

# श्रीकृष्ण-चरित [पूर्वार्ध]

രുമ

सकासक श्री सुन्दरकातः जैन शब्दक्षः मोतीवास क्वास्तीदास यो॰ द० ७५, वनारस भूद्रक शाम्त्रिकाल केन, धीर्जनेत्र बेस, नेपालीकपरा, बनारक

सर्वोधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्तित

सबबिध पुस्तक प्राप्ति स्थान---

मोतीलाल बनारसीदास यो० व० ७५ बन्द्रस्त्र । मोतीलाल बनारसीदास वो॰ व॰ १५८६ दिल्ही।

मोतीलाल बनारसीदास बाँकीपुर पटनाः

## दो शब्द

#### 'प्यु प्रवाहेषु स एव मन्त्रे **श्रावोश्यि श्रवः** प्रकाशुकेषु । स्रास्त्राक्षते यत्र क्यापि क्या वीकस्य कावस्य निजं स्रतित्रम् ॥'

गोत्वामी श्रीतुलवीदावजी की 'श्रीकृष्या-गीतावली' के उल्लेट-वीचे श्रुतुवाद से लिखने का स्पर्धस्वक कम प्रारम्म हुष्णा—यह कहना तो कठिन है; किंद्र कृत्यावन बहुँचने पर विश्ववन-गुन्दर ('वंकीतैन' मेरठ के श्रीकृष्याचरिताह का वास्तिवक माम ) ही पहली पुस्तक लिखी गयी और उसे लिखतेन-लिखते यह प्रतीत होने लगा कि चरित तो बहुत श्रपूर्ण रहागा है। उसे समाह करके उन्हों समय दुनः उच्चेल में लगा, पर-बह भी वेगा ही रहा। श्राव वात को चौदर्-गद्धह वर्ष होने को खाये हैं। परिश्वविष्ठी के मचाह में हत्तस्तः खुडकते खुडकते खुडकत अस्त ज्यात की चौदर्-गद्धह वर्ष होने को खाये हैं। परिश्वविष्ठी के मचाह में हत्तस्तः खुडकते खुडकत अस्त ज्यात जीवन में प्रायः चदा ही यह खाकाक्वा रही है हदय में कि 'कहीं व्यवस्थित हो गाउँ, टोक समय मिले, तो गोविन्द का एक सुन्दर चरित्र लिख लूँ।' मला, कभी कोई हम विश्व में व्यवस्थित भी हुष्णा है ? गहीं भी 'ठीक समय !'

परिस्थितिकाम से ही यहाँ आवा और हतनी छुविभा, हतना अनुकूल वातावरण क्या सदा ही मात होता है? लेकिन मारम्भ करने के कुछ ही काल प्रवाद लगने लगा है— यह तो बहुत अपूर्ण हो रहा है! इसके संतोष के स्थान पर सदा अपूरेपन का योज हुआ है और जब आज पूर्वार्थ के ये हो शब्द तिल्लने बैठा हूँ— 'यह तो कुछ भी नहीं हुआ। इतने विनों की आकार्ज्जा, स्थानसुन्दर के हतने असनगोहन मञ्चलायतन चरित और उनका यह रूप— कुछ भी नहीं हुआ यह तो!' हृदय जैते कुक्युक कर रहा है। आज— आज भली प्रकार मतीत हो रहा है कि 'औरामचरितमानस' कर्ता ने क्यों अपने आराज्य के चरित के सम्बन्ध में कहा था—'सेस सहस मल सकाहिन गाई।'

उस सन्विदानन्दयन, नवजलथरसुन्दर, मयूरसुकुटी के मशुरिमायय मञ्चलचरित—नित्य त्तन हैं वे। कोई भी द्ववय—कोई भी चिच उस माधुर्य के प्रयार पाराचार का एक संकर भी महरा कर ले-व्यहोभाष्य उसका ! श्रीर यहाँ तो जैसा चिच मिला है—ठीक ही है, जो है, वही तो है श्रपने पास । इस चित्त में, इस मन में श्राता ही कितना चुद्रतम श्रीय है उस सुपमासिन्यु की मीहिनी कीड़ा का श्रीर जितना श्राता है, लेखनी कहाँ उसे भी व्यक्त कर सकती है। यान्दों में—हन काले काले श्राव्हों में मानस के भावों की बहुत छोटी ही हुकड़ी बो उत्तर पाती है। हाथ मन के साम दौड़ पाते—पर शब्दों में ब्यक्त करने की चुमता ही बहुत छाटा है।

जो भी, जैवा भी हुआ, यह—उच वनमाली का चरित है। इसे लिखने में मुक्ते जो सुल मिला है—
मेरे लिये महान् है इतना ही पुरस्कार! न किसी से ज्ञाग माँगती है और न कोई निवेदन करना है। यह स्थाम का चरित—स्याम तो सभी का है न! जो जिस रूप में देखे उसे, जैसे लाहे उसे, उसके लिये यह तो बैचा ही है। उस परम सप्य को लेकर वाची जो भी कहे—मत्ता, उसमें अस्वत् आ कैसे सकता है। उस विर-व्यक्त का वर्चन तो होने से हा; पर उसे लेकर जो कहा जाम—सभी तो उसमें सब्य हो है। फिर ये लेखनी से जी नैन कानज़ काले किये हैं—आपने ही लिये किये हैं। 'स्वान्तः-सुखाय' के इस उद्योग में दूसरों से कहाना भी क्या है। श्रीनंशक्तवात तो अपना उपयोज्य है। उसके कथा एवं भाव-भीज युरीबृत रहें, मरसक ऐसा प्रयन्त किया है। अनेक रुपलों पर उसडानीचा अनुवाद करने का प्रयन्त किया है औद्युक्तदेवजी को पावन वाची का। अन्यत्र कहीं से कुछ महीं लिया है, यह बात तो नहीं है; पर मन में यह रहा है कि सालत-संहिता श्रीमद्भागवत से बूद में हो जाय कोई भी अंदा। कीन जाने यह भावना कहीं तक सफल हुई है। एही द्वष्टि की बात, सो मन में तो वही हैं—'यह तो कुछ भी न हुआ!' स्था वर श्रिक्त,—

> 'कमनीषकिगोरखुग्वमूर्तेः कवावेखुश्वविद्यादतालवेग्दोः । मम वाचि विजुम्मतां सुरारे-मेंबुरिम्बः कविकापि कापि कापि ॥'

मंगलवार, ज्येष्ठ कृष्ण् ८, सं० २००७ वि० } गीवा वंगीचा, गोरसञ्जर

सुदर्शनसिंह

---श्रीवीवाद्यक

उनको---

जो कन्हैया के हैं भौर कनूं जिनका अपना है !

# अध्याय-सुची

| <b>∤—माङ्गलिका</b>         | 1           | ६२वेश्व-वादन                  | ₹4 <b>%</b> |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| २गोडुव                     | ٥           | ३६—वस्तोद्धार                 | १क१         |
| ३—मधुरा                    | 4.8         | ३४—वक्-वथ                     | १९५         |
| * ४—श्रीवतराम              | 25          | ६५ध्योम-वथ                    | १९९         |
| ५—श्रीकृष्याचन्त्र         | 96          | ३६ वय-वर्षन                   | २०३         |
| ६-कंस की कूटनीवि           | 36          | ३ <i>७वन-</i> भोजन            | 2१0         |
| · ७जय कन्हैयासास की        | 88          | ३८विधि-विद्यम्बना             | 288         |
| ८वंदे नंदर्नदनं देवं       | 48          | ३ <i>९मञ्च-स्तु</i> वि        | 221         |
| ८—-प्तना-परित्रास          | 44          | ४०गो-चारवा                    | २२६         |
| १०दुरधगन                   | 98          | ४१ काविय-सर्दन                | २३३         |
| ११शकट-मञ्जन                | 96          | ४२ <b>धेनुक-मध</b>            | २४५         |
| १२नामकरण                   | ۷٩          | ४३ — द्धि-दान                 | २५०         |
| १३भूमि का माग्य            | 90          | ४४दुवदा की होसी               | २५५         |
| १४                         | વર્         | ४५प्रवस्य का पासवड            | २५८         |
| १५श्रन्त-प्राशन            | 99          | ४६दावानव-भान                  | २६३         |
| ः<br>१६—तृषावर्तन्त्राण    | <b>१०</b> 8 | ४७ —गोवर्धन-पूजन              | २६९         |
| १ ७वर्षगाँठ                | १०९         | ४८गिरिधर                      | २७५         |
| १७—वर्षगाँठ<br>१८—वालकीड़ा | 255         | ४९गोविन्द                     | २८३         |
| १९मृद्-मक्षया              | 116         | ५०दिव्यदर्शन                  | २८८         |
| २०फज-विक्रयियी             | १२४         | ५१ <del>—चीर-हरव</del>        | २९४         |
| २१विप्रका सीमाग्य          | १२८         | ५२विप्र-पविषाँ                | <b>३</b> ०२ |
| २२व्रजजनानन्द              | १३२         | ५३मद्न-विजय                   | <b>३</b> १० |
| २३मालन-चोर                 | <b>१३</b> ६ | ५४मान-मङ्ग                    | 219         |
| २४ — तस्करायां पतये नमः    | १३९         | ५५महाराख                      | ३२८         |
| २५दामोदर                   | १४७         | ५६ <del>- युवर्शन-उदा</del> र | 111         |
| २६कर्या-वेध                | १५७         | ५७गङ्खस्द-वध                  | <b>₹</b> ₹6 |
| २७गोकुत्त-परित्याग         | १६१         | ५८ <b>बरिष्ट-सं</b> दार       | 188         |
| १८शृल्दावन                 | १६९         | ५९केशी-वध                     | ३४६         |
| १९डायम                     | १७३         | ६० काम्तू का चागमन            | ३५१         |
| ६०गोदोहन                   | १७६         | ६१मधुरा-प्रस्थान              | <b>₹</b> ६0 |
| ३१शोपा <del>स</del>        | १८१         | ६२ नगर-दर्शन                  | ₹••         |

| ६३रजक-सोक्ष                             | ₹ <b>७</b> ४ | ७२बाबा की विदाई        | 8-8         |
|-----------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|
| ६४—सुदामा मासी                          | 205          | ७३माता रोहिची मधुरा को | ४१३         |
| ६५कुम्बा पर् कृपा                       | ३८१          | ७४उपनयन                | 846         |
| ६६ <del>: प्र</del> वृत्त <del>ंक</del> | ₹6४          | ७५—गुरुकुत में         | <b>४</b> २३ |
| ६७गजोद्धार                              | ३८८          | ७६गुरुपुत्रानयन        | 8 ३२        |
| ६८—मन्त-सर्वन                           | ३९२          | ७७—कुन्जा              | ४३९         |
| ६९कंस-कदन                               | ३९९          | ७८उद्धव वज में         | 888         |
| ७०पितृदर्शन                             | ४०२          | ७९श्रीराधा             | ४५८         |
| ७१यादव महाराज उप्रसेन                   | ४०५          | ८०भद                   | ४६२         |



# पृष्ठ-मूमि

"यो असो त्येशक कादियन्यनिषमे को श्याक्क वीपेश्वरो यः सष्टुं दमनुप्रकिश्य ऋषिणा चक्रे पुरः शास्ति ताः । य सम्यय जहात्यजामनुशयी सुतः कुलाय कथा त कैवल्यनिरस्तयोनिममय ध्यायेदचल इरिन् ॥"

----भागवत १०।८७।५०

हम जो कुछ देखते, सुनते, खाते, पीते, छूते या सोचते है-हमारा वह जगत् उतना ही क्रहीं है. यह तो प्रत्येक व्यक्ति समभ सकता है। हमारी इन्द्रियाँ बहुत थोडी शक्ति रसती हैं और इसने जो कुछ देख या सुनकर सीखा है मन वहीं तो सीच सकता है। बड़े से बड़ा आज का कातिक भी कहता है कि हम अब तक जो कहा जान पाये हैं. वह अनन्त विश्वनद्वारह एवं असीम क्कान-राशि का तुन्छतम भाग कहने योग्य भी नहीं है। जैसे स्थल जगत मे हम अभी इस प्रथ्वी के ही अनेक भागों के सन्वन्ध में सन्पूर्ण अन्धकार में हैं असल्य नज्ञ-राशियों की अब तक कल्पना भी हममे नहीं है वैसे ही ज्ञान की हृष्टि से भी हमारी शक्ति पक्तप्राय ही है। नित्य नवीन रहस्य सम्माल आते है और हमें चिकत विमृद कर जाते हैं। हमारे श्रेष्ट्रतम वैज्ञानिक अभी जीव की करगोत्तर गति जीव की सत्ता के विषय में कुछ नहीं जानते, जब कि स्थिति ऐसी नहीं है कि साहमपूर्वक वे उसे श्रस्वीकार कर सके। हम जिन्हें श्रसभ्य, वर्बर, जंगली कहते हैं, उन जातियों में श्रव भी कितने ऐसे चमत्कार है जो विज्ञान के लिये न सलमने वाली पहेलियां ही हैं। वे नगे पावों जलते अगारों पर चलते, तथा शरीर मे चाकू या कोई शख भींक लेते हैं किंत न तो उनके अब्द जलते श्रीर न शरीर से रक्त निकलता है बर शरीर पर कोई चित्र तक नहीं रह जाता शक्त हटा लेने पर। अफ्रिका प्रशान्त महासागर के द्वीप तथा और भी दर्गम काननों में रहनेवाले ये असभ्य लोग अपनी अनेक क्रियाओं मे विज्ञान को चनौती ही देते हैं। इन अज्ञान प्रान्तों की घटनाओं के श्वतिरिक्त समाचार पत्रों मे जो अनेक आश्चर्यभरी घटनाये छपती हैं, उनका क्या अब तक समाधान हो सका है ? कभी कहीं आकाश से रक्त की वर्षा का विवरण और कभी सागर में किसी प्रेस-जहाज का दर्शन ! अप्रे-रिका-जैसे ससभ्य देश में भी ये प्रेत-जहाज पहुँच जाते है और बदरगाह से तोप के गोले दागनेपर भी जब उनका पता नहीं लगता तब विश्वसक दौढ़ते हैं और जब वह जहाज सहसा ऋहरय हो जाता है, तब कहीं पता लगता है कि वह तो प्रेत-जहाज था। अस्तु, मेरा उद्देश्य इन अद्भुत घटनाओं का सकतन करना नहीं है। ताल्पर्य इतना ही है कि हमें यह समझ लेना चाहिये कि इस जिस बिश्व में हैं. जिसमें जीते. श्वास लेते. चलते-फिरते हैं. वह अनन्त रहस्यों से पूर्ण है। हम उसके सम्बन्ध में जो कछ जानते है, वह झान नितान्त नगएव है छीर कौन कह सकता है कि वह हमारी तथ्य-हीन कल्पना ही नहीं है। इतने पर भी जब हमारा दीप्त श्रहंकार कहता है- 'यह कैसे, यह कैसे सम्भव है। यह हो नहीं सकता !' तो तर्क के जाल में हम अपने को उलमाश्वर सत्व से दर ही करते जाते हैं, क्योंकि सत्य का पथ आस्था का पथ है। मारत की प्राचीनतम बाखी है कि जो भाव हैत्वज्ञ नहीं किये जा सकते, उनके विकय में तर्क करना निर्द्यक है। आप बचनों पर कास्या करके ही उनका विर्खय हो सकता है।

#### जगत् का मिध्यात्व

बाज हम बपने जिस जगत को देखते हैं, वह और उसके पदार्थ क्या हैं? बहुत दिनों तक साठ, सौ या ऐसी ही कुछ निरिचन संख्या के परमाणु बताये जाते थे, जो पदार्थों के मूल कारण वे विज्ञान की टिप्ट में। बाज परमाणु का भी विभाजन हो गया है और उसके केन्द्रीय क्या को भी विभाजन हो गया है और उसके केन्द्रीय क्या को भी वोजा जा सकता है, वह मान लिया गया है। परमाणु ट्र गया—व्यतः मूल में कुछ संख्या में परमाणु हैं, यह धारणा तो गई; पर रह क्या गया ? शक्ति। परमाणु ट्र टने पर शक्ति को छोड़- कर रह क्या जाता है। उपला, फकारा और शक्ति वे एक ही विष्कृत के अनेक रूप हैं, यह कि हा का सामान्य विवाधों भी जानाता है। इस शक्ति से ही सभी पदार्थ चनीमृत हुए हैं और बाइन्स्टीन का सापेचवाद बतलाता है कि पदार्थों की ब्याकृति, लम्याई-वौड़ाई-मोटाई तथा उनके सब गुण केवल गिल-सापेच हैं। अर्थोंन किसी पदार्थों में जो रूप, ब्याकर, गुण ब्यादि दीक पत्ने हैं—वे वस्तुतः नहीं हैं। वे तो गति के एक विशेष रूप में होते रहने के परिमाणस्वरूप प्रति हैं। देहें हैं। इस प्रकार यह समस्त हरयमान जगत है नहीं—प्रतीन हो रहा है और यह प्रतीति गति-सापेच हैं। विद्यात का यह सापेचवाद क्यूल प्रयोगों से सिद्ध किया हुआ सिद्धान्त है। यद्यपि भारतीय दर्शन के 'जगन के मिण्याल्य' वाले सिद्धान्त से इनका पर्याप्त अन्तर हैं, फिर भी हम देखते हैं कि क्य प्रवाद विवाद के उसके समीण लिये जा दता है हैं कि स्था प्रवाद विवाद के उसके समीण लिये जा दता है कि किस प्रवाद विवाद के उसके समीण लिये जा दता है

हरयमान जगत गति-सापेच है और उसका मूल है शक्ति-परमाग्न के द्रट जाने पर जो शक्ति बचती है, वही शक्ति, फिर उसे विद्युत्या और कोई भी नाम क्यों न दिया जाय। यह शक्ति या इसके पीछे भी कुछ हो तो वह परम मल जड है या चेतन ? विज्ञान के पास इसका अभी तक कोई उत्तर नहीं। डाविन का विकासवाद और हक्सले का जडाद्वेतवाद आज पिछले युगों के अग्रद्ध तर्क हो गये हैं। समाज में और पाठशालाओं में इनकी चाहे जितनी महिमा हो. आइन्स्टीन-जैसे महान वैज्ञानिकों के समाज में अब इनका कोई महत्व नहीं। आज वैज्ञानिकों ने भली प्रकार शोध करके देख लिया है कि किसी भी प्राणी में कृत्रिम रूप से अथवा अकस्मात जो विशेषता लाई जाती है, वह प्रकृति को सहा नहीं। प्रकृति उसे उसकी संतति में कदापि आने नहीं देती। अतः विकास-क्रम से प्राणियों की रचना सम्भव नहीं। इसी प्रकार अनुकूल भूमि एवं जलवायु में भी बिना बाहर से बीज आये वर्षों तक एक हुए। भी उन नहीं पाता। परमास कभी भी जीवास नहीं बनता, अतः मूल सत्ता जढ है-इस धारणा के लिये कोई भी स्थान नहीं है। जीवागु, वर्षों तक जड अगुओं की भांति सुप्त रह सकते हैं और उन्हें परमागु से भिन्न करना कभी-कभी बहुत कठिन हो जाता है। श्रभी जीवाणु का विभाजन परमाणु की माँति सम्भव नहीं हुश्रा है और होगा भी, यह श्राज के महत्तम वैज्ञानिकों के लिये भी संदिग्ध है; पर वे स्पष्ट कहने लगे हैं कि मुलसत्ता चेतन ही जान पड़ती है, यद्यपि यन्त्रों के लिये वह सदा ऋज्ञेय रहेगी। बात यही ठीक है—नियम है कि दो सर्वथा विपरीत धर्मवाले तत्वों का सम्पर्क सम्भव नहीं होता। जड स्थूल यन्त्र चाहे जितने भी परिष्कृत क्यों न हों. वे चेतन से, जो उनसे सर्वथा विपरीतधर्मी है. सम्पर्क नहीं कर सकते। हम बुद्धि और मन से चाहे मनन करें अथवा विज्ञान के यन्त्रों से अन्वेपण, हमारा मार्ग 'नेति नेति' का मार्ग ही रहेगा। ये आन्तरिक एवं बाह्य साधन प्राकृतिक हैं। इनसे प्रकृति का ही महण होगा; किन्तु निपुण समीचा से प्राकृत तत्वों का मिध्यात्व सिद्ध होता जायगा। इनसे सत्य का साम्रात्कार होने से रहा। अवश्य ही उसके सम्बन्ध में अनुमान हो सकता है।

## जगत् की भावरूप सत्ता

बस्तुओं का रूप, रंग, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, आकार, परिमाण आदि सब सापेच हैं—गित-सापेच ! इनमें से कोई भी सत्य अथवा तथ्य नहीं है, यह तो सापेचवाद ने ही सिद्ध कर दिया है, पर पदार्थों का मूल क्या है ? क्यों गित इतने विविधरूपों में व्यक्त हुई ? परमाणु के विभाजित होने पर जो शिंक रह जाती है, वह परमाणु और उससे बदार्थ बनी ही क्यें. ? विक्वान अभी इसका उत्तर है नहीं सका है। मुलतल चिल्लक्स, चेवन है—यह अनुमान है ही सकता है विक्वान डाएा: पर जो मुलतल है—जब वही अक्षात है, वब उससे यह टरसमान जगत् कैसे बना, यह पता कैसे तम सकता है? पदार्थ सत्य हैं, इस प्रकार जब की सत्ता स्वीकार करके उनकी झानबीन करने के मूल में ही भूल है। जब मुलतल चेवन है, तब उसे चेतन के कार्यों से ही दूँडना चाहिये। जह के डाएा—जो केवल एक सापेषिक अम प्रमाणित हो चुका—उस चित्र को कैसे पाया जा सकता है। आनि में सत्य का अन्वेषण आन्ति हो तो देगा।

चेबन के अन्वेषण के लिए हमें दूर नहीं जाना है। हम, आप, सब चेतन ही तो हैं। 'यथा पिएडे तथा महाएडे'—जो हममें है, वही महाएड में है। हमने जिस जगत् की सृष्टि की, 'पदार्थों को जो रूप हमने दिया, वह रूप कहाँ से आया 'हमारे मन में भाव उठा, क्रिया हुई 'और तब बाहर वह रूप प्रकट हुआ। कुन्हार जो पड़ा बनाता है, चित्रकार जो चित्र बनाता है, चह सब बाहर प्रकट होने से पूर्व उसके भाव में होते हैं। उन रूपों की पूर्ण सत्ता भाव में विज्ञान है।

हमारे संकल्प शक्तिहीन हो गये हैं, हम स्थूलरूपों में इतने असक्त हो गये हैं कि विना किसी स्थूल आधार के हमारा भाव स्थूलरूप धारण नहीं कर पाता; किन्तु हम देखते हैं कि निपुख बाजीगर कोई पदार्थ न होने पर भी केवल अपने संकल्प से पदार्थों की प्रतीति बहुसंख्यक दर्शकों को करा देता है। बाजीगर के संकल्प मात्र से दशकों को उस पदार्थ के रूप, रंग, गन्ध, स्वाद, परिमाणादि सबकी प्रतीति होने लगती है। यदि बाजीगर अपने मनोबल से किसी पदार्थ की प्रतीति कछ जाएों के लिये पूर्णतः करा सकता है तो उससे श्रात्यधिक मनोवल सम्पन्न व्यक्ति कुछ वर्षों तक के लिये भी पदार्थ को व्यक्त कर सकता है खौर हमारे समस्त पदार्थ कुछ वर्षों की ही तो श्राय रखते हैं। ऐसे सिद्ध पुरुषों के वर्णन प्रन्थों में बहुत हैं और खब भी ऐसे व्यक्तियों के यदा-कदा मिलने में किसी आस्थायुक्त व्यक्ति को संदेह न होगा. जो पदार्थ को स्थायी रूप से प्रकट कर सकते हैं या दसरे पदार्थ के रूप में बदल सकते हैं। ऐसा वे अपने हटू मनोबल से ही तो करते हैं। शरीर के छोटा-यहा करने, अदृश्य होने, पदार्थ व्यक्त करने, अदृश्य करने, रूपान्तरित करने आदि-आदि सिद्धियों के समस्त वर्णन असत्य हैं—ऐसा कहने वाला क़तार्किक ही कहा जायगा। पर प्रश्न यह है कि ऐसे अवसरों पर स्थल परमागुष्टों का क्या होता है? परिमाण, आकार कहाँ जाते हैं ? यदि दस मन का पत्थर दो तोले का, झोटा-सा हो गया तो उसका शेष आकार श्रीर परमारा गये कहाँ ? यदि हम इस पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि पदार्थों का यह स्थूल रूप ही बाजीगर के दिखाये पदार्थों की भाँति केवल मानसिक है। इनके रंग-रूप-परिभाग सब मानसिक हैं। स्वप्न में देखे पदार्थ, बाजीगर के दिखाये पदार्थ और जगत के पदार्थ-इनमें तथ्य की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं। केवल इनके स्थायित्व का अन्तर ही हमें अस में डालता है। अन्यथा सिद्धि का तत्व ही यह है कि समस्त जगत् भावरूप है। जगत् का स्थूल रूप जड प्रतीति के रूप में मिथ्या है और भावरूप में सत्य है। यह भाव ही स्थूल जगत की व्यभिव्यक्ति का मूल है।

भाग एक दी व्यक्ति में कितने था शकते हैं, आते हैं, इसकी संख्या करना कठिन हैं, किन्तु भाग होते हैं जेवन के। हममें—हमारे मन में चाहे जितने भाग खाते हों, पर हम एक ही हैं। हमें उतने रूपों में विभक्त नहीं किया जा सकता और यदि व्यक्तियों के स्थूल सरीरादि में खान दूर कर उत्तर हों। विभाग सकता हैं। यदि व्यक्तियों के स्थूल सरीरादि में खान दूर कहा है। निकाल दें तो 'खह' का पार्थक्य रह नहीं जाता। तब एक ही सत्ता रह जाती है और वह चेवन है। हसे हम यों भी समझ सकते हैं कि जो भाग हमारे मन में खाते हैं, बेही तुसरे के मन में भी था सकते हैं। यदि भागों की खर्मकर चित्र सत्ता एक ही नहीं है तो ऐसा कैसे सम्मव है।

#### रेड सबिशमन्द सत्ता

पदार्थ भावरूप हैं, यह तो ठीक; पर भाव क्या हैं ? हमारा मन भावों का निर्माण करवा है, वह कहना कठिन है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे मन में वही माव क्या सकता है, जिसे हमते वह देखा या सुना हो। स्वल्न में भी हम वाहर के संकारों को ही मूर्न रूप में इंखते हैं, फिर चाहे वे कितने ही अस्तम्यस्त क्यों न हों। तेकिन एक बात समरण रखने की हैं कि ज्ञान बाहर से नहीं बाता। वाहरिश्ता केवल भीतर के ज्ञान को जामन करने के लिये मिसित्त कता है और इसी भाग्यता के आधार पर बालकों की प्रश्निक अनकुल रिश्ता का सिद्धान्त नहीं आहे हमारे प्रमुख के अनकुल रिश्ता का स्वर्ध पर स्वर्ध हों हैं, जिन्दें बाह्य प्रशास अस्तर्ध पर सावकों की प्रश्निक अनकुल रिश्ता का स्वर्ध पर सावकों की अही ते अही आप पर प्रश्निक स्वर्ध के अनकुल रिश्त हों अप पर सिद्धान्त नहीं मात हुई और फिर भी उनका ज्ञान लोकोत्तर सिद्ध हुआ। यदि ज्ञान बाह्य उपकरणों से ही प्राप्त हों सकता हो तो ऐसा कभी सम्भव नहीं था। यहीं बात सिद्ध कर देती है कि हमारे भीतर जो चिन्न सत्ता है, ज्ञान मात्र्य है और उसको किसी वाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं है ज्ञान के लिये।

सत्ता है और वह ब्रानमयी है, पर एक वस्तु अभी रही जाती है और वह है सुख । समस्त प्रास्थियों का प्रवब्ध सुख-अवानन्द के लिये है और बिना बिस्तार किये भी यह समकता कठिन कहीं होना चाहिये कि पदार्थों में सुख हो तो एक ही पदार्थ सबको सुख हे सकता। जेसे बाझ उपकरिस हमारे अन्वज्ञात को जामन् करने के निमन्त बनते हैं, वैसे हो वे हमारे भीतर के सुख को भी जामन् करते हैं। सुख-आनन्द भी भीतर से ही आता है और तब उस मृतकता को सिब-वानन्द कर में पहिचानने में कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

यह प्रत्येक व्यक्ति का दैनिक श्रातुमय है कि श्रश्चलता से, व्यम्रता से हमारा ज्ञान विस्सृत होता है, हमारा ज्ञानव लुप्त होता है। स्थरता—एकाम्रता में ही हस अपने ज्ञान एवं सुख को उप- क्षात्र कर पाते हैं। समस्त साधन इसी मानसिक स्थिरता की प्राप्ति के लिये ही होते हैं। यो स्ता स्ता स्ता व्यक्त हो तो व्यक्षता में भी उसके ज्ञान एवं श्रानन्द रूप की उपलिख हो सकती, और सीधी बात तो यह है कि जो एक ही सत्ता है और सर्वयापक है, उसमें गति कैसे सम्भव है। सत्ता यह व्यक्ति के साम कर के स्ता करेंगे कि सर्वत्र हम भावों को उपलब्ध कर सकेंगे। लेकिन हम बाह जहाँ जायें, हमारी चेतना में अन्तर तही खाता; अतः सत्ता व्यापक हो सानती होगी और तब वह एकरस, 'लावंकरूप भी सिद्ध ही है।

#### सम्यसचा

एक व्यक्तिवंदानीय सिषदानन्दस्यरूप शायतसत्ता है—यह तो ठीक; किंतु हमारे इस अगन् का प्रश्न इतने से ही इल नहीं होता । पदार्थ चाहे इस रूप में सत्य हो या भावरूप में; पर इतमें भेद क्यों हैं ! जान् में इत नाना रूपों, नाना चार्कातयों की प्रतीति कैसे होती हैं ! इस इक्षाम अंद क्यों हैं ! जान्म में इत नाना रूपों, नाना चार्कातयों की प्रतीति कैसे होती हैं ! इस इक्षाम जन्म विक्ता में द का कारण नहीं हुआ करता। जब हे, भेद तो झान से बढ़ते हैं। अन्यकार में समस्त बत्तुरें एकाकार हैं, रंगझानहींन अंदे के लिये सभी रंग एक से हैं; जो संगीत-शाख नहीं जानता, उसके लिये सभी आजार केवल पें-में हैं; पर जो इत विषयों को जितना जानता हैं। उसके इतने हैं है संसार मिण्या है— इसी में सर्प की माति हो स्तर्भ के में चार्त की माति और विक्राम भी कहता है कि सदायों के सचा है— इससी में सर्प की माति, सीप में चाँदी की माति और विक्राम भी कहता है कि पदार्थों की सचा केवल आपेकिक प्रतीति है। इस उपर कह आये हैं कि पदार्थ इस रूप में असत हैं, प्रतीति मात्र हैं, उतकी सचा केवल मात्रकर हैं, पर सीप में चाँदी की माति या रस्सी में सर्प तमी प्रतीत होगा, जब हमें स्वाध कर स्तर्भ हैं स्वस्तर्भ हैं, उतकी समा केवल मात्रकर हो से स्वाध केवल मात्रकर हो से स्वाध केवल मात्रकर हैं, पर सीप में चांदी या रस्सी में सर्प तमी प्रतीत होगा, जब हमें स्वाध केवल मात्रकर हो स्वध स्वध हैं। अस का आधार और रूप होते हम्म उपन हमें स्वध स्वध हैं। अस का आधार और रूप होते हम्म कही जाती है। जस 'दारार्श्व का स्वस्तर्भ हमें की स्वध स्वध हैं। का स्वध का स्वध की स्वध होती हो। अस का आधार और रूप होते हमस्तर्भ हमिल 'दलते हो। अस का आधार और रूप होते हमस्तर्भ स्वध स्वध हैं। अस करी आधार और रूप होते हमस्तर्भ स्वध हो। अस का आधार और रूप होते हमस्तर्भ स्वध हो जाती है। जस 'दारार्श्व हम करने हमस्तर्भ स्वध हैं। अस करी जाती है। जस 'दारार्श्व हमें का स्वस्तर्भ स्वध हो। जस 'दारार्श्व हम का स्वस्तर्भ स्वध हो। अस का आधार और रूप होते स्वस्तर्भ स्वस्

ही नहीं, उसका भ्रम भी कहीं सम्भव नहीं । तब यह जो विरव में भ्रनेकता की प्रतीति हैं, इसका भाषार सत्य क्या है ? यदि यह यहाँ मिण्या है तो सत्य कहाँ है ?

भाव और पदार्थों के नानात्व के कांतिरिक्त एक वस्तु हैं राष्ट्र—वाली। जान तो हमारे भीतर से जाता है, पर जरे प्रकट करने के जो शब्द हैं, वे हम दूसरों से ही सीकते हैं। आज हम जुनकर-पदकर ही पाते हैं। जो लोकोत्तर ज्ञान सम्पन्न संत हुए हैं, ज्वें में अववनी ही भावा हम जुनकर-पदकर हो पाते हैं। जो लोकोत्तर ज्ञान सम्पन्न संत हुए हैं, ज्वें में अववनी ही भावा हम से काम चलाना पड़ा है। भावा के मृत कर में परिवर्तन नहीं होता, उसके बाहरी रूप ही बदलते हैं। कोई भी ज्विक ऐसा कोई राष्ट्र बना नहीं सकता, जिसके पर्योपवाची राष्ट्र पित्ते से ही प्रचलित न हों और विदे समस्रेगा उसी । मैं सकता वर्ष प्रकार काहिए प्रधारण भावाशिकोंने ने भी माना है कि भावा के मृतक्त में सही हम से माना है कि भावा के मृतकर में सृति के आवा अपना हम से मिला परिकृत से कि भावा के मृतकर में सृति हम के साथ प्राप्त हुई है। हम वेरों को इसीलिये जुनि कहते हैं कि वे ज्ञाविं हैं, उनका कोई निर्मात नहीं । सृत्यि हमी सहाम हम के साथ प्रचलित को भी के अवया-परस्परा से ही प्राप्त हुए हैं। इतनी महाम चलु हैं। वही हमारी वाणी हमारे समस्त भावों की मृत हैं, क्वीकि भाव भी तो शब्द स्वापी स्वतः प्राप्त नहीं होतो, यह किसीसे प्राप्त हुई है। बासी का यह साथन देनवाला भी तो होगा ही और इतनी विविध ज्ञें, भावु, भावमयी वाणी देने वाला क्या निविधेष, निर्देश ही होगा ?

जहाँ तर्क की गति नहीं, उन ऋषिन्त्य विषयों में तर्क का सहारा लेना व्यर्थ एवं भ्रामक ही होता है। शास्त्र ही वहाँ प्रमाण होते हैं। यदि थोड़े-से शब्दों में शास्त्रों का नात्त्रये उद्भुव करें तो वह इस प्रकार होगा—

#### नित्यधाम और देवजगत

एक अनिर्वेचनीय सिवदानन्दस्कर प्रारयत सत्ता है। उसी के दो रूप हैं—एक निर्मुण, निविकार स्वरूप और दूसरा निखिल ऐश्वरें, माधुरें, आनन्द, अधिनत्वानन्त सद्मुण्यायों का धाम स्वरूप । ये दोनों स्वरूप एक के ही हैं और अभिक हैं। उस एक समुण स्वरूप के भी अनेक भूतियाँ हैं। उन लीला-विभाहों के धाम हैं, वहाँ वे अपने सक्त्यभूत नित्य पापेदों के साथ लीला-विभाहों के धाम हैं, वहाँ वे अपने सक्त्यभूत नित्य पापेदों के साथ लीला-विहार करते हैं। ये धाम, पापेद आदि सव नित्य, चिन्मय हैं। इनमें वही निर्मुण तत्व समुण क्यों में नाना होकर नित्य कीड़ा करता हैं। जेसे निर्मुण स्वरूप समि लीलाएँ सक्त्य भी भी लीलाएँ सदस्य प्रापेद हैं। इसी समुण स्वरूप, सभी लीलाएँ सदस्य अपने हों। इसी स्वर्ण क्या स्वरूप भी भी लीलाएँ सदस्य स्वर्ण के स्वरूप की अपने हों। इसी समि स्वरूप के साथ सवेत्र ज्यात हैं। देश-काल की कल्पना वहाँ नहीं जाती। वस्तुतः तो जैसे स्वर्ण का देश और काल हैं, जैसे वहाँ स्वान न होने पर भी अनन्त देश हैं और इस्य में हो जुग बन जाते हैं, बैंसे ही हमारा क्षत्र जामक को देश की हो। से स्वर्ण की कीड़ में असित्य हो। इसारी कल्पना का—हमारा देश-काल असी प्रकार उस चिन्मय वाम एवं रूप की कीड़। में असित्यहीन है, जैसे जामन में स्वर्ण का देश-काल।

वह शाश्वत सत्य शिक एवं शिक्तमान्-उभय स्वरूप है। शिक्त और शिक्तमान् परस्यर अभिन्न होकर भी भिन्न, और भिन्न होकर भी अभिन्न हैं। वस्तुतः ये अभिन्न ही हैं, उनका भेद क्रीड़ा के लिये ही हैं। यह भेद वैसे ही अभेदरुप हैं, जैसे निर्मुण एवं सगुण का भेद होकर भी अभेद। इसी भेद से निर्मुण एवं सगुण शिक्तमान सन्-विन-आनन्द तत्वशक्ति के इत्व में विधा होकर स्थिनों, संवित्त और हारितों हमें सिंग हैं। सगुण स्वरूपों को भाति ये शक्तियाँ भी परस्पर तथा शिक्तमां से भी अभिन्न ही हैं।

"पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि"

व्यापक तत्व के एक पाद-पकारा में ही मायाशांक का ब्यावरण है और उसी में बनन्त अनन्त ब्रह्मावड हैं। तीन पादों में योगमाया का विस्तार है। वहाँ नित्यवाम हैं, जहां निर्मुण व्यापक तत्व ब्रपनी ह्वादिनी शांकि के साथ सगुण-साकार होकर कीवा करता है। शक्तिमाद के सगुण रूप के अनुसार ही ने निन्मयभाग हैं और उसी के अनुरूप उस एक ही ह्वादिनी राक्ति के राधा, सीता तक्सी, उसा, त्रिपुरा आदि नाम तथा रूप हैं।

व्यापक तत्व के सत्, चित्र, आनन्द जहाँ चिन्मय नित्य धाम में त्रिधा नित्य होकर शिक्त स्वरूप मूर्तिमान हैं, वे ही माया में क्रमरा तम, रज एवं सत्वगुरा का नाम पाते हैं। ये ही शिगुरा खुलता, ज्ञान एवं क्रिया (गित) तथा खुल का रूप तेते हैं जगत में और व्यष्टि में समस्त मनो-माबों के जियिश मुल के रूप में मिलते हैं। सत्व हममें ध्वुराग—प्रेम और विकृत होने पर काम-राम-तोभ आदि बनता है। रज यदि शुद्ध हो तो ज्ञान, वैरान्य, धर्म एवं कर्तव्यविश्व बनता है। विरुत्त होने पर कोम, होने पर कोम, होने पर कोम, हमा, के क्षार विकृत होने पर माद, साह, सज्ञान के रूप में व्यक्त होने हो। बहिजान और अर्थान के और विकृत होने समान, साह, स्रामान के अर्था विकृत होने से प्रमाद, सोह, स्रामान के अर्था विकृत होने तो साव, माद स्वरूप प्रमाद, सोह, स्रामान के अर्था विकृत होने से पहिलों के नाना रूप हैं और भाव स्वरूप पदार्थ भी इन्हीं के परिलोग हैं। प्रकृति नित्य इन तीनों गुणों से युक्त रहती हैं।। सत्वगुर्ध निर्मल होने से पहिले दिव्य जगत की उसी में अर्थान्यिक होने से पहिले दिव्य जगत की उसी में अर्थान्यिक होते हैं। दिव्य पत्रात्व के उसी में अर्थान्य कि होते हैं। तीन स्वरूप सत्वात्म के जप्त हो मूल सिर्मल जात हो हो लिल्य पत्र सी सावत्य आरं उनसे दिव्य जगत ।

#### हमारा जगत

जगत् का कोई भी ऐसा जदाहरण नहीं, जो उस अचिन्त्यमहाराक्ति लीलाम्य की लीलाश्य के सम्बन्ध में पूर्णतः घटित होता हो। सभी उदाहरण अपूर्ण संकेतमात्र करके रह जाते हैं। यही ब्रह्मा इस खिम्ब-पितिस्य बाद की है। अस्तु, जैसे एक ही बिम्ब से अनन्त प्रतिविश्य हो सकते हैं, सैसे ही अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड और उनके दिव्य जगत् हैं। जैसे व्यष्टि में हमारे समत्त नोभाव त्रिगुणात्मक हैं, बैसे ही समारे भी जिगुणात्मक ही है और सब, रज, तम के अधीश्वररूप से प्रत्येक ब्रह्माण्ड की स्थित, उत्पत्ति एवं संहार के लिये उसी दिव्यजगत् में स्थित अखितरा अंशरूप से ब्रह्माण्डों में विष्णु, ब्रह्मा एवं रहरूप से अवस्थित होता है। ब्रह्माण्डों के ये अधीश्वर—ब्रह्मा, विष्णु और उद्गानन हैं और आदिनारायण्या भगवान् महाशिव से इनका रूपसाम्य भत्ने हो, ये हैं केवल उनके अशीश मात्र ही।

ये प्रतिविन्य कहाँ हैं? नित्य चिन्मय धार्मों को आवेष्टित किये विरजा का चिन्मय प्रवाह है। बही प्रतिक्रित होता है कारणार्णव में और सड कारणार्णव में व अनन्तरायी अपने ही स्व- रूपभूत अनन्त की शंपराज्या पर शयन करते हैं। वह कारणार्णव हो इन अनन्त प्रवार्ण्डों का स्वप्त के आप उसी में ये नन्हे बुलबुलों की माँति उठते और विजीन होते रहते हैं। इन बुदबुद्ध- रूप ब्रज्ञाण्डों में वित्य लोगों का प्रतिरूप प्रतिक्रित होता है कर में त्वकर होता है और जैसे त्यक्ति में मन के समस्त भावों के पीखे चिन् सत्ता है, वैसे ही ब्रह्माण्डों में देवजगत् का भी निवन्त्रण, समस्त ब्रह्माण्ड के संचानकरूप से नित्यपाम, की अपनी संधिनी, संवित् और हादिनी शक्तियों के अंशांश सहित अपने अंशांश रूप का ब्रिंग शक्तियों के अंशांश सहित अपने अंशांश रूप ब्रह्माण्ड विष्णु, सहेशस्वरूपों में वे ही सर्वेश करते हैं।

हमारा यह स्थूल जगण् भावरूप है, जैसे जल में पड़े सूर्य के प्रतिबिक्च की झाया दर्पण में पड़ी है। देव जपात ही हमारे भाव जगत् का अधिष्ठाता है। यां समक लीजिये कि हम कोई भाव उराज नहीं करते। जैसे रेडियो का यन्त्र जिस्स में शद्य प्रह्मण करने की स्थिति में रखा जाय, उसी स्तर के शत्य वह इह इहण करने लगाता है, स्वयं उसका कोई शब्द तहीं, वैसे ही हमारा भन भी स्वयं कोई भाव उराज नहीं करता। भावों के अनन्त स्तर हैं। मन जिस स्तर में पहुँ-चता है, उस स्तर की वाले मन में स्कृति होने लगाती हैं। प्रत्येक भाव देवजगत् से सम्बन्धित हैं, उस स्तर की वाले मन में स्कृति होने लगाती हैं। अरोक भाव देवजगत् से सम्बन्धित हैं, उस सभी पदार्थों के शाकों ने अधिकात देवता मने हैं। इसने भाव नाया और जब मनान बन गया, उसके अधिकाता देवता की हम पूजा करते हैं। इसने भक्तान बनाया और जब मकान बन गया, उसके अधिकाता देवता की हम पूजा करते हैं। इसने भक्तान बनाया और जब मकान बन गया, उसके अधिकाता देवता की हम पूजा करते हैं। इसने भक्तान बनाया और जब मकान बन गया, उसके अधिकाता देवता की हम पूजा करते हैं। इसने सक्तान बहु है के भावरूप में मक्तान पत्रिते हमारे मत

में जाया, तब बाहर व्याया। भाष नित्य है, उसके व्यविद्वाता ही उस भावस्तर के व्यविद्वार्स हैं; व्यतः जब भाव स्यूज़रूप में प्रकट हुजा, उस स्यूज़रूप के भी वे ही व्यविद्यर एवं संचालक हैं, भले वह स्थूज़रूप हमारे मन एवं कार्यों के माध्यम से ज्यक हुजा हो।

दिव्य जगत् भावरूप से देव जगत् में खायां और देवजगत् से वह भावरूप होकर स्थूख जगत् के रूप में व्यक्त हथा। प्रतिविग्व में सदा ही विग्व का कुछ साहरय और अपनी विकृति भी होती है। सूर्य के प्रतिविग्व में अस्पता, पञ्चलतादि अपने होते हैं और प्रकार तथा उच्चता विश्व के अरंग हु उसके होगे, बिकृति खादि जगत् के अपने विकार हैं और ज्ञान, सत्ता,श्चानन्द, भाव, खनदागादि दिव्य गुरा उस मल विन्यु के अंग्रोलेश।

श्रुल जगत् का यह बाक्तिमेद, यह नानालं—इसका मुलाधार तो नित्य दिज्यभामों की विविधता ही है। खबरय ही ये रूप बहुत विक्रत रूप में यहाँ हमें दीसते हैं, क्यांक पदार्थ की खावा में खोनक प्रकार के आकृतिमेद तथा प्रकाशहीतना आदि दोख आते ही हैं। फिर मीये हाथा हैं, खतः इनमें साइरय मी हैं हैं, बह साइरय चाहे कितना भी खत्य क्यों न हो। किसी भी साब का निष्क खालस्वन भगवान के दिज्यरूप का साचालकार करा सकता है। भगवान अनुरागी खाराधक को उसके भाव के अनुरूप रूप में ही दर्शन देते हैं और भगवान का वह रूप तकाल धारण किया हुआ रूप नहीं होता। उनके सभी रूप नित्य हैं, यह शास्त्र कहते हैं और तब यह रूप हो जाता है कि मगवान चिनमय दिज्य रूपों के मृताधार में ही भावों का उदगम है। ऐसा कोई भाव सम्मय नहीं, जो उनके सित्य करें से उहत न हुआ हो; क्योंकि प्रत्येक भाव की परियाति उनके तत्तर कर से उहत न हुआ हो; क्योंकि प्रत्येक भाव की परियाति उनके तत्तर करा से उहत न हुआ हो; क्योंकि प्रत्येक भाव की परियाति उनके तत्तर करा से उहत न हुआ हो; क्योंकि प्रत्येक भाव की परियाति उनके तत्तर करा से उहत न हुआ हो; क्योंकि प्रत्येक भाव की परियाति उनके तत्तर करा से उहत न हुआ हो; क्योंकि प्रत्येक भाव की परियाति उनके तत्तर करा से उत्तर न हुआ हो; क्योंकि प्रत्येक भाव की परियाति उनके तत्तर करा से उत्तर न हुआ हो; क्योंकि प्रत्येक भाव की परियाति उनके तत्तर करा से उत्तर न हुआ हो; क्योंकि प्रत्येक भाव की परियाति उनके तत्तर करा से उत्तर न हुआ हो।

#### जीव की स्थिति

एक ही तत्व—ितर्गुण और सगुणरूप और उसके दोनों रूप व्यापक, नित्य, चिन्सय, सिचदानन्दघन। सगुण स्वरूप शिक्शाक्तिमान रूप में श्रमिश्न होकर भी लीला के लिये शिक्ष । सगुणरूपों के श्रान्त नित्य चिन्सय धाम । निर्देश्व प्रामों के भावस्तर, उनसे देवजात और देवजान और देवजान और किन साम क्षेत्र कान से भावस्तर और फिर भावरूप स्थूल जनत् । इस सब क्रम में जीव की कहाँ क्या स्थित है, यह और शेष रह गया है।

हम जहाँ भी घड़ा बना देंगे, बही आकारा का एक अंश उसमें घटाकाश बन जायगा। क्रकारडों में वही सगुरा विभु अपने अंशांश से त्रिदेव हुष्णा और उसी का अंश भावकर देहों में जीव बना है। विभुक्तर से तो वह सर्वत्र है हो और सर्वसमर्थ रूप से गब हो प्रवेक जीव के साथ अन्त-योमोक्तर से हैं। उसके निज्ञवोक के पार्वेदों के अंशांश हो जब जीव हैं—वे ही जीव हैं भावकर पिरडों में और तब उनका निज्यसत्वा वहाँ से पृथक कैसे रह सकता है। आति कहती हैं—

#### "द्वा सुपर्णा स<u>य</u>ुजा सस्ताया"

प्रत्येक पिरड में, चाहे वह देवरारीर हो या कोई कीटदेह, विसु चेतन के कातिरिक्त भी दिविष चेतन सत्ता है—एक तो उस पिरड का अभिमानी प्रारुवभिति जीव और दूसरा सर्वसमर्थ अन्तर्यामी । उस नित्यदित्य धाम के ये प्रतिरूप हरता और इनमें ये जीव—जैसे इस माया में प्रति-क्षित हो सत्त्र प्रवाद का जाए के रूप में प्रतिकासित हुए, जैसे उस नित्यकों के जिल में प्रतिकासित हुए, जैसे उस नित्यकों के विकास की चिन्मय आकृतियों के अधिष्ठाता जीव भी इन औकृतियों में 'कहं, मम' के हद बन्धन से आबद्ध हो गये। यह 'कहें कीर 'तम' की आधालिक उन्हें अपने कमों से संखित हिसे हुए हैं जीर अपने स्वाद को स्वाद की में अपने सम्बद्ध हो गये। वह 'कहें कीर 'तम' की आधालिक उन्हें अपने कमों से संखित हिसे हुए हैं जीर अपने समें की हिसे ताना योनियों की अटक रहे हैं। अविवाद के सार वे आनत हुए हैं और अपने समीप ही स्थित अपने तिस सहचर उस अन्तर्यामी की और नहीं देख पाते, जो सदा सद्धसुक है उन्हें अपना लेने के लिवे।

TEST.

सच्ची बात तो यह है कि सबेंश के सभी साकार विग्रह अपने धामादि के साथ विम हैं और वे कभी मायिक जगत में आते नहीं हैं। प्रभु कृपापूर्वक कभी इस जगत के किसी आंश में अपनी लीला व्यक्त कर देते हैं, स्थूल जगतू से अपने दिव्य जगत का सामञ्जस्य कर देते हैं और जब चाहते हैं. उस लीला को तिरोहित कर लेते हैं। लिलतोपाख्यान में एक कथा है-किसी राजा के पास देवर्षि नारत के आने पर राजा ने पछा कि आप इस समय कहाँ हैं ? मेरे मानस जगत में स्वप्न-कल्पना की भाँति स्थित हैं या बाह्य जगन में टरय सत्ता की भाँति ? देवर्षि ने कहा--'मैं तुम्हारे सम्मुल हैं। तुन्हारे लिये तो तुन्हारे स्थूल जगत् में ही हूँ; क्योंकि तुम ऋपने सभी पदार्थों से मेरी पूजा कर रहे हो और मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ। तुम मुक्ते स्वप्न की भाति असत् नहीं कह . सकते; किन्तु मैं तुम्हारे स्थूल जगत् में भी नहीं हूँ। मैं अपने ही देश-काल में हूँ और तुम्हारे लिये ही मैंने इच्छापूर्वक अपने देश-काल का तुम्हारे देश-काल से सम्बन्ध कर दिया है; लेकिन यदि यहाँ कोई दसरामनुष्य आवे तो वह मुक्ते नहीं देख सकेगा। वह मुक्ते छू भी नहीं सकेगा। क्योंकि मैं अपने ही देश-काल में हूँ। इतना ही नहीं, तुम जो पदार्थ मुक्ते दोगे, मैं जब उसे ले लूँगा तब वे पदार्थ मेरे देश-काल में आने के कारण उस मनुष्य के लिये अटश्य एवं सत्ताहीन होते जायँगे।' भगवान् भी इसी प्रकार नित्य अपने ही चिन्मय धाम में रहते हैं और अवतार के समय केवल अपनी इच्छा से उस नित्यधाम को इस स्थल जगत में व्यक्त कर देते हैं। उनकी जो लीलाएँ यहाँ होती दीखती हैं, बस्तुतः वे उनके उसी धाम में होती हैं और इसीलिये उस लीला भूमि का समस्त स्थल, सभी प्राणी, इस, पश्, पत्ती श्रावि विज्य ही होते हैं। इसीलिये वहाँ इतनी अव्भूत वार्ते होती हैं कि उन सबको स्थूल जगत में घटित करते समय हमारी बुद्धि आन्त हो जाती है और उसे हम कल्पना कडने लगते हैं।

#### व्यवतार क्यों ?

अन्ततः अवतार होते ही क्यों हैं ? क्या आवश्यकता है उस आत्मकाम आनन्दघन सर्वश को कि वह इस मायिक जगत् में आता है ? क्यों अपनी लीला यहाँ ज्यक्त करता है वह ? इसका उत्तर तो गीता में द्वसने स्वयं दिया है—

<sup>'यदा</sup> यदा हि धमैस्य ग्लानिभंवति भारत । ऋम्युस्थानमधमेस्य तदाऽऽसानं सूजाम्यहस् ॥

#### परित्रासाय साधूना विनाशाय च हुकताम् । धर्मसस्यापनार्थाय सम्मवासि सुरो सुरो ॥

'घारखाद धर्मेमित्याद्वां बमों घारयति प्रजा?— धर्म ही लोकों को घारण करनेवाला है। बही समस्त प्रजा को स्थित रखता है जौर जब धर्म का हास होने लगता है, अधर्म बढ़ जाता है, लोग धर्म केतल को मुलकर धर्म में स्वा जाते हैं, छल, करट, दम्म, हिंसा, संपन्ने करानित, दु:क से सिश्च पूर्ण हो जाता है, वह करणामय—वह जीवों का तिल खुद्द यह कह कर स्था स्थाने सुहदों की सह नहीं पाता। वह प्रलोक पुगर्ने धर्म की रखा के लिये धरवार लेता है। स्वयं तप करके, धर्मावरण करके धर्म की हृद्धिकरता है। उसके तर-नारायण, कपिल आदि ऐसे ही अवतार हैं, जो लोक की सम्बन्ध-कामना से, लोक की स्थित के लिये तपोरत हैं। जो मझा, विच्णु, रह के रूप में उमत् की सुद्धिकरता है। स्थात, संहाए के लिये प्रत्ये हमें स्थान है। वही यदि लोक की स्थिति के लिये स्थाप के प्रश्न की प्रश्न कर तो है जो स्था स्थाप के प्रश्न कर तो है जो स्था स्थाप के प्रश्न कर तो है जो स्था स्थाप के प्रश्न कर तो है जो स्था स्थाप कर तो है जो स्थाप के प्रश्न कर तो है जो स्थाप कर तो है स्थाप स्

उसे अनेक कारणों से आना पड़ता है। युक्यतः वह आता है साचुओं के परित्राण के लिये। जब उसके लाड़ते भक्त उसे पुकारते हैं, उसके लिये ज्याङ्गत होते हैं और उसे यहीं देखना बाहते हैं, यही उसके साथ कोड़ा करना बाहते हैं तो उनकी दुष्टि के लिये वह आता है। उसके यदि लोक-मङ्गल अुवन-पावन चरित नहों तो कैसे जीव का त्राण हो, साचु-सरपवामी जीवों का अल्याण हो। वे उसके दिव्य रूप, पावन गुए एवं मङ्गलयाय वरितों का व्यान, विन्तन, अवणादि करके हर अववाग के उसके दिव्य रूप, पावन गुए एवं मङ्गलयाय हो। वे उसके दिव्य रूप, पावन गुए एवं मङ्गलयाय वरितों का व्यान, विन्तन, अवणादि करके हर अववाग के उसके त्राण करता है और

उसकी सभी लीलाएँ ऐसी ही परम पावनी हैं।

जब तप, धर्माचरणाटि से कोई इतना प्रबल हो जाता है कि स्यूलजगत् एवं देवजगत् की भी कोई शक्ति उसे दवा नहीं सकती और तप खादि से प्राप्त उस शक्ति के बलपर वह मर्यादाओं का नाश करके लोक को अस्त करने लगता है, तब भी सर्वेश का अवतार होता है। दुर्भद, प्रवलतम उस दुष्ट का नाश करके जगत् में शान्ति की स्थापना के लिये वे पघारते हैं। वाराह, हयरीएँ,

नृसिंहादि उनके दुष्ट-दलनार्थ हुए श्रवतार हैं।

जीव अरुपरािक हैं। तुच्छ बुद्धि है उनकी। जीवों में एक मृतुष्ययोगि ही कर्मयोगि हैं और मृतुष्य विना सिखाये कुछ सीखता ही नहीं। प्रकृति अयोगामिनी है। सभी मायिक पदार्थ हातोन्मुख ही गृहते हैं। मृतुष्य का झान भी चीण होता जाता है। दीर्घकाल में वह भूल ही जाता है हुनिशाकानुमोदित झान एवं धर्माचरण को। बार-बार उसे सिखाना पहना है। वार-बार पूर्म की स्थापना करनी पड़ती है आन्त, अबोध मृतुष्य के लिये और इस प्रयोजन से भी उन सर्वेश का अवतार होता है। वे क्यास, नारद, सनकादि, मृतु, प्रजापित आदि के रूप में धर्मसंस्थापन के लिये थुग-युग में पशारते ही रहते हैं।

अवतार-मेद

जो सर्वेश है, सर्वेसमर्थ है, वह कब, कैसे, कहाँ प्रकट होगा, इसका कोई नियम नहीं हो सकता। वह किस मूर्ति में बावेगा, कौन कह सकता है। लेकिन इस जगत के नियम हैं और वे बाटक-प्राय हैं। जगत के हास-उत्यान, युग-परिवर्तन बादि सभी जत नियमों के ब्युसार होते हैं। वयापि वह नियम के पर्वाया होते हैं। वयापि वह नियम के परवान नहीं; फिर भी जब जगत में युगादि का निश्चित काल है, इसके हासोल्यान का समय है, तब इसमें कब हुड़ों के हमन, धर्मस्थापनादि की बावरथकता होगी, इसका भी समय है और जन समर्थों पर सर्वेश जिल्हा के वावरथकता होगी, इसका भी समय है और जन समर्थों पर सर्वेश जिल्हा काला है। ये युगावतार ब्यप्ते-क्यप्ते युगायता होगी, इसका जीत है। है, जन स्पर्ण को युगावतार कहा जाता है। ये युगावतार ब्यप्ते-क्यप्ते युगायता साने हैं शाबों ने बौर श्रीकृष्ण तो ब्यहाईस मन्तन्तरों से पश्चात् कित पर्व होगर के स्विकाल में पथारे ये। इन विर-वपल के ब्याने का कोई समन्य कैसे निश्चित हो सकता है।

संसार की स्थिति के कावीश्वर भगवान नारायण हैं-जहांगड के कावीश्वर भगवान विष्णा। अतः सभी अवतार उनके अंश ही बाने जाते हैं; क्योंकि अवतार हीने का कारण ही जगत में मर्यादा, वर्मादि की स्थापना तथा दुष्टी का नाश है। लेकिन इस करा का यह अर्थ नहीं कि अवतार-विप्रह अहिस नहीं को और अगवान विषयु ने बारालय में वह रारीर वाएग किया। अगवान के सभी रूप. संभी सीखार नित्य हैं। अवतार-विमह भी नित्य हैं। वे नित्य रूप में ही भगवान विष्तु के जंदा हैं और जब स्थिति के अधिष्ठाता सगवान विष्ण को प्रतीत होता है कि जगत में जबतार-विषक के अस्टिक की आवश्यकता है, उनकी इच्छा से ही आवश्यकता के अनुरूप उस मित्य अवतार-वित्रह का जनत में बाबिर्भाव हो जाता है। यह तो हुई सामान्यता अंशायतार की बात: किंतु कभी-कभी वे लीला-क्य परात्वर पुरुष भी जगत् के जीवों पर दया करके स्वयं जगत् में पवारते हैं। वे साकेत से श्रीराम-रूप में पंचार सकते हैं. गोलोक से श्रीकृष्णरूप में व्यक्त हो सकते हैं या और किसी नित्यधाम से असके अनुरूप रूप में। जब यह पर्गावतार होता है, उस समय जो भगवान विष्ण का अशावतार-बुगावतार होने वाला होता है, वह भी उसी पूर्णरूप में मिल जाता है। उदाहरण के लिये श्रीकृष्णचन्द्र का यह पूर्णावतार या। श्रीमद्भागवतकार ने ही कहा-'क्रव्यक्त अगवाम स्वयम' और फिर 'सितकृष्ण-क्रेंसा? भी आता है। श्रीवसुदेवजी ने जो साय्ध, सामरण चतुर्मज मूर्ति देखी—वह युगावतार, श्रीनारायख का अंशावतार हो सकता है और द्वारिका में अर्जुम के साथ चीरसागरशायी के सन्मुख जाने पर उन ममा पुरुष ने श्री कृष्णाचन्त्र की अपना बांश बताया भी: पर-

'एते चा'शकला पंसः कृष्यास्त भगवान स्वयम् ।"

के सम्बन्ध में विचार करें तो उपर्युक्त खंशाबतार से पृथक परात्पर पूर्णावतार का भी व्याख्यान भागवत ही करता है और तब स्वतः यह बात स्मरण होती हैं—

> "नायं सुखापो भगवान् देहिना गोपिकासुतः। ज्ञानिना चारममताना यथा मक्तिमतामिह॥"

श्चात्समूत झानियों के लिये भी दूर्लभ ये गोपकुमार श्याम-सुन्दर ही परात्पर पूर्ण तत्व हैं, यह कहाँ संदिग्ध रह जाता है और वे तो नित्य नष्ट-नन्दन हैं। मधुरा और द्वारिका से कन्हें ' प्रयोजन भी क्या। शाला ही कहते हैं कि वे जब को छोड़कर एक पर भी वाहर नहीं जाते। व्यक्त जजलीला-काल में भावान विष्णु के जो यगावतार उनमें अन्तर्तित थे; उन्होंने ही मधुरा एवं द्वारिका के चित्र पूर्ण किये और यह उन्हीं स्थिति-स्थापक के उपयुक्त था। लीलाविहारी गोपाल की इन बातों में क्या रस! अस्त.

दिव्यकोकाधीश, नित्यकीलाविहारी, परात्पर, परतत्व भगवान स्वयं कब पधारेंगे, कोई नहीं कह सकता। वे किसी धाम से, अपने किसी दिव्यक्त्य में आ सकते हैं, पर जब भी वे आवेंगे, कस समय के युगावतार उनमें अन्तर्भत हो आवेंगे, इसके आदित्यक ये युगावतार वा अंशावतार प्रमुख्य हो ही। अस अनन्त पूर्ण का कोई अंश अपूर्ण नहीं होता। जिस अवतार को अगान में जितनी शिक, ऐरवर्धित के उपयोग की आवश्यकता होती है, उतनी ही शक्ति या ऐरवर्ध प्रकट होता है उस अवतार में और इस प्रकट हुई शक्ति के अनुसार ही कांश की कत्यना की जाती है, किंतु उस अव-तार-विक्रह में उतनी हो शक्ति है, वह साव-तार-विक्रह में उतनी हो शक्ति है, है, है, उस अव-तार-विक्रह में उतनी हो शक्ति है, है, होते हैं, भावनाय के रूप और उनमें तत्वतः कोई भी भेद हुआ वहीं करवा। येन तो जेवल बाह्यभीति सात्र है।

खनतारों की अभिन्यक्ति के अनुसार भी हो भेद अवकारों के किने जाते हैं—ऐन्धर्यावतार दर्व लीखावतार। सन्दर्भ, कण्डप, बारहर, ज़िक्तिहि भगवान के अवतार ऐन्धर्यावतार हैं। इन अव-लारों में न कोई अपनी माता है और न कोई बिता। वे अंपने ऐन्धर्य से ही उनकर हो गये और किर कुतकर का प्रयोजन पुराहोंने पर कम्मलिह भी हो सेने। जीरास, श्रीकृष्णादि भगवान के लीक्से हैं। इनमें भगवान मरलीला का अनुकरण करते हैं। हे बासस्वादि वहाँ के सम्बन्ध चारवादन के लिये माता-पिता बनाकर ठीक सामान्य शिद्ध की माँति जन्म-महास की झीझां करते हैं। यदापि साम्बंग्ध शिद्ध की माँति उन सर्वेश का ममेंबास या माता के उन्दर से जम्म नहीं होता, उनका माजन्त्रमा चिन्नमं मीबिमद्द पिता-माता के रज-बीर्य से बना-नहीं होता; किंतु वे बात्सवय की पूर्क पुष्टि के तिषे ठीक जन्म का ही अनुकरस करते हैं और माता उन्हें भपना उदरजात तथा पिता औरस पुन्न ही मानते हैं।

#### एक साथ अनेक अवतार

एक बात अवतार-विग्रह के सम्बन्ध में और जान लेने की है कि एक ही समय भगवान है अनेक रूपों में अवतार हो सकते हैं और उनके परस्पर सम्बन्ध के बचन भी शाखों में मिल सकते हैं। जेसे नर-नारायण—ये भगवान के आदि बुग के अवतार हैं और करनान्त तक लोक-मक्का के विश्व कर तहें हैं। जेसे नर-नारायण—ये भगवान के आदि बुग के अवतार हैं और करनान्त तक लोक-मक्का के विश्व का अवतार कहा गया है। भगवाना के श्रीविग्रह सभी नित्य हैं, अंतः उनका अधुक अवतार हैं। अवता के श्रीविग्रह सभी नित्य हैं, अंतः उनका अधुक अवतार हैं। अवता नहीं है और वहीं दूसरे रूप में हो गया। नर्त-सुरायण हो अर्जुन-शिक्षण हैं या श्रीता है। अर्जुन-शिक्षण हैं या श्रीता हो होएर में श्रीकृष्ण हुए—इसका वार्य के मक्का-विग्रह नहीं रहि। वे संक्षक-विग्रह नहीं श्रीता है। वे संक्षक-विग्रह नहीं श्रीत है। वे संक्षक-विग्रह नहीं श्रीता है। वे संक्षक-विग्रह नहीं श्रीता को श्रीता है। वे संक्षक विग्रह नहीं श्रीता है। वे संक्षक श्रीता है। वे संक्षक विग्रह नहीं श्रीता है। वे संक्षक विग्रह नहीं श्रीता है। वे संक्षक विग्रह नहीं श्रीता है। वे संक्षक वे स्था है। वे संक्षक वे स्था संक्रह स्था संक्षक वे स्था संक्रह नहीं स्था संक्षक वे स्था संक्षक वे स्था संक्षक संक्

भगवान मूर्व जगत् में एक साथ अपने अनेक रूपों से प्रकट रहें, इसमें तो आंर्सचें की कोई बात है ही नहीं । भगवान् के नित्यपाषेद तथा उनके परंस प्रिय अनुहाती जीव भी एक स्वाय अनेक रूपों से जगत् में रह सकते हैं। ऐसे भगवर्क्षणांग्राप्त अनुहाद-समर्थ जीव अपने अंग्र खंस से विश्व में एक या एक धिक रूपों में रहते और उन-जन रूपों के अनुरूप कार्य करते हैं। उनके के सब रूप वास्तविक होते हैं, कायव्यृह या इन्द्रजाल के समान नहीं होते। उदाहरण के सिक्षे वैक्षमात्रा आंदिति और अपने पहिंची वाहुनेव नेविकीयों के अपने में करयप-अदिति थे, यह बात खबं भगवान् ने ही कही है। इसका यह तात्यर्थ नहीं कि करयप-अदिति अब वसुदेव-देवकी हो गये तो करयप-अदिति तथी एक सामय्य अनिव एक रारीर का त्याग करके ही दुसरा जन्म ले सकता है; किंद्र अनुहाद करने में समर्थ भगवान् के निज्ञ जनों के जिये ऐसी बात नहीं है। वे संसार में कम्मर्याधीत होकर तो जन्म लेते नहीं। वे तो अपनवान् की हक्को से भगवान् की साम के अपने स्वाया से भगवान् की समान ही उनके पार्यद भी अपने स्वाया स्वाया सकता है। सामान्य की अपने स्वाया ही उनके पार्यद भी अपने स्वाया साम्य की अपने स्वाया से सामान की साम हो उनके पार्यद भी अपने स्वाया साम्य की अपने स्वाया पहिन करते हुए रह सकते हैं। भगवान्य के अपने स्वाया ही उनके पार्यद भी अपने सामान ही उनके पार्यद भी सामान ही उनके पार्यद सकते हैं।

#### निस्पपापंद और पार्षद्जीव

हमारा स्यूलजगत् उस चिन्मयं नित्यधाम का ही प्रतिविज्य हैं, मले वह देवजंगत्,
-हे माध्यम से प्रतिकालत हुका हो, बौर यहाँ इस भावरूप शरीरों में जो चेतन जीव हैं, वे उन नित्य
धाम के पायें हो के ही कंशांश हैं—वह बात पहिले रुप्त कर दी गयी है। कविचा के परिमाणुरूप इस
विकारी दुःस्वस्य प्रपन्न में कासिक करके 'कहां 'मम' के सन्वस्य के आवड़, जीव केपने ही कों बक्क में पड़ा सना उच्च-दीन पोनियों में काली काल से मटक रहा है। इस कर्मकर्क हुटकारे का
दपाय यही है कि या तो वह ब्रानमार्ग का कालय लेकर कपने 'कहां के कसिमान की सर्वात्मा में एक कर दे और अपनी सत्ता को बियु, निर्मुख, निर्विकल्प सत्ता में बितीन कर दे, अथवा किसी एक भाव का आश्रव करके, उसमें दृढ़ निष्टा से एकाग्र होकर उस भाव के मृत के साजात सम्पर्क में आदे और तब विन्मय धाम में उसका अपना जो वास्तविक रूप है, उसे पहिचान से। जहाँ उसने अपनी उस वच्छानिक पर के पहिचाना, जहाँ उसे अपनी उस वच्छानिक कि जाता, अबिया के तुच्छ आवरण उसे आबद्ध रखने में स्वतः असमर्थ हो जायेंगे। वह अपने नित्य करुगाता से से या प्रवास कर से स्वतः असमर्थ हो जायेंगे। वह अपने नित्य करुगाता से से से तब प्रवास कर से स्वता असि अपने करिय के जानता और अपने करिय से से वह अपने करिय के सिट को जानता और अपने करिय,

क्यपने नित्य पार्धद-देह के साथ एकत्व प्राप्त करता है।

जब वे समिदानन्दधन अवतार-विग्रह में प्रकट होते हैं, उनका चिन्मय धाम और उनके नित्य पार्षेट भी प्रधारते हैं। ये पहिले, साथ या पीछे तक भी लीलानुरूप क्रम से जगत में व्यक्त होते हैं। इस समय जगत के असंख्य कृतकृत्य जीव अपने इन अंशियों से एक होने का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कभी वसुश्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा ने घोर तप किया और उनकी एकमात्र प्रच्छा थी कि वे सर्वेश को पुत्ररूप में प्राप्त करके उनका लालन-पालन करें। उनमें वात्सल्य-भाव हो। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें बरदान दे दिया। गोकुल में वे ही द्रोग गोपराज नन्द हुए और धरा हुई ब्रजेश्वरी यशोदा, यह श्रीमद्भागवत का कहना है। श्रीकृष्ण नित्य नन्दनन्दन हैं और उनकी बालकीहा उनके चिम्मय धाम में शाखत है अतः अजराज नन्दबाबा और अजेश्वरी मैया यशोदा तो नित्य हैं उस चिन्मय नित्य गोलोक में। अवतार के समय जैसे भूमि के ब्रज में वह दिव्य लोक मूर्त हो गया. वेसे ही नित्य व्रजराज एवं व्रजरानी के साथ द्वीरा एवं धरा ने एकत्व प्राप्त किया। यह तो Das उटाहरण मात्र है। श्रीकृष्णचन्द्र को वात्सल्य, सख्य, माधुर्य के भावों से अपना करके अनुभव करनेवाल और भी अनन्त जीव होंगे और उन्होंने अपने अंशी उन-उन भावों के नित्य आधार पार्षदी के साथ तादात्स्य प्राप्त किया होगा । यह तादात्स्य तो सभी लीलावतारों के समय और सर्वदा ही चलता है। सदा ही जीव भाव के आश्रय से उस भाव के नित्याधार दिव्यलोकस्थित अपने अंशी पार्षद के साथ एकत्व प्राप्त करता है। यह कम अवतार के प्रकट होने और अन्तर्हित होने पर भी समान रूप से चलता है; क्योंकि तादाल्य प्राप्त करने के अधिकारियों के लिये तो उनके आराध्य तथा आराध्यका धाम एवं लीलाएँ नित्य व्यक्त-नित्य प्रत्यन्न ही हैं।

#### प्राकृत दृष्टि

भगवान के नित्य जिन्मय दिव्य अवतार-चिरितों को जो, लोग सामान्य मानव-चिरितों की सीमा, में ही आबद्ध करना, चाहते हैं; जो उन सर्वसमयं लीलामय की लीलाओं को भी अपने जीसे साधारण व्यक्ति की ही क्रियाएँ मानने का प्रयत्न करते हैं, वे उन दिव्यचिरतों में जीसे साधारण व्यक्ति की ही क्रियाएँ मानने का प्रयत्न करते हैं, वे उन दिव्यचिरतों में की को करने की लीलाओं के पीहे की कल्पना करते हैं अथवा उसका कोई और अर्थ करने का प्रयत्न करते हैं। अभाववारित को मानवचिरत के चाहे जितने उसकार से स्वतं अपनतः उस अनन्त ऐश्वर्य-माधुर्य-धाम को अपने दुष्ट आहरा हो में कहा के परिसीमित कर सकते हैं। तब या तो अनेक दिव्य चिरतों को वे अस्तीकार कर देते हैं या बड़ी सचाई से पूरे चिरत को है 'अन्तईन्द्र का रूपक' कहकर संतोष कर लेते हैं। उस वे यह स्वीकार हो नहीं करते कि इसी घरापर वह दिव्य चिरतों कर तेते हैं या वहीं सचाई से पूरे चिरत को ही 'अन्तईन्द्र का रूपक' कहकर संतोष कर तेते हैं। उस वे यह स्वीकार हो नहीं करते कि इसी घरापर वह दिव्य चरितों कर स्वीक उनकी कल्पना का चेत्र भी इतना संकुचित होता है कि चरित की आलीकिकता उसमें समा नहीं पतीं।

'पुराया-व्याक्या त्रिया—आधिमीतिकी आधिदैविकी आध्यात्मिकी ना' पुराया की तीन प्रकार की व्याक्याएँ हुआ करती हैं—?-आधिमीतिकी आर्थात सत्य इतिहास, २-आधिदैविकी आर्थात देवकात, सं सम्बन्धित और ३--आध्यात्मिक अर्थात अन्तर्जतात, सं सम्बन्ध रस्तनेवाती। हमें यह ध्यान रस्तम शाहिये कि जो कुछ नित्य विव्य क्षोकों में हैं, वहीं भावस्तर के रूप में जहादक

में प्रतिफलित होता है। यही अध्यात्म तथ्य है और यही भाषस्तर में या देवजगत् में भूते ू होकर अधिदेव बनता है। देवजगत् अर्थात् अधिदेव ही फिर भावरूप से अधिभूत के रूप में स्थक हुआ अर्थात् स्थूल जगत् बना । अतः यह तो सम्भव है कि स्थूलजगत् से देवजगत् में और देवजगत् से नित्य भगवद्धामों में अपार विस्तार एवं वाहल्य हो और ऐसा है ही: पर यह सम्भव नहीं कि जो नित्य थाम में नहीं, वह देवजगत में उपलब्ध हो या जो देवजगत में नहीं, वह धरापर स्थूलरूप में प्राप्त हो। ऐसी जितनी उपलब्धियाँ होंगी, वे केवल विकृतियाँ ही हो सकती है। फलतः हमारे जगत में जिसे हम कल्पित करेंगे, उसकी देवजगत या नित्यधाम में सत्ता ही न होगी। यहाँ जो इतिहास है, सत्य है, वही अधिभूत अधिदेव एवं अध्यात्म में सत्य हो सकता है। पराणों के वर्णन क्योंकि ऐतिहासिक रूप में अभ्रान्त सत्य हैं, इसी से उनकी आधिदैविक एवं आध्यात्मिक ह्याख्या भी सत्य है। जो इतिहास में सत्य न होकर कवल रूपक होगा, उसकी देवजगत या अन्त-किंगत में कोई सत्ता ही न होगी, यह हमें भली प्रकार अवगत कर लेना चाहिये।

श्रीकृष्णचरित में चीर-हरण और रास को लेकर पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं और क्रिपनी कलुषित बुद्धि का कालुष्य वहाँ भी देखना चाहते हैं। श्रानेक सद्भाव-सम्पन्न भावक-हृदय इन है पित तकों से ज़ब्ध होते हैं और वे प्रयत्न करते हैं इन लीलाओं का कोई आध्यात्मिक अर्थ करने के हित्ये। लेकिन बहुत सीधी बात है कि अपने ही विकारों से अंधा व्यक्ति यदि तनिक भी विचार कैरने की स्थित में हो तो देख लेगा कि क्यों श्रीकृष्ण के परमद्वेषी शिश्रपाल ने इन घटनाओं की चर्चा तक नहीं की। शिशुपाल जब श्रीकृष्ण की अन्छ।इयों को भी दोष देखकर गाली दे रहा

था, उसे इतने बड़े अपने अनुकूल कारण क्यों नहीं सूके ?

### "एकादश समास्तत्र गृहार्चिः सबलोऽवसत्।"

वज में श्रीकृष्णचन्द्र कुल ग्यारह वर्ष, ब्रः महीने, चार दिन ही रहे हैं। श्रीमद्भागवत के बिद्वान ज्याख्याकारों का मत है कि इन वर्षों को नाज्ञत्र वर्ष मानना चाहिये। यदि एसा कर तो ये ग्यारह वर्ष भी नहीं रह जाते । तब तो इनमें से प्रत्येक वर्ष चान्द्रमान के एक वर्ष से लगभग एक मास और कम हो जाता है। अर्थात् चान्द्र या सौर वर्ष संश्यामसुन्दर केवल साढ़े दस वर्ष की अवस्था तक बज में रहे। इस गणना को न मानें, तब भी 'एकादशसमाः' तो स्पष्ट ही है। लगभग सात वर्ष, तीन मास की अवस्था में चीर-हरण और आठ वर्ष, एक मास की अवस्था में शरत्वर्शिमा को रास किया उन्होंने । यदि श्रीकृष्णचन्द्र परात्पर पूर्णपुरुष सर्वशक्तिमान् हैं, जो कि शास्त्रों का नित्यानुमोदित सत्य सिद्धान्त है, तो उनके लिये बाल्य एवं कैशोर का बन्धन क्या। जो कारागार में माता देवकी के सम्मुख साय्घ साभरण चतुर्भुज व्यक्त हुआ, वह यदि अपनी नित्य सहचरियों के लिये किशोर हो गया तो हुआ क्या ? श्यामसुन्दर की वे सहचरियाँ भी तो उससे नित्य अभिन्न हैं। फिर जो सर्वान्त-र्यामी है. वही सर्वेश ही तो सबका वास्तविक पति है। उसके लिये 'पर' कीन ? वह तो कृपा करके ही अपनाता है न। जीव का परम सौभाग्य-परम प्राप्य यही तो है कि वह सर्वेश बरण करले उसे। बह स्वयं बरण न करे तो जीव कैसे पा सकता उसको ?

#### 'यमैवेष वर्णते तेन लभ्यः।'

लेकिन शहा तो उन्हें होती है, जो कृष्णचन्द्र को मानव मानने चलते हैं, फिर उनका वह मानव चाहे जितना महान क्यों न हो। ऐसे लोगों से इतना ही कहना पर्याप्त है कि वे उस समय के व्रजसन्दर के वय की ओर से दृष्टि बंद न करें। आज भी जहाँ प्रामों में नगरों की दृषित वाय नहीं पहुँची, आठ नी वर्ष तक के बालक-बालिकाएँ नंगे खेलते-कूदते हैं। उस समय तो द्वापर था। इन वालविनोदों में क्या सोचने की बात है भला, ऐसे महान् विद्वानों के लिये जो श्रीकृष्णचन्द्र के चरितों की 'न भूतो न भविष्यति' न्याख्या करने में समर्थ हैं।

हाँ, इनमें से श्रीराधा के सम्बन्ध में भी बड़ी वितरहा है। परमहंस शुकदेवजी तो अपने बालन्द में नित्य तीन रहनेवाते अववृत ठहरे। उन्हें क्या पता था कि दे जिस महाभाव-सर्ति की रहत्व के बाबरण में क्षिपाकर रख रहे हैं, क्य निक्षित माधुर्यमयी का लोग ब्यस्सित्व ही स्वीकार न करता चाहेंगे। जो लोग केवल तर्क ही करता चाहते हैं, उतसे विजय पाने की वेदमूर्ति अम्राजी की कामता भी कहाचित कासफल ही होगी; पर ऐसे कुटिल तकों से मावुक प्राची को व्यक्ति होने की ब्याद्यकता नहीं है। उनके लिये शृति के ये शास्त्र मन्त्र बहुत कुछ कह जाते हैं। श्रुति ने उन सिद्यास्त्र में का केवल नाम-स्मरण ही नहीं किया, उनके परमपूज्य पिता के परिचय का संबेत भी किया है—

'स्तोत्रं राघाना पते'—ऋग्वेद १।३०।५ 'स्व नृचक्का वृषमानु पृवीः क्रच्यास्वग्ने ऋरुषी वि माहि'

--- ऋस्वेद ३ । १५ । ३

कंवल वात रह जाती है कुच्जा के सम्बन्ध की। इस विषय में इतना ही कहना है कि स्तुतिकरते हुए ब्रह्माजी ने गोपाल से कहा है—

"तत्ते ज्वकर्षा सुसमीद्ममास्रो मुजान एवात्मकृतं विपाकम् । हृद्वान्वर्षीर्भार्वद्यन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपर्दे स दायमाक् ॥"

ऐसी [इशा में यदि दासी कुन्जा उन भुवन-मोहन का चणिक स्परी एवं सामीप्य पाकर उनके खिये आकुछ हो गयी, उसके प्राण उसी मयूर-मुकुटी को प्रतीचा में अस्त-व्यस्त हो गये तो क्या अपराध उसका ? और—

'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तयैव भजाम्यहम् ।'

कहने वाला गीतागायक क्या सुँह लेकर कुरुत्तेत्र में यह घोषणा कर पाता, यदि उसने खपने लिथे आकुत उस दासी की प्रतीचा सत्य न की होती।

#### सामाजिक स्थिति

लीलाओं के सम्बन्ध में शक्काएँ तो होती ही हैं: शक्काएँ होती हैं उस समय के ऐश्वर्य-वैभव के वर्शन को लंकर। हम भल जाते हैं भारत के प्राचीन एश्वर्य की। हमारे मन में खाज की कंगाल स्थिति घर कर गणी है और हम जब मिस, स्वर्ण, स्फटिक, कौशेयवस्त्र ऋाटि की विपन्नता और उनके महादान की बात पढ़ते, सुनते हैं तो हमारा चित्त उसे प्रहण ही नहीं कर पाता। हम इन वर्शानों को काल्यवैभव कहकर उहा देने का प्रयक्ष करते हैं। इनिहास के तत्रे से काल में जो चीनी या विदेशी यात्री भारत में आये, यदि हम उनके वर्धानों पर ध्यान दें तो हमें भारतीय वैभव की एक छात्रा प्रतीत हो सकेगी। स्मर्ण रखने की बात है कि इन यात्रियों ने जिस भारत को देखा, वह द्वापर या त्रेता के भारत के सम्प्रस उतना ही या उससे भी कंगाल है, जितना त्राज का भारत उन यात्रियों द्वारा वर्शित भारत के सम्मुख हीन । 'श्रीकृष्याचन्द ने प्रथ्वी को छोड़ दिया !' इस वर्णन को भागवत में देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि परीचित्र के समय ही कितना कंगाल, कितना द:स्री देश प्रतीत हुआ उस समय, के लोगों को । पाण्डल देश की उस दुर्दशा को सह नहीं सके । धर्मराज सम्राट् युधिष्ठिर ने रोते हुये अनुमान कर लिया दौन-हीन देश को देखकर अवश्य श्रीकृष्ण-चन्द्र इस श्रभागिनी भूमि को छोडकर स्वधाम चले गये !' उसी समय यह दशा हो गयी थी । श्रीर वह हीन तर होती ही गया। विदेशी यात्रियों ने जो वर्णन किये हैं, वे सगभग चार सहस्र पीछे के नितान्त दरिंद्र भारत के वर्णन हैं और वे वर्णन आज ऐश्वर्य की मूर्ति का परिचय देते हैं. तब द्वापर का भारत—कल्पना भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाती।

हम बाज स्पूजरमी हो गये हैं। हम परार्थों को सत्य मानकर हतिहास को अर्धिन के भीवर हुँदने लगे हैं। परार्थ भावरूप हैं और उनका काविभाव-विरोभाव हुआ करता है, वह बात हमारी समस्य में ही नहीं ब्यारी। वेकिन जो सत्य है, वह हसारी अपनित से बन्ध्या तो होने से रहा। पदार्थ भावरूप हैं-जब जगत में दिज्य धर्मभाव का बाधिक्य होता है, वे स्वतः प्रकट हो जाते हैं। 'गिरयोऽविश्वनुत्मसीच'—तब खनिज कोदने नहीं पड़ते और जब असमें का राज्य बढ़ता है, पदार्थ स्वतः तिरोदित हो जाते हैं। आज सहसीं गंध श्रृमि नाना स्थानी पर खोद ली गयी, पर स्वतःप्रकारा मणि, गजसुका, चन्द्रकान्य (बादि को खस्तित्व ही क्यबच्य नहीं है। मणिस्तम्म की बात तो दूर, मुक्टों में लगाने को अच्छे रज्ञ गिने-चुने ही हैं विश्व में।

भारत में कान, फल, पी, यूप की तो तब भी राशि विकारी थी, धारा प्रवाहित थी, जब विदेशी यात्री वहाँ काये थे। हापर के भारत में किस बैशव की करणना दी तब है। मिश्री, स्वर्ण, राज, कोई मृत्य इनका रहा हो तो के करावित साज की सिही से भी इक कम ही। लेकिन भारत में सम्मत्न की पि सिह के के व्यवहार का कानत देवा नहीं था, जेसा हम काज सोचते हैं। तास्यां, संस्मतन की प्रति पि स्वर्ण के व्यवहार का कानत देवा नहीं था, जेसा हम काज सोचते हैं। तास्यां, संस्मत सब गृह के सदस्य ही थे और गृह-सेवा, अविधि-सक्तर, गोसेवा, देव-पूजन के जिसे भूमि-समाजीनारि कार्य को किसी भी सजार या सखाड़ों के जिये भी गौरवास्य ये। कोटि-कोटि गोधन ही भारत का परमोणारय घन या और साथे अर्थों के लोगू 'बालवान्त सबेन्द्रों के पावन बाहरों को बुद्धि में ही नहीं, व्यवहार में भी देख सकते थे। प्रमाद, जालत्य, विज्ञास—ये भारतीय जीवन में विदेशी सम्बद्ध से ही प्रविष्ट हुए। सरज, उदार, अवसीज, क्ट्रोर्तमय, बोजव्यों, साथा और साथ ही लोकोत्तर देशन-सम्पन्न भारतीय जीवन, जो पुरायों में उपलब्ध होता है, वह कपने उज्जब उदात्त भाव से ही व्यक्त हुआ।

त्रज एक गोपावास ही था, आप यह कहें तो किसी को क्या आपति होती है। यह दूसरी बात है कि आज के विश्व का एकत्र वैभव भी त्रज के ऐसर्य के सम्मुख कंगाल ही है, परंतु वे मिंख-सीय भी उस समय नारा नहीं बना पाये थे। उस समय के नगरों के सम्मुख त्रज गोपावास ही था। अवदर्श हो भारत के परमाराव्य गोपावास ही था। अवदर्श हो भारत के परमाराव्य गोपावास हो था। क्षावर्श्व साम्यत के परमाराव्य गोपावास हो था। क्षावर्श्व साम्यत के परमाराव्य गोपावास हो थे। वे तो पर्याप्त लुदंकते रहते थे। धम का भाष्यम भी गार्थ और त्रज इस धन का सबसे महान् धनी था।

#### भौगोलिक स्थिति

अब स्वृत जगन् में अजन्मि की बात तें तो अब में गत पाँच सहस्त वर्षों में कितना मौतिक परिवर्तन हुआ है. जीन कह सकता है। निरिराजीगोधर्मन के आतिरिक्त वहाँ और तो कुछ स्विर है नहीं। निरिराज भी धीरे-धीरे मृगर्भ में चसे जा रहे हैं। उनके जिसकारा माम मृभि के बरावर हो गये हैं, यह सभी जानते हैं। ऐसी दता में कह कैसे कहा जा सकता है कि झावर में निरिराज का विस्तार एवं ऊँचाई का परिसाख चना था।

#### ''वृन्दावनं गोवधेनं यमुनापुत्तिनानि चै । वीद्यासीहुत्तमा प्रीती राममाधवयोर्नृ प ॥''

—१०।११।**३**६

श्री मद्भागवत की यह वाखी स्पष्ट करती है कि श्रीगिरिराज नत्यम में भीर वरसाने से बहुत दूर नहीं थे। नन्दमाम एवं वरसाने की वर्तमान पहांड्यों गिरिराज के विस्तार के आह ही हैं, जो गिरिराज के घोरे-धीरे भूतिबृह होने से श्रव प्रवृत्त हो गये हैं। साथ ही श्री यसुनाजी भी नहीं मान हमान उत्तीन वरती है। उनका प्रवाह हटता गया और फलतः उनके तट का वृन्दावन कालकम से इतनी दूर जा पड़ा। इस सुदीर्ष काल में धारा का इस प्रकार दूर हो जाना सहज सम्माव्य है। गिरिराज एवं नन्दमाम बरसाने के समीप अब भी माज के अपूर्ण मिलते हैं, जो स्थित करते हैं कि वहां कभी स्रोत था। स्मरण रखने की बात है कि काऊ सरिरान नट पर ही होने वाला वीक्य है।

गोकुल तो मधुरा के सम्मुख यमुना जी के उस पार अब भी है ही। वैसे पूरे चौरासी कोस के भीतर को भूमि है और यह पूरी ही भूमि पावन है। यहाँ श्याममुन्दर ने अपनी अनेक दिव्य लीलाएँ की हैं। ब्रज्जमूमि का तो स्मरण ही परम पावन है, अतः उस परम तीर्थ की महिमा में काल

द्वारा हुए नगरय परिवर्तनों की गणना भी क्या।

नाम-रूप-खीला-धाम की दिव्यता

यह ठीक है कि वे सिवजानन्त्रधन परात्पर परमपुरुष इस जगन् में नहीं खाते, उनके साथ उनका चिन्मयधाम ही ज्यक होता है और खपनी इच्छा में ही वे स्थूलजगन् के किसी स्थल में अपने धाम का सामझस्य कर देते हैं; पर उन खनन्त का सम्पर्क-प्रभाव भी तो खनन्त है। उनके चिन्मय धाम से युक्त होने के कारण घरा का वह स्थल भी दिन्य खपार शक्तिय हो उठता है और यह शक्ति सदा रहती है वहाँ।

"सक्चद् यदङ्गप्रतिमान्तराहिता मनोमयी भागवती ददौ गतिम् ।"

उन सिंबरानन्द्रधन की मनोमयी—किल्पत मूर्ति एक पल के लिये भी हृदय में स्पष्ट हो जाय तो भागवती गिनि—उनके नित्यधाम का निवास प्राप्त हो जाता है। उन परम सत्य की भावना भी सत्य ही होती है, फिर उनके नित्यधाम का घरा पर जाई आदिमींब हुआ, वह भूमि क्या जिन्मय होने से प्रेष पर गयी। उस पारम के सम्पर्क से भी वहाँ क्या भौतिकता के दोष रह सकते हैं? वह तो घास है और उसका अपार प्रभाव है। हमारे दृषित अन्ताकरण उस प्रभाव को अनुभव करें या न करें, वह तो है और जो भाग्यवान वहाँ पहुंचते हैं, वे उस प्रभाव से परिपृत भी होते ही हैं। वे अनुभव न करें, यह सर्वेषा भिन्न वात है।

वह परम दिन्य भगवद्वाम! पर सभी तो वहाँ पहुँच सकें, ऐसा सौभाग्य लेकर नहीं खाये हैं इस मत्येवरा में। किंत रयाममुन्दर की नित्य दिन्य लिलाएँ—ये लीलाएँ तो हुई ही इसलिये कि भव के साप-तम प्राणी उनके अवण, मनन, विन्तन, क्यन, पठन-पाठन खादि से खपने अत्तर-करण को पवित्र करें और वहाँ उस मुवनमोहन का वह मैंलोक्य-विमोहन रूप प्रकट हो उसका दिन्य रूप, उसके मजलमय परम पावन नाम, उसकी परम मजलमयी लीलाएँ और उसका परम दिन्य साम—इनमें जिसकी रित हो, इनमें से एक को भी जो अपना सकें, वही धन्य है। इतकृत्य है वह जीवन । समस्त देवता, समस्त लोक-पाल, समस्त भाव-जगत् के खिछाता कृपा करें! अलिलाहाक के शल्दों में एक ही विनय है उनके चरणों में—

"साष्टाक्रपातमभिवन्य समस्तमावैः, सर्वान् सुरेन्द्रनिकरानिदयेव याचे । मन्दिस्मतार्द्रमञ्जराननचन्द्रविस्ये, नन्दस्य पुरायनिचये मम भक्तिरस्तु ॥"

श्रीकृष्ण-चरित

[ पूर्वार्ध ]

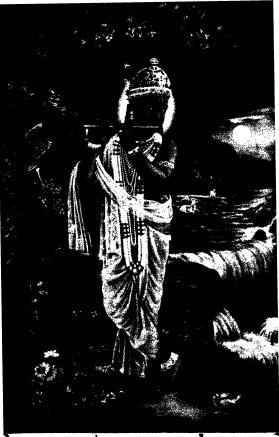

No. 453

मुरली कनोहर

s. s. b.

# माङ्गलिका

उपासतामात्पविदः पुराषः पर प्रमातं निहितं सुहायाम् । वयं मशोदाशिसुनाससीसानुन्यसुनासिन्द्रपुः सीसनामः ॥

---धीलीलागुक

बह तन्दनस्वन, त्रिशुवननीहम, यशोवाकुमार, मब्द्युकुटी, कमललीचन, सुरब्रीमनोहर, वनमाली, त्रिभन्नकुदर, नवजलबररवाम, क्रैकीकरुशमनील, विष्कुदबरान, गीपाल—इसकी नित्व विन्मय खानन्द्यन, सुवनपावनी लीलांट—क्रीसिस्कु मैं से महामन्यन के प्रसाद एक कलारा मात्र कर्यत प्राप्त हुआ, किंतु यह चिर-चपल—यह तो अस्वत-सिन्छु का प्रव-प्रत सुंकन करता है और इसका कवास्त्रत—जद चीराजिय से प्राप्त का भी कोई सागर बन पाता—उसे भी कोई शेषशायी अपने ही करों से सथता—उससे कोई सुभाक्करा वस्त्विव होता उसका सारस्य-कहना कठिन ही है कि वह भी इस क्रोन्ट्रनस्त के सुकुमार सोन्दर्यसय चपक-वरितों की मशुरिमा पाता या नहीं।

श्रुति कहती है—हृदय-गुहा मे—श्रान्तर के मृत्त केल्द्र में एक सुर्मतम स्थोपज ज्योति है। विस्त्य, सानन्दमय, विविकार, एकस्स शान्तश्रमीत । सात्मान्त्रचेन्ता समाधि के हृत्तरा उसी का स्थारोज सान्नात्रकार करते हैं। वह ज्योति—वह झानयन प्रकारक्ष्य, वही तो स्थारपुष्य, सान्वत्य—सुरातन स्थारात्म के सम्वय्य स्थादम्तन्त्रनाचिर चिन्न्यत तत्व हैं। वास ठीकः, किन्नु कर्माचिर् कन्द्रेण की तत्वमित्वन्त्रका की ध्वरण्य स्थादम्तन्त्रनाचिर चिन्न्यत तत्व हैं। वास ठीकः, किन्नु कर्माचिर् कन्द्रेण की तत्वमित्वन्त्रका की ध्वरण्य स्थारपात्म करते का स्वत प्रयत्न करते हैं उस तिन्त्रमात्म के स्थारपात्म हर्मित्र करते का सत्वत प्रयत्न करते हैं उस तिन्त्रमात्म के स्थारपात्म हर्मित्व करते को स्थारपात्म करते हैं अस तिन्त्रमात्म क्षेत्र विस्त्रमात्म के सित्वा नहीं के स्थापन करते हैं उस तिन्त्रमात्म क्षेत्र विस्त्रमात्म के सित्वा नहीं के स्थापन करते हैं अस तिन्त्रमात्म के सित्वा नहीं के स्थापन करते हैं अस तिन्त्रमात्म के सित्वा नहीं के स्थापन करते हैं अस तिन्त्रमात्म के सित्वा नहीं के स्थापन करते हैं अस स्थापन स्

''यार्थन्तरअनसख पुरुषं घरन्ते संचिन्तवामि यचसा जगति स्पृत्रन्तस् । तावद् बलात्सुरति हन्तः हृदन्तरे ये गोपस्य कोऽपि शिशुरच्यनपुष्यमण्डुम ॥"

कोई करे भी क्या, जन्म-जन्मान्वर के पुत्रम प्रयत्नों से करमाके में विच हुई, सरक साधक के विरक्तातीन कारवास ने कन्तर को बक्जब किया। काविमा का स्टक्सम कस तक जब नाहर हुआ—उसमें हरय-गृहा की वह दिन्य ज्योति प्रकट हुई। यहाँ तक तो ठोक-कोई कर विकल्प तत्न में ही जात्माराम रह सके हो कोई कर विकल्प तत्न में ही जात्माराम रह सके हो कोई बात नहीं, किंतु वह विवृक्ष क्या ज्यान्वपन से स्टक्स है—जातन्व का जुक जोर परम में नाम ही तो हो हैं थे। तक्कब काक्न केस दिन्य हुआ और नवनीत-कोर देवे पर पूर्वम । युग-युग के प्रयत्न से स्व प्रकार को साम को क्रिस हो का वहार हुआ के स्व

"ते ते मानाः सन्धलनगतीकोसनीपप्रभागा-मानानृष्मापुद्धवि हृदि वे न्यसमानिर्भनना । बासानेपुष्मपुराज्ञातासमारचन्द्रार्शन्द्राः न्याहं जाने मधुरमपरं नन्दपुरपाम्बुपुरात् ॥"

कल्पना—मेरी कल्पना, जब मानब निरन्तर कल्पना ही करता है, जब बखुत: सभी जीव कोरोच-कोट की मेंति सदा कल्पना के कपने सुत्र में अपने को बॉधकर मुखित करने के प्रवास में ही हैं—मेरी प्रकार की, उस परिजाए के पावन नीलोञ्चल प्रकाश की कल्पना ही क्या खनन्त विराट में निराधार वह सकती हैं।

चसत् की करपना—श्यसत् की घाकाक्का जीवन को जगती में—श्यसत् में युग-युग से जावद्व किये हैं और सत् की—उस सुकुमार सत् की आकाक्का, इस शायद स्थाय सत् की करपना घास्या प्राप्त करके स्थिर—घन्य होने में श्रसमर्थ ही रहेगी ?

कल्पना और वथार्थ—पर एक पेसा भी आब है, जहाँ हमारा यह हरयमान यथार्थ ही कृपना हो छता है। जिसकी उच्चव तक्षमधिषित्रका के मालोक में ही करपना मूर्व—यथार्थ होती है। वह भाषपय—किसी भी कल्पना का उत्यान क्या उसका खालोक पाये बिना खन्यकार में ही लोगा है?

करूँ मेरे बच्छे करूँ, मेरी करपना ही क्या तेरा बयार्थ नहीं वन बकती ? तू उसे अपने श्रीवरणों में सार्थक तो हो जाने दे! मैया, तेरे बक्छा खुदुन किसक्य-कोमल परम चपस कर---तू वक्ते बाव साज-सन्दान और सत्य तो तेरी स्वीकृति का ही दुसरा तम है न ?

रणान, तेरे चारुचरित—किसे पता है कि तू कब क्या करता है चौर कर सकता है। तूने क्या किया है—मगवती वीखापायि कौर मगवाद शाराहरोजर के असल मानस भी क्या पत्ते जरकों में ही अहित कर पाते हैं? कोई क्या इसी से तुके ओड़ देगा? तुके ओड़ दे—कहाँ जानेगा, कहाँ पायेगा यह लिग्य अनन माधुयं? तू है ही पूरा नढ़ बट, पूरा अहुत, पूरा विचित्र—यह सलाओं हारा वनधातुमों से चित्रित देश श्रीआह—सेकिन तू इससे भी विचित्र है और चरित —फिर भजा, तेरे चरितों का क्या कहता!

द्वमें कोक्कर रहा तो नहीं ही जा सकता—जीवन में तो कोई रह भी ते, मन में जब तुमें बोक्कर खा बाय—हत मानस है वह । मन में तो दुमें तेकर ही कात्माराम बात्काम महापुक्त सुरत हैं, क्षित्रोंनिसिंद रहते हैं और सनकादि, देवर्षि तथा मरावाद शंकर रहते हैं हैं वस्तु से बीक्क की चौर, क्षन्यकार से मकाश की कोई, पत्तन से क्यान की बीर ग्रुख फैरने का कर्य ही है इस हमारे दरय यबार्य से तेरी जोर—सभी जन्तर्शकता के बाज्यासी मन में तुके ही तो बसाना बाहते हैं। सभी की वामीप्ता तो एक माँकी—एक मतक के खिये ही बाहुर होती है। मन्—मन तो करपना करता है, करपना किये बिना वह रह जो नहीं सकता। मोदनू—

हैं सन—सन तो करपना करता है, करपना किये बिना वह रह जो नहीं सकता । मोहन— हू जा, तू मेरी करपना को यथार्थ करता जा !क्क्स हैं हुए सन को करपना—सेरी, तेरी करपना और हू—तू मेरी करपना को स्वीतित देता चल ! क्किस से सगकर—सेरी करपना कहलाकर भी कुछ असत रहेगा—रह सकता है ?

मेरी यह माझलिका—स्वाम, जानता है न, वहाँ भी कुछ इच्छा है, कुड वात है—कुड़ बात। बार तू उसकी वरेचा कर सकेगा ? तुके वरेका करना खाता है ? देख, मैं जब गयेरा! ब्रैय सरस्वती भावती! कहकर खब कहने चला हूँ—

> ''भारता अवस्थैकमेवज मानते सम् मुहुर्मृहुर्मृहुः। गोपनेवसुपरोहुवः स्वय वापि कापि रक्तवीसता विसोः॥"



# गोकुल

#### "श्रु तिमपरे स्मृतिमपरे मारतमपरे भजन्तु भवभीताः । श्राहमिह नन्दं बन्दे यस्यालिन्दे परं श्रद्धा ॥"

गोकुल —गोकुल और गोलोक, पर्यायवाची हो तो हैं दोनों। नाम में, अर्थ में और स्वरूप में भी गोकुल अपने गोलोक का ही पर्याय है। परायर नित्य जगत् का जब वह लीलामय अधिष्ठाला अभी बीते इस रवेतवाराह करन के अहाईसमें हापर के अन्त और हमारे इस किल्युग के अरस्भ के संधिकाल में इस घरणी को अन्य करने चला—वह क्या कभी प्राकृत जगत् में आता है ? वह आता ही अपने दिन्यधाम, दिन्यस्था, दिन्यस्थ में है। उसका वह दिन्यधाम—वह गोलोक उससे पूर्व हो धरा के प्राकृत जगत् को आत्मसात् करके मूर्त हो गया। कालिन्दी का वह वामकृल, वह बुहुइज धन्य हो गया। वह गोकुल—गोलोक मुर्त हो गया था वहाँ और फिर उसके पादपपुज, लाकुक, त्या-दुन, पशु-पनी, कीट-शृक्ष, नर-नारी, वाल-शृद्ध—वह नित्य जगत् हो तो मूर्तिमान् हो गया वहाँ।

नित्यलीला के नित्यपरिकर पथारे, उस लीला के उच्चतम श्रविकारी पथारे, उत्कट श्रभीपु पथारे श्रीर—श्रीर युग-युग की श्रुतियों की कामना सफल हुई । उनका चिरन्तन लड्य उनके मध्य श्रावेगा—चे अवर्षिवयों में पथारें नहीं तो क्या यह सुयोग पुनः प्राप्त होने को हैं। सुनियों के मञ्जू मानस, साथनपरिद्युद्ध-केहितनथ अन्तर इस गोकुल के हण, लात, कुञ्ज, सृङ्ग, कीट, पद्धी, सुग, सकेट श्रादि के रूप में तुप्त होने—कुतार्थ होने को मुत्ते हुए हैं।

गोलोक या गोलुल—चाहे जो नाम दीजिये इसे, है यह गौकों का अपरिभित गोष्ठ— गौकों का, उन गौकों का जिनकी चरहारे कु कामचेतु का सर्जन करती है, जिनकी हुंकृति में श्रुतियाँ सार्थक होती हैं और जिनकी धवल चीर चीरसागर-शायी को भी पिपासु—उत्करिटत पिपासु बना देता है। यह निन्दिनी, कपिला, रयामा, भग्न का गोकुल—अमल धवल मामश्रुओं के द्वारा ही इसका क्या-क्या घनीभूत हुआ है। युग-युग की अनन्त साधना, कल्य-कल्य की उन्मद अभीप्सा अन्तर में संचित किये आडुल हृदय ही यहाँ इन विविध रूपों में आ पाये हैं और इनके मध्य—इनके मध्य वे चिद्धन, आनन्दयम नित्यमेमधन श्याम के ये शाश्वत परिकर—इनके आये विना क्या वह लीलामय आ सकता है ?

गोकुल मूमि पर मूर्व हुआ—मूमि की अल्पता उसे आबद्ध तो करने से रही; किंतु मूमि-बासियों की अल्पता की भी एक प्रतीति है और हमारी इसी प्रतीति में वह गोकुल है। गोकुल — जैसे वह नित्यक्षाम घरा पर आकर गोकुल हो गया है, धरा को अन्य करने के लिये वह घरा के अनुरूप, उसके इस प्रान्त को आत्मसात् करके भी तदाकार हो गया—चैसे श्रीजनराज और श्रीजनन प्रसहिषी—बाब और सेया—जब स्थाम को आना है तो उन्हें तो पहले ही आना चाहिये न?

गोलोक इस घरा पर — भगवान बड़ा की इस सृष्टि में तदनुरूप साकार हुआ — गोलोक के अधिपति को भी तो क्षष्टा का मानवर्धन करता ही वाहियो वाबा और मैया— स्वाम की तित्य लीला, बह मोहन का राभवर पाम और वहाँ बाबा और मैया के रायव तपस्थिति न हो तो लीला बलेगी केरे ? लेकिन गोलोक आज गोड़का हो गया है! घरा के एक भाग का रूप लेकर ही मूर्ति- मान हुआ बहु, वस सहा की कला को भी इसार्थ होना चाहिये।

सृष्टि के सादि में बसुनेष्ट होएा और उनकी पत्नी भगवती घरा ने भगवान पितामह के बावन परों में प्रतिपान किया 'प्रमों, स्माप कहते हैं कि हम सृष्टि का स्मिन्यभेन करें; स्नापकी काला स्नेतुलक्षनीय हैं; किंतु—किंतु जब स्नाप हमें सृष्टि में हो लगाते हैं तब हमें स्नाशीवीर दें, परासर अभ जब भूमि पर प्रकट हों, हमारा वात्सल्य उनमें स्नविच्छित हो!

अच्छा बरदान है, बड़ी उत्तम प्रार्थना है—पर भगवान बद्धा के बाठों नेत्र एक इस्स को बंद हो गये। वे ध्यानस्थ-से हुए और जैसे स्वतः उनके मुख से निकल गया हो-'एवसस्तु!' एक इस्स हिस देवें के सम्बादन चौंके—यह हुआ क्या ! उस साधनातीत को क्या प्रदान किया जा सकता है! लेकिन स्वष्टा की वाणी तो अज्ञान एवं खसत्य का आश्रय नहीं करती। पितामह ने दोनों अक्षात एवं स्वत्य का आश्रय नहीं करती। पितामह ने दोनों अपन प्रदान किया जा उस अपित्य स्वतिक सम्बाद की काला प्रदान किया जो कर सम्बाद से स्वतिक स्वत

भगवान द्रोस और भगवती धरा—कम से कम लष्टा की दृष्टि में तो गोकुल में यही अजिधिय नन्दराय और श्री यशोदा हो रहे हैं इस द्वापर के अन्त में । वावा मे अपने अंश को आत्मरूप दे दिया—भगवान द्रोस उनमें एकीमूत हो गये, जैसे सागर का जलकरा पुतः उसमें आ मिला हो और सैया नहीं अंदा तो धरा में आता है। उसी के वास्तल्य, समा के अपार सागर के सीकर तो निक्ल सृष्टि की मानाओं में स्तेह का आविभोव करते हैं, पर यह वात अष्टा की कानसीमा से परेहे और इसी माँति हमारी झानसीमा से परे हैं यह गोलोक का मूर्तरूप।

< ` × `

गोकुल—मधुरा के ठीक सम्मुख श्री यमुनाजी के दूसरे तट पर बसा यह गोकुल, वहाँ असंख्य गायें और उनके संरक्तक गोपगए। गोकुल के अधिपति श्रीवजेन्द्र और मैया—मैया यसोदा— बस! यह सीधी सादी बात ही समक में श्रा जाय तो बहुत । हम श्रुपने गोकुल की ही बात करें।

महाराज यथाति के ज्येष्ट पुत्र यह के बंदा में महाराज दशाह की परस्परा में महाराज दृष्टिण इतिहास-प्रसिद्ध हैं। वृष्टिए-बंदा में विद्रुप्यपुत्र महाराज देवमीद की बंदम-परस्परा पुख्य- इस्प से दिश्य हो गई। महाराज देवमीद की दो महाराज देवसिद की वोच किया के स्वाद क्षेत्र एक दैरयकस्या खीं। चित्रकस्या के द्वाराज देव की का हुए श्रूर और इन्हीं महाराज शुर की पत्नी मारिया के हुए महामाग श्री वसुदेवजी। महाराज देवसीद के दुसरी पत्नी जो वैरयकस्या की, उनके पुत्र पर्जन्यजी हुए। वैरयकस्या के पुत्र होने के कारण पर्जन्यजी गीप माने गये। महाराज देवसीद ने उन्हें सुपुरा- सड़क का अज्ञापिप निक्षित किया। इस प्रकार भारत में यादन-राज्यानी मथुरा में यह नवीन परस्परा प्रारम्भ हुई कि राज्य के समस्त गोधन का आधिपत्य नरपित के हाथ में नहीं रहा। पर्जन्यजी ने श्री यसुनाजी के दूसरे तटपर खपना केन्द्र बनाया। उनका गोष्ट-केन्द्र—जनका गोक्कत सथुरा से कम वैभवशाली, शक्तिशाली नहीं रहा। विद्या निक्षित किया हम प्रकार का स्वाद का सर्वश्रेष्ठ धन जिसका अध्या ते अपके समस्त का सर्वश्रेष्ठ धन जिसका अध्या के उनके से स्वाद का सर्वश्रेष्ठ धन जिसका अध्या के उनके से श्रेष्ठ की शोभा और महत्ता स्वाद से पर है।

रााख्न नहीं कहते कि चत्रिय के वातिरिक्त कोई और भी शासन-दरव सम्हाले । व्यपने इन्मांश्रमाचार का पालन ही कल्यायापद है। मधुरा यदु-राजधानी है—गोडुल उससे असर्प करे इन्यों। अन्ततः सधुरा-नरेश अजाधिप के बन्धु ही तो हैं और वह बन्धुत्य—उसमें अधिकार का मद हों। पीड्रे—चहत पीछे आया।

ब्रजाधिय पर्जन्य की पट्टमहिषी बरीयसी ने पाँच कुमार प्राप्त किये, पञ्चम पुरुवार्थ ही जनकी गोद में जैसे पञ्चाय हो गया हो। उपनन्द, अभिनन्द, संनन्द, तन्द और नन्दन। तन्दिनी क्रियोर सुनित्त हो कर्मार की ब्रायोर अनकी पावन गोद में। गोहाधियत्य कोई साझाव्य नहीं, जो बंग---- के ब्रायोगी, सहक्मीं, सहभ्मीं क्रियमां के स्वाप्त की किया के स्वाप्त की क्रियमां के स्वाप्त की क्रियमां के स्वप्त की क्षेत्र के स्वप्त की क्षेत्र के स्वप्त की क्षेत्र के स्वप्त की क्षेत्र की क्षेत्र के स्वप्त की क्षेत्र की की क्षेत्र की की किया कि की किया कि की किया कि की किया किया की किया किया किया की किया की किया किया क

वह दिन--राष्ट्रास, जानन्द, उत्सव का वह दिन ब्रज में क्या विस्पृत होने को है कभी-इस दिन ब्रजाधिप पर्जन्य ने श्रीनन्दराय के मस्तक पर ज्यपनी पगड़ी बाँधी, बड़े भाइयों ने दरह क्रेकर होनों पारवों में उपस्थिति ब्रह्ण की जौर छोटे भाइयों ने पृष्ठभाग में राजा का भार लिया। इद्ध गोगों ने जारीजिंद दिया। तरुणों ने ज्यभिवादन किया और युवकों ने जयनाद से गगन गुर्जित कर दिया। महर्षि शारिष्डल्य का वेदपाठ और विश्रों के स्वस्तिवाचन-सव परिपृतन्से हो गये जम दिन।

माता पाटली की प्राण्पिय कन्या, महागीप सुमुख की जगत्पावनी पृत्री और वाका पर्जन्य की शीलमयी पुत्र-वधू—काल प्रतेन्यरी वनी वह । वड़ी जेठानी तुझी ने उसे स्नान कराया, ब्रीटी जेठानी पीवरी ने पट्टका दिन, देवरानी कुवला ने श्रीमरण अर्झो में सजाये और क्षेत्र के देवरानी खुतला—वह अनुजा-सी तो आज पदों में लालाद्रव सजित करते तुष्ट ही नहीं होती। वशोदा—अर्जेन्सरी यशोदा—और सचमुच त्रज का सौभाग्य-सुपश उस प्रजेश्वरी का दान ही तो हैं।

श्चाज श्रीतन्दराय ब्रजेश्वर हो गये। त्राज उनका अभिषेक हो गया है। ब्रजाधिप--गोकुल तो ब्रजाधिप का अपना गोष्ठ है। वे तो मधुरा-मरडल के-पूरे चौरासी कोस ब्रजमरडल के अधिपति हैं। पूरा बज उनका है—उनका अपना ही परिवार तो है। श्रीपर्जन्य जी से बरसाने के अधिपति श्रीमहीभानु जी की प्रगाद मैत्री रही है और जत्र श्रीनन्दराय जी ब्रजेश्वर हुए-श्रीवृष-भानजी बरसाने के अधीक्षर को लगा, वे स्वयं ही गोष्टेश्वर हो गये हैं। वे स्वयं अजपित हो गये होते तो इतने आनन्दित हो पाते - कहना कठिन ही है। श्री नन्दरायजी से उनकी वालमैत्री है। होतों कमारावस्था के सखा और किशोरावस्था के सहपाठी हैं। बरसाना-- अज में वही तो गोकल के पश्चान मर्वश्रेष्ठ गोष्ठ है। ब्रजपित का तिलक बरसाने के स्वामी के करों से ही तो साङ्गता प्राप्त करता है और साझना का प्रश्न ही कहाँ गहा, जब बुपभानजी ने दुएड लेकर अजेश्वर के अभियेक में हठात संनन्दजी के साथ प्रष्टरज्ञक का स्थान लेकर सबको चौंका दिया। चौंका तो दिया बट मही-भानुजी ने-सबसे प्रथम उपहार दे आवेदित करेंगे-आशा किमे थी। उन्हें नो जजपति अभिवादन करते पिछपदों में प्रशत होने के साथ और वे ब्याशीबीट दे देते. किंत-किसे पता था कि वे इस प्रकार तिलक किया सम्पन्न होते ही स्वयं इतनी शीघ्रता से उठेंगे और उनका उपहार—उसकी परि-गराना कीन करे ! उन्होंने तो उपहार के निश्चित नियम एक श्रोर ही रख दिये । श्रमान्य रत्नराशि, अपार गोधन और यह बखाभरण-यह तो प्रथा नहीं है। प्रथा तो केवल उपहार का नाम करने की है-एक पात्र दिध और वस ! अजपित क्या कर तेते हैं ? प्रेमोपहार-प्रधापित: किंत जब स्नेह सीमाओं को अतिकान्त कर उमडता है, कौन उसे वारित कर सकता है। 'ब्रजेश, यह भी तुम्हारा एक अनुचर है-इसे अपनाये रहनां स्नेहगदगद स्वर पिता का संकेत पाकर जब सचमच वृषभानुजी ने मस्तक भुकाकर चरण-स्पर्श ही करने का प्रयन्न किया-शीनन्दराय ने कब उनकी उठा-कर हृदय से लगा लिया--यह देखना कुछ महज नहीं था। सभासदों के नेत्र स्तेह-सिक्त हो गये --नव त्रजपति ने त्रविलम्ब श्री महीभानुजी के पढ़ों में जब मस्तक रक्खा ऋौर जब उन पुज्य ने चुप-चाप उठाकर हृदय से लगा लिया उन्हें। वाणी श्राशीर्वाद दे-क्या श्रावश्यकता इसकी श्रीर इतनी शक्ति आवे भी कहाँ से। सचा अभिपेक तो अब हो रहा है। नेत्रों की इस स्नेह-सधा से किस तीर्थोदक की तलना की जाय।

× × ×

श्रीनन्दराय—श्रजेश्वर श्रीनन्दराय—जैसे क्रज नवीन हो गया एक ही दिन में। ब्रज और अजपति—सदा ही यह वन्शुल का ही सम्बन्ध रहा है। त्रज का प्रत्येक गोष्ट, गोष्ट का प्रत्येक गोष अजपति के लिये जीवनोत्सर्ग करने के प्रस्तुत रहा है और अजपति—प्रवपति ने ही कब जाना है कि उनका भी कोई गोष्ट है, उनका भी कोई गृह है। उनके लिए प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक गृह अपना ही रहा है, किंतु अव—श्रय तो बात ही श्रद्भात हो गई है। पता नहीं क्या हो गया है—गोपों को गोक्कंत ११...

क्रिया है, उनके गोष्ठ उनकी खपेचा अवपति के खिक स्तेह-भाजन हैं। अब तो खपना गोष्ठ, "अपना गृह, अपना शरीर—जैसे सब एक कोटि में आ गया है और प्राय—प्राय वो इन शरीरों में नहीं—यह तो अवपति के रूप में साकार हो गया है। अवपति—भता, ऐसा भी कहीं किसी ने कोई अधिपति पाया होगा—उन्हें अपने गृह और गोष्ठ का पता ही नहीं। अवेश्वरी सबयं गोष्ठ न सम्हाल तो बहत्तर कोटि गायों का बन्धन कैसे होगा—जैसे वे सोच ही नहीं सकते, किंतु गोकुल ही नहीं, पूरे अब में, अब के एक-एक गोष्ठ में, एक एक गोप के यहाँ कितनी गायें हैं, उनके अतिमास कितने वकड़े होते हैं, किसके गोष्ठ में किन-किन रंगों की गायें हैं, किस गो या बुशम की कुंचा विशेषता है, किस वकड़े या वकड़ी की विशेषता कैसे बढ़ायी जाय—जैसे सब वे वहीं बैठे कुंचा विशेषता है, किस निक्ष हों प्रायोची के जल, तुरा, सेना आदि का प्रवन्ध गोप भला, क्या करें ? कुंचा विशेषता है, किस निक्ष हों पायुओं के जल, तुरा, सेना आदि का प्रवन्ध गोप भला, क्या करें ? कुंच सोचें—इससे पूर्व तो अवपति का आदेश उसे सम्पन्न भी करा देता है।

किसी के घर जन्म, गोचारण, विवाह—कोई मङ्गलकृत्य होनेवाला है—इतना बड़ा जज, क्लिय महोत्सव ही रहता है उसमें । गोप सोचते ही रह जाते हैं—जजेश्वर को श्रामन्त्रित करने का सीभाग्य मिलेगा उन्हें, कहाँ—जजाधिप तो श्रामन्त्रण से बहुत पूर्व स्वयं आकर महोत्सव का श्रमन्य ले लेते हैं। जज में वे ही तो कुलपित हैं। सभी गृहों के विशेष प्रवन्ध वे कैसे सम्हाल की हैं—वे ही जानें।

ये गोप—ये कदाचिन् सोते समय स्वप्न भी यही देखते होंगे कि ब्रजराज की कौन-सी सेवा के कर सकते हैं। यह गी सुगनियत दूध देती है, यह प्रभन्न अल्यन्त पुष्ट और सरल है, यह बढ़की संख्वाचिंहों से सुग्वेदित है, यह अब्द तो स्वामकर्श है, यह मणि तो नन्दभवन में हो शोभित होगा—ये बढ़े उपहार ही नहीं, फल, पुण, दल—छोटे-बढ़े का प्ररत ही कहाँ है। ऐसा क्या पंदार्थ है, जो ब्रजेश को देने के समय कुछ भी महत्वपूर्ण प्रतीत हो। पर ये गोप—इन्हें तो कहीं विश्लास भर हिए पड़ जाय—"यह तो नन्दराय को देना हैं—ये उसी समय देखिंग और ब्रज-स्वित्त भर हिए पड़ जाय—"यह तो नन्दराय को देना हैं—ये उसी समय देखिंग और ब्रज-स्वित्त कर दें। यह दूसरी बात कि उपहार के बदले उससे शतायित उपहार उसके घर पहुँच जाता है।

ये गोपियाँ—ये तो पुरुषों से भी आगे ही रहना चाहती हैं। सब कही तो असुगामिनी हैं और अबेश्यों को सेवा—भता, यह भी पीछे, रहने की बात है। गोप कुछ पर लाते हैं और इन्हें स्मानी हैं—'यह तो अवराती के उपपुक्त हैं।' गोप भी तो प्रोसाहित ही करते हैं। यह नव-कृत का जल है, यह प्रथम मवनीत है गाय के बछड़ा हैने के प्रथान और जो मैके से ये उपहार आये हैं—जैसे अवराता कोई करे भी क्या—कोई दिन तो ऐसा नहीं बीतता, जब नन्द्रभवन से उन अवेश्यों का कोई न कोई उपहार प्रयेक गृह में न पहुँच जाता हो। आज नागप्रशासित है—असे अवरात है। अपने पहुँच के सेवा तो भी कोई रायना है और सला, ऐसा भी महोस्सव कैसे हो सकता है अबेश कर सेवा तो भी कोई रायना है और सला, ऐसा भी महोस्सव कैसे के सहता बेल के सहास्तव के सहास्तव के सह सला है अबेश के स्वा तो पूरा अबेश के सेवा तो साम के सेवा तो पूरा अबेश के सेवा तो है आप सकते कि सह स्व तो पूरा अबेश के सेवा तो है अबेश स्व तो ही आप सकते हैं सह सेवा ही पहला है आप सकते, किंतु दूरस्य गोष्ठ की सुविधा, उनके अनुत्य का सकूरित भी अबेश स्व हो पहला है। साम में हो-एक बार वे एकत हो जाते हैं यहाँ, यही क्या कम कथा है सबकी। अवरात हो अवरात की किसी प्रकार संतोष करता पहला है।

×

्रं अन्नजराज के कुमार होता' बड़ी तीज लालसा है बज की । लालसा—उत्करठा— कुर्माप्सा—आतुरता, दिन चीते, मास बीता और मास व्यतीत होने लगे। लालसा—यह तो कब की खातुरता बन चुकी और अब तो खाराधना चलने लगी है। गोप भगवान सूर्य को ऋष्ये दे करके प्रार्थना करते हैं, गोपियाँ तुलसी के समीप सायंकाल रीपक रखकर अञ्चल फैलाती हैं, गांधी के पदी में तुष्पाञ्जलि देकर प्रत्येक गोष्ठ में प्रत्येक अन्तर बड़ी आतुर भावना से माँगता है—

'ज़जराज को एक कमार !'

वे तन्दराय-कहते पर भी ये कोई अनुष्ठान कहाँ करते हैं। ये तो बहुत आगह करने पर हुँस देंगे और कह देंगे—अनितायण प्रसन्न रहें, यही क्या कम है।' अजरानी - यरोवाजी— ये पति से अधिक सन्तोषी, जन्हें का क्या सिखाव। इनके लिये तो बस, प्रजपति प्रसन्न रहें.- एक ही प्रार्थना जैसे विश्व में बनी ही है।

ंश्रीतन्दराय के केशों में उज्यवता दर्शित होने लगी, गोपों की आकुलता यह गई। क्या उन्हें युवराज प्राप्त नहीं होगा ? अजरानी का शारीर तो कुछ स्थूल हो चला ? गोपियों की प्रार्थना का रूप के ता रूप ले लिया। गोपों ने अनुष्ठान आरम्भ कर दिय। समस्त गोकुल-पूरा अजस्पत्त एक युवराज चाहता है-न चाहें अजराज, न करें प्रार्थना अनेश्वरी-पूरे कज की प्रार्थना, वर्षों की आंराधना, ब्रंत, अनुष्ठान--वे श्रीनारायण क्या इतनी उपेचा कर देंगे ? उन्हें एक युवराज चाहिये-

युवराज !

×

इधर गोकुल पर वे सर्वश्वर, दयामय श्रीनारायण परम प्रसन्न हैं; नहीं तो क्या ये मूर्तिमान तप—ये महर्षिगाण, कहीं इस प्रकार क्रपा करते हैं ? अब तो अनेक तापसों ने समीप ही आश्रम बना लिया है। अनेक तपोपन, श्रुतिपारंगत, लोकप्रतिष्ठित विप्रवर्ष स्वतः गोकुल चले आश्रम बना लिया है। अनेक तपोपन, श्रुतिपारंगत, लोकप्रतिष्ठित विप्रवर्ष स्वतः गोकुल चले हे हिं और नित्य इस प्रकार के अतिथि श्रीज्ञतराय पर क्या करने प्रपारते हैं—किसका पुष्य है इतना महान, जो ज्ञजराय से स्पर्धा करें इस सीभाग्य में।

आज ये कोई तापसी पथारी हैं। ये तपस्विती—ये मानवी हैं? महाशक्ति जगहस्या इस दुद्धा तपस्विती के रूप में नहीं पथारीं—कैसे विश्वास हो! इतना तेज—इतना प्रभाव मानव तो क्या, वेबता में भी क्या शक्य हैं ? समस्त अन्तःपर ससस्थ्रम खड़ा हो गया। शीनन्दरानी ने उनके चरणों

में मस्तक रक्खा, श्रद्धाल फैलाकर।

'मङ्गल हो?' खोह, इतना स्निग्ध, इतना कोमल, इतना वात्सल्यपूर्ण स्वर! स्नेह के कारण आशीवीद जैसे गदगद करठ में ही रह गया हो। ये उज्जव रजनमय केश, यह तेजामय बलीवितित गौरवर्ण शरीर खोर यह अवन को परम प्रेम प्रदान करता वाणां—जगजनना, भगवती अखिलेश्वरी ही आर्थो हैं, इसमें गोपयां को खोर जजानी का अब कहां संवह है।

'मॉ, श्रीचरणों से यह सेविका का गृह कुछ काल पावेत्र हो खोर मुफ्त सेवा का सीमान्य मिले!' श्रीयशोदा जी ने चरण धोये, खर्चा की विधपूर्वक और अन्त म प्राथना का। खाज कितना खहोभाग्य हैं उनका, इस मध्य रूप में कितनी प्रसन्नता से भगवती ने उनकी पूजा स्वीकार

की हैं।

'ना, सैया! तू सुक्ते इस प्रकार टाले तो में टलने से रहा!' भगवती के साथ यह जो सुन्दर, सुपर सुकुमार बालक हें पाच-छः वर्ष का—कितना चपला, कितना भोला है। व्रजरानी का बात्सक तो इस देखते ही उसड़ पड़ा था। वे तो संकोचवरा ही उससे अवतक सम्भान का व्यवहार करती रही हैं। हरव तो कहता है, उसे अड्ड में ले ला। वह उनके आर्पित नैदेश का कितना प्रसन्न होकर भोग लगा रही है, पर वह भैया किसे कहता हैं? वह क्या भगवती का पुत्र हैं? लेकिन वह तो व्रजन्दर्श से कह रहा है—भैया, में तेरा नवनीत छोड़कर अब कहीं जाने से रहा! मैं तो यही रहाँगा—बस, यही रहुंगा।'

'मधुमङ्गल तनिक चपल है!' अच्छा, तो इसका नाम मधुमङ्गल है! भगवती ने ब्रजरानी के इस भाव को बोलते ही लक्ष्य कर लिया । उन्होंने परिचय दिया—'सुमे लोग पूर्णमासी कहते हैं और यह अवधून दृत्ति से रहनेवाला वालक मधुमङ्गल है। योग के प्रभाव से हम लोग सद्दा ्रैं इसी बय में रहते हैं। यह चपल है, विनोदी है; पर कहता सच है। मैं स्वयं व्रजराज से प्रार्थना करने आपी हूँ कि मेरे लिये तुम्हारे नगर से वाहर एक उटज का प्रवन्थ हो जाय—मेरी इच्छा इस गोकुल के सानिष्य में ही रहने की हैं!

'गोकुल का और वजराज का अहोभाग्य!' नन्दरानी ने चरणों में आनन्दातिरेक से मस्तक रक्ला। कोई फल माँगे और उसे कल्पतरु ही प्राप्त हो जाय—आज तो उनके उल्लस्तित हृदय ने

यही अनुभव किया है।

भला, यह भी कोई घादेश देने की बात है—सैविका ने दौड़कर अजराज को सवाद दिया! तिपुण सेवक स्वयं अजराज के लघुआता लेकर आश्रम की व्यवस्था करने चल पढ़े तत्काल धुन्नीर श्रीनन्दराय को तो अब उन तपस्विनी के चरणों में अपना भाल पवित्र करना है।

'तुम्हारी गोद पूर्ण हो!' भगवती पूर्णमासी ने अपने अभिनव आश्रम का संवाद पा लिया और उठीं, नन्दभवन से चलते समय उन्होंने चरणों में प्रशत ब्रजरानी को आशीर्वाद दिया।

क्कुबर्गा आर उठा, नन्द्रभवन संचलत समय उन्हान चरणा म प्रणत प्रजाताना का आशाबाद दिया। ैं मिया, मेरा सला आवेगा! मेरा सला!!"यह भगवती का वाल अवभूत—यह आशीबीई क्का भाष्य कर रहा है।

'यह क्या कहा भगवती ने ?' श्रीनन्दराय ने विचित्र भाव से सुना। श्रीनन्दरानी ने दृष्टि

केंपर की आश्चर्य के भाव से।

भगवती ने आशीर्वाद दिया। क्रज में युवराज आवेगा।' गोपियाँ, दासियाँ—उनके आनन्द का कौन वर्शन करे। गोकुल के उन्कष्टिटत कर्शों ने सुना भगवती का आशीर्वाद और उनके इंदय ने दुहराया—क्रज में युवराज आवेगा!'

#### मथुरा

मातरं पितरं भ्रातृन् सर्वोश्च सुहृदस्तथा । घन्ति हासुनुपो लुच्घा राजानः प्रायशो भुवि ॥

--- मागवत १०।१।६७

सृष्टि के प्रारम्भ में प्रलयपयोधि के मध्य उन शेषशायी भगवान् नारायण की नामि से निक्षिल-लोकासक पद्म और उस अनन्त सरोज की किंगिका पर अरुएवर्ण, चतुर्मुख भगवान् क्रमा—उन लोक-स्रष्टा चतुरानन के मानस पुत्रों में ही तपोसूर्ति भगवान् अत्रि और महर्षि अति कि पक्षी महासर्ता अनुसर्या का त्रिभुवन-विख्यात पतिक्रस्य-प्रभाव क्या विवेचना की अपेदा करता है? महर्षि कर्दम का अल्या है? महर्षि कर्दम का अल्या है? महर्षि कर्दम का जलाव्या प्रशास क्या विवेचना की अपेदा के अल्या के अल्या के स्वाम से विवेचों को अपना पुत्र वनाया। लोकस्या भगवान् क्रमा ही अपने अंश से अत्रिन्तनय चन्द्रदेव हुए।

महाराज दृष्णि के वंश में आगे विदृत्य जी हुए और उनके पुत्र देवमीद जी के ही पुत्र हुए शूरसेन जी। श्रेष्ठण्णवन्द्र अपन पूर्वज महाराज दृष्णि के कारण वार्ष्णेय और पितामह शूरसेनजी के कारण ही शांति कहे जाते हैं। श्रीग्रहसेन जी की पश्ली महादेवी मारिया के दस पुत्र हुए— के कारण ही शांति कहे जाते हैं। श्रीग्रहसेन जी की पश्ली महादेवी मारिया के दस पुत्र हुए— हेवजा के जन्म के समय आकाश देवलाओं को दुन्दुभियों के निनाद से गुज्जित हो गया था और इसी से उनका एक नाम आनकहुन्दुभि भी पढ़ गया।

महाराज अन्यक के बंश में आने महाराज आहुक हुए। महाराज आहुक के दो पुत्र हुए, देवक और उपसेन। अीजमेन जी ही पिता के प्रभान मुश्ता के सिहासन पर अभिपिक हुए। आजमेन जी ही पिता के प्रभान मुश्ता के सिहासन पर अभिपिक हुए। अजमेन जी तो पुत्र हुए. नक्स, सुनामा, न्यंग्रेथ, कह्क, राह्नु, सुहू, राष्ट्रपाल, सिहामान आदे हुए। इनके आतिरिक महाराज उपसेन के पांच कन्याएँ हुई —कंसा, कंसवती, कह्का, यूर्यू आर राष्ट्रपालका। इन कन्याओं का विवाह वसुदेवजी के भाहयों से हुआ। महाराज उपसेन के भाई देवकजी के चार पुत्र और सात कन्याएँ हुई। पुत्री के नाम हैं —देवबान, उपदेव, सुदेव और देववजीन तथा कन्याओं के नाम हैं —युतदेवा, शान्तिदेवा, उपदेवा, अविवा, देवरिक्ता, सहदेवा और देवकी।

मधुरा १४

श्रीवसुरेव जो का विवाह महाराज उपसेत के भाई देवक की बड़ी कत्या वृतदेवा से हुआ क्षीर फिर देवक जो ने अपनी दूसरी पुत्री शान्तिदेवा का भी उन्हीं से विवाह कर दिया। इसी क्रम स्वे उपनेदा, श्रीदेवा, देवरिकता और सहदेवा का पाणिप्रहण भी बसुरेवजी ने किया। इस कुल से बाहर श्रीरोहिणी जो का पाणिप्रहण भी किया उन्होंने। अन्त में महाराज उपसेन, श्रीदेवक जी और बुवराज केंस का खामह पा कि देवकी का विवाह भी उन्हीं के साथ हो।

कंस- चहु परमपराक्षमी शूर, यह ठीक है कि वह उद्भत — उच्छुङ्कल प्रकृषि का है और इसने अपनी प्रकृषि के नरेशों से ही मित्रता कर रक्की है; किंतु उसी की शांकि पर मधुरा का सिंहासक मुक्ता हैं। बुसरों की तो क्या चनों, माण्याज जरासंघ ने युद्ध में उससे सेम्लू होकर अपनी दोनों कन्याओं का उससे विवाह कर दिया है। मधुरा की सेना का वही महासेनानायक बात सेना में उसने अपनी प्रकृषि के ही असुर नायक एकत्र कर लिये हैं। उसका आग्रह कैसे बाता सा सकता है। अपने चाचा की सबसे छोटी कन्या से वह बहुत लेता करता है। उसकी सब बहुत लेता करता है। उसकी सब सिंह जंजब वसुदेवजी के ही गृह में उनकी या उनके माहयों की पत्रिया है। वस वह सबसे छोटी वहिन किंता करा है। उसकी सब किंता का प्रकृष्ट करता है। उसकी सब किंता के स्वाह के साथ तो उत्तकों कही भी परायेवन का बोध एक दिन भी न होगा। किंता महुरा से वाहर उस कैसे दिवाहा जाय श्रीर मधुरा में वाहर उस कैसे दिवाहा जाय श्रीर मधुरा में वाहर उस कैसे दिवाहा जाय श्रीर मधुरा में वाह अध्यक्ष श्रीवसुदेवजी ही सर्वोक्त म

मशुरा के दिग्विजयी युवराज कंस की सर्वाधिक स्तेह-भाजन, सबसे होटी बहिन देवकी का विवाह है। युवराज के खजास का कोई ठिकाना नहीं; किंतु पना नहीं वसे श्री श्री बुसुदेवजी को इस सुस-थास में श्रीकिति नहीं हो रही है। उन्हें लगना है, यह राजस आवेग है मेर इसपर सरीचा नहीं किया जा सकता। कोई खजात आराङ्का उन्हें अकारण हो कान्त, रिथिल कर रही है और वे सुदुक्त के परमाचार्य, दैवह-शिरोमणि महर्षि गर्ग-इतनी उमंग तो इनमें कभी देखी नहीं गयी। पता हहीं क्यों वार-चार जनका शरीर गरीमाजित होता है, उनकी नेत्र पींक्रने पढ़ते हैं और गद्दाद स्वर इसके मन्त्रपाठ को शकित विस्तित कर देना है। ऐसी क्या बात है? पृद्धने पर भी वे कुछ बतायेंगे, ऐसी कहाँ आशा है और जो गृहीकि वे कह जाते हैं, अला कीन समस सकता है उसे।

विवाह सम्पन्न हुआ। महाराज उमसेन ने अपार मेंट दी दम्पति को और युवराज कंस हो संतुष्ट ही नहीं हो रहे थे। वहिन को क्या दे हें—जैसे उनके लिये सम्पूर्ण सम्भार आज अय्यन्त हुट्छ था। महाभाग देवकजी ने चार सी ऐरावत के कुल में उपन्न स्वर्णमालाओं से मुसज्जित महागज, पंद्रह सहस्य स्थामकर्ण अश्र और हु: सहस्र तीन सौ रथ एवं अपार मिए-रज्ज, दास-इंसियों आदि प्रदान किये—अन्ततः यही तो उनकी सबसे छोटी कन्या का विवाह था।

ं 'युवराज, श्रव लौटें!' श्रीवसुदेवजी ने रथ पर बैठने के लिये प्रस्तुत होते हुए श्राग्रह किया।

'श्राप, विराजें !' यह क्या—क्या मधुरा के चक्रवर्ती साम्राज्य के युवराज सूत का काम करेंगे ? लेकिन कंस तो क्रूदकर सूत के स्थान पर वैठ चुके श्रोर रथरिम सम्हाल ली उन्होंने । बेचारा अत एक श्रोर खिसक गया ।

में युवराज के इस सम्मान-दान से ही अनुगृहीत हूँ! भला, हठी कंस के सम्युख श्रीवसु-देवजी का आग्रह टिक सकता है और आज तो बहिन के स्तेह में जैसे अपने को ही भूल काया है।

'युवराज के लिये इतना ही बहुत है! अब आप वसुदेवजी को आज्ञा दें।' सहर्षि गर्ग की वाणी में आपह, आदेश, आरङ्का; क्या है—कहा नहीं जा सकता।

भें देवकी को उसके सौध तक पहुँचाकर लौटता हूँ।' कस ने हाथ जोड़कर मस्तक तो कुका दिया आचार्य को, किंतु उसकी वाली का गर्व स्पष्ट है—वह आदेश मानने को प्रस्तुत नहीं। 'मसु मझल करें!' यह भी कोई समयोचित खारीबाँद है—कौन पृक्के खाचार्य से। उनकी काक्षातीत दृष्टि तो पता नहीं क्यों एक बार उत्पर उठी खोर कात्यन्त गम्भीर हो नये वे। 'क्रवर्य ही खुबराज ने उत्तका खादेश स्वीकार नहीं किया, यह उन्हें विकर नहीं बता। तेकिन युवराज कहाँ कात होते हैं! विजय कहाँ दे उनके स्वाया में

प्राण्ड पर ह: (वनप कहा हु उनक स्त्याव न ।

X

X

'मूर्ल, 'कंस !' कंस स्वयं सारिव वनकर श्रीवसुदेवजी एवं देवकी को रथ में वैठाये लिये
जारहा था। यह इस प्रकार कौन उसे पुकारने का साहस कर रहा है। रथ की रिस्म उसने सीच
ही। अध्य स्थिर हो गये। कोध से नेत्र जल उठे कंस के। उसने इधर-उधर देखा। वह चिल्लाना
ही चाहता था, पर शक्त तो उपर से खारहा है। श्रीवसुदेवजी, देवकी और रथ का सुत भी चौंक
गया। सब खाश्चर्य से उपर देखने लगे। उपर—उपर खाकाश में न तो कोई विमान है चौर न
देखनाः किंत शब्द तो बहत स्पष्ट हैं। यह किसी छलक्य की वाणी कर नही है---मार्क कंस! त

भेरा वध ! कंस चौंका। 'उसका वध होगा ! उसकी यृत्यु होगी ! वह तो त्रिभुवन विजयी होना चाहता है। वह तो यृत्यु को भी जीतकर वंदीगृह में बंद कर देने की बात सोच चुका है। उसका वध होगा ! वह सरेगा ! वात तो यही आकाश से आते उन राज्यों में कही गयी और अब तो वह शब्द भी समाप्त हो गये। वंस के हाथ से रथ की रिस्म बूट गयी। उसे लगा—आज ही उसका वध होने जा रहा है। मृत्यु की कल्पना ही उसके लिये भयगृद थी। बह तो अमर होना

जिसे इतने सम्मान से लिये जा रहा है, उसी के आठवें गर्भ से उत्पन्न संतान तेरा वध करेगी!

चाहता है।

भिरा वध और इस देवकी की संतान के द्वारा !' एक ल्ए में उसके नेत्रों से अङ्गार मड़ने लगे। उसने अधर दोंगों से काट लिखा। दथ से कृद गया नीचे। सब स्नेह, सब सौहाई, सब आहत्व एक ल्एा में ही पता नहीं क्या हो गया। उहाँ रारीर और रारीर का सुख ही सब कुछ है, वहाँ कैसा प्रेम और कैसा सौहाई। वहाँ तो अपने सुख, अपने स्वार्थपर जब तक कोई धक्का न लगे, वहाँ तक सब टीक और जहाँ अपने स्वार्थ पर धक्का लगने की आश्चाहा भी हुई, एक ल्एा भी नहीं लगता मित्रता को घोरतम शत्रुवा में पन्चित्तंत होते। वह आकाशवाणी सुनी वसुदेवजी ने और देवकी ने भी। उन्हें कम लोग या आरचये नहीं हुआ; किंतु कोई कुछ सोचे, इससे पूर्व तो कंस ने अपटक देवकी के केश वार्य हाथ से पकड़ लिये और उसके दाहिने हाथ ने मन्दके से कोप से स्नार्थक लिया।

'श्ररे, श्ररे, श्राप यह क्या करने जा रहे हैं!' वसुदेवजी ने शीम्रतापूर्वक कंस का हाथ पक्का और देवकी तथा कंस के मध्य में मुक्कर सब्दे हो गये। कंस कीपावेश में श्रनाये कर सकता पा; किंतु श्रनाये करने-जैसी समता भी उसमें रही नहीं थी। वह देवकी की स्वीन लेने के लिये बल लगा रहा था और यह निश्चत ही था कि उस देख से वसुरेवजी देर तक देवकी की क्वा नाही

सकते थे।

'आप तनिक रुकिये और सोचिये तो—सभी शूरों में आपके गुर्हों की प्रशंसा होती है, भोज-बंश के यश को उज्ज्वल किया है आपने और मला, आप ही एक की का वध करेंगे और बह भी अपनी होटी वहिन का, फिर इस विवाह के मङ्गल अवसर पर ? भला, आपके द्वारा यह घोर कमें कैसे हो सकता है !? बसुदेवजी ने सममाने का प्रयन्न किया।

'यह त्राकाशवासी—यह तो त्राप जानते ही हैं कि जन्म के साथ प्रासी की झुखु निश्चित हो जाती है। कोई त्राज मरे या सौ वर्ष पद्मात् मरे—जिसने जन्म लिया, उसका मरना तो निश्चित ही है।' लेकिन वसुरेवजी की बात कंस की समक्ष में कैसे त्राये। वह मरना कहाँ चाहता है।

'सब व्यपने ही प्रारब्ध कर्मों का फल भोगते हैं। प्रारब्ध समाप्त होने पर जीव शरीर छोड़ देता है और दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार शरीर तो वार-बार मिलता रहता है। वह कोई दुर्जेभ क्सतु नहीं और प्रारब्ध पूर्ण होने से पूर्व उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जो जैसा कर्स है करता है, उसे बैसे ही शारीरों में जन्म लेना पढ़ता है। जैसे हम जो सोचते हैं, स्वम में भी वहीं देखते हैं, बैसे ही मृत्यू के प्रधान भी हमें अपने कभी का फल मीमना ही पढ़ता है। इस शारी र के साथ मीह करके तथ्य ही लोग अम में पढ़ते हैं। उचित तो यह है कि किसी से मी शानुता न की जाय; क्योंकि हेय का परिणाम मृत्यु के प्रधान भी भयानक होता है। आप तो बुद्धिमान हैं—यह आपकी छोटी वहिन है, तुर्वेज है, अत्यन्त दीन हो रही है; यह आपकी पुत्री के समात है; आप तो दीनों का पालन करनेवाले, तुर्वेजों पर दया करनेवाले हैं, आपको इसे नहीं मारता चाहिये यह कर्म आपको पत्री के स्वात्त पाहिये यह कर्म आपकों में स्वत्त न चीरिय वह कर्म आपको पत्र कर है। किस तर की है स्वत्त न मी हों, केंस पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ा इन वार्तों का। उचने कुछ पुना भी, कहा नहीं जा सकता। यह तो देवकी के केश एकड़कर सीच लेने को उचत है। वसुदेवजी वीच में पूरी शक्ति से उसे रीके हुए भी हैं खीर देवकी—विधक के पास में बंधी गी—क्या वर्धन करे कोई स्वत्त दरा का। र यह सत्यम दीनों सुकुमार हाथों में पकड़ कर जैसे र य से एक हो गई हैं वे। उनके करठ में भय के आधिक्य

से चीत्कार भी नहीं।

किस को समकाया नहीं जा सकता इस समय।' बसुदेबजी ने देख लिया। विशुत्त तो
बहुत मन्दगित होती है, इस समय उनके मस्तिष्क में विचारों का अंग्रड़ उठा था। 'एक अवला
नारी, अभी-अभी उन्होंने कांमदेव को साज़ी रखकर उसका पाणि-महण किया है। वे पित हैं—रज्ञा
करना ही उनका परम धर्म है। यह परम दुर्धर्ष कंस—अपने प्राणों की आहुति देकर भी आशा
नहीं कि वे देवकी को इस नृशंस से बचा सके! 'एक च्या-एक च्या तो एक करूर से भी बहा दुस्सह
पत्तीन हुआ वसुदेवजी को, देवकी को और कदाचित कंस को भी। बह कुर भी शीव्रता
करने में प्राणपण से लगा था। सहसा एक विचार आया बसुदेवजी के मन में—'इस समय तो
इसकी रज्ञा ही प्रधान कर्तव्य है। क्या पता, मेरे पुत्र होंगे भी या नहीं। पुत्र हुए भी तोक्या ठिकाना
कि आठवें पुत्र के होने तक कंस जीवित ही रहेगा। इसके विचार भी तो बदल ही सकते हैं, कोश
का आवेश शान्त होने पर इसे सट्युद्धि भी आ सकती है। यह सब न भी हो, तो भी अपस्थित भय को
तो दूर ही जगा है। भविष्य में होने वाले पुत्रों की भय है; पर इस समय तो इसके प्रणा चन्ति हैं।

सहसा बसुदेवजी ने कस को रोकने का प्रयत्ने शिथिल किया श्रौर किसी प्रकार सुख को प्रसन्न बनाया। 'श्राप' को भला, देवकी से क्या भय हैं ? उस श्राकाशवाणी ने तो इसकी संतान

क द्वारा च्यापकी मृत्यु बताई थी !'

'में भय की इस जह की ही समाप्त कर देता हैं।' कंस ने दाहिना हाथ उठाया।

'लेकिन मैं इसके पुत्रों को उत्पन्न होते ही आपको दे दूँगा।' शीघना से बसुदेवजी ने वाक्य कूरा किया।

'आप पुत्रों को उत्पन्न होते ही दे हैंगे ?' कस का उठा हाथ धीरे से नीचे आ गया। केशों

को पकड़नेवाली मुद्दी भी तनिक शिथिल हुई।

'हाँ, आपको भय तो पुत्रों से हैं ैं में उन्हें उत्पन्न होते ही आपके पास स्वयं ते आउँगा ! इसे तो आप छोड़ दें। इससे तो आप को कोई भय नहीं।' बसुदेवजी ने स्वर को स्थिर कर लिया था।

नहीं, इससे तो कोई भय नहीं है!' कंस ने केरा छोड़ दिये। खड़ कोप में चला गया। इसाप कपने वचन का ध्यान रखिये!' और अब उसमें इतनी रिष्ट्रता नहीं यी कि किसी से चमा आगों या विदा ले। वह युड़ गया पैदल ही राजसदन की और।

देवकी-- उन्हें तो प्राणदान ही मिला था। भय के कारण उन्होंने सुना ही कहाँ कि उनके

पूज्य पतिदेव ने इस महाकर को कैसे समकाया।

'महाराज उपनेन से खावेदन किया जाय! यादव सभासत्-गण इस पर विचार करें !' छतेकों ने खपने विचार प्रकट किये। धनेकों ने बपुरेवजी को मधुरा त्याग देने की मन्त्रणा भी दी; किंतु जब बचन दिया जा चुका—हैस्से किसी के प्रतिविश्वासघात किया जा सकता है। श्रीवसुदेवजी ने किसी प्रकार का बचाव स्वीकार नहीं किया।

बह दिन भी खाया—एक कंगाल के भी पुत्र होता है तो वह अपनी फूटी थाली ही बजा लेता है। यहाँ महाराज उपसेन— चक्रवर्ती यादवसम्राट के दौहिन हुआ; किंतु किसी को पता तक न लगा। न बाद्य बजे, न खाचार्य बुलाये गये, न विन्तर्यों ने यशागान किया। श्रीवसुदेवजी ने पुत्रोत्पत्ति का संवाद सुना और मस्तक पर दोनों हाथ रख लिये। नेत्रों में खशु आर्वे—इतना भी वल हृदय में नहीं था—वहाँ शोक की ज्वाला थी। किसी प्रकार सम्हल कर उठे और वैसे ही स्तिकागात की क्रीर चल पढे।

'देबि......!' करठ से शब्द निकल नहीं पाता, बसुदेवजी ने दोनों हाथ फैला दिये। सत्य--कितना भीषण, कितना दुःखद सत्य है सम्मुख! उन्होंने कंस से कहा है—'पुत्रों को उरान्न होते ही

पहेँचा दुँगा।'

'मेरा लाल !' माता ने नवजात शिशु को भली प्रकार देखा भी नहीं। अभी उसका नालो-

स्केट भी जरीं ट्या और

हिमारे भाग्य में वह नहीं! समक लो, हुआ ही नहीं! अब यहाँ ठहरा नहीं जा सकता। हृदय के साहस की भी सीमा है। नहीं—एक चएण भी ठहरने से सन्य पर स्थित रहना कठिन हो जायगा। धात्री दे पुत्र को, इसकी अपेचा किये बिना ही स्वयं उन्होंने उठा लिया और शीमना से मुझ पड़े। उन्होंने सुना एक चीत्कार और भागे—सगो वेग से। नवप्रसृता मृद्धित हो गर्या, मन, प्राए—सब यही कह रहे हैं, पर यदि कक जायँ—सप्पारित हो रह महेंगे। सत्त हो हह स्व से तो हाथों ने स्वतः लगा लिया है, पर वेद कक जायँ—इस में भी भयभीत हो रहे हैं, कहीं ममत्व बिजय पाले हुद्द पर—सत्व। सत्व है और वे भागे जा रहे हैं कंस के राजसरन वा जार।

× ×

'युवराज, यह तुम्हारा भानजा! देवकी का प्रथम पुत्र......!' कंस के सम्युख उस नवजात बालक को रखकर अब वसुदेवजी ने देखा है। कुसुम-सुकुमार, कच्चे मांस का लींटा, सीन्ट्रयें की मूर्ति और वह तो हँस रहा है, उन्हीं की खोर देख रहा है। मार्ग में भी उसने रोने का नाम नहीं जिया।

'आप सनसुन्य सुल-दुःख में एकरस रहनेवाले समदर्शी महात्मा हैं। आपका सत्यानुराग प्रशंसनीय हैं!' क्सेन देखा एक साधारण हिए से बालक को और एक उसी बालक की बोर एक टक्के देखते में मिलीगेर वसुनेवनी को। वह हँसा और इंस्तेन हैंसे ही बोला—'मैं बहुत प्रत्मक हूँ! आप इस बच्चे को ले जायें। आप के अप्रम पुत्र से मेरी सुलु होगी, ऐसा आकाशावाणी ने कहा आप इस बच्चे को ले जायें। आप के अप्रम पुत्र से मेरी सुलु होगी, ऐसा आकाशावाणी ने कहा था; वह तो प्रयम पुत्र हैं। इससे सुक्षे कोई सम्बन्ध हो तहीं है। 'कोई मय नहीं, अतः यह बचा लोट जाय—बस!' इससे अधिक के लिये न तो कंस के हितारी है। 'कोई मय नहीं, अतः यह बचा लोट जाय—कस!' इससे अधिक के लिये न तो कंस के हिर में स्थान या और न किसी शिष्टाचार की उसे आवश्यकता जान पढ़ी।

ंजैसी आपकी इच्छा !' वसुदेवजी ने धीरे से पुत्र को उठा लिया और लौटे। सन के कोई उल्लास, कोई उत्साह नहीं। चरणों में कोई वेग नहीं। जैसे कोई बहुत थका व्यक्ति किसी प्रकार सार्ग काट रहा हो, ठीक ऐसे लीट रहे थे वे।

'मेरा लाल !' माता ने ललककर पुत्र को हृदय से लगा लिया। आनन्द के आवेश में ब

पति से यह पूछना ही भूल गयी कि बचा कैसे लौटा।

'इतना मोह ठीक नहीं!' बसुदेवजी ने ऋत्यन्त व्यथित कपठ से कहा। कंस-उस क् पर सुके विश्वास नहीं। उसका विचार कितने चाण स्थिर रहेगा, कौन कह सकता है। तुम्हें मिक् मथुरा

ŧŧ

💏 ।-- ऐसा समकता ही भूल होगी। जबतक है, देख लो इसे !' सचसुच वे स्वयं एकटक उस शिद्य को ही देख रहे थे। उनके नेत्रों से अब धारायें चल रही थीं। जैसे वे कहते हों--इतना आनन्त. इतना सौन्दर्य, इतनी मुग्धता लेकर तुम्हें क्या मुक्त भाग्यहीन के गृह में ही आना था !'

'वसुदेव कितने सच्चे, कितने धीर, कितने सीवे हैं। उस शिशु में कितना रनेह था उनका !' इस कुछ ऐसा ही सोच रहा था बैठा। वह वसुदेवजी को चुप-चाप जाते देखता रहा था और वैसे ही बैठा रह गया था।

'जय नारायण ! जय मधुसूदन चक्र-गदा-करधारी !' दूर--दूर से बीए। की संकार के क्षीय स्वर श्राया श्रीर कंस तो चौंक ही गया--'नारायण, मधुसूदन, चक्र-गदाधारी!-- कहाँ ? कहाँ ?' उसे लगा, कहीं उसे मारने वे नारायण चक्र-गदा लेकर पहुँच तो नहीं गये।

'श्रोह, ये तो नारदजी हैं !' ऊपर ही है गयी श्रीर श्रपनी ज्याकुलता पर स्वय उसी को हँसी

हैंगा गयी। उसने भट से श्रासन ठीक कर दिया। 'पधारें देवर्षि !'

'क्या सोच रहे थे युवराज ?' देविषे तो कहीं स्थिर रहते नहीं, ऋतः कुशल-मङ्गल में व्यतीत करने के लिये उनके पास समय भी नहीं होता। वे सीधे मुख्य बात से प्रारम्भ करने के अभ्यासी हो गये हैं।

. 'मैने अभी-अभी वसुदेवजी के प्रथम पुत्र को लौटा दिया, पर वे उसे ले जाते समय कुछ विरोष प्रसन्न नहीं दीले। ऐसा क्यों हुआ, यही सोच रहा था। राजनीति सर्वत्र शक्कालु होती है और उसमें भी जो शरीरासक्त हैं, उन्हें दूसरों से मिथ्या शङ्का ही चैन नहीं लेने देती। कंस को वसदेव जी के निरुत्साह लौटने में भी कोई गृढ़ रहस्य जान पड़ा। वह उसी समस्या में उलका था। 'तुमने वसुदेव के पुत्र को लौटा दिया ?' देविष ने इस प्रकार पूछा, जैसे उन्हें विश्वास ही

न हुऋाहो । 'क्यों, यह तो प्रथम पुत्र था। मेरी मृत्यु तो उनके ऋष्टम पुत्र से बतायो गयी है ?' कंस ने

जिज्ञासाकी।

'बतायी तो श्रष्टम से ही गयी है; पर तुम्हें पता भी है कि ये वसुदेव-देवकी कौन हैं ?' ज़ारदजी ने भूमिका बनादी।

'कौने हैं ये ?' कंस का कुतूहल बढ़ गया।

'ये तथा अन्य सब वृद्धिवंशी देवता हैं-देवताओं के अंश से उत्पन्न हैं और यही नहीं, गीकुल में जो वृष्णिवंशी नन्दादि गोप हैं, वे भी सब देवता ही हैं। इन सबकी कियाँ देवाकनाएँ हैं।' वैवर्षि ने परिचय दिया।

'स्वर्ग के देवता भी मुक्तसे पराजित हो गये हैं; ये तो देवताओं के अंश ही हैं और फिर

कीई हों, अपने ही वंश के तो हैं।' कंस के समक में बात आई नहीं अब तक।

'तुम अपने को ही यदि जानते-अस्रश्रेष्ठ कालनेमि, तुम अपने को ही भूल गये हो। कुर्दारे ये मित्र, सेना-नायक, साथी नरेश, सब श्रमुर हैं। देवासुरसंग्राम में देवताओं ने सबका क्रुंच किया और जब तुमलोग इस रूप में पृथ्वी पर मानव योनि में आये, ये तुम्हारे पुराने शत्र 👺 हारा नाश करने यहाँ भी पहुँच गये। चक्र से तुन्हारा वध करने वाले विष्णु ही देवकी से क्रुपन होनेवाले हैं। रही अष्टम गर्भ की बात, सो तुम तो जानते ही हो कि विष्णु परम मायावी हैं। 👺 इतना भी नहीं समकते कि प्रत्येक गर्भ अष्टम हो सकता है।' देवर्षि ने जो कुछ कहा, कंस को 🕎 । सब ठीक ही तो है। उसका सदा से देवताओं से सहज द्वेष, पृजा-पाठादि से घृणा — अवस्य 🐞 असुर है। ये वृष्णिवंशी, ये सदा उसका विरोध करते हैं, ये जन्म-जात शत्रु हैं उसके।

'प्रत्येक गर्भ ऋष्टम गर्भ ?' यही बात उसकी समक्त में नहीं आयी । यह कैसे हो सकता है ? 'बताओं तो, इसमें भ्रष्टम रेखा कौन-सी है ?' देवर्षि ने तनिक मुक्तकर भूमिपर गोलाई में ही से कल्पित बाठ रेखाएँ सीच दी। रेखाएँ उस कुट्टिम भूमि पर बनी नहीं; किंत कंस को उनका तात्पर्य सममने में इससे कोई बाधा नहीं हुई। वह एक ज्ञाग उस रेखाहीन स्थान को ही इस प्रकार देखता रह गया, जैसे वहाँ कोई अत्यन्त महत्वपूर्ण दृश्य हो।

'ओह !' उसने अपने ओष्ठ दाँत से दवाये, कोष से खड़ खींचा और देवपि तो आसन से

उउकर आकाश में दृष्टि-पथ से भी पार हो चके।

'युवराज !' हाथ में नंगी करवाल लिये, कोधावेश में अत्यन्त उम्र बना, अस्तव्यस्त कंस पैदल राजपथ से दौड़ा जा रहा था। उने सेवकों को पुकारने का भी ध्यान नहीं रह गया था। कुछ सेवक उसके साथ दौड़े। मार्ग में उसका यह उम्र देश जिसने देखा-चिकत, भयभीत हो गया वह ।

श्रीवसदेवजी ने भी देखा कंस को आते। अभी नान्दीमुख श्राद्ध भी नहीं हुआ था। बालुक का नालोच्छेदन भी नहीं हुआ - लेकिन इसकी उन्हें पहिले से सम्भावना थी। अभी हुए कितने पल उन्हें पुत्र को सुतिकागृह में देकर बाहर आये। कंस नै कठोर दृष्टि से उनकी ओर देखा और बसदेवजी ने चुपचाप सृतिका गृह की श्रीर संकेत कर दिया श्रीर वहीं मस्तक भुकाये खड़े रह गये।

एक चीत्कार श्रायी सुतिका गृह से और कंस शिशु का एक पैर पकड़े, उस लटकाये निकल आया। वसुदेवजी ने नेत्र नहीं उठाया, पर उनके मानस नेत्रों ने देख लिया-समम लिया कि उनकी सन्तः प्रता पत्नी दौड़ी हैं 'भैया!' कहकर 🚒 पिशाच का पैर पकड़ने के लिये और यह 'धम्' वे सम्भवतः सुतिका-गृह के द्वार-देश पर ही गिर गयी हैं मूर्छिता होकर । पृथ्वी जैसे घूम रही हैं, नेत्रों के सम्मुख अन्धकार-ज्वाला-पिशाच-स्रोर वसुदेव जी संबाहीन-से वेठ गये वहीं।

कंस-उसने कहीं, किसी अार नहीं देखा। भवन से बाहर एक शिला-हाथ के शिशु की घमाकर पटक दिया उस प्रेताधम न, एक हल्की ध्वनि और शिलारक्त से अरुण हो गयी। बंस

श्रपनी हत्या के रक्त के छीटों से रँग गया।

'पकड़ लो इन दोनों को ! सावधानी से सुदृढ़ शृङ्खलाओं में वॉधकर कारागार पहुँचा दो।' शिश-इत्या के पश्चात कस जैसे अपन साथ आये संवकां को देख सका। उसने तरंत आज्ञा दे दी देवकी एवं वसुदेव को बंदी करने के लिए।

'वसुद्वजी के 🜇 की हत्या की गयी। कंस ने स्वयं हत्या की। वसुदेवजी ऋपनी सद्यः-प्रसतापत्नी के साथ कारागार में डाल दिये गये।' नगर में वात फैलते कितनी देर लगती थी। भये, श्रातद्भ, उत्तेजना—सभी कुछ एक साथ व्याप हो गया।

·बूष्णिवंशी प्रधान सामन्तों का पकड़ लो । शुरसेन के सभी पुत्रों एवं परिवार को बंदी-गृह पहुँचा दो।' कस असावधान नहीं था। उसने सेना के प्रधान श्रासर नायकों को अविलम्बित

आदेश दिया। सेना उसके हाथ में, उसके पत्त के सैनिकों से पूर्ण थी।

'कंस, मेरा पुत्र सही; परंतु ऐसे पुत्र से तो पुत्र-हीन रहना अच्छा है। वह बंदी किया जायगा। राजसभा उसके ऋपराध का विचार करेगी। दरह दिया जायगा उसे।' कुछ लोगों ने महाराज उपसेन को समाचार दिया। महाराज ने आधासन दिया और साथ ही पार्श्वरक्तक को आज्ञा दी-- 'कंस बंदी करके उनके सम्मुख उपस्थित किया जाय।'

'यह बृद्ध—यह अब इस योग्य नहीं कि राज्य-संचालन कर सके। यह रात्रु-पत्त से मिल गया है। बन्दी करो इसे।' कंस ने महाराज की आज्ञा सुनी और जल उठा। अपने असुर नायकों के साथ वह सीवे राजसदन पहुँचा। महाराज कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनका पुत्र उनके सम्मुल बाकर भी इतना उद्भत हो सकता है। महाराज के विश्वस्त सेवक आहत हो गये, उनके पार्श्व-

पु मेरा वध कर !' महाराज ने उसी तेजस्विता से धिकारा पुत्र की, जिससे सिंहासना-सीन होनेपर वे उसे धिकार सकते थे। 'तुमेर। त्याज्य पुत्र है। मैं तेरा मुख देखना नहीं चाहता। तुके जो मन में आवे, कर !' उन्होंने मुख फेर लिया।

मधरो

कही स्वार्थोन्ध पशुप्राय मदाविष्ट भी इस प्रकार लिजन किये जा सकते हैं। राज्य के लोभी नारकीय सानव कहाँ साता-पिता आदि की चिन्ता करते हैं। कंस ने अटहास किया-ऐसा अटहास जो झमर के ही उपयुक्त था। उसके आदश से महाराज बन्दी बना लिये गये।

मधराधिपति कारागार में बन्दी हो गये। कंस स्त्रयं मधरा के सिंहासन पर बैठा। अब वह निरद्भश हो गया। वसुदेवजी के सभी भाई बन्दी हो गये। वृष्णिवंशियों में कुछ बन्दी हए. कुछ ने कंस की आश्वासन दिया उसके अनुकृत रहने का, बहुत से लोग बन एवं गिरि-गृहाओं में और बहत-से कर, पाठवाल, मत्स्य, कोसल, विदर्भादि दूसरे राज्यों में अपने प्राण एवं परिवार को लेकर भाग गये। मधुरा कंस और उसके असर नायकों का कीडाचेत्र हो गयी।

कंस का वह कारागार-एक ही कच में लौहम्म् ह्वलाबद्ध वे जगज्ज्योति दम्पति-उनके कर दक्षा मर्भपोडा का वर्णन न करना ही अञ्चा है। एक वर्ष-ठीक एक वर्ष पश्चात कारागार में ही उस बन्दिनी की गोद में एक शिशु श्रीर श्राया—सुषेण। कारागार के रक्तकों ने श्रपने महाराज को दौडकर सूचना दी। भूमिष्ठ शिशु का रोदन सुनते ही वे दौड गये।

'नारायण-विष्ण-त्राया तो नहीं वह । वहीं कंस का भयातर भाव, वहीं उसका दौडना, वही प्रवेश कारागार में और वही शिश का पैर पकडकर निकलना। शिला-श्राघात-रक्त और "। चलता रहा यही पैशाचिक कर्म प्रतिवर्ष । भद्रसेन, ऋज, सम्मर्दन श्रौर भद्र-ये नाम, ये नाम ही मात्र हैं, वे अबोध वसे, वे भूमिपर आये और न आये। उनका रक्त-शिला पर वह सखकर काला भले हो जाय. श्राखिलेश के श्रद्ध में वह घना-घना-गाढनील ही होता गया। कौन जाने, उसी ने उसे वह नीलोज्ज्वल वर्ण दिया हो, जो कंस की करता के परिपाक की प्रतीक्षा कर रहा था भभार-हरणार्थ भमिपर आने के लिये।



#### श्रीबलराम

मत्स्याश्वकञ्ख्रपनृसिंहवराहहंसराजन्यांवप्रविबुधेषु कृतावतारः । रक्नेपासि नस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हर यदृत्तम वन्दनं ते ॥

---भागवत १०।२।४०

देवासुर-संग्राम में देवताओं द्वारा पराजित देत्य पृथ्वी पर अवतीर्ध हो गये। नरेशों के, शूरों के गृहों में जन्म लिया उन्होंने। स्वभावतः वे यह, हवन, तर्पण, वेदपाठ के विरोधी थे। आहुित से देवताओं का और श्राद से पितरों का पोषण होता है। यदि सनुष्य यजन एवं श्राद छोड़ है—देवता स्वतः दुर्वल हो जायेंगे। सन्मुख युद्ध में पाजित हिला से तर्दे से देवताओं का आहार कंद कर देना चाहा। पृथ्वी और उसपर भी मनुष्य हो तो तिवल लोकों के पोषक हैं। देलों ने त्यन्त संशोध के अपन से से त्यार्थी का अपहार कंद कर देना चाहा। पृथ्वी और उसपर भी मनुष्य हो तो तिवल लोकों के पोषक हैं। देलों ने त्यन्त के से से त्यारा में अपन होकर शासन-सुत्र सन्हाल लिया। प्रजा तो शासक का अनुगमन करती है।

भार—स्थूलहारीर के लिये स्थूल पटार्थ का भार होता है, किंतु सुद्दम के लिये तो सुद्दम कि तो सा स्वाया धारण-पालक हैं और तमा हो। सत्व वायु के समान धारण-कर्ता हैं और तमस अन्यकार प्लं मृत्यु के समान हो। हमारे इस स्थूल वन्ता का पारण कर्ता हैं और तमस अन्यकार प्लं मृत्यु के समान का परण कर्ता हैं जिस हमारे कि ती हैं। उन सुद्दम राणियों—देवताओं के लिये स्थूल पदार्थों का भार क्या, किंतु जब जान में तमस् बह जाता है—अपने का प्रावत्य होता है, वे दित्य शालियाँ आइल हो उठती हैं। उनके, लिये अन्याय, अध्यावार, करावार के जो मृद्दम नामस भाव हैं, असका हो उठते हैं और मृति—हमारी इन पृथ्वी की अधिष्ठात मृत्यिदेवी जब ऐसे भार से पीड़ित होती हैं, वे प्रजापत महेन्द्र के पास ही नो कर्तन्य हैं कि वे समस्त देवताओं के कार्यों का सामझस्य बनायं रक्कों

द्वापर का खन्त--जगन् में, विशेषनः धर्मभूमि भारत में खमुर नरेशों का प्रावल्य हो गया। भूमि के लिये खमब हो गया उन उद्धतों का खत्याचार। भूकम्प, जलसावन, ज्वालामुखी, महामारी--लेकिन यह कुछ शक्य नहीं था। अमुरों की शक्ति, उनका पराक्रम, उनकी बुद्धि और विचा इन सर्वो को परास्त कर चुकी थी। अमुरों ने देवयानी को जम्म और खानद्विन कर दिया था।

भूमि का कष्ट खंकला ही तो नहीं था, रंबनाओं के हविष्य भी बंद होते जा रहे थे। देवराज के समीप कोई उपाय नहीं था। देव-राक्ति से ये मत्येथरा के असुर अधिक प्रवल हो चुके थे। महेन्द्र के पास एक ही उपाय था कि वे मुष्टिकती की शरण लें। भगवान प्रक्षा ने सुरों को देवा, मूं देवी को देवा और उनके साथ देवा विनाश के अधिष्ठाना भगवान शशाहरोव्यर को। देवाज के काश से भगवान शंकर को साथ ले गये थे। इस मुष्टिकाल में अधुरों का यह उच्छुङ्कल भाव उन महारुद्र को भी अभिग्रंत नहीं था। स्नष्टा क्या करें ? वे तो सृष्टि के अधिष्ठाता हैं। निर्माण ही आता है उन्हें। नियमन-शासन, यह भला वे क्या जानें। सबको लेकर वे चीरसागर-तटपर तो पहुँचन ही वाले थे। वे पालनकतो शेषशया पर आनन्दरूप अवस्थित होंगे। आतंजन बनको छोड़कर आधासन दे लिये मला, किसे चुकारें।

भगवान बद्धा जानते थे—वे सान्द्रतील लक्सीनिवास प्रभु अन्वेषण से प्राप्त नहीं होते। सृष्टि के आरम्भ में अपने कमल के नालखिद्र से वे उन्हें पाने का युगों तक विफल प्रयास कर चुके थे। उन्हें तो आतुर उत्करठा की कातर पुकार से ही पाया जा सकता है। देवताओं ने स्नष्टा के केतृत्व में प्रार्थना प्रार्म्भ की और प्रार्थना करते-करते पितामह ध्यानस्थ हो गये। अन्तर के आलोक-

अय प्रान्त में ही तो वे हृषीकेश निवास करते हैं।

'प्रमुक्ता प्रसाद प्राप्त होगा! वे बहुवंश को कुतार्थ करेंगे! आप सब उनकी सेवा के किये अपने करेंगे! आप सब उनकी सेवा के किये अपने करेंगों से प्रध्वीपर जन्म प्रहण करें!' अन्तर के आदेश को पितामह ने मुना दिया। वेवता सदा से असुरों के अनुज हैं और अब हुआती पर वे पीछे ही तो प्रकट होंगे। अवतार—अर्थ-तार तो होगा ही। जब मानव प्रयास, नैसर्गिक उपद्रव और ट्व-शक्तियाँ भी भूभि के हृदय भारत की काल को वेग रोक नहीं पाते—जब मानव प्रकृति पर, देवताओं पर भी विजय करके अपने कुगवें में मच हो जाता है, तभी तो अवतार होता है।

चलता है। योगमाया ने मस्तक भुकाकर आदेश स्वीकार कर लिया।

श्रीवसुरेवजी की श्रन्य पत्नियाँ कंस के नृशंस श्रत्याचार के भय से ही श्रीवसुरेवजी के बन्दी होते ही मथुरा होइकर गुफाओं में चली गर्यी सम्बन्धियों के साथ; किंतु औरोहिस्पीजी को तो पति का गृह किसी दशा में छोड़ना स्वीकार नहीं था। श्रन्ततः कंस ने उन्हें कारागार में जाकर पति-सेवा की श्राह्मा दे सी और देवली के सप्तम गर्भ के साथ जब उनमें भी गर्भ के खासए ज्वक्त हुए, श्रीवसुरेवजी ने उन्हें गोकुल में श्रीनन्दराय के यहाँ रहने की श्राह्मा हो। कहीं दुरात्मा कंस उनकी संतान को मार न दे। इन्हों न होने पर भी पति की श्राह्मा मानी पढ़ी उन्हें ।

इतना ही नहीं! तब इस बार क्या कोई और विशेषता होगी? प्रभु ने अब रहस्य-भरा सकेत किया— इसके प्रभाग में आफँगा माता देवकी की गोद में और कुछ देर को तुन्हें भी नन्त्र माता प्रवेषती को गोद में और कुछ देर को तुन्हें भी नन्त्र माता प्रयोदा की बालिका बनता है! अच्छा ?यह सब क्यों? पर योगमाया को पूछने आवारकका नहीं थी। इस दार उनके परसम्भु प्यार रहे हैं। उनकी लीला को साङ्गता देनी है। ये शेषशाया प्रभु उसे साङ्गता देंगों और कुछ क्यों को ही सही वे परायर लीलामय की अनुजा बनॅगी! मातायी प्रभु उसे साङ्गता देंगों और कुछ क्यों को ही सही वे परायर लीलामय की अनुजा बनॅगी! मातायी ही सा जोड़कर मस्तक अकाया।

भाता देवकी—कंस के क्रूर कारागार की वे वन्दिनी—वं चिर दुःखिती, आज निद्रा में के किस आगन-द-लोक में हैं ? वे तो सदा स्वग्न में भी चीत्कार करके चौंक पड़ा करती हैं। आज वह मन्दिस्त —वर्षों के पश्चात उनके अपरों ने स्वग्न में यह स्मित पाया है। वे स्वग्न देख रही हैं—'पक अगन-त विशाल उक्वत निन्म प्रकाश और उसके मध्य प्रणाल-गौर सहकारीयों भगवान तेथ उक्त के प्रवास के प्रणाल-गौर सहकारीयों भगवान तेथ उक्त के प्रवास के स्वास के मार्गियों से निकलती महाज्योति और उनके क्रुंडलाकार मोग पर चरण फैलाये, अर्थोलिख नवजलधर-सुन्दर वे परम ज्योतिमय । उनका मन्दिस्तत शोधित सुख्यमण्डल, अरुणाभ विशाल लोचन, धनुपाकार पतला भूमण्डल।' में देखती रह गयी उसे। 'कितना मुक्त पह की स्वाह के स्वाह स्वाह पत्र स्वाह से स्वाह से स्वाह से स्वाह से से किसी शक्त पर नहीं गयी। 'कितना मुक्त है कह मुख !' वे देखती रह गयी उसे।

'अर, यह किशोर वय और केश पक गये! स्वम में भी माता चौंकी। यूँपराली काली अलकों में एक केवल एक उज्ज्वल केश चमक रहा था। सहसा उन भूमा पुरुष ने हाथ मस्त की ओर किया और केश को विना देखे ही निकाल लिया अतकों से। एक काला केश उसके साथ और का गया। उन्होंने काले केश को हाथ में स्वस्था और वेत को बढ़ा दिया माता की और। केश तो उड़ा आ रहा है, उड़ा आ रहा है और यह माता के मुख में प्रविष्ट हो गया। 'निहा टर गयी। चौंकर उन्होंने देखा। यह क्या—उनके आराध्य भी इसी समय निद्रा से चौंके हैं। उन्होंने

भी कुछ ऐसा ही स्वप्न देखा है।

दिन बीते, मास बीते, और सेवकों से कंस ने मुना—दिवकी को सप्तम संतान होनेवाली है।' 'सप्तम संतान!' कंस का भय बढ़ना ही जा रहा है। 'सप्तम—अष्टम इसके पश्चान ही

तो आता है। उसने सेवकों को अधिक सावधान रहने का आदेश दिया।

दिवकी का गर्भ नद्र हो गया !' सहसा कंस द्वारा नियक्त धात्री ने उसे एक दिन सूचित किया। धात्री को स्वयं आश्चयं था। न तो कोई शरीर में विकृति और न उदर में—ऐसा कैसे हो गया ? चाहे जैसे हुआ हो, गर्म था और उदर में कुछ नहीं है तो दूसरा क्या अर्थ हो सकता है।

दिवकी का गर्भ नष्ट हो गया!' कंस आधार्य एवं भय से चिक्राया। अब तो आष्टम ही

ऋबेगान ?

'गर्भ नष्ट हो गया-अग्गस्त्राव! कितना बड़ा अनर्थ! कितना भयंकर महापाप!' पर-वासियों में घर-घर यही चर्चो। जब कि विना बृद्ध हुए या किसी के मारे कोई मरता नहीं था. उस काल में गर्भस्राव—अकल्पित अनर्थ था, महाभयंकर दुर्घटना थी। 'पता नहीं क्या होने वाला है! कंस के दुष्कर्मों का फल है यह।' जितने मुख, उतनी बातें। कंस के भय से किसी में स्पष्ट कछ नहीं कहा: किंतु उससे अनेकों ने संकेत किया यह किसी वहत बड़े अनर्थ की सचना है।

'ऋष्ट्रम गर्भ आने वाला है! पता नहीं क्या होगा!' कंग भी कम भयभीत नहीं हजा

अन्तर में: किंत बाहर उसने उपेत्ता का भाव ही दिखाया।

योगमाया-कहाँ स्राकपित करें वे माता देवकी के इस शुक्तकेश-सम्भत को ? माता गोहिंगी के अंक में आने के लिये तो उस नित्य गोलोकविद्दारी का अप्रज आ रहा है। अच्छा है-श्रजलीला हो—तव तक यह उस संकर्पण में श्राकपित होकर एक रहे । श्रन्ततः भूभार-हरण के लिये इस महिमामय को मथुरा में व्यक्त भी तो होना है और वह संकर्पण्—राज्य—जब उसका अनुज 'बन्दाबन परित्यज्य पादमेकं न गन्छति का ब्रती है नो उसका अवज क्या उसे छोडकर कहीं जा सकता है। वह तो नित्यत्रजविद्यारी है। भूमि का संरत्त्रण तो यह युगावनार ही करेगा; किंतु न्स मञ्जूलीला के आविर्भाव में यह एक भूत रहे ऋपने उस अप्रदिकारण पर स्वरूप से : संकर्षण—श्रीवलरास— दाऊ-वे तो नित्य श्रीरोहिर्णीनन्दन हैं। यह तो उससे एक होकर आगे मधरा में व्यक्त होनेवाला व्यंश खाया श्रीर-एक हो गया।

> × ×

माना रोहिशी--- त्रज-सौभाग्य की वे साकार प्रतिमा गोकुल में आयी और जैसे गोकुल में महालदमी उनकी छाया का अनुगमन करती आयी हों। त्रजेश्वरी ने समका उन्हें बढ़ी बहिन प्राप्त हो गयी। उन्होंने एक दिन भी तो नन्दभवन में अपने को अतिथि की माति नहीं रक्खा। जैसे सदा सं यहीं रहती श्रायी हों, वस्तुभएडार, सेवक, श्रन्न, वस्त्र, पूजाद्रव्य, दान की वस्तुएँ—ारे... उन्होंने पहुँचते ही सम्हालना प्रारम्भ कर दिया। उन्हें व्यवस्था देनी नहीं थी किसी को और न उन्होंने किसी संपन्ना। वे तो जन्मजात व्यवस्थामयी हैं। क्या कहाँ रहना चाहिये, किसे कैसे रिक्ति रखा जायगा, किस वस्तु की कब आवश्यकता होगी, किस संवक को क्या करना चाहिये-एक राजरानी अचानक गोष्टाधिप के पूरे प्रवन्ध को सहसा सम्हाल ले, है आश्चर्य जनक ही; किंतु उन्होंने तो अजेश्वरी को भी चिकत कर दिया और उन्हे अजपति की आराधना, गोपियों के सत्कार और गोपजन तक सीमित रहने को विवश कर दिया। वे बढी हैं. उनका आदेश टाला भी कैसे जासकता है।

उस दिन तो गोकुल में आनन्द-समुद्र ही उमड आया। श्रीनन्दराय ने महर्षि शारिडल्य को बुलाया है। ब्रजेश्वरी ने उन्हें एकान्त में कहा है 'जीजी की गोद पूर्ण होनेवाली है !' गोकुल में, नुन्दभवन में बालक आविगा। अभी तो दोहद के संस्कार ही होने हैं; पर उल्लास तो ऐसा है जैसे वह आ गया उनके मध्य । 'गोकुल में तो भला, एक शिशु आवेगा!' जैसे सवके अपने ही पुत्र होनेवाला है ! प्रथम पुत्र—माता रोहिंखी का ही नहीं, वह तो गोकुल का प्रथम स्नेहभाजन आ रहा है। हु-पर उसके लिये पूजन, अंतुष्टान चलने लगे हैं। नन्दभवन तो उस्सवसय हो गया है। और जब ने सहान हो। उदर में तीन मास का तेज लेकर नन्दभवन आयी हैं हो खब नन्दरानी का आह भी हो भरेगा हो।

माता रोहिजी--- कितना सौमाग्य, कितना ऐवर्ष, किवना बरदान लेकर आयी हैं वे अजमें ; अभी उनकी वह चिर-प्रतीचित संतित आयी नहीं। कितनी महिमामय, कितनी दिव्य होगी वह संतान! बैंज के लोगों की लगता है एक वर्ष हो गया---जैसे एक युग हो गया। इतने विन व्यतीत हो गये और ब्रज्व भी वह जज्ञात स्तेहभाजन आया नहीं। भला, कोई सामान्य संतित हो सकती है ऐसी। कीकोत्तर दिव्य पुरुष ही इस प्रकार दीर्षकाल तक माता के बदर में रहने में समर्थ होते हैं। अभी से बैंजा नहीं कितनी भव्यभावनाएँ वन स्तेहपूर्ण हरवों में उठने लगी हैं।

दाऊ क्या रहा है! माता रोहियों को संतित होने वाली है और गोकुल में क्रानेक गृहों बालकों के क्याने के लक्षण प्रकट हो चुके। दाऊ क्या रहा है! उसके नित्य सहकर भी तो उसके बागमा साथ ही आवें।। माता रोहियों जैसे गोकुल के लिये देवी वरदान हो गयी हैं। उनके प्रति हैंग, क्यादर और अब तो भक्ति भी बढ़ती जा रही है सबके मन में। ब्रज में और बालक क्याने कोते हैं—सबको लगता है. यह उन्हीं का प्रभाव है। उन्हीं के क्यागमन का परिणाम है।

माना रोहिला—स्वयं उनकी बढ़ी विचित्र दशा हो गयी। इतना आनन्द—हतना उज्जास— इतनी उमंग भी मन में त्या सकती है, वे सोच भी कैसे सकती थी। अनेश्वरी हठात अब उन्हें कोई क्वार्य करने नहीं देती; किंतु उनके शारीर में तो अवसाद के स्थान पर जैसे स्कृति का प्रवाह फूट एका है। शक्ति—शाकिमय ही उसे शरीर हो गया है। किंतु वे अपने आराज्य पितदेव से दूर हैं यह विचार आते ही उनकी सब उमंग, सब उज्जास जैसे मुख्ति हो जाता है।

'यह क्या होता है ?' कोई स्वप्न दिखायी पढ़े तो बात दूसरी, किंतु दिन में, जामत् दशा में यह क्या देखती हैं वे बार-बार ? एक, हो, चार, पींच मुखी के, बानेक नेजी एवं बाहुओं के, बानेक कर्यों के वे दिल्ल पुरुष—इन्हों तो जो दुना और जाना है, उसके आधार पर इनमें से अनेकों को वे पिहान सफती हैं, पर उन्हें अपनी पहिचान में सेदेह हो गया है। सजा, ब्रह्माजी, भगावान शहूर, बेदगाज इन्हें, गणोहाजी, स्वाधिकार्तिक, यस, वरुण खादि देवता क्यों उन्हें प्रणाम करेंगे। ये दिल्ल-क्षेत्र पात इन्हें, गणोहाजी, स्वाधिकार्तिक, यस, वरुण खादि देवता क्यों उन्हें प्रणाम करेंगे। ये दिल्ल-क्षेत्र पात वार-बार हाथ के स्वाच के स्वाच के सामान ये दिल्लपुरुष की हैं।

्रें कोई रृद्ध, कोई युवा, कोई वालक और उनमें वे तेजोमय चार दिगम्बर शियु—जटा, बोला, तिलक,—माता जानती हैं कि ये ऋषिगण होंगे; पर देवताओं की माँति वे भी क्यों उनकी स्वति-प्रतिकारिक क ज्ञाय करते हैं ?

माता तक ही यह आश्चर्य सीमित नहीं है। उनके समीप रहनेवाली दासियाँ तक जाननी है कि आजकल उनके लिये सहसा श्रद्धत सुगन्य से कल का परिपूर्ण हो जाना साधारण बात है। को जब श्रत्करय भाव से सहसा दिव्यपुष्प गिरते लगते हैं और वे प्राङ्गण में ही नहीं, माता के अपन कमें भी गिरते हैं और इतने गिरते हैं कि उनकी श्रद्धा हैरी लग जाती है। वे दिव्यसुमन—

माता के रारीर से अद्भुत कान्ति निकलने लगी है। उन्हें स्वयं लगता है, अलस्य भाव अनेक राफियों उनकी रचा और सेवा कर रही हैं। कीन होगी वे ? माता स्वयं सोच नहीं पाती। ते दिन नहींयं राणिडस्य के नेत्र प्रेमाश्च से भर आये थे। उन्होंने हाथ जोड़कर मस्तक सुका याथा और कह गवे थे—'जो बसाहा है, वह समस्त बल का अधिष्ठाता है। समस्त मुणियों के लिये रेजाया है।' और जाने क्या क्या। श्रीजनेवार कहते हैं—श्रीनारावरण प्रसक्त हुएँ हूँ। शाता को ता है— उन्ह अद्भुत तो है, पर भला क्या अद्भुत होगा ? एक शिक्ष—शिक्ष क्र आवेगां!

४ १८०० । बुघवार का मध्याह स्वाती नक्त्र-भाइराक्षपष्टी, की वह परम कुदूब पन्य तिथि से ते । क्रब-सीभाग्य की वह मूर्ति, गोलोक का वह नित्य कावल, तेज-कोज-बोर्ड-केंद्र-सीहार्य की वह त्रबु प्रतिमा--वनेष्ट्रं ने सुना और कांक्यगुरिक्त में एक क्या वे कों-के-तों रह गये। गोडुबा काबु कावा। जावार्ष शास्त्रिक्य को समावार याते से पूर्व ही नत्यमन की कोर वक कुठे थे। वे सर्वेद्य बहर्षि--वे जात्माराम भी कराचित् कापुर कांगेच्या जिये हम रिग्यु के आगमन-क्या की ही प्रतिका कर रहे थे।

का अपना पर प्रचान मोचों के जपना द, सक्क पर्व तुर्य-भोग में देव-दुन्दु मियों का नाद भी मन्दू असीत होने साता । आकाश के सुमनों और गोप-गोपियों के करों से उड़तते दिप-विन्तुओं में असे मितिहरता चल पढ़ी। गोपियों के करट भाव-बुक्त हो वहें और मैया के सातन्द का तो पार ही नहीं है । वह तो समस हो नहीं पाती कि किसे कितना क्या देना है। जैसे आज सब देकर—विश्व का समस वैभव देकर भी वे सन्तुड नहीं होंगी। सन्तुड तो नहीं हो रहे हैं उनके बुद्रतम संवक क्ष्म सेविकाएँ, वे भी अपना सर्वस्त हर तरी होंगी। सन्तुड तो नहीं हो रहे हैं उनके बुद्रतम संवक क्ष्म सेविकाएँ, वे भी अपना सर्वस्त हर तरी होंगी। सन्तुड तो नहीं हो रहे हैं उनके बुद्रतम संवक क्ष्म हैं, लो गोप्ट रखते हैं, उन गोप-गोपियों को क्या चर्चा कोई करें। औरिहिएगीजी की मीद अपने हों हो हो हो हो हो है। अजन्ति हो ना गोप-गोपियों को क्या चर्चा कोई करें। औरिहिएगीजी की मीद वा साता है है अपने साता है है अजन्त हो हो तहा हो सह संवाद भेज दिया था। कहाँ का सादर है—'इसे प्रकट न होने दिया जाय!' कंस व्यत्व-तुड़ है। अजिनवर का इरय—कितनी क्या है उनसे की अवन का प्रश्न हैं। उत्सव ने मनते हैं इन्ह किता हो है। यह जो कुछ हो रहा है, अस तो तिया उत्सव तो मशुरा से विधाना ही है। यह जो कुछ हो रहा है, क्या तो मशुरा से विधाना ही है।

हाऊ आया—भाइपद की बढ़ी हुई सरिताओं का जल सहसा निर्मल हो गया। सरों में सहसा रंग-बिरोग कमल बिकसित हो गये। लागाँ पुष्प-पुष्कों से और तक फल-भार से सूम उठे। स्वाफर ने सुरीष लहरों से अपने पुलित को सुकामय कर दिया। जैसे वह अनन्त भी अपने आराम्य के आगमन में जगती को अपने उपहार नाक्षेत्राय करते को आतर हो उठा हो।

हाऊ आया--माछर्यों के आहवनीय कुरडों में श्रान्तित्व बिना श्राहृति के ही प्रज्नलित हो इडे । ब्यानस्य ऋषियों के मन सहसा अतक्ये श्रानन्द से श्रापृरित हो गये । गौश्रों ने हुंकार की क्षौर उनके सनों से दुग्य-धारा चलने लगी। दिशाओं में जैसे कुछ श्रद्भुत श्रानन्द प्रदीप्त हो गया हो

थक बार ही।

दाऊ खाया—सहसा खसुरों के हृदय काँप गये। उनके खायुव खूट गये हाथों से और वे क्यों सक् रहने में असमय हो रहे हैं, यह समकता सरल नहीं था उनके लिये। उन्हें लगा, कोई खकरण कर उनके गले की ओर वहा-बहा-बहा खारहा है। अप से एक बार ही बिहल हो गये वे। हिविद ने एक शिलर से दूसरे पर कृदने की इच्छा की थी—जीवन में पहिली बार वह लक्ष्यच्या हुखा, गिरा और खाहत हुखा। प्रलम्ब सल्युद्ध करने उठा था, वह स्वतः स्वलित हुखा—ऐसा क्ष्या आत्र कंस कर साहत हुखा। प्रलम्ब सल्युद्ध करने उठा था, वह स्वतः स्वलित हुखा—ऐसा क्ष्या का का में नहीं हुखा था और कंस — उसकी वाम भुजा, वाम नेत्र एक साह्य को को कु प्रतिक कर अरा एहा है! यहां या ऐसा ही कुल सभी खसुरों को खमक्रल चित्र प्राप्त हुए। दाऊ—बह दुव्दतन जो आ गरा भूमि पर।

राऊ बाया—जैसे पूरा बज बाज नन्दभवन में ही एकत्र हो जायगा। गोष्ट से गायें, पशु इक भाग बावे हैं और वे भी नन्दहार से बाहर एकत्र होकर बार-बार हुंकार श्लूट रहे हैं। सब जय-

बाद कर रहे हैं तो वे क्यों पीछे रहें, उन्हीं का तो यह पालक आया है।

दाउर-भता जान्युन्त भी ऐसी शूनि कहाँ से पार्थ ! अट्निका-गृह में जैसे कोई अपूर्व खुवाकर माता रोहियी की गोद में बा बैठा है। गोद में ही तो बा बैठा वह । माता को तनिक-सी निदा--पर कान्य भरी तन्द्रा-सी बात हुई बीर सहसा उनका हृदय गहुगद हो गया। उनकी गोद में यह खलीं किक प्रकाश की मञ्जूमूर्त, यह नन्द्रा-सा सुकुमार माता की पूरे चौदह सहीने की स्रतीचा के पक्षान बावा और बाते ही बहु असे गन्धीर हो गया है। जैसे एकाकी भागा वसे रुवा। बहु, वह गन्भीरता से किसी की प्रतीका करने लगा है असी से। क्य कक् के स्निक्ष सञ्जू प्रकाश ने ही धात्री को आकृष्ट किया, अन्यथा माता तो आनन्दर्सम् -- पता नहीं कब तक अपने इस लाल को क्रीरव एकटक देखती रहती। तभी-तभी स्मरण श्राया माता को-'पतिदेव समीप होते!' श्रानन्द विषाद में इब गया उनका।

दाऊ-श्रभी उसके लिये नान्दीमुख श्राद्ध होगा। बाबा प्रस्तुति में लगे हैं और महर्षि शारिहल्य तो विश्रों के साथ आ भी गये। दाऊ-वह भला क्या रोना जाने। वह तो पता नहीं कब, कैसे माता की गोद में पहुँच गया। वह तो मैया को देख रहा है-एकटक मैया को देख रहा

है जैसे कुछ नेत्रों में पूछता हो, और मैया--अजेश्वरी ने उठा लिया उसे गोद में।

दाऊ आया-कंस के उस क्रूर कारागार में भी संदेश तो किसी न किसी प्रकार अजेश्वर के पहुँचाया ही और यह संदेश-किंतु आनन्द अन्तर से नेत्रों तक ही आवद्ध हो गया। एक प्रति-इन्देश आया गोक्कत वहाँ से--'जन्म-संस्कार के श्रतिरिक्त शेष संस्कार स्थगित रहें--भाग्य सुयोग दे तो पीछे होते रहेंगे !' मन मारकर श्रीनन्दराय को वह स्वीकार करना है।

दाऊ आया-वह गोकुल में क्या आज आया है ? वह तो नित्य ही वहीं का है; पर जब से उसके प्रकट होने के लच्छा व्यक्त हुए-अज तो उसी दिन से नित्य नृतन शुभ-संवादों से परिपूर्ण होने लगा है और अब तो वह आ गया है न स्वयं माता की गोद में। अभी परसों भाद्रशक्त बन्नी को ही वह त्राया है और त्राज यह संवाद त्राया व्रजपति के समीप बरसाने से-'श्रीवृषभानुजी की भाग्यमयी पत्नी की गोद अपने पिता के घर ही कन्या से परिपूत हुई है। बरसाना अजेश्वर

के स्वागत की आतुर प्रतीचा में पलकें विद्याये हैं ?

वाऊ श्राया है न--उसके जन्म-महोत्सव की क्या परिसमाप्ति होनी है। श्रीव्रजराज श्चात्ररतापूर्वक बरसाने चल पड़े हैं श्रीर श्रव तो चला यह कम । श्रव तो उन्हें किसी-न-किसी प्रधान गोष्ट्रपति के पुत्रोत्सव का सम्भार नित्य ही स्वीकार करना है। उनके गृह में दाऊ जो आ गया है ख्रीर सब कहते हैं—अब नन्दरानी की अङ्क भरकर रहेगी। बाबा से पूरा बरसाना खभी से तो यही पूछने को उत्सुक है, इस कुमारिका का टीका वे कब ले रहे हैं — जैसे अब तो उनकी स्वीकृति की ही देर है।

<del>- \*\*</del> /\* <del>\*\*</del> --

## श्रीकृष्णचन्द्र

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। श्रम्युत्यानमधर्मस्य तदाऽदमानं सःजाम्यहम्॥—गीता

भगवान् अनन्त के परचात् तो उन अनन्तशायी को ही आना चाहिये न ! बसुदेवजी ध्यान कर रहे थे। कंस के कारागार के वे बन्दी ये और थे भी बन्दीगृह में ही, लेकिन वे अन्ततः महाराज उपसेन के जामाता थे। कंस ने उन्हें तथा देवकी को श्रृङ्खलार (वेड्लिंग) पहिना ही थी; किंतु उनकी सुविधा का प्रकथ्य भी बन्दीगृह में था। अवश्य ही वह प्रवथ्य बन्दीगृह काथा, पर बसुदेवजी अपनी पत्नी के साथ अपने उस बन्दीगृह में था। उत्तर प्रकार ही रहते थे। कंस क द्वारपाल भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते थे। उनकी संबा आदि की ससुचित ब्यवस्था थी।

हाँ—वसुदेवजी ध्यान कर रहं थे अपनं आराध्य भगवान् अन्तरााची नारायण का। आज भगवान् नारायण जैसे प्रत्यक्त हो गये हैं। उन राह्न-चक्रधारी प्रमुक्त करों में यह एक काला करा —करा तो उन करों में यह एक काला करा —करा तो उन करों में यह एक काला करा —करा तो उन करा में यह एक या नाया और जैस बहुत्वजी क मुख्य में प्रविष्ट हो गये हो। यह महान्याति और उसके मध्य पीताम्बर-परिवष्टित सायुध चतुर्युज सजल-जलद-नील भगवान् नारायण—वसुदेवजी स्थिर हो गये, मन द्वव गया। उन्ह पता नहा कि उनकी पत्नी कितनी अक्ति से उन्हें प्रणाम कर रहा हैं। उनके पतिवृंव में यह जो सहसा महामकाश प्रकट हो गया—देवकी को आध्यर्थ नहीं हुआ। उन्होंने तो सदा से अपने पति को परमात्मरूप ही माना है। आज हुपा करके अपना वह रूप प्रकट किया उन्होंने ।

'वसुरेवजी!' कंस सेवकों से समाचार पाकर कारागार में श्राया; किंतु वसुरेवजी के सम्सुख तो सम्बोधन भी अधूरा रह गया। उसके महाशूर रक्कों ने समाचार दिया था कि 'वसुरेवजी की श्रीर तो वे श्रव देखने का ही साहस नहीं कर पाते। पना नहीं क्या हो गया है, उनके समसुख आते ही हर व बैठने लगता है। श्रव यहि के कारागार से वलपूर्वक निकलता चाहें तो उन्हें रोका नहीं जा सकता। 'कंस क्या कहे, क्या करे— उसकी बुद्धि जंसे हैं ही नहीं। उसे लगा, वह यहाँ ठहर नहीं सकता। उसने अपने सम्बोधन का उत्तर पाने की भी प्रतीचा नहीं की; जंसे आया था, लोट गया। इतना तेज—जंसे दूसरे सूर्य ही भूमि पर श्रा गये हों! कैसे कोई ठहरे उनके सम्सुख।

'कल व्यवस्था करूँगा, तब तक सावधान रही! द्वार सब बंद कर दो भली प्रकार।' कस ने सेवकों को आदेश दिया। उसे सोचने को श्रवकाश चाहिये। बसुदेवजी तो सबके लिये दुर्धर्ष

हो गये हैं। ऋब उन्हें कैसे नियन्त्रित रक्खा जा सकता है।

बसुरेवजी—वे तो जैसे किसी दूसरे लोक में पहुँच नये हैं। यह लोक, यह बन्दीगृह, यह कंस और उसके सेवक—जैसे वे कुछ नहीं देखते। वह सान्द्रपनशृति पीतान्दरभर चतुर्भुजसूर्ति, वह महाज्योतिनय साकार सान्द्रपन-बहुत उसके हृदय में स्थिर हो गया है। वे उसी सानन्द में निमप्त हैं। क्या करते हैं, क्या करना है, जैसे कुछ पता नहीं उन्हें।

श्रीदेवकीजी ने पति को देखा—ने श्रीशूरसेन-तनय—उनके सम्पूर्ण शरीर के रोम सब्दे हो गये हैं, उनके नेत्रों से ज्ञानन्दाश मह रहे हैं, वे जैसे सारे कार्य परप्रेरित कर रहे हों और उनके सङ्गों से जो यह परमतेज कर्यागृह को प्रकाशित करता निकक्ष रहा है—कारमन्त संयत चित्त से, ह्मद्वापूर्वक देवकीजी ने पित के करों को अपने कर में लिया और.......और वे स्वयं उसी आनन्द में निमप्त हो गई। पारस को स्पर्श करके मुना है लोहा स्वर्ण हो जाता है, किंतु उस नील पारस का स्पर्श पारस हो कर देता है। हृदय-कमल की किंग्लिका पर वह नीलोक्चल विशुद्धसन प्रक्ल-गदा-चक्र-पद्मावारी चतुर्युज किशोरमूर्ति मन्द-मन्द हँसती सी खड़ी है। जैसे एक खानन्द की घारा पित-देह से अपने देह में मन की गति से आयी और वह हृदय में घनीमूत होकर मूर्त हो गयी। देवकीजी स्थित हो गयी।

बसुदेवजी जैसे समाधि से उत्थित हुए हों। उन्हें खबतक सचमुच यह सब दृश्य दीख-कर भी नहीं दीखा था। खब वह महाजन्दमूर्ति उस रूप में हृदय में नहीं। वह तो राम्पा की मौति चमकी खोर वह गयी—वही तो गयां खोर नेत्र पत्नी के मुख पर स्थिर हो गये। यह स्निप्य प्रकारा— खन्तर के उस प्रकारा की एक मज़क जिसे मिलती है, वह तो मुगों तक उसे भूल हो नहीं पाता। कही तो खब इस मुख से निकलने लगा है।

'सर्वेश ने मुक्ते पिता का गौरव दिया और अब यह माता बन गयी है !' वसुदेवजी को कळ समक्षना-समकाना नहीं था। जो उनके अन्तर में स्थिर--मूर्त रहा है, उसकी आलोक-रिम

की छाया पाकर भी कछ अज्ञात या अज्ञेय नहीं रहता।

'यह शोभा, यह स्निग्ध खालोक !' बसुदेवजी देखते रहे। 'वे जगदाधार जगन्निवास इस मन्दिर में खा विराज हैं। जगत् पवित्र हो जाता इस लोकोत्तर छटा से !' एक बार हिट्ट इसर्-उसर गर्या। यह प्रसाधन, यह बन्दीगृह—भला यहाँ क्या शोभा—यहाँ क्या विकास उस सौन्दर्यराशि का | जैसे खानि की शिखा रोक टी गयी हो भस्म के खान्छादन में।

× × ×

कंस को रात्रि में निद्रा नहीं आयी—यसुदेव का क्या हो ?' वह कोई मार्ग नहीं पाता। प्रातः काल उसे कारागार आये विना चैन कहाँ। वह किसी से कैसे कहें कि वसुदेवजों को वह अब दवाने में आपने को असमधे पाता है। कारागार पर सभी असुर नायक नियुक्त हैं; पर व क्या पयाप्त हैं ? यदि वसुदेवजी इस समय शक्त लेकर विरोध करें—शक्त तो वे सहज ही किसी के हाथ से झीनने में समये लाती हैं।

ं अच्छा! केस ने कारागार में आकर जो देखा, उससे उसका आश्चर्य दूर ही हुआ। व समुदेवजी में वह तेज नहीं जो कल था। पर तेज कहीं गया नहीं। यह तो अब भी है। यह क्या ?— देवकी के शरीर से वहीं तेज निकलकर सम्पूर्ण वन्दीगृह को अकाशित कर रहा है। यह दीना, इसिन तो भय होलती देवकी और इसके मुख्यर केसा पवित्र उज्ज्वल सिसत हैं। मुक्त देखकर भी इसे न तो भय लगता और न यह चौकीं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। यह तो मुक्त देखते ही भय से काँपने लगती थी, पीली पढ़ जाती थी और इसके कराउ से शब्द नहीं निकल पाता था। इतना प्रकाश मुख्य में तो होता नहीं। इस देवकी में तो ऐसा भाव कभी नहीं जाया। यह कभी ऐसी नहीं रही। इस देखता रहा ने इस देखता रहा चो चा और तब भय से स्वतः उसके पद पीछे, हट गये। वह क्यी गया।

'हिरि--मेरा वह प्राण्यातक रातु निरम्य इसकी हृदय-गुहा में आ गया!' कंस ने इभर-उधर देखा, कोई नहीं आया उसके साथ। कुछ भी हो, यह बन्दीगृह उसकी बहिन का अन्तापुर है। उसी ने तो आदेश दे रक्खा है कि कोई उसके साथ भी भीतर न आये। रातु आ गया---सामन आ गया! इस देवकी की हृदयगुहा में ही तो है! कंस---मनस्वी कंस क्या भाग जाय ? हृदयगुहा में---तक बही उसे मार दिया जाय ? उसका हाथ सन्न की मूठ पर गया। कह नहीं सकते भय से आत्म-रक्षा के लिये या आधात की भावना लेकर !

'कहीं में प्रहार कहें और वह व्यर्थ हो जाय!' उसे स्मरण आया कि प्रह्लाद पर हिरवर-करिए के समस्त प्रहार व्यर्थ हो गये थे। हाथ जहाँ-का-तहाँ रह गया। मस्तक भुक गया। वह सोचने लगा—'इसमें तो सन्देह नहीं कि मेरा प्राणहर्ता शत्रु ही इसके हदय में हैं; पर इस समय करना क्या काहिये ! मेरा पराक्रम यदि त्यर्थ हो जाय--मेरी शक्ति की घाक ही नष्ट हो जायगी। अपुर सहायकों का क्या ठिकाना खोर यदुवंशी तो खबसर की प्रतीक्षा में ही हैं। घाक गयी और.... नहीं, ऐसा उपाय होना चाहिये कि पराक्रम त्यर्थ न जाय।' उपाय कहाँ मिल रहा है मन को।

'यह झी है, मेरी ह्वोटी बहिन है और उसपर भी गर्भवती है! यदि मैं इसे मार दूँ, मेरा यहा नष्ट हो जायगा! मेरी बड़ी निन्दा होगी।' मन पराजय मानना जानता ही नहीं और वह भी आसुर भन। इंस के मन ने अपनी दुर्वतता का रूप परिवर्तित किया—भार तो देगा; भला, उसका

पराक्रम कैसे व्यर्थ होगा, पर-भीतर की आशक्का ही यह 'पर' बन गयी है।

'क्षोग निन्दा ही तो करेंगे, कर लेंगे और जिसमें शक्ति है, उसकी निन्दा करने का साहस कौन करेगा, पर......' अन्तर में जो भय है, वह आधात करने के स्थान पर पहुँचाकर हटा देता है। 'ऐसा कमें तो बोर पाप है। इससे तो ऐश्वर्य—सहमी भी तत्काल नष्ट हो जाती है। जिसर ऐस्वर्ष के खिये सब उद्योग है, यदि वही न रहे तो......।' विचार बड़ी तीव्रता से चल रहे हैं। जैसे मस्तक में अंधड़ चल रहा हो।

'बहमां कैसे बजी जायगी!' ठीक तो है, जो देव-विजयी है, जो हरि को नष्ट करने जा रहा है, जसके एवर्य को लोग करने का साहस कोन-सी देवरांकि करेगी। 'यदि तत्काल यह हरि प्रकट हो जाय और मार डाले ? आयु भी समाप्त हो जायगी आज ही!' सचयुज यह तो वही अव-इर बात है। मायावी हरि का क्या ठिकाना। वह प्रहाद के लिये प्रवय के सम्मे को काल्य निक्त पढ़ा था श्रीर यहां तो हरवगुहा में है ही। इस प्रकार सहसा मृत्यु को आमन्त्रण देना लो

बुद्धिमानी नहीं है।

"अन्छा, इस विचारी को जीने हो कामी। अत्यन्त नृशंस वर्ताव अच्छा नहीं; क्योंकि मरने पर एंस नृशंस को लोग गाली देते हैं और तिश्चय ही ऐसा शरीराभिमानी घोर नरक में जाता है।' जैसे शिष्टुआं की हत्या तो नृशंसता नहीं थी और लोग उससे मरने पर प्रशंसा करेंगे। अपनी दुर्वेतता, अपने भय का अहंकारों मानव इसी प्रकार उन्नत रूप देकर अपने को ही घोसा दिया करता है।

कंस ने किसी से कुछ कहा नहीं। वसुदेवजी एक बार उसे सब्द पर हाथ से जाते देख चौंके थे। वह महापराय-उसके लिये कुछ अकार्य नहीं और वह आधात करता तो रोकने में समये भी किंदा था। लेकिन अपने-आपा ही वह तर्क करता रहा। निखिलत्वीलामयी योगमाया उसकी दुद्धिका भी तो सखाला करती हैं। मत्तक कुकाये हुए ही वह लीटा कुछ सोचता-सा और हार से बाहर हो गया। किसक सिर भूत चढ़ा है जा इससे बालने जाय।

<u>×</u>, , , , , ×

माता देवकी तो विश्ववन्य हो गयी हैं। उन निस्तिलदेवमय की समस्त देवता नित्य ही स्तुति करते हैं। व दखतों है और जानता भी हैं— ये बार ग्रुस के खरुवावर्ष लोकस्रष्टा, ये त्रिनयम मंत्रिकरण अहिन्यूय शराब्रिक्षासर, ये व्यवपर देवराज, ये दरव्यपायि महिष्याहर । ये निस्त सककों पहिष्याहर । ये निस्ते सककों पहिष्यानतीं न हा, इन प्रधान देवताओं का ता जानती ही हैं। ये सब प्रकाररूप, राज्याबा, दिव्य-हेव्यपरि कस्त्वाच वाहरों, विभागों से खाते हैं—नित्य गाम में दूर विमान छोड़कर वे आकर उनको बहुआजि मत्त्व कुनते हैं। पता नहीं क्या-क्या स्तुति-सी करते हैं और मदांब्रिया करके तब बढ़ी निष्ठता से जाते हैं। पता नहीं क्या-क्या स्तुति-सी करते हैं और मदांब्रिया करके तब बढ़ी निष्ठता से जाते हैं।

वसुंदवनी देखते हैं कि सहसा दिल्यगन्य बार-बार प्रकट होती है। बार-बार कुछ दिल्य सुमनों से पूर्ण हो जाता है। उनको कोई आक्षय नहीं। 'नारावरण उनके यहाँ आ रहे हैं!' उन्हें दिखाल है आर पन्नों के कुत्रहत को उन्होंने शान्त कर दिवा है। अब किस सहा की माँति नहीं आता। इतर-एका का प्रवत्य कठोर हो। गया है। इतर सहा बंद ही रहता है। अब कोई उनकी मिलने भी नहीं आ पाता; किंतु मन में अज्ञात रूप से एक अद्भुत आधासन—आनस्य का भाव आ गया है। पन्नी तो सदा किसी दूसरे लोक में रहने लगी हैं। वे तो जैसे अब जानती ही नहीं कि वे कर्रों हैं। का अवस्त्र आनन्त्र का भाव — केवी-कभी कंत का स्मरण काता है और तब दोनों चौंक पकृते हैं; किंद्रु जैसे दूसरे ही चया सब भूल जाता है। कोई है, कोई काता रूप से साथ लगा रहता है सदा और क्सकी राफि रहा करने की नित्य उचात है—हृदय की पता नहीं क्यों, यह निरन्तर अनुभव होता है और उस राफि को वे जानें या न जानें, उस अक्षेय अक्षात के सन्वन्य में कोई सन्वेह नहीं रहा है।

ये लोकपितामह—ये तो फूट नहीं बोलते। ये तो प्रायः नित्य जाते-जाते कह जाते हैं, झाम्रासन दे जाते दें—'यह हम सनों का परम सीमान्य है कि साचान परम-पुरुष भगवान आप की कुकि में पचारे हैं। वे हमारे कल्याए के लिये ही खाये हैं। यह संस—यह भीजवंश का श्रीधपित तो झब मरने ही वाला है, श्राप इससे मय न करें। अब तो श्रापके ये तनय यदुवंश की रहा। करेंगे! थे मान्यविधाता—ये स्वयं ऐसा कहते हैं तो बात ठीक ही होनी चाहिये!

× × ×

भाहपद की वह अन्यकारमयी रजनी—जैसे अमुरों के अत्याचार के तमस् में सत्व तिरो-हित हो गया और जगन् की वह वस्तुस्थिति मृत हो गयी। ठीक आधीरात—अत्याचार की शास्त्र अपनी पूरी प्रवक्ता में। प्रकाश की एक किरण नहीं—अशा की एक रेखा नहीं। समस्त जगन् गाइ निहा में निमान—जैसे सम्पूर्ण विवेकशाकि मोहाच्छक हो गई हो। जब मी कोई हदय इस प्रकार सबेया आशाहीन—निकपाय. मोहम्लान होता है और उसका अन्तकरण अपनी अन्तअत्रता के साथ बन्दी हो उठता है—प्रकाश के अश्रतिहत प्रादुर्माय का वही चए है—वह प्रकाश जो फिर आचळ्या नहीं होता। मानस में जो सत्य है—जगति के जीवन में भी वही सत्य है। समस्त देव-शक्तियां जब निक्षाय हो जाती हैं, जब समस्त सालिकभाव तामस से आच्छक हो जाते हैं—बही अवतार का स्वर्णवण बनता है विश्वमानस में।

भाइपद कृष्णपन्न, चर्धरात्रि, बुधवार, रोहिशी नन्नत्र, सिंहस्थ सूर्य और--और मेरे बस की बात नहीं, 'शान्तर्ज्ञेग्रहतारकम्' तथा 'सर्वे नज्ञत्रताराद्या चक्रस्तज्जन्म दक्षिणम्'। जो नित्य सबसे प्रदक्षिणा प्राप्त करता है, उसकी न सही, प्रहादि ने उसके जन्मकाल को ही दक्षिण कर लिया। भाद्रपद की रात्रिः पर आकाश स्वच्छ, निर्मल, एक-एक तारक पूर्ण प्रकाशित, दिशाएँ स्वच्छ और बाय में मंमाबेग के स्थान पर मन्द मत्त गति, वर्षा की वढी निद्यों का जल सहसा सुनिर्मल हो गया और रात्रि में भी कमल खिल उठे, अमर गंजार करने लगे। वन में नीड में सोये पत्ती जरो क्योर श्रानन्द से चहकते लगे, जैसे प्रकृति के श्रज्ञात करों में जो श्रानन्दवारिध का उत्मद सत्य खाया है, उसने तामस को पी लिया। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, श्रान्ति—पता नहीं कहाँ गया सब। जल में सरोज, जत्यल, कुमद-सब साथ खिले और अमरों ने गुंजारसे उनकी सुर्भि को संगीत दिया तो बन में पादप, वीरुध, लता, तृश-सब एक साथ किसलय, दल, पुष्प, फलों से भूम उठे। मधु धाराएँ चलने लगी उनसे चौर पित्तयों के गान ने उनके मूक उल्लास को वाणी दे दी। वर्षों से भस्मपूरित से भाहवनीय करत. कंस के त्रास के कारण भगवान हत्यवाहन समिधाओं की भी भाहति न पाकर अन्तर्हित हो गये थे। एकाएक द्विजातियों के नेत्र श्रानन्ताश्रु से परित हो गये जब उन्होंने देखा कि उनके अग्निकुरडों से लाल-लाल लपटें उठ रही हैं, अग्निदेव स्वयं प्रकट हो गये हैं और दिशास्त्रों में वह जो सुरक्षि पूर्ण हो गई है—अभी तो कहीं आहति पढ़ी ही नहीं, पर आज की वह सगन्ध क्या आहति की है ? गोष्ठ में गायों ने हंकार की और उनके स्तनों से धाराएँ चलने लगीं।

वह आ रहा है—वह विश्व के अन्यकार का शाश्वत प्रतिकार आ रहा है, वह आ रहा है कंस के बन्दीगृह में; पर क्या उसके आगमन का स्वागत-समारोह बन्दी हो सकता है। जगत के वे तिस्य-पृष्य बन्दी इन्यति —कंस की क्ष्रता उनके उत्साह के आरम्भ को ही रोक सकती है; किंतु यदि दिन होता—जगत के नेत्र देख लेते कि जैसे सम्पूर्ण मधुनन है। स्वस्तिक, सत्तेमाद्र शि मङ्कल नत्वकां से स्वतः सुसका हो गया है। दुणदत्व, पुष्प, मिल्यों के मञ्जु योग से आविभूत ये दिव्यमण्डल, गिरिट्ड तो जैसे शिपाश हो गये हैं। आलोक की पंक्तियों मण्डु तो स्वतः स्वारं नहीं हैं कन्यर-

डबंपर तो ज्वांतिसंबी मिएयों का इतना प्रजुर प्राकृत्य हुआ है कि वे प्रज्वशित प्रकारास्त्रम्थ हो रहे हैं ज्वार इतना ज्ञामीत, इतना ज्ञानन्त क्या कोई उत्तव हे सकता है—यह जो इत्य को, मन को, प्राप्त को ज्यपने में निसम करता कोई अपूर्व ज्ञानन्त्वारिध ज्ञन्तर से ज्ञकस्मान् उम्मद्र पृत्ती स्थे के स्वाप्त का स्थे हो। जैसे जगात का सम्पूर्ण तमस् वहीं धनीमूत हो गया है। ज्ञन्ति हो कोई ज्ञज्ञान तीलामयी कुछ कर रही हैं— असुर-इत्य ज्ञमङ्गल की अनुभूति के भी योग्य ज्ञभी नहीं। ज्ञभी तो वहाँ जडता—ज्ञज्ञान, घोर निद्रा का साम्राज्य है। जो ज्यपार ज्ञानन्द क्यि में उसह एड़ा है—आसुर तमसाम्जुश ज्ञन्ता-करण क्से निद्रा के ज्ञानन्द के हम में ही पा सकता है। वे सो रहे हैं—योर निद्रा में सो रहे हैं और सो तो गया है नित्य उद्विम, नित्य भयातुर कंस। इस उन्मद ज्ञानन्त ने उसे भी प्रमुप्त कर दिया है।

पृथ्वी का यह सौमाग्य, किंतु जो घरा का भारततों है, वही तो अमरों का आता भी है। घरा का मझल ही तो अमरावती का मोद है। मन्यें की शान्त श्रद्धा हो तो देवताओं की पुष्टि होती हैं। प्रथ्वी के इस आमोद में गाग्न क्या प्रथक् रह सकता है और फिर उस सक्देंग के स्वाग्न का सौमाग्य सत्त के अधिग्राना केसे छोड़ हैं, जब वह उसी सत्त की प्रतिष्टा के लिये आ रहा है। इर-दूर सागतत्तर से मेगों ने मन्द-मन्दग अनेन प्रारम किया, अमरों की हुन्दुभियों ने उसे दिग्रण किया। गम्यां की वीषा मंद्रत हुई और अप्तराओं का तृत्व पर्य कित्रतियों का कत्वकरण आज सफल को हो तो होना कथ। नन्दन-कानत के दिश्यमुमन परा के स्थारों से धन्य होने के लिये कारागार की उस पावन भूमि पर अपना आसगरण बढ़ाने लगे। देवताओं ने ही पुष्पवृष्टि की हो सो नहीं, तप एमं सत्त्व लोकों के सिद्धों, व्यप्यों, तापसों ने भी अपनी सुमनाञ्चलि समर्पित की उस बन्दनीय अस्तिराह के प्रया कार्यों

धरा पर—कानन में, प्रामों में, नगरों में, पर्वतों पर, जल पर—सागर में, सरिताओं में, सरों में, वािरवों में, नगर पर—गगन में, वािरु में, स्वरों में, चित्र में, उझास, आमोद-विलास केंसे उसह पढ़ा है, वह आ रहा है—वह आनन्दरित्य आ गहा है। वह अनन्दराशी अध्यनी एरमें। इस का विभाव किये इस अन्यकारमधी अध्येनिशा में ही आ रहा है तो यह सन्त का उहाम उद्देव कैसे सीमित रहे। वह रूपण्यन्द्र—वह लीलासय है ही समस्त विषमताओं का श्रद्धन एकी-भाव। वह आ रहा है और यह अन्यकार में उझास, रात्रि में तमस् का अभाव और इस अपार असीम सत्योदक में भी अधुरों की योर निद्राजडता—वह नित्य श्रद्धन, नित्य विचित्र जो आ रहा है।

अर्थरिय — टीक अर्थरित और वह प्राची-चितिज पर प्रकाश का ज्योतिर्विम्ब आया। वह भागा अन्यकार, वे दिशार्प शीलक स्निय प्रकाश में आलोकित हुई और वह आया जगती के अन्यकार को निक्त करना मानव की युग-युग की आशा का विन्मय आलोक, वह घन्य हुई जा-मानस की तिल्याची जगजनी माता देवको, वह क्रूरता के कारागार में सुक्ति का अपर आलोक आया—आवा वह, गानत पर सुभौगु के प्रकट्य के चुग में; किंतु उसकी मन्द गति से नहीं, एक साथ वह आलोकमय आविमूत हो गया। वह अष्टमी के चन्द्र-सा नहीं, वह नित्यपूर्ण, नित्य निक्तलहु श्रीकृष्णवन्द्र।

श्रीकृष्णचन्द्र—कमलदल-विशाल श्रहणाम लोचन, विशाल चतुर्भुज किशोर श्रीविमह, 
राङ्क-गा-चक-कमलधारी श्रहण कर, बचार श्रीवरस, गले में कौस्तुम, पद्मपराग-पीताम तेजोमव 
पीतान्वर और निनध्य नीतकान्त मेमसुन्दर श्रीवरस, गले में कौस्तुम, पद्मपराग-पीताम तेजोमव 
पीतान्वर और निनध्य नीतकान्त मेमसुन्दर श्रीवर्णका । वेद्य मिण्यों का किशीट, कपोलों पर 
सहल-बहुक सुर्पकान्त से अक्तमलोत कुरहल, मालार इटिल श्रवल हुं, मण्डिमय जगमग करते कहुंल्ए, 
काश्ची, कंयूरादि श्रामरण। माता देवकी को क्या श्रतुपूति हुई-कैसे कहा जाव । किसी युग-युग 
कंसन्तापतम परस दुःखों को सहसा उस श्रापार श्रानन्द-सिन्धु का साचान् हो-कैसे कराना में 
कार्यगा असकी दशा। माता का शरीर, इन्द्रियाँ, मन, प्राण्—सब स्थिर हो गये—बह तो जैसे अन्तवाँख हुव ही गयी।

श्री बसुदेवजी ने देखा उस जपार आसोक को—दक बार देखा और—जन में जासूरि क्षेपी 'चे श्रीहरि, वे मेरे पुत्र बनकर प्रकट हुए हैं! पुत्र हो तो—मेरी पत्नी के सम्बुक्त हो तो सहें क्षेपे ! यह श्रीकृष्णावतार !' पता नहीं हरव में न्या-क्या बाया पक जय में ! 'क्या कर्ट, क्षा क्षेपे डुक्त नहीं स्पत्ता उन्हें। 'चे शीहरि—मेरे पुत्र हिरे! इस सहस्त्र गायें ब्राक्षणों के लिवे............' क्ष्सी उल्लास में दस सहस्त्र गायें ब्राक्षणों को दान करने का संकर्ण कर लिया उन्होंने। चे बन्दी हैं, गायें कंसने के ति ही हैं, इस समय पुत्र-जन्मोत्सव भी करने की स्थिति में वे नहीं; किंतु मन क्ष्मा इस समय यह सब सीच सकता है।

े परमपुरुष—परमपुरुष ही तो हैं ये ! ये चतुर्बाहु, ये हिज्यापुष, ये श्रीवरस ब्यौर कौस्तुम क्षाया यह अपूर्व प्रकारा, जिससे यह प्रसूतिकत्त आलोकमय हो उठा है । ये श्रीनारायस पथारे हैं क्षेत्रे यहाँ !' श्री वसरेवजी श्रीर सावधान हुए । उनके हाथों की श्रश्नति स्वतः वँग गयी, मस्तक

क्रक गया, वे गद्गद कएठ से स्तुति करने लगे।

K

्रिस-प्रसृति कत्त में इतना अपार आलोक और श्रव यह स्तवन !'—द्वाररत्तक सावधान रहते हैं, कंस इघर बराबर बार-बार पृक्षता है सेवकों से, उसे समाचार मिला और वह दौड़ा। केकिन वधुरेवजी को श्रव यह भय नहीं। 'यह कौमोदकी गदा, यह सहस्रार सुदरोन—ये नीलोज्यल तेवोमय चतुर्भेज प्रसमुख हैं: तत्तक कीट्याय कंस-इनके सम्प्रस्त भला, भय

किसका!' वसदेवजी निर्भय स्तति कर रहे हैं-

भीनें जान लिया कि आप प्रकृति से परे खबस्थित रहनेवाले साचान परमपुरुष हैं और समस्त बुद्धियों के हारा केवल खानन्य-सक्तप में खनुसूत होते हैं, किंतु इस निविशेष कर में हाँ आप हैं, यह कहते भी बनाना नहीं, क्योंकि अपनी प्रकृति—गोमाया से ही इस समस्त जिल्लाफ़ कर में हाँ ऐ सुति खात के उसमें प्रविष्ठ न होने पर भी खाप प्रविष्ठ-से प्रतीत होते हैं! सुति बनती गर्ही, श्री वसुदेवजी किसी दूसरे के सम्बन्ध मान्मीर, जैसे उसका इस स्तवन से कुछ सम्बन्ध नहीं। जैसे बसुदेवजी किसी दूसरे के सम्बन्ध में यह सब कह रहे हों। उतके नित्य-प्रमम नेत्रों में करूणा, ममता, पता नहीं क्या-क्या और कदा-चित्र जिल्लासा भी और खधरों पर मन्दतर सिम्बन-पर वसुदेवजी कहाँ देखते हैं यह सब । वे तो सस्तक सुकाये, श्रृह्वलाबद्ध करों की खड़िला बाँखे, युटनों के बल बैठे, नेत्रों से खजक प्रमाशु की समस्त कुकाये, श्रृह्वलाबद्ध करों की खड़िल बाँखे, युटनों के बल बैठे, नेत्रों से अजक प्रमाशु की स्तर्क करने कहते जाते हैं। निर्मुण-निविशेष, सगुण-सिव्रोख, विराह खन्तमंभी और यह सम्पूर्ण हरव रूप, सबसे पृथक् और सर्वरूप पाता कहते तो हैं है। नेतृण-निविशेष, सगुण-सिव्रोख, विराह खन्तमंभी और वह सम्पूर्ण हरव रूप, सबसे पृथक् और सर्वरूप पाता हो क्या-क्या कहते रहे वे। वे कहते रहे और उनके खांचाता त्रिमूर्तियों की खमित्यक्ति—पता नहीं क्या-क्या कहते रहे वे। वे कहते रहे और वह निव्हल वायणी का एकम्ब-चता नहीं क्या-क्या कहते रहे वे। वे कहते रहे और वह निव्हल वायणी का एकमान स्तवनीय सुनता रहा—चाणी की यही तो सार्थकता है कि कसे वह स्नन ले—सन भर ले—क्या है।

नहीं—नहीं तो सृष्टि के लिये करणवर्ण, स्थित के लिये 'शुक्र' और प्रलय के लिये नील-लोहित रूप पारण करता है—यह नहीं तो इस कारागार में प्रकट हुआ है। तुस्देवजी ने भरितकटर, पुत्रकित-तन कहा—'विभो! अखिलेश! आप इस लोक की रजा के लिये ही मेरे घर में अवतीर्ण हुए हैं। ये असुर जो आज राजा कहलाते हैं कोटि-कोटि सेनाओं के साथ इनका जो ज्यह है.

इन्हें मारकर आप उसे ध्वस्त कर देंगे!

लेकिन यह असुर ध्वंस तो होगा, तब होगा जैसा नहीं है—उसके खिये अभी से साव-धान हो जाना चाहिये। 'यह इंस--बड़ा असभ्य है यह! आप पधारे हैं, यह बात उसके ये द्वार-रकक पर अवश्य जाकर कह देंगे और बह मेरे यहाँ आपका जन्म सुनते ही हियेयार उठाकर रीड़ेवा हुआ अभी आयेगा। सुरेशर! उसने हसी प्रकार तुक्कारे बड़े माइयों को मार दिया है उससे धमें सुद्ध की आशा भी नहीं और आता ही होगा बह।'

'र्कस व्याता होगा!' जैसे माता देवको की चेतना मककोर दी गयी हो! 'र्कस!' श्री बसुदैवजी के राब्द कार्नों में गये, पलकें हिलीं और जैसे वे जामत् हुई हों। लेकिन यह ज्योतिर्मय चतुर्युज मृति— यह कोई सामान्य बालक तो नहीं है। कुछ भी हो—माता तो माता ही रहेगी। यह बालक— नहीं, कंस बढ़ा क्र्र है, जोर असुर है और वह राङ्ग-गदा-चक्र-प्रधारा-चर बालक है न वह! माता को कंस से बढ़ा भय लग रहा है, किंतु पता नहीं क्यों उनके सुखपर पवित्र स्मित है। इस आनन्य पन का सानिष्य उनके भय को जैसे अभिमृत करके तक्क हो गया हो। श्री बसुदेवजी हाय जोड़े प्रार्थना कर रहे हैं, साता ने भी पति का अनुकरण किया।

'जिसे श्रव्यक्तरूप, परमादि, ब्रह्म, ज्योतिःस्वरूप, निर्गुण, निर्विकार, सत्तामय, निरीह,

निर्विशेष कहा जाता है, वह अध्यात्मप्रदीप विष्णु आप ही हैं।

'जब दिपरार्ध के अन्त में सम्पूर्ण लोक नष्ट हो जाते हैं, जब महाभूत अपने कारणों में लीन हो जाते हैं, जब व्यक्त अव्यक्त में लय हो जाता है और काल की भी समाप्ति हो जाती है, तब आप ही रोप रह जाते हैं—इसी से आप शेपशायी हैं।'

'यह काल, जो सम्पूर्ण विश्व को प्रेरित कर रहा है, बुम्हारी चेष्टा कहा गया है। निमेष से लेकर वर्ष एवं द्विपरार्थ आदि महत्ता तक वह तुम अल्यक्त-वन्धु की चेष्टा ही है, अतः आप कल्याग्र-

सब की मैं शरण हूँ।

भारत के पास समय नहीं हे स्वयन का और न उन्हें स्वृति-विस्तार करना है। उन्हें तो कंस का भय है—वह कातकर कंस और वे यही कह रही हैं कि तुम काल के भी भेरक हो, द्विपरार्थ का महाप्रवय भी तुम्हारी चेष्टा है, तुम तो तब भी शेष रहते हो। सो मैं तुम्हारी शरण हूँ—और उपाद भी क्या है इस कंस के कालरुप से बचने का।

'मतुष्य मृत्युक्ती सर्प के भय से भागते हुए किसी लोक में जाकर भी शान्ति नहीं पाता, कहीं वह निर्भय नहीं हो पाता; किंतु जब अकम्मान् वह तुम्हारे चरण-कमलों को प्राप्त कर लेता है

तब स्वस्थ होकर शयन करता है। मृत्य उससे दर चली जाती है।

माता का तालर्य बहुत सप्ट है। जब सभी तुम्हारे श्रीचरणों को प्राप्त करके मृत्यु से स्वभव हो जाते हैं. तब तुम्हारे यहाँ स्राप्ते पर भी मृत्यु का भय लगा रहे—यह ठीक नहीं; किंतु भय स्वपने लिये नहीं, तुम्हारे ही लिये है। माता इसे स्पष्ट कर देती हैं—

'तुम अपने जनों के सदा से रचक हो, तुम सदा उनके त्रास को दूर करते हो; अतः इस उम्रसेन के लड़के से हमारी रचा करों! एक वात और—तुन्दारा यह रूप—यह परात्पर पुरुष रूप तो ध्यान में ही आने योग्य है! इसे इन स्थल दरवों को देखनेवाले नेत्रों के सम्मूख मत करो!!

बड़ी श्रद्धान बात है—कंस के अब से छुटकान भी चाहिये खौर यह सरास्त्र चतुर्युज रूप भी नहीं रहना चाहिये! माता ने अपना भाव स्पष्ट कर दिया कि समस्या का समाधान किस प्रकार के सम्बद्धात हैं— मधुपुरन, यह मेरा भाई कंम वड़ा पापी है! कुछ ऐसा करो कि उसे यह पता ही न लगे कि तुम्हारा जन्म मेरे यहाँ हुआ है! मैं तुम्हारे लिये बहुत उद्विग्न हो रही हूँ, मेरी खुद्धि अधीर हो रही है!

भला, कंस से युद्ध-माता ने स्पष्ट कह दिया कि उन्हें बड़ा भय है, कुछ भी हो — उनका मातृत्व कहता है कि ये बालक ही तो हैं — क्या हुआ जो चक्र खार गदा लिये हैं! कंस-भला, अधुर कंस से कहीं संप्राम की बात सोची जा सकती हैं। उन्होंने बहुत बिनीत स्वर में कातर खानु-रोध किया-विश्वासन्, राह्ध-गदा-चक्र-पद्माधारी अपूर्व तेजोमय अपने इस अलौकिक चतुर्युज-रूप का क्रदण्ट उपमंहार कर लो!

क्या ठिकाना—बालक बड़े हटी होते हैं, यह प्रार्थना पर्याप्त न हो ! अपने को कंस से डर कर खिपाना ये न स्वीकार करें! कंस तो आना ही होगा! अधिक बातचीत के लिये अवकाश नहीं। माता ने मन्दरत बात पूरी की—पंत्राच्या के अपने समस्त विश्व को अपने सरोर में ही शरीरा-काश को भागित ही जो सहज धारण कर लेते हैं, वे ही परमपुरुष आप मेरे राभी में वे—यह मनुष्यों के लिये कैसी विडम्बना होगी, लोग क्या करेंगे! अतः भन्दर इस रूप को खिया ली!

माता ने आदेश दे दिया, अब उसका पालन तो होना ही है; अतः उस नीलोञ्ज्वल परम-में में सस्तक मुकाया। एक बात रही जाती थी—उसे पूरा हो जाना चाहिये। वह परात्पर 🌉 आज ही माता के यहाँ नहीं आया, वह तो उन्हीं का पुत्र है। गत दो जन्मों से उमका पत्र होता श्राया है। उसने परिचय दिया, वह मेघगम्भीर वाणी गुँजी—"मातः, प्रथम (स्वायम्भुव) मन्वन्तर में आप ही मूदेवी थीं और ये पिता पृश्नि थे। भगवान् नहा ने जब आप लोगों को प्रजा-सृष्टि करने का आदेश दिया, तब वर्षा, अंधड, शीत, डब्एता सहते हुए केवल सूखे पत्ते और वायु के आहार पर आप लोगों ने तपस्या प्रारम्भ की। इन्दियों को संयमित करके. प्राणायाम के द्वारा मनोमल को ध्वस्त करके शान्त चित्त से मेरी आरा-**बे**ना करते हुए आप लोगों ने द्वादश सहस्र दिज्यवर्ष ज्यतीत कर दिये। आप लोग सुमस्रे-केवल ह्रमसे ही अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते थे। आपकी श्रद्धा, तप एवं अजस्र भक्ति से भावित होकर मैं प्रकट हुआ और मैंने आप लोगों से वरदान माँगने को कहा। आप लोग सुमत्से मेरे धाम--मेरा नित्य सानिध्य माँग सकते थे; किंतु आपको गृहस्थ-जीवन के सुख का पता नहीं था। भगवान ब्रह्मा का आदेश रचित होना चाहिये या और मैं पृथ्वी पर आने ही वाला था—सुके ही ऐसे माता-पिता कहाँ मिलते, अतः मेरी इच्छा से योगमाया ने प्रेरणा की और आप लोगों ने मेरे समान पन्न माँगा। मेरे समान पुत्र-भला रूप, गुण आदि में मैं अपने समान दूसरा कहाँ पाऊँ। मैं ही आपका पत्र बना। सभी सभे प्रश्लिगर्भ कहते थे।"

माता देवकी आश्चर्य से मुनती रहीं। ये चतुर्युंज, ये हरि उनके आज ही बालक नहीं हुए। ये उन्हीं के—जन्म-जन्म से उन्हीं के बालक हैं। माता का स्तेहार्द्र कुछ शस्त्र नहीं पा सका और वे आदिपुरुष कहते ही जा रहे हैं—'जनती, आप ही अदिति हैं और ये पिता ही महर्षि करवण हैं। आपने जब प्रिश और भू से यह करवप-श्रिति को रूप जिया तो में आपके वहाँ उपेन्द्र रूप से प्रकट हुआ। आश्वित से बामन होने के कारण सुमे लोग बामन कहते थे। सब देवताओं के साथ ये प्रजापित करवण यहाँ इस रूप से अदा रूप आपे हैं और आप तो देवमाता का ही एक रूप हैं। मैंने पहिले बरदान देते समय ही तीन बार आप लोगों से 'एवमस्त्र' कहा था और उसं सत्य करने के लिये यह तीसरी बार आपके वहाँ पकट हुआ हूँ। माता ! मैं आपकी गोद में शिशु बनकर जो सुख पा सकता हूँ, वह सुमे इस चतुर्युज रूप में नहीं प्राप्त हो सकता। मैं शिशु इंगन्कर जो सुख पा सकता हूँ, वह सुमे इस चतुर्युज रूप में नहीं प्राप्त हो सकता। मैं शिशु उपेन्द्र है। इसी से मैंने अपना यह रूप दिखावा। अब यदि आप लोगों को कंस से मय है तो पिता सुमे गोहुला एहँचा हैं।

माता-पिता देखते रहे और देखते ही रह गये। वह चतुर्भुज, सर्वाभरसभूषित, सायुष दिन्यमूर्ति एक पल में माता की गोद में एक नवजात नीलोज्ज्बल शिशु हो गयी—सर्वेषा सामान्य

शिशु । माता ने ललककर उठाया और हृदय से लगा लिया।

'कंस श्राता होगा!' माता का वात्सल्य—श्राज उस जगन्माता को इतना भी श्रवकाश नहीं कि वह श्रपने इस लोकलोचनामिराम लाल को भर नेत्र देख ही ले। यह नवजात—श्रभी सतनों के दूच से वह हात भी कहाँ हुआ होगा, किंतु उसकी रचा करनी है। कंस—हत्यारा कंस बड़ा कर है! वह श्राता ही होगा। वसुदेवजी ने हाथ फेलाया और एक सामान्य सूप में वस्त्र के ऊपर रखकर माता ने श्रपना वह हृदयथन वडा विया।

सत्य— जो सत्यस्वरूप है, सत्य का अधिष्ठाता है, सत्य के द्वारा जिसकी प्राप्ति की इच्छा की जाती है, उसके आदेश का ही अनुगमन तो सत्य है। मानव का जुद्र सत्य उस सत्यनारायण की हच्छा, आदेश की पूर्ति में ही तो सार्थक होता हैं, किंतु वसुदेवजी के हृदय में यह मीमांसा न तब उठी और न आगे कभी। यह तो हमारे-आएके तक की तृष्टि है। वहाँ तो वह बोगमाया जो नन्दमज में वाजिका वसी थीं, अपने अलस्य करों से सचराचर का संचालन कर रही थीं। वसु-देवजी के हृदय से कंस को दिये बचन का संस्कार तक उन्होंने सद्मुक्ति लिये अन्तर्शित कर दिया था।

और यह तो एक हुन्य की प्रभावित करने की बात थी—वह तो प्रभावित कर रही थी जड को। बहुत्वेचली के हाथ और पत्तों की श्रृङ्खलाएँ खता इस प्रकार खुल गयी, जैसे किसी ने उन्हें लोल दिया हो और जब वे उस अपने हुन्वध्यन को ससक पर उठा कर चले, द्वारों के लोहद्गरत, श्रृङ्खलाबन्य, ताले, सब अपने-आप खुल गये और द्वार यन्त्र-वालित के समान अनावृत हो गये। वसुदेवजी जिस मकृति के एत्स प्रेरक को लिये जा रहे थे, प्रकृति उसे ससम्मान मार्ग न दे तो करे क्या ?

बसुदेवजी ने नहीं देखा कि जनकी चिरदु:सिनी अर्थाक्षिनी कितनी उन्करटा, आकुतता से जन्मादिनी की माँति उन्हें देख रही है और उनके दृष्टि-पण से दूर होते ही मूर्जित हो गयी है। उन्होंने नहीं देखा कि हार क्यों, कैसे खुल गये हैं। उन्हें देखने का अवकाश हो नहीं कि उस मीहराजि में के कारापर-एक बले-बल्हे भित्ति से खानकर, बैठे, आप कुछे या भूमि पर अपि पढ़े कैसे मोह-तिहा में खुरौटे ले रहे हैं और उनके राख, उच्चीप आदि कैसे असतज्यत इंपर-उपर गिर गये हैं। उन्हें तो एक ही ध्यान है—कंस आता होगा! गोक्कल जाना है—हां प्राचित में कार है—कंस आता होगा! गोक्कल जाना है—हां ध्यान है—कंस आता होगा! गोक्कल की ध्यान है—कंस आता होगा! गोक्कल जाना है—हां ध्यान है—कंस आता होगा!

अभी कुछ ही देर पूर्व का सुनिर्मल नभ उन सुदूर ससुद्रतीर के गर्जन करते मेर्गों से आपकादित हो गया है। उमकुले-पुमकुले काल मेथ। दिशाएँ अध्यकार में हुव गयी हैं और चनगरेर वर्ग हो रही है। वार-वार पोर गर्जना होती है और तथा-तथा पर तथुन तथा सकती है। इस मेरेर वर्ग हो रही है। वार-वार पोर गर्जना होती है और तथा-तथा पर तथुन तथा पर कर के मार्ग दिखा रहे हैं और वर्गा—वर्ग का तो एक किन्दु जल नहीं पड़ता वसुदेवजी पर। वे यदि तनिक 
पूसकर देख लेते—निरचय सतथा रह जाते। यह हिमथवल महाभोग, यह मिश्मिष्टत सहस्र कथाराजि, ये अभावान ग्रेष अपने कर्थों का इल उनके मस्तक पर किये उन्हों ही गाति से सावधानी 
पूर्वक उनके पीक्ष-पीक्ष आ रहे हैं। लेकिन वसुदेवजी को पीछ देखने का अवकाश कहाँ। वे समझुल 
होतो वर्गा भी कहाँ देख पाते हैं। उनहें तो दीखता है—सामने मुख करने पर भी दीखता है, जैसे 
अंस आ रहा है—आने ही वाला है और वह गोड़ज—नड़ कारागार के समझुल हो उस पार 
पांकुल। किसी प्रकार वहाँ पहुँच सकें तो उनका यह लाता निरापद हो जाय। उनके प्राया ले 
पर्या में आ गये हैं। वे राज्ञियाल वहें जा उनका यह लाता निरापद हो जाय। उनके प्राया ले 
पर्या में आ गये हैं। वे राज्ञियाल वहें जा उनका यह लाता निरापद हो जाय। उनके प्राया ले 
परायों में आ गये हैं। वे राज्ञियालय वहें जा उनके हि

वे यहना—भारूपर का सहीना, वाहपर उनकृती-पुमकृती, गर्जन-तर्जन करती किलिन्द-नित्ति। शतरा आवर्त, वहे बहे फेन, इस समय तो उनमें कोई पर्वत भी अवाहित हो जायगा। तेकिन बसुदेवजी कहाँ देखते हैं यह सव। वे यह भी कहाँ देखते हैं कि स्वन से अव उन्हें जल में चलता है। गागेपर वर्षा के उनक में जैने छप-छा करते वे आये हैं—वैसे ही बढ़े जा रहे हैं। उन्होंने तो सरिता में प्रवेश का कोई भाव ही नहीं प्रकट किया। उन्हें जेसे समरण हो नहीं कि कारागार से गोकुल के मध्य में कालिन्दी भी पड़ती हैं। वे तो बढ़े जा रहे हैं—वढ़े ही जा रहे हैं। जल युटनों तक, कटि तक, वच तक......हतता प्रवत्त प्रवाह, इतना तीन्न वेग, किंतु यह क्या—तट से यह तिनक दूर जाते न जाते जल फ कर में अपर आप आये और पर गया। कालिन्दी की काममा पूर्ण हो गयी। उसके आराध्य ने स्वयं पीछ से अपने चरणों का स्पर्ग दे दिया उसे और सुद्धिकां के लिये मार्ग ! मजा, यह भी कोई प्रम हैं। वे उसे लिये जा रहे हैं, जो वैनतेय की पीठरर बैटा जब आता है तो सरितान भी सादर मार्ग देते हैं और गरह के पत्तों को स्तिरिक्त के सीतरिता के सीकर तक हमशे पाइतल थो रही हैं और यहां कम के सामाय है उनके लिये वा

×

अं जैसे जुग-युग की अनिदा का धामात्र विश्व के प्राणी आज ही पूर्ण करने लगे हैं। गोकुल में तो कभी नीरवता नहीं होती। वहाँ तो प्रहरी नित्य जागरूक रहते हैं। वहाँ किसी-न-किसी गृह में सदा ही पूरी राजिमर मझल-महोलम्ब चलता रहता है। लेकिन आज जैसे गोकुल भी नित्य के जागर रख की पूरा कर लेगा। कही राज्य का नाम नहीं। सब कहीं निस्तक्य दीरवता और क्या पदा-

×

यह बांबड़, वर्षा, गर्जन-इसमें कहीं कुछ शब्द हो भी तो पता क्या लगे। वसुदेवजी का ध्यान भी इधर कहाँ है। वे तो चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं तन्दभवन की श्रोर।

'यह वालिका ?' प्रकोष्ठ का परमोज्ज्यल मिण्-प्रकाश भी किसी दिज्य प्रकाश से मन्द्रपाय हो रहा है। श्री वसुदेवजी की दिन्द एड़ी जस नवजात वालिका पर। वह प्रकाशमधी, वह तो शे वसुदेवजी की जोर ही देख रही है। दिन्द उसपर गयी और वहीं रहा गयी। उन्होंने नहीं देखा प्रकोष्ठ को, नहीं देखा प्रकोष्ठ को, नहीं देखा प्रकोष्ठ को, नहीं देखा प्रकाश के को को तहीं देखा कि इस नदि हो जो को उनके ने ब्राह्म नदि देखा कि वह बालिका एकाकिनी नहीं है। जैसे वनके ने ब्राह्म के नदि नता उस बालिका ने क्याया। कि के विकास के देखा कि वह बालिका एकाकिनी नहीं है। जैसे वनके ने ब्राह्म के अपयोधिका से हरे नहीं, अन्यया व देख लेते—वे निक्षय आक्षयंबिकत हो जाते कि उनका वह लाल वैसे ही माता यशोदा को गोर्दा में विराज नन्दनन्दन से सहसा एक हो गया है। उन्होंने तो बालिका को उठा लिया। क्यों उठा लिया, क्या कर रहे हैं ले, जैसे स्वयं उन्हें पता नहीं। उसी स्पूप में बालिका को रख लिया और वलात कोई जैसे भीतर कह रहा हो—'वस, अब चलो ! चली उन्हों ?' और सुप मस्तक पर एडें गया। वे लीट पढ़े ।

'कंस को पता न लगे! वह जान न जाय! अन्वेपरा न करे!' वसुदेवजी की गति पहिले से कुछ अधिक ही तीज है। भगवान रोप इस योगमाया के उत्तर अपने फराइट्र लगाने का यह सु-अवसर भला, क्यों डोड़ने लगे और कालिन्दी ने तो मार्ग देना सीख ही लिया है। वसुदेवजी कारागार में लौटे जैसे यन्त्र-चालित की भाँति द्वार खुले थे, वैसे ही स्वतः बंद हो गये क्रमशः। अपने-आप ताले, श्रृङ्खलाएँ, लौहदण्ड यथा-स्थान हो गये।

बसुदेवजी ने जुपचाप सुप देवकी की क्रोर बद्दा दिया और उनके हाथ गैर प्रक्वलाओं में आबद हो गये। माता देवकी ने कन्या को उठाया, उनकी कन्या जनकी ही कन्या तो है यह। यही तो उनकी गाँव में आयी है। जैसे उन्हें स्मरण ही नहीं कि कन्या जनकी नहीं। वही माल्य नदी बातलाय । यह जो उनकी गोद में आयी है, उसका अक्षात हक्षित क्या क्या के कित है की समझ पाता है। माता ने कन्या को उठाया और बाहर हार-एक्क जरे। उन्होंने चौंककर अपने बस्नादि ठीक किये। शाख उठाये। जैसे यह नवजात कन्या पहिचानती हो कि वह अपनी माता की गोद में नहीं है। वह तो रोने लगी! माता ने ज्यम होकर उसका मुख सर्नों से लगाया। पर वह तो रो रही है, रोती जा रही है उवस्वर से और माता—वह कैसे जुप करा पाये—उसके प्राण करपटा रहे हैं।



# कंस की कूटनीति

''क्रायुः श्रियं' यशो धर्म लोकानाशिष एव च। हन्ति श्रेयांसि सर्वाशि पुंसो महदतिकमः ॥''

--- भागवन १०।४।४६

कंस उस दिन कारागार से लीट श्राया था। देवकी के हृदय में निश्चय नारावण श्रा गये—यह निश्चय तो उसे वहीं हो गया। कारागार के रक्क वदा दिये गये। समी विश्वस्त श्रापुर-नायक वहीं नियुक्त हुए। उनकी इस प्रकार नियुक्ति हुई कि एक स्रण के लिये भी कारागार सामान्य सैनिकों के ही संरक्षण में न रहे।

कंस मुर्ख नहीं, वह जानता है कि देवकी के गर्भ से सामान्य वालक नहीं आ रहा है कि इस महीने पर ही आयेगा। 'विष्णु-सायावी नारायण ! पता नहीं कब वह प्रकट हो जाय ! अदिति के गर्भ से प्रकट होते ही वह वामनरूप में विल की प्रकाला में पहुँच गया था।' कंस को लगता है, वह इसी चुण प्रकट हुआ, आ रहा है—आता होगा ! वह वार-वार चर भेजता है नित्य कारागार का समाचार लांन । वैटे-वैंटे, सोये-सोये, खातेपीते, उसे सदा लगता है कि वह आया उसका काल-वह आया हरि ! कोई पदध्यित, तिनकसा खटका हुआ और वह चीक पढ़ता है। उसके हाथ वह की मृट्यप पहुँचते ही रहते हैं। उसका रारीर वार-वार भय से कोपता है, रोमाखित होता है। उसके पार्थवर लांग समस नहीं पाते कि मधुरा के प्रतापी महाराज को यह कीन सी त्यापि हो गयी है।

'नारायए—मायावी विष्णु! वह प्रह्लाद के लिये हिरएयकरिएए को मारने समें से ही निकल पड़ा था!' क्स जो कुछ जानता है वह उसी के लिये भयप्रद हो गया है। उसका हान ही उसका संकट हो गया है। 'क्या टिकान उस मायावी का। वह देवकी का पुत्र तो हो हो गया। । खब कहीं से भी निकल पड़े तो?' वह प्रत्येक भित्ति, सनस्य को चूरता रह जाता है। भोजन के पात्र से भोजन उठाते, शपन के लिये शप्त्या पर पैर रस्तरे, अपने ही स्तृत्र या मुकुट को छुठे समय वह ठिठक जाता है। कनेक वार वह किसी भी पस्तु को विचित्र भङ्गी से घूरता रहता है। 'कहीं इसी से सरा शत्र न छिएता हो! विष्णु हसी से न निकल पड़े।

ंकिस रूप में श्रायेगा वह नारायण ? कीन कह सकता है। यह कभी बाराह, कभी ह्रसिंह' कभी श्रीर कुछ बनना गहता है! क्या नहीं बन सकता वह। किसका रूप नहीं धारण कर सकता!, बढ़ी भयंकर बात है। केस किस पर विश्वास करें? ये सैनिक, ये सेवक, ये मन्त्रिगण, यह गज, ये अप्य, कीन जाने किस रूप में वह छती मारने खड़ा है। कंस को अपनी की तो क्या, अपनी ब्राया तक से भय लगता है।

 हित्तक ! कौन कहे कि उसका भय सत्य नहीं है। वह भय से ही सही सत्य को--निर्भ्रान्त सत्य को होतो देखता है। वह हिर ही तो यह सर्वस्वरूप है।

× × ×

'बसुदेव को पुत्र हुआ! नारायण आयां!' कंस ने पूरी वाल सुनी या नहीं, कौन जाने। वह आस्तव्यस्त दौड़ा, उसके हाथ ने अपने-आप खड़ा को कोप से खींच लिया। कोई साथ आपे, कोई बाहन लिया जाय--इतना सोचने को अयुकाश फहाँ है। उसके वृक्ष अस्तव्यस्त हो गये, वह दौडा--दौडा कारागार की आर और दौड़े उसके साथ उसके सेचक एवं वे समाचार देने आयि हर

कारागार-रचक।

इधर दो तीन महीने से कंस को निद्रा कहाँ जाती थी। वह रात्रि में बार-बार पृक्षता था चौंककर कि कारागार से कोई सताचार खाया तो नहीं। कई दिनों से तो वह बरावर रात्रिमर कागृत रहकर सत्माचार की प्रतिक्ता के त्यांकी के स्वाते ही उसे प्रहर्ग सीकर सत्माचार की उसे जाहती उसे प्रहर्ग सीचे उसके समीप पहुँचने हैं, यह उसने जादेश दे रक्खा था। इस समाचार की उसे खाशा थी और वह इसके लिये पूर्णतः प्रस्तुत था; इतने पर भी समाचार ने उसे उन्मत्तप्राय कर दिया और वह देश ही अस्तव्यस्त भागा कारागार की जीर। 'विष्णु जाया! कहीं वह बड़ा न हो जाय। वामन से विराट होते कितने चल लगे थे उसे ? कहीं...' उसे के भय और यहाइ का पार नहीं। वह देश जा रहा है! पूर्ण शिक्ष से वौड रहा है! उसके लिये जीवन का प्रश्न हैं।

× ×

'यह वची, यह सौंदर्यमयी; पर यह तो चुप ही नहीं होती। अरे! रचक छुन लेंगे। इंस-क्रूर कंस दौड़ा आयेगा! माना देवकी ने हृदय से दबा लिया है वालिका को। दे उसे कैसे चुप कराय-जनके माण इटपटा रहे हैं। बड़ी कठितता से खूब रो-घोकर तो वह चुप हुई और तब माना के स्तर्नों का निश्चिन्त होकर पान करने लगी। यह उपदत-युद भना फिर कहाँ प्राप्त होना है।

'अवश्य रचकों ने सुन लिया होगा! वह नृशंस ऋाता होगा!' माता को कोई स्थान नहीं दीखता जहाँ वे इस कुसुमकलिका को छिपा दें। हृदय से दवाकर, अञ्चल से ढककर क्या लगे

वचाया जा सकता है, पर श्रीर किया भी क्या जाय।

'वह द्वारपर श्रृङ्खला भंकत हुई। वह लौहदएड स्वटका। वह हुआ द्वार खोलने का राज्द ।' माता ने दोनों भुजाओं से दवाकर, युटनों और कंगों को मिलाकर उस वालिका को अपने अब्दों के आदरण में डिया लेना चाहा और उनके नेत्र द्वार की ओर एकाम हो गये, जैसे कोई गौ विक को कातर नेजों से देख रही हो।

'वह दौड़ा आ रहा है कंस! वह लाल-लाल नेत्र किये, नंगी तलवार उठाये दौड़ा आ रहा है!' वह सीधा दौड़ता आया। उसे दूर से देखते ही रचकों ने द्वार खोल दिये और चुपचाप शान्त दोनों ओर अभिवादन करते खड़े हो गये। कंस ने किसी ओर देखा तक नहीं। देखने की अवस्था में वह था ही नहीं। साथ आते सेवक उसके साथ दौड़ नहीं सकते थे और सबको इस द्वारपर ही

रक भी जाना था। कस तो सीचे कारागार में चला गया वैसे ही दौड़ता।

'कहाँ है तुम्हारा पुत्र ?' मुख्य द्वार पर से ही उसकी भयंकर गर्जना सुनायी पड़ी। इस बार बसुदेवजी खपने वालक को उपियस करेंगे, इतनी प्रतीला वह कैसे करता खौर इसके लिये खबकारा भी कहाँ था। इस बार तो द्वार सवा अवस्द्ध रहता या खौर रचकों को कठोर खादेश या कि कोई कारागार से वाहर न जाने पाये।

भीया! कंस के राज्य गूँजा । वह दीखा और उस कह में पहुँचा—इसमें कितनी देर लगजी सी। वह सीधे श्रीदेवकीजी के सम्प्रस पहुँच गया। माता देवकी ने बेसे ही उसके पैरों के पास पूमि पर मस्तक रख्त दिया। वे कदाचिन कंस के पैरों पर ही मस्तक रखते मुक्ती थी, पर तह चौंक कर पीखें हुट गया उसी चृत्य। जैसे उसे देवकीजी के सम्प्रों में भी भय लगा हो। भीया, पुत्र कहाँ हैं! यह तो तुम्हारी पुत्रवपू हैं! में तुम्हारी पुत्र से इसका विवाह कर हूँगी! तुमने मेरे व्यनके पुत्र मारे हैं, यह सेरी कालिस संति हैं! मुके एक यह कन्या दे हो! इस विषी को छोड़ हो! माता का एरम कातरस्वर क्या वह कृत्य हुनेगा ?

'यह कन्या है!' कंस चौंका। जैसे उसे विश्वास ही न हुआ। हो।

'हों भैवा, यह कन्या है और वह भी तुम्हारी पुत्रवधूँ में तुम्हारी होटी वहिन हैं। सुक्त इसागिती के लिये इसे ड्रोड़ दी ! इसे मत मारी !? परम सरला माता देवकी ने वालिका को आगे कर दिया। उन्हें जैसे आरा। हो गयी कि कंस कन्या समक्रक खबत्य छोड़ देगा इसे !

'कन्या सही!' उस नृशंस ने दूसरे ही च्छा पैर पकड़कर उस बची को माता के हाथों से कटककर द्वीन लिया और शीवना से सुड़ पड़ा। 'मायावी विच्छा !' उसे लगा कि उसका छुली शत्रु इस कन्यारूप के द्वारा उसे घोला देना चाहता है। ठीक भी तो है, श्रुसुरों को तो अपने

मोहिनी रूप से ही भ्रान्त किया था उसने।

बालिका ह्रांन ली गर्यी! माता देवकी के मुख्य से बीत्कार भी आधी ही फूटी और वे संब्राहीन हो गर्यी। यहुंदेवकी की तो बर्चा ही ज्यर्थ है। उन्होंन कन्या को लाकर देवकी के समुख्य रक्षण और मत्तक कुकाकर ने दे गये—जैसे एक मृति हो। 'वे बन्यों लाये इस कन्या को 'रास्प्र ते दे क्यां लाये इस कन्या को 'रास्प्र ते तो वे केवल पुत्र को तन्द्रभवन में रखने को। नन्द्रगानी के प्रसृति-कल के द्वारपर वरए पढ़ते ही इस कन्या पर हाँए पढ़ी। यह उन्हों की आर देख रही थी। यह सौन्द्रभागी, उन्होंने तो एक बार अब्हु में लेने कि लिये ही उठाया था इसे। पर—पर, अब क्या हो ?' कोई समाधान नहीं। उनके ने जो में लेने के लिये ही उठाया था इसे। पर—पर, अब क्या हो शिला में पति की ओर देख ही न सकी, अन्यथा अबर्थ भयभीत हो जाती। इतना कम्पनहोन—विवर्ष हैह, जैसे अन्तर को ज्यथा ने देह की चेतना को आत्मसार कर लिया हो। वसुदेवजी ने तो फिर सस्वक उठाया ही नहीं। उन्हें कहाचिन् एता तक न लगा कि केर आया और..... बे बेठे—बेठे ही रह गये व्याक्रिक्ता।

, कंस ने वालिका को छीना खौर फटके से लौट पड़ा। उस क्टूने रोती, गिड़गिड़ाती, परमदीना अपनी छोटी वहिन की चीत्कार की भी भत्सेना की खौर कक्त से वाहर उस शिखु-हत्या से कुत्सित शिलापर पटकने के लिये पर पकड़ कर मस्तक से उत्तर घुनाया उस कन्या को। कंस की कठार युद्धी ढीली रही होगी, यह तो सोचा ही नहीं जा सकता; पर कन्या का चरण उसके हाथ से सरक गया। चौंका कंस खौर उसकी टिष्ट उत्तर उठ गयी।

यह क्या—जैसे कोटि-कोटि सूर्य जितत हो गये हों। आकाश में यह तेजोमधी—ज्याला-मयी अध्युजा नारीमूर्ति ! सर्वोभरत्यभूषिता, दिल्यमान्य-अक्टरामादि-सुसिजिता, यह अतुण, सूल, बाण, डाल, क्र्याल, राङ्क, चक्र और वादा भारियों। यह सिंद्द सहिती महाराष्टि । और वे सिद्ध, चारण, नान्यतं, अप्तरार्ण, किन्नर, नाग, देखता—ये तो कंस के नाम से भयभीत होकर अमरावती से भाग सबे होते हैं—आज ये उसी के सन्युख इस महाराष्टि का स्तवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उसे अपने उपहार निवंदित कर रहे हैं। अप्यराएँ नाच रही हैं, किनर सारहे हैं, सम्बर्ध वाद्य विवे हैं, सिद्ध स्तवन कर रहे हैं और नाग पूजन में बने हैं। जैसे आज उस अभवरा के सानिन्य में उनक जिये कंस की सत्ता ही नहीं। कंस कोन-सा कीट है—यह क्यों देखें थे। कंस भीत, साम्मित, उपर दृष्टि उठाये देखता रह गया। 'देवकी का अष्टमगर्भ-कहीं ये ही महाराफि तो उसे नहीं सार्गि ?'

'मूर्लं !' ओह, कोई इस प्रकार भी डाँट सकता है! कंस का तो हृदय बैठा जाता है। उसके नेत्र फटे-फटे से हो रहे हैं। वह केवल उपर पूर रहा है अब से। वे महाराधिक डाँट रही हैं से स्में से महाराधिक डाँट रही हैं कि से सार के फर्य क्या कर करा है। या है। या है! कहाँ का गया है वह कंस का काल ? वोगमाया क्या निर्देश करें। 'कहीं' यही तो उसका इस समय पूरा पता है। वह के से को इस मुमण्डल में वह जो गोलोक से स्में हास मुमण्डल में वह जो गोलोक से स्में स्मार का समय पूरा पता है। उसका निर्देश हमरा भले कोई करे, योगमाया कैसे कर है। वह अज क्षेत्रक पर पर भी न जानेवाला—भला, वह नित्य गोपाल, वह कंस का पूर्वराष्ट्र क्यों होने लगा और कर है। वह अज क्षेत्रक एक पर भी न जानेवाला—भला, वह नित्य गोपाल, वह कंस का पूर्वराष्ट्र क्यों होने लगा और कर है। उसकी अपलिय कैसे करे हैं इस स्मृत जगत में। वह आ गाया है—कही का गया है, हतना ही तो कहा जा सकता है।

कंस निश्चय पागल हो जाता—कुछ च्या भी वह समर्थ नहीं था उस महाजेज को सहन करने में । कुराल हुई, महाशैक्ति इतना कह के ही अदर्य हो गयीं । कहाँ गयीं वे ? वे हो तो अनेक नामों से समस्त शक्ति-पीठों में विशाजमान हैं। वैसे वे गोपाल की छोटी वहिन अष्टसुजा सिंह-वाहिनी अपने मुख्य रूप से विन्ध्य-कानन में आराधकों को अभय देने श्रीविषहरूप में विराजमान तो हैं ही।

× × ×

भरा राष्ट्र—वह हरि कहीं और प्रकट हुआ !' महाराक्ति के अहरय होते ही कंस सावधान हुआ। 'यह कारागार—यह में और यह वसुदेव-देवकी का कच्न-मिंत व्यर्थ हो देवकी को संतानों का वय किया !' कह नहीं सकते कि उसके मन के प्रश्नालाप ने प्रभावित किया या भय ने। भय का कारण तो प्रत्यत्त हैं। ये सहाराक्ति देवकीं की कन्या हैं और कहीं माता-पिता के कह से वे कह हों तो ! कंस उनसे राहुता करने का साहस इस समय तो नहीं ही कर सकता और अभी तो उसका काल—नारायण कहीं था गया है। उसी से परित्राण पाना है। देवताओं ने उससे बच्चना की !' बहित के प्रति सीहाई भी जाग उठा है उसके मन में।

कारण चाहे जो हो—वह शीघता से कच में आया और सेवक को पुकारने की भी अपेचा नहीं की। उसने अपने बलिए हाथों से वसुदेव एवं देवकीजी को बाँघनेवाली शृङ्खला एवं बेढ़ियाँ

मटककर तोड़ दी खौर वसुदेवजी के सम्मुख हाथ जोड़कर मस्तक भुका दिया।

'र्वाहन, जीजाजी, में बड़ा पापी हूँ। मैंने आपके कई पुत्र पिरााच की माँति मार दिये।' कस के स्वर में कातरता आयी। उसके कीटने पर बचुदेवजी ने जिज्ञासा से देखा उसकी कोर। उसे शृङ्खला तोवृते देखकर माता देवकी की चेतना पहिले ही लौट आयी थी। वह भय के आधिक्य से चेतन हुई या महाशक्ति के त्यापक आलोक ने उन्हें चेतना दी, कौन कह सकता हैं; किंतु कस के विवय ने उन्हें आश्चर्य में डाल दिया।

'मैंने दया, करुणा, सौहार्र—सब छोड़ दिया और इत्यारा बन गया। पता नहीं मेरी क्या गित होगी। जीवित होते हुए भी मृत-सा ही हूँ मैं। केवल महुष्य ही भूठ नहीं बोलते, ये देवता भी भूठ बोलते हैं। देववाणी पर विश्वास करके गुक्त महापापी ने शिशुकों की हत्या की।' कंस का स्वर पुरा प्रश्नातापपूर्ण हो गया है, इसमें तो संदिह के लिये स्थान नहीं; पर है यह प्रश्नाताप जिएक ही।

'खाप लोग झानी हैं, आप जानते हैं कि सब अपने किये का ही फल मोगते हैं; अता मेरे हारा मारे जाने पर भी आपके पुत्रों ने अपने कमें का ही फल पाया। उनके लिये आपको ग्रोंक नहीं करना जाविये। सभी जीव देव के वरा में हैं। देव के हारा विवश होकर वे सदा आपको ग्रोंक मुझरों के सभीप नहीं रह पाते। जैसे पूज्यों से पूंजि के कहा आदि कभी ववते और कभी भूमिपर आ जाते हैं, ऐसे ही जीवों का आवागमन है। जब तक संसार में भेददिष्ट है, तब तक शरीर का संबोग-वियोग होता रहता है और आवागमन बट्टा नहीं। करवाणी वहिन, तुम अपने पुत्रों के लिये शोक सत करो। सभी तो अपने प्रारक्ष का ही एक मोगते हैं। मैंने उन्हें सारा, यह ठीक हे लिये शोक सत करो। सभी तो अपने प्रारक्ष का ही एक मोगते हैं। मैंने उन्हें सारा, यह ठीक होने पर भी मनुष्य तो केवल निमत्त हैं। जब तक शह सारा गया और इसने मारा—देसी भावना इस सबदृष्टा जाला में है, तब तक इस देशिमान के कारण जीव बन्धन में पढ़ा है।' अपने शारीर ही आवालि, अपनी सपुत्र की विन्ता कितनी हैं तुन्हें, यह कौन पृक्ष कंस से; पर यह तो सदा का नियम है कि शरीरासक लोग परीपदेश में प्रवीण होते हैं।

में दुरात्मा हैं; पर आप दोनों साधु हैं; दीनों पर दया करनेवाले हैं, मेरी नीचता को इसा कर दें !' सबसुच कंस ने बसुदेवजी के पैरों पर मस्तक रख़ दिया और बैठे-बैठे ही उसने तेबकी के बरातों के समीप सिर रक्खा। वह रोने लगा है। उसके नेत्रों से बिन्ट टपकने लगे हैं।

बसका प्रधात्ताप सन्ना है, इसमें संदेह का तो अब कोई कारण नहीं।

माता देवकी— वे दयामयी, उन्होंने भाई के नेत्रों में अश्रु देखे और उनका सब रोष दूर हो गया। उन्होंने उतकर अख्वत से नेत्र पोंख दिये कंस फे—'मैया. रोओ मत! तम्हारा क्या दोष

हैं , मैं हैं ही हतभागिनी !'

बबुरेवजी ने देखा कि पत्नी का करठ भर आया है। कोई माता कैसे अपने पुत्रों को माता जाय। उन्होंने हँसते हुए कंस को उठाया हाथ पकड़ कर। सान्त्वना दी उसे—'महाभाग, तुम जाय। उन्होंने हँसते हुए कंस को उठाया हाथ पकड़ कर। सान्त्वना दी उसे—'महाभाग, तुम जा उद्दे हो वही ठींक है, मािया की पह में हूँ और यह दूसरा है' ऐसी बुद्धि अज्ञान से ही है। योक, हुए, भय, हुए, लोभ, मोह और भर के वशीभृत होकर ही भाषी एक दूसरे को मारते हैं अंदर पह होने से व सारविक भाव को देख नहीं पाते। तुम शोक मत करो! अब तो जो हो गया, उसकी चिन्ता करना व्यर्थ है।'

कंस ने सेवकों को आज्ञा दी। कारागार का द्वार उन्धुक्त हुआ। रथ के द्वारा वसुदेव एवं देवकीजी के अपने भवन जाने की व्यवस्था हुई और उनकी अनुमति लेकर कंस राजसदन लोटा।

भरा राजु—सुके मारनेवाला—वह मायावी विष्णु कहीं प्रकट हो गया !' कंस को विश्राम कहाँ। उसे एक ही चिन्ता है। कारागार से जीट आया वह और प्रातःकाल होने का अल्पसमय ही उसे युग की भाँति प्रतीत होने लगा। सुर्योदय नहीं हुआ और सभी मन्त्रीगण बुलाये गये। कंस के मन्त्री—राजा के समान ही तो मन्त्री होंगे। वे पूरी राजि जागाय करके मच्याह तक सोनेवाले निसायर—करें क्या, नरेरा का आदेश था—सोते से जागाये गये और किसी प्रकार अस्तव्यस्त पहुँचे राजसवन। कंस की मन्त्रणा-सभा बैठी। कंस ने महाहाकि से जो सना था, सना दिया।

'महाराज, यह बात सत्य है—आपने स्वयं झुनी है तो सत्य है ही; पर इसमें सोचना क्या है। दस दिन के और दस दिन से इबर के जितने शिद्या नगरों, पानों और जनों में हुए हैं, उन सबको हम मार देंगे!' महाराझसीं गुतना ही पहिले बोली। शिद्यु-ह्या उसका स्वभाव है, उसकी भिय कीड़ा है यह और यह विम्याजन अभी पकट हुआ है तो शिद्या ही तो होगा।

महाराज चिन्ता न करें, भलाँ, ये समरभीत देवता चाहें भी तो क्या ज्योग कर लेंगे! ये तो आपके धराप की टंकार से ही सबंदा बेचेन रहते हैं। आपने जब राख उठाया, आपके बाखों के आपात से ही वे भाग खड़े हुए और बहुतन्से तो राख फेंककर, कच्छ एवं शिखामन्य उन्युक्त करके, हाथ जोक्कर दीन बनकर, हम अयभीत हैं!? इस प्रकार आप की शराय में आ गये। महा-राज, यह तो आपका शौर्य है कि आपने भयविद्यत, राखाखरहित, रवहीन, भागते, तथा चतुन्व दुटे हिताओं को होड़ दिया, उन्हें मारा नहीं। खाप अभी शखाझ भूत नहीं गये हैं। शान्ति के समय इसने वाले, युद्धभूमि से बाहर डींग हॉकने वाले देवताओं की गयाना ही क्या है और क्या हुआता है उस फान्यवासिक्टिर यो अन्तर्ती शंकर की। अल्पशाय इन्द्र या तपदी नक्षा ही स्थापक होता कर सकता है!' बादुकार महासेनापति ने पूरा व्याख्यान ही दे दिया। पूतना के प्रसाव को क्रीकृत से स्वीकृति देकर भी महाराज प्रसन्न नहीं हुए, इसी से सेनापति को प्रोत्साहन मिला।

'महासेनापित की बात ठीक है; पर ये देवता हम असुरों के सीतेले माई हैं, इनकी छपेचा अपना भी ठीक नहीं। अतः महाराज इनकी जड़ के ही नाग़ में हम लोगों को नियुक्त करें। शरीर के कोई सामान्य रोग हो जाय और उसकी छपेचा कर दी जाय तो वह बद्धमूल हो जाता है और इसकी चिकित्सा असाध्य हो जाती है। उपेचा करने पर इन्द्रियाँ वश से बाहर हो जाती हैं। ऐसे स्वै उपेचित शतु बलवान हो जाने पर कलेय हो जाते हैं। महाराज आदेश दें और हम लोग क्षत्रओं की जड सोदने में लगें। महासेनापित के पक्षात महामन्त्री को बोलना ही था।

कंस ने केवल नेत्र उठाकर देख लिया महामन्त्री को, जैसे यह पूरी योजना सुन लेता काहता हो। मन्त्री ने अपना अभिगाय स्पष्ट किया—'सभी देवताओं को जड़ विच्छा है। विच्छा हो हो तो देवता स्वयं मर जायँ। यह विच्छा हो धर्म का रचक है और धर्मरूप है। विच्छा है देवता जीवित हैं। वेद, माबस्प, गी, तपस्या और दिख्या पूर्वक होनेवाले यह—हमारे ये दिख्या-हीन अभिचारयह उनसे भिन्न हैं—बस, ये ही धर्म की जड़ हैं। नाह्मण, गाय, वेद, तपस्या, सत्य, ग्राम, दम, अद्धा, दया, तिलिवा और यह ही विच्छा के रारीर हैं। वैसे तो वह हिर मावाली है और सबके हृदय में रहता है; पर है वही सब देवताओं का आव्यत्व। मह्या तक सभी देवताओं की वहीं जड़ है। यदि हम उसके हम वाह रारीर को नष्ट कर दें तो अवस्य वह नष्ट हो जाया। अद्या महाराज, आप आदेश दें कि हम नाह्मणों को—विशेषतः महावादी, वेदपाठी नाह्मणों को, यह करनेवालों को, तपस्थां के और दूब देनेवाली गायों को जहाँ पायें, वहीं मार हैं! ऋषिों हो मार विथा जाय. यही विष्ण के मारने का जायत है।'

'ऋषियों को मार दिया जाय !' कंस को यह तर्क बहुत संगत प्रतीत हुआ। उसने जान-बूसकर गोंओं को मारने की बात उपीलत कर दी। सभी नरेशों के गोष्ट हैं, गोष्ट के नाश से सभी शतु हो जायंगे। एक साथ सबको राजु बना लेना इन्ह बुद्धिमानी नहीं। गों अवस्था है। अधुर होने पर भी कंस गोंचथ की बात स्वीकार नहीं कर सका। उसने इसके लिये आदेश नहीं दिया।

उसे ब्रह्महिंसा ही कल्यागुकारिग्री जान पड़ी।

जब योजना बन गयी और स्वीकृत हो गयी, तब उसे कार्यान्वित होना ही चाहिये। सम्भव है, पूतना का ही अनुमान ठीक हो। कंस ने पूतना को शिग्र-हत्या के लिये तियुक्त किया। 'पहिले ऋषियों का ही वघ ठीक है।' उसने असुरों के यूथ निश्चित कर दिये। उनके प्रधानों को कहाँ, कोरा जाना होगा—यह भी उसी समय बता दिया गया। वे हिंसाप्रिय असुर—उन्हें तो अभीष्ट बिनोट मिला।

अधुर हिंसा के लिये नियुक्त हो गये। तपोवन ध्वस्त होने लगे। यहारालाएँ ही आग्नि की आहुति होने लगी। लोकपूजित विभवगे अपनी भाग-रचा के लिये देशत्वाग करने को विवरा हुआ। आगायी अधुर--- वे दूसरे राज्यों में भी विविध क्यों से उपहुव करने लगे। तपित्यों के परम पावन केशाश्रम हिंदर, हिंदर से अपने हुए और यह भारन्य हुआ जोवन के लिये! मृत्युत्पारों में अध्याश्रम हिंदर हुए और यह भारन्य हुआ जोवन के लिये! मृत्युत्पारों में अध्याश्रम हुआ जोव आहे हैं। संस्थम, तप, त्याग का साथ की से अधिक अधीर विवास असाचार अध्यायार का पीषक मानव केस से कम अधिवेकी कहाँ है।

### जय कन्हेयालाल की!

"न तेऽभवस्येश भवस्य कारगां विना विनोदं बत तर्कयामहै । मवो निरोधः स्थितिरच्यविद्यया कृता यतस्त्वःयमयाश्रयात्मनि ॥"

श्रीव्रजराज उस दिन ध्यान कर रहे थे अपने आराध्य श्रीनारायण का । उनके आराध्य-वे हृदय-कमलकी कर्णिका पर नित्य प्रतिष्ठित आनन्दधन, चिन्मय, ज्योतिर्मय; पर आज हो क्या रहा है ? आज यह जो अद्भन ज्योति प्रकट हुई है, आज जो यह सान्द्रनील मयूर्मुकुट-मस्डित द्विसुज मृति आयी है सहसा-यह तो जैसे स्वतः आ गयी है। ब्रजेश का रोम-रोम खिल उठा और उनसे प्रस्वेद की धारा चलने लगी। नेत्रों का अविरल अश्रु-प्रवाह और यह काँपने लगा शरीर मंसा के प्रवल देग में पड़े पीपल के पत्ते-सा। क्या हो रहा है, कहाँ हैं, कुछ स्मरण नहीं। मन में, हृदय में, प्राण में सब वह एक ही आनन्दाम्बधि उच्छितित हो रहा है। कौन कहे कितना समय हो गया उन्हें इसी प्रकार ।

त्राज-त्राज पहिली बार ब्रजेन्द्र गौत्रों को प्रातःकाल यवसादि से सत्कृत नहीं कर सके। आज ही देर तक प्रतीचा के पश्चात गोपों ने उनकी अनुपस्थित में ही गोदोहन समाप्त किया। गायों ने बार-बार हंकार की है; लेकिन आज तो यह गो-हंकृति ब्रजराज की अनुपस्थिति का उला-हुना नहीं जान पड़ती, कितना उल्लास है इनमें। आज तो गोपों को वस्तृतः गोदोहन करना ही नहीं पड़ा है। गायों के स्तनों से अजस्न भरती दुग्धधारा को वे आज पात्रों में सम्हालने में ही व्यस्त रहे हैं और भला, ऐसी स्थिति में कोई कैसे सफल हो सकता है। उन्हें क्या पता था कि आज बछ-डियाँ भी दग्धवर्षा करने लगेंगी और प्रत्येक गौ के लिये नित्य के पात्र चतर्थांश द्ध सम्हालने में भी अपर्याप्त हो जायँगे। गोष्टों में-पूरे बजमरहल के गोष्टों में आज दध की कीच हो गयी है। गायों में जो उल्लास है, गोप कैसे उसका कारण सममें; पर कुछ है—कुछ अवश्य है; उनके अपने ही हृदय त्राज त्रानन्द्रसिन्धु में जैसे हिलोरों पर उछल रहे हैं। वे भीतर की उमझों को सम्हाल नहीं पाते हैं।

'ब्राह्ममुहुर्त का प्रारम्भ ही है अभी-अभी तो आहवनीय-कुरुड में समिधा भी नहीं पड़ी।' महर्षि शारिडल्य ही नहीं, सभी द्विज चौंके जब उन्होंन ऊर्ध्वमुख लाल-लाल लपटों से धूम्रहीन कान्तिमय भगवान हत्यवाह को कुरुडों में प्रत्यन्त मूर्तिमान्-सा देखा। महर्षि शारिडल्य के नेत्र एक चए को वंद हुए और शिष्यों ने देखा, उनके गुरुदेव भावविभार होकर सस्वर साम के मन्त्रों से श्यकस्मात् किसी पुरुपोत्तमतत्व का स्तवन करने लगे हैं। उन्हें श्रपने श्राचार्य का साथ देना ही चाहिये । कैसा है आज का यह स्तवन-शब्द जैसे स्वतः सुधा-सिब्बित निकल रहे हैं। परा वासी जैसे प्रत्येक करूर से त्रातर निकल पड़ी है त्रीर शरीर रोमाञ्चित हो उठा है। नेत्र अपने-त्राप वृष्टि

फरने लगे हैं।

'त्रजराज—तेजोमय श्रीव्रजराज !' गोपों ने, सेवकों ने देखा, एक दूसरे को दौड़कर समा-चार दिया और सबकी भीड़ एकत्र होने लगी है नन्दभवन के द्वार पर। हम सब तो पहले से जानते हैं कि अजेश कोई देवता हैं! आज कुपा करके उन्होंने हमें अपने दिव्यरूप का दर्शन दिया। मला, मनुष्य में उनके से सद्गुण कहीं हो सकते हैं ?' जितने मुख, उतनी बातें। लेकिन अजराज इस लोक में हैं कहाँ ? वे तो अपने अन्तर के किसी अवरुर्य आनन्दलोक में तदाकार हो रहे हैं।

'क्या हुआ है ?' सेविका ने समाचार दिया और श्रीवजेश्वरी के हाथ का कार्य जहाँ का तहाँ रह गया । 'उनके आराध्य को क्या हो गया है ? नहीं, उन्हें कोई देवता, सिद्ध नहीं चाहिये। उनके

'महर ! ज़जेरा ! क्या हो गया है इन्हें ?' नन्यरानी को जैसे पतिदेह के उस आतन्दो-ज़बत शत-सहफ्र-चन्द्राम प्रकाश से कुछ सम्बन्ध नहीं । जैसे वह भी कोई आशङ्का की ही बात हो और आशङ्का की बात है ही ! इतना स्वेद, इतना अश्व, यह दूर से दीखने वाला रोमोत्यान, यह अञ्च-यष्टि की विचित्र भङ्गी---भला, यह कोई सामान्य दिखति है ? 'मेरे देव !' आत्रतापूर्वक क्रजेक्सरी ने पति के परों का स्पर्श किया । वे सम्भवतः श्रीनन्दराय को उठाने का प्रयत्न करने जा रही थीं । क्या हुआ ? पता नहीं क्या, पर पति का स्पर्श करते ही श्रीव्यरानी जैसे थिकत-सी हो गयी हो ।

वहीं, लगभग वहीं दशा उनकी हो गयी।

'श्रीहरि!' भीरे-भीरे ब्रजराज के नेत्र खुले, जैसे उसके लिये भी उन्हें अस करना पड़ा हो। 'क्या हैं यह सब '' जैसे वे इतने लोगों को देखकर चौंक पढ़े हों। भीरे से उठ खड़े हुए। उनके उत्थान ने हो जैसे श्रीयशोदाजी को सावधान किया हो! वे भी उठी और सेविका उन्हें लेकर भवन में जनी गयी।

श्रीनारायण की अपार अनुकत्मा है! वे दयामय कभी-कभी अयोग्य अनिधक्तारी पर भी द्रवित हो जाते हैं! आप सब ने उन्हीं की दिल्लाविता से कुछ देखा है। आप सवपर उनको अनुमह् करता है। मैं तो उसमें यन्त्र की माँति निमित्त बन गया! वहां नवता, सरदाता से क्रोन्द्र ने गोर्चों का समाधान कर दिया। सरताचित्त गोर्पों को उनकी बात जंच गयी। श्रीनन्दराय श्रीहरि के परम मक हैं; अतः उनके शरीर से भगवदीय तेज आविर्भृत हुआ, इसमें तो कोई आक्षयं की बात हो नहीं है।

गोर्पों का समाधान तो हो गया; विंतु अपना कैसे समाधान हो। अब जित्त तो ध्यान में लगता ही नहीं। अब इदय-कमल में श्रीनारायण का साचात्कार करने जैसी एकामता ही नहीं प्राप्त . होती: बृह कुमार—बह द्विभुज मयूरमुक्टी अतसीकुसुमावभास बालक, जैसे निरन्तर वही नेजों के

सम्मुख हँसता रहता है। नेत्र बंद करके भी उसे भूला कैसे जा सकता है।

गोप नन्दद्वार से लौटे—आज गोकुल कुछ विचित्र हो गया है। प्रत्येक को लगता है जैसे भूमि, गृह, तह, हुए, एमु-पद्मी सन बह नहीं हैं। इक अद्भुत हो गये हैं सब और वह स्वयं भी इक बद्दल गया है। जैसे सन किसी अपूर्व माधुरी में स्तात हो गये हैं। लेकिन प्रजेश—उन्हें तो इक बद्दल गया है। जैसे सन किसी अपूर्व माधुरी में स्तात हो गये हैं। लेकिन प्रजेश—उन्हें तो इस वद सन दीखता ही नहीं। वह बालक—वह रूपराशि, परम सुक्रमार हैंसता-या जैसे उनके समीप आकर मी आग जाता है। जैसे वह उनकी गोद में आकर बैटने ही बाला है। बड़ी विचित्र दशा है।

'एक दिाहा—यह बालक है या बालका ?' सहसा चेवना जामत् हो गयी उनकी। 'कहाँ, कोई भी बालक या बालिका तो नहीं है।' उन्हें लगा था कि वह सिद्ध—बह बालक, नहीं, नहीं, बाबिका—बालक, बालिका - बालक जैसे पीछे बालिका हो गया हो था पित बालिका ने बालक को अपने पीछे हिपा लिया हो; पर देसी ही सुन्दर, वेसी ही स्वाम, देसी ही चपल, वहीं कमलदरल-बिहाल-चोपना वह बालिका। इस बालिका के आते ही खपने-खाप उनकी चेवना जागत् हो गयी।

'वह शिखु!' आज सता का मातृत्व जामतृ हो गया है। मन कहता है—'वह शिखु गोद में आता!' इत्य कहता है—'वह तो अपना ही है!' लेकिन—लेकिन कुछ नहीं। इत्य नहीं

मानता कि वह अपना नहीं, वह नहीं आयेगा।

अजेन्द्र कहते हैं कि उन्हें स्पष्ट प्रतीत हुआ कि वही चक्कल इन्दीवरदलस्थाम उनके हृदय से अजेन्द्ररी की गोद में जा बैठा है। वे अब भी उस अजरानी के आहू में देखते हैं। 'कहाँ ?' अजेन्द्ररी भी तो बार-बार उसे देखती हैं, वह आयेगा उनके अहू में ? लेकिन वह वालिका ? जब-जब वे उस परम मुन्तर को देखकर शरीर से उपर हो जाती हैं आनन्त-विभोद होकर, यह वालिका आती हैं। यह जैसे उन्हें जामन्—सावगत करने ही आती हैं और यह तो आयो और वस—यह दिकती कहाँ है। इसे टिकना भी तो नहीं, पर आती हैं यह सदा उसके साथ, उससे तिनक ही पीछे, जैसे उसकी अजुजा हो। अजुजा—होने की धन्य साथ ही तो पूरी करनी हैं उसे इस बार।

× 'ब्रजराती की गोद भरने वाली हैं!' गोकुल के लिये, गोगों के लिये, ब्रज के लिये इससे अधिक श्राम—मङ्गल संवाद और क्या हो सकता है। आनन्द, उत्सव, उत्लास, वघाई, नन्हें गोकुल

में यह महामोद कैसे समा जाय।

'यह रोहिसीजी का प्रभाव है!' जो आता है, उसी के मुख्यर यही बात। गोपियाँ आती हैं और अख़त फैताकर उनके बरसों का सर्श करती हैं। उन्होंने तो उस महिसामयी के आते ही कहा था कि अब अवश्य नन्दरानी को गोद धन्य होगी और जब बहसर्या-गौर दाऊ—हाँ दाऊ हो तो, उसका वो अब तक नामकरस ही नहीं हुआ, पर सब उसे दाऊ कहने लगे हैं—वह दाऊ जिस दिन आया, यह तो सबके हृदय ने सेदेहहोन रूप से स्वीकार कर जिया कि अब वह अपना

छोटा भाई भी बुलायेगा ही।

माता रेहिस्सी—जड़ा संकोच होता है उन्हें और वे खपने पुज्य पतिदेव से दूर हैं! अपने परम मुन्दर का मुख देखकर भी उनकी ज्यदा गयी कहीं। ये गोपियों—किसे मना कर वे। आज-कत बढ़ी विचित्र हो। हो। गयी हैं उनकी। पतिदेव—पतिदेव से मता करा मुद्दे वे। आज-कता बढ़ी विचित्र हो। हो। गयी हैं उनकी। पतिदेव—पतिदेव से मता क्या पह सकती हैं। उनकी ज्यस्त केसे कोई समझेमा, कित्र वे ये योदा, पता नहीं क्यों आवक्त यसोदाजी पर हो जाते हैं। उनका अन्ताकोप प्रसुप्त सा हो जाता है। एक अज्ञात उल्लास उमझ पड़ता है हृदय में और उनका यह राज-वह तो उनकी गोद में रहना ही नहीं चाहता और अजरानी ही कहाँ छोड़ना चाहती हैं जर्म । वे तो उसे गोद में तेकर ही कुछ सावधान रह पाती हैं। पता नहीं कैसी दशा हो गयी है उनका। उन्मान-सी हो वे प्रायः रहती हैं।

यह अद्भुत दिव्य सुर्राभे, यह नित्य वार-बार अन्तरिज्ञ से कुसुम-वृष्टि, यह अद्भुत ज्योतिर्मय पुरुषों का चाहे जब गाम में प्रकट हो जाना, यह स्तवन, वाय, संगीत की बार-बार अद्भात स्वनि— कितु हससे मन्त्रयन में कोई अब स्वपरित्तित कहाँ हैं। दाऊ जब माता के गर्भ में था, तब से इस सुबका अप्यास है सबको। स्वा हुआ जो अब इनको आदृति खपिक होने तसी है। इसमें किसी

को कुछ अद्भुत नहीं लगता।

श्रीनजरानी इस प्रकार जन्मना रहने लगी हैं, यही चिन्तनीय है। वैसे चनके शरीर का विन्य तेज बदता ही जा रहा है। उनका शरीर ही चालोकमय हो गया है। उनकी शक्ति चौर स्कृति भी बढ़ी ही है। उनकी श्रक्तचिट में तनिक भी चीग्यता एवं दुवैलता के लच्चया नहीं। उनके देह से अपूरे सुरीभ निकलने लगी हैं, किंतु वे यह जो प्रायः चहुत रूप से हँसने लगती हैं, यक्तिय-सी रह ी हैं। एक ही समाधान है सबके लिये कि कदाचिन् अधिक व्यवस्था में संवान-प्राप्ति का यह कि है।

'आदिराक्ति के पावन-चरणों में हम नित्य अभिवादन का ऐसा घुष्मवसर कदाचित् ही इस सकें ? महेन्द्र राची के साथ गोड़का में—नन्दभवन की धन्य 'घरा' पर अपने पारिजात घुमनों इस धावलि नित्य मार्थक करते हैं।

ये भगवान् शिव और ये भगवती पार्वती भी क्यों नित्य क्रज में ही दिखायी पहली हैं! वे सनकादि कुमार—ये क्या अब महाराफि की आराधना करने लगे हैं। ये तो नित्य उन पुराय-पुरुष के जिन्तन में ही तन्मय रहते हैं और ये देविंद, इन्हें तो नित्य उन पुराय-पुरुष के जिन्तन में ही तन्मय रहते हैं और ये देविंद, इन्हें तो नित्य अप्रायाना वाहिये, अन्तन-हात्री तो वसुदेवजी के यहाँ प्रकट होनेवाले हैं और ये गोकुल की प्रदिख्णा करके ही संतोष कर क्षेत्रे हैं। के नित्य वस्त्री के कि गोकुल में—नन्दभवन में इस बार जो आ रहा है, वह क्षारा के लिये भी अक्षेत्र ही है। वह तो जिन्हें स्वयं दर्शन देना चाहे, वे ही उसे देख पाते हैं। मला, खे उत्तर्क नित्य सेवक, ये परमभागवत उसके आगामन से अनिभन्न एक हैं। हैं के कुल हैं। कहा कि नित्य सेवक, ये परमभागवत उसके आगामन से अनिभन्न हैं। हैं के से सकते हैं, किंतु क्षित्र जो के, अष्टा तक को तो वह वालिका—वह महाराफि योगमाया ही दीखती हैं। वह कहाँ क्षेत्रते देती हैं अपने अपन को। उन्होंने सबकी होष्ट आपक्राविंद जो कर रक्की हैं।

श्रीयशोदाजी---चे इन सुरों को, इन ऋषियों को देखती हैं, पर देखकर भी नहीं देखतीं। कहाँ अदकाश है उनके मन को। यह परमसुन्दर, परमसुक्रमार, परमचपल श्यामशिशु---यह जो उनके आमे दौढ़ता, उमकता, किलकता-सा रहता है और यह वालिका---यह वालिका जो सहसा कुतादी है और फिर मट छिए जाती है। ज्ञजेन्द्रगृहिशी को तो श्री रोहिशीजी बार-बार सम्हास्तरी हैं। स्नातारि का भी उनके आजकत ने ही च्यान रखती हैं।

"बचाई श्रीनन्दराय जू!" आजकल बपाइयों की क्या कोई गयाना है। प्रज के प्रयक् प्रवक् गोडों से, प्रामों से, एहों से और कीन जाने कि ये बचाइयाँ सब प्रज के लोग ही देने आते हैं। भूता नहीं कहाँ-कहाँ के बिप्र, कौन-कौन ऋषि, मुनि, विद्याजीवी, नट, नर्तक आजकल गोकुल आते हैं। किसी को आरोबिन देना है, किसी को अभिवादन करना है और किसी को बचाई देनी है। श्रीजजेन्द्र को संतित होनेवाली है, उनका गुया, उनका-सुयशा-काल, यदि दूर-दूर के ऋषि-मुनि नि उन्हें आरोबिन देने पहुँचने लगे हैं तो आश्रये की क्या बात है और कोई भी विद्योगजीवी हतना पुरस्कार किसी सम्राद्ध से भी पाने की आशा कर सकता है ?

गोकुल तो व्यभी से व्यतिथियों की पावन पर-रज से परिपूत होने लगा । महर्षि शास्त्रिहल्य है ही अतिथि बढ़ रहे हैं सबसे अधिक । ये देहचारी तप, त्याग एवं झानस्वरूप, विश्ववन्य इपिगया—किंतु उनसे तो अनुरोध भी नहीं करना पढ़ता। वे तो महर्षि से मिलते ही स्वयं कहते हैं—'इमें भी ब्यपने वपोबन के एक तुल की माँति एक बोर पढ़े रहने की ब्रतुपति दें बाप !' क्रियाँ, राज, गोकुल, गोप सब कुत-कृत्य हैं। सब मानते हैं कि यह उनके ब्याचार्य का ही प्रमाव है । महर्षि शापिकरण— बपने भाव-गृदग्द स्वागत में कुछ कह जाते हैं—भला, उनकी बात, इन मोर्कियों की बन्त तो मार्क्ष में समस सकते हैं

अजेन्द्र के लिये तो सभी नारायण के स्वरूप हैं। वे कहाँ किसी नट-नर्तक और दूसरे आगत में भेद देख पाते हैं। उनके यहाँ कौन-कौन आ रहे हैं—कौन जाने, कौन पहचाने। अजेश तो प्रत्येक के लिये अपना सर्वस्व देने को हो उच्चत रहनेवाले महा उदार हैं और उनके वे अद्भुत अपनासल—ये उनको आशीर्वाद या वर्षाई देने में ही पता नहीं क्यों अपना सौमान्य मानते हैं अब के महा।

हम जाते कहाँ हैं। आप के लाल का दर्शन करके ही हम बचाई का पुरस्कार लेंगे और खुब लेंगे! भला, गोइल में क्या धावास का अभाव है। बाबा को तो लगता है, ये सब सम्मान्य जब मही के तिवासी बन जायें! जो आता है, वह आजकल जाने के लिये आता कहाँ है और गोपों में तो जैसे 'पर' का भाव ही नहीं रहा है। ये सब उनके अपने ही लोग तो हैं।

X X भीरे उपवन के तरुकों का मधुरक्साजा सके, मैं इसके लिये पात्र की व्यवस्था करने में

क्षसमयें हूँ।'
भीरे गोष्ट से पूर्व की गोचर भूमि भाखिक्य, वेंदूर्य एवं पद्मराग की राशियों से गौद्यों के
बरने के योग्य नहीं रही। जनेश उन्हें उठवाकर प्रथक् करा हैं तो समीप में ख़दुल एख मिलें गायों की।'

'मेरी सब गायें एक साथ दूध देने लगी हैं। वे दुहने की खपेचा किये बिना ही स्तनों से इग्धधारा चरित करती हैं। मैं गोदग्ध को कहाँ तक पात्रों में रखने की ब्यवस्था करूँ ?'

चे स्यामकर्ण अन्य-पता नहीं कौन कहाँ से इतने अन्य यहाँ मेरे गोष्ठ में जोड़ गया। आप इन्हें सम्हातें!

ज़जराज क्या-क्या सम्हालें, किस-किस की ज्यवस्था करें। वनों में पुष्प, फल, मधु समाता नहीं और गिरिस्सि की तो चर्चा ही क्या, वनसूसि भी मिए प्रकट करने लगी हैं। गोष्ठों से गोडुम्थ की धारा चहती हैं। तेली, वस्त्र देनेवाले, ताम्बूल देनेवाले आदि प्रजाजन का क्षिन्योग है कि गोपों ने उनसे सेवा लेती ही वंद कर दी और गोप कहते हैं कि ये लोग जिया-डियाकर अनावश्यक सामग्री हमारे घरों में सरते ही जा रहे हैं। श्रीभयोग कीन सुने और किसका सुने श्री अधियोग हो मो तो सुना जाय। यहाँ तो सवका अभियोग है कि दूसरे सेवा नहीं लेते। सब देना-ही-देना चाहते हैं और लेता चाह कोन? क्या के कोई किसी से। लगता है कि महालस्मी ने श्रल्य रूप सिमी पायों के स्था कर दिवा है। वे स्वरं गोकुल में श्रा वैठी हैं कहीं छिपकर और सारे पदार्थों—कोषों को स्था करती जा रही हैं।

अंशीननदरानी की गोद सरने वाली हैं, ज़जेन्द्र के संतित होने वाली हैं! अज में प्रत्येक हृदय वड़ी ब्लाइकता से उस धन्य पड़ी की प्रतीचा कर रहा है। प्रत्येक की आराधना आजकल एकान्त तन्मय हो उठी है और प्रत्येक का एक ही प्रार्थनीय है—अज को युवराज प्राप्त हो!

त्रज की श्री, रोोभा, राकि—वह तो कभी भी सायिक थी ही नहीं। वहीं तो नित्य नव उत्जास रहा है, किंदु आजकल तो बात ही दूसरी है। प्रतिहिन, प्रतिमहर, प्रतिमुहर्त स्वयं गोपों को खगता है कि उत्तक क्षत्र नित्त हो गया है। कोई ध्यतस्य कर जैसे गोकुल को सजारी, सँवारते संगुष्ट ही नहीं होता; वह शोभा, वह रेफ्बर्य-कोई क्या करणता करे। जिसके ध्यामतम की सुचना में ही वह नेमब है—दन्दिरा का सम्पूर्ण ऐश्वर्य जिसके अभिम पॉवक्टों में ही समाप्त हो रहा है, अभी वार्क किया। श्रीनन्दराय का वह कुमार—कैसा होगा वह शिगोपों के इदय भी करपना नहीं इसित । पत्तकें प्रतीक्षा-कर रही हैं, प्रायों में पिपासा तीव्र से तीव्रतम होती जा रही है और गृहों बानन्द, उमंग बढ़ती जा रही है।

'यह इन्द्रनील मिए—अजेन्द्रनन्दन के लिये इससे मैं क्रीडाशुक बनवाऊँगी !'

'ये महामाणिक्य-ये यशोदा के लाल को न्योछावर होंगे !'

'यह पद्मागन्या कपिला—ऋजेन्द्र कैसे अस्वीकार करेंगे मेरा यह स्नेहोपहार, मेरा युवराज सिका दथ पियेगा!'

में इस मयूर को तब तक नाचना सिखा दूँ संकेत के अनुसार—अज का वह भावी नरेश

सके साथ दुमका करेगा !'

पता नहीं क्या-क्या संचय होने लगा है गोपों के गृहों में छात्री से। युवक, तरुण, दृद्ध तीप, सभी गोपियों—सब छपती-छपती रुचि र स्तर्य है और श्रीनदराय के जो यह लाल छातेवाला —जाल हो हो आने वाला है, जब में तो किसी को इसमें संदेह है नहीं—वह नन्दलाला—वह हमका नहीं है। सब उसे उपहार देंगे। अच्छे-से-बच्छा उपहार जो उन्हें उसके उपपुक्त लगता , संचित होता जा रहा है। उपहार भी कुछ एक ही तो नहीं देना है—'यह उसके जन्मपर न्योद्धा-हैर होगा, यह नान्दीश्रक श्राद्ध पर, यह उनके पलने में रहेगा खीर इससे वह खेलेगा!' प्रत्येक यही इसमता है कि नन्दनवनय की सब प्रसाधन-सामधी उसी को एकत्र करती हैं।

'यह साझी श्रीनन्दरानी को खुव खिलेगी! यह उत्तरीय रोहिणीजी को देकर रहना है। बह उप्णीष श्रीजेजा के मत्तक के ही योग्य है और दाऊ की फेंजुलिया—मुखा, इसके निमीण को दूसरों पर कैसे छोड़ा जाय। इसमें तो सारे कोष के सर्वोत्तम रह जाना ही हैं। अन्तरः उस नन्द-पुत्र के जन्मीपत्तक में सभी को तो उपहार देने हैं। सब अभी से वे उपहार एकत्र करने लगे हैं। किसी को अपनी आवश्यकता सुकती ही नहीं, एक ही धुन है सबको—बह क्या देगा नन्दराय को और क्या उस नवजात युवराज के लिये। सब अधिक से अधिक, सर्वश्रेष्ठ उपहार एकत्र कर लेता श्रीहत हैं और उनका संग्रह तथा खँटाई समाप्त होने को ही नहीं आती। उन्हें अपने संग्रह अपयोग्न क्रीत का रहे हैं।

हैं गोप ही उपहार हेंगे ऐसा कहाँ हैं—गायक अपने वाल, स्वर, गान ही निश्चित करने में क्षेत्रों रहते हैं आजकत और नट अपनों कला के अध्यास में लगे हैं। मालियों ने अपने उचानों में क्षेत्रहुत पुर्पों के रोपित किया है और तान्युलकार पता नहीं दिनभर क्या-क्या शोध क्या करते हैं। सब ्यस्त हैं, सब प्रयक्तील हैं। सबके पदार्थ, सबकी कला, सबके उपहारों को सार्थक

क्रेंगे होना है।

विप्रकृत्य की खाराधना बढ़ती ही जा रही है। महर्षि शाष्टिक्य अपने यक्ककुण्ड से बहुत ही योड़ी देर के लिये उठते हैं। भगवान् छम्निदेव खाडुतियों से खबिराम तम किये जा रहे हैं।

श्रीनन्दनन्दन का मङ्गल हो !' सबके श्रतुष्ठान श्रविचल भाव से चल रहे हैं।

प्राज भाद्रकृष्ण ष्रष्टमी है। महर्षि शास्त्रिल्य ने संकेत किया है कि शीख्र ही ब्रजेन्द्र का वन पुत्र के परार्पेण से मङ्गलमय होनेवाला है। लगभग एक वर्षे—एक वर्षे से जिसकी प्रतीक्षा ल रही है, वह श्रानेवाला है।

श्रजेन्द्र के अबन में ओपियाँ तो कब से था गर्थी हैं। श्रनेक सेवक बहुत पूर्व से स्वयं त्राय नवीन ओपियाँ लाते हैं और पहिले दिन की हटा दिया करते हैं। श्रीनन्दरानी का कज तो कब से विधिपूर्वक रिज्ञत एवं सर्जित रहता है। मङ्गलप्रदीप तो नित्य ही श्रवस्य प्रदीपत होता है, किंदु श्रव बचाँ राख भी सुपूजित होने लगे हैं। परिचारिकाएँ सदा सेवा में परसुत रहती हीता है जिस श्रव करनेन्द्रपहित्यी में रीयित्य के कोई लक्ष्य नहीं; किंदु वे श्री रोहित्यीजी का श्रादेश से टाल सकती हैं। श्राजकल तो श्री रोहित्यीजी श्रदुरोध नहीं करती, वे तो इस प्रकार धादेश देती हैं जैसे बड़ी बहिन अपनी सगी छोटी बहिन को देती हो। उनका आदेश नहीं है कि श्री वशीदाजी स्वबं कुछ भी करें, बोड़ा भी इचर-उपर आयं-जायं। परिवारिकाओं पर विश्वास ही नहीं होता उन्हें। वे स्वबं प्रात: प्रजरानी के समीप ही रहती हैं। आजकल इस परिचर्या में वे अपने पति-वियोग को भन-मी गयी हैं।

आज अप्रमी है। आज महर्षि शाष्टिडस्य स्वयं प्रातः नन्दभवन पथारे और कुछ संकेत अग्राज अप्रमी है। आज महर्षि शाष्टिडस्य स्वयं प्रातः नन्दभवन पथारे के स्वाया गया है। प्राङ्गण कर गये। वे कहाँ कभी स्पष्ट कहते हैं। तन्दभवन आज नवीन रूप में सजाया गया है। प्राङ्गण के आहवनीय-कुण्ड में आज विशेष आहुनियाँ पढ़ी हैं और पूरा गोकुल जैसे एक छोटा कच हो—

साज-सजा से उसका प्रत्येक श्रंश पूर्ण हो गया है।

भागन निर्मेल हैं, तारकमण्डल पूर्ण प्रकाशित है और अभी अर्थरात्रि भी नहीं हुई; पर आज आलस्य क्यों आ रहा है !! श्रीत्रजराज ने अनुभव किया कि सभी दिनसर साज-सज्जा में ब्लस्त रहे हैं। क्यां उन्हें भी निद्रा झाल हो रही है। आज उनकी रात्रि की पुराए-गोष्टी शीम विमर्जित हो गयी। सभी को निद्रा की जलस स्थिति का अनुभव हो रहा था।

श्चित्र तो बहुत कुछ हो चुका है, तिनिक देर विश्राम कर लेना है। गोपियों ने निश्चय तो रात्रि-जागरण का किया था। आज उन्हें नन्दनन्दन के लिये पता नहीं क्या-क्या बना लेना है। आज हो बना लेना है। आज हो बना लेना है। आज हो बना है। महर्षि ने कहा है कुछ - वह यशोदासुत आने ही बाला है; पर वे दिनमर व्यास रही हैं। अब पलकें स्वतः बंद होती जा रही हैं। उन्हें रायन कहाँ करना है। कुछ ज्ञ ख्या विश्राम मर करेंगी वे। अब यदि कुछ ज्ञ ख्यां के लिये बंद किये गये पलक कुछ घटिकायें ले लें तो कोई क्या करें।

प्रहरी--बड़े मावधान, नित्य जागरूक प्रहरी। तिनक भित्ति से पीठ टिकाकर शरीर सीध किया उन्होंने और मस्तक फुककर एक ओर लगाया। श्रान्ति प्रतीत होती है, एक बार नेत्र वं हुए और फिर पता न<sup>6</sup>। वे तो वेचारे प्रहरी मानव ही थे, खालस्य तो खाया रात्रि के नित्य सजग स्वानों को और वे इथर-अप बैठ गये मुख को शरीर पर मोड़कर। पता नहीं कौन यह खद्भुत खालाम संवादित का उहा है।

परिचारिकाएँ— ने निचारी क्या करें। वे भला, कहीं प्रमाद कर सकती हैं। उन्हें स्वयं पता नहीं कि क्या हो रहा है। किसी ने बैठे-बैठे तिनक भित्ति से सिर सटाया था और किसी ने सड़ेस्खड़े थककर नाम्म का महारा लिया था। किसी ने शरीर को स्कृति देने के लिये कांगड़ाई तेनी चाही थी तेटकर और कोई तो ज्यों-की-त्यों बैठी है। पलकें स्वयं वंद हुई और फिर क्या किसी के चम की बात है।

श्रीनन्दरानी—जपनी मुकोसल राज्या पर उन्हें भी ज्यालस्य ज्याने लगा है। 'सेविकारें सो गर्दी, ये सब बहुत ज्यस्त रहती हैं। इन्न देर सो लें तो ज्यान्का है।' उन्होंने स्वयं भी नेत्र बंद कर लिये। कौन—जीन है जह में ? कोई शिशु—कोई शिशु ही तो ज्ञा गया है उनकी गोर में । एक जर्धनिदितन्ती दशा का बोग, इच्छा होने पर भी पतकें नाही खुली। उन्हें यही पता नहीं लगा कि उनकी गोर में एक शिशु है या दो हैं। वे निद्रित हो गयी या उस ज्ञानन्द्रमन के जिममीब ने उनके ज्यन्तर को सब के चरमोत्कर्ष से निःस्पन्द, बाह्यचेतनाशुस्य, ज्यन्तर्तीन कर दिवा—कौन कह

× × × (जय कन्देयालाल की! भला, इन सब बुद्धों में परम बुद्ध किंतु पक्षवर्षीय सनकावि कुमारों को कोई क्या कहें। ये परमशान्त, नित्य खात्मनिमम, गम्मीरता के सचल विमद्दल्य – हन्हें क्या है। गया है खात्र ? जय कन्देयालाल की! ये तो सचमुच खाज पक्षवर्षीय बालक हो गये हैं। पितामह को मककोर दिया इन्दोंने, इब खपिबृन्द को जैसे प्रोत्साहित कर खाते हो खोर सिद्ध- खुरवर्ग तो इनके सकेत पर ही अद्धावनत है।

'जब कन्दैवासाल की !' श्रीकृष्ण्यचन्द्र तो आ रहे हैं सक्षा के कारागार में, पर किसी के विकास से भी दिन्य प्रसर्गों की अद्वाखालयों ये कुमार गोकुल के नन्दमवन में क्यों समर्थित करते किस तहते नहीं ने तो जैसे चाहते हैं, सब क्यारे समस्त प्रमत्त नन्दसवन पर ही न्यों तहत कर हों। जब ये समीप आते हैं, अखांकि कहाँ दे रहे हैं—ये तो विभागों से सुमनों को दोगों हाओं से उदेल हहें हैं और इनके संकेत की कीन अवदेलना करें— इनके पहुँचते ही इनका समादर तो करना ही है। देवता, गन्धवं, सिद्ध, ऋषि, सब हैंसकर इनके संकेत का अनुगमन करते हैं। नन्दमवन— क्रान्त नीरत नन्दमवन इन पुष्पों से पूरित होता जा रहा है।

ंबय कन्हेयालाल की !' नन्द्रभवन में तो योगमाया चारही हैं, ये परमानन्द्ररूप कुमार— हती किसी भी खबतार के समय इवने खानन्द-विद्वल नहीं होते । खाज तो ये इतने निमम हैं कि ।म किसी का ले रहे हैं और समनाञ्चलि कहीं उत्सर्ग कर रहे हैं । देवता समकावें इन्हें ।

'जय कन्हैयालाल की ?' पितामह—लोकलप्टा अपने इन आत्माराम आप्तकोम बीतराग जो के साथ कहने को तो कहते जा रहे हैं; न कहें तो ये क्या मानेंगी आज । आज तो इन चारी है चरण स्थिर ही नहीं होते। एक से दूसरे बिमान तक वे मन की गति से उक्कल-कृद किये हैं और सैसे मथुरा को अपोर उन्हें देखना ही नहीं है। जैसे उनकी चेटा, प्रत्येक मङ्गी कहती हो—'अरे त्या देखते हो, बड़े प्रमादी, बड़े सुस्त हो तुम लोग! जीवन में कहीं ऐसा च्या भी मिला करता है। हते! उक्कलो! पुकारो 'जय कन्हैयालाल की!' और उत्सर्ग करो अपने सुमन! वहाँ— वहाँ नन्द-गवन में! मथुरा की ओर क्या देखते हो! सच्चुच ये तो मथुरा की ओर देखते ही नहीं। ग्लम्भवम में आनेवाली योगामावा से तो इन्हें कभी इतना अनुराग नहीं या और अनन्तरायी, बही हतें इनके लिये इतने दूर हैं। कोई नहीं समक्ष पाता इनके उक्कास की!

जय कन्हेंयांजाल की ! ये भगवान शशाङ्करोखर, ये तो हैं ही भोले बाबा। आज अपने प्रमाज कुमारों के साथ ये भी आनन्द्रमत्त हो रहें हैं, पर यह मरडली कब अपने-आप में रहती है। धुरा—कंस का कादागार, वे देवकी चसुदेव के सम्मुल बिराजमान चतुर्गुज सर्वेश्वर प्रभु—उन खु का अब यह मङ्गलमय, सीन्दर्यभय मानविश्य, रूप—कदाचित इसी रूप के सीन्दर्यभय मानविश्य, रूप—कदाचित इसी रूप के सीन्दर्यभय मानविश्य, रूप—कर रहे हैं। पर ये तो उस शिशु कि आर देखते तक नहीं। मशुरा से जेंसे इन्हें अक्ष सम्बन्ध हैं निकीं—कया है नन्द्रभयवन में ? नन्द-नवन पर हो तो इस ज्ञ्य, उल्लास, उन्मद गति में भी इनकी अपलक हिंग्यों स्थिर हैं।

थे योगमाया—ये सर्वेश्वरी और कितना मोहक, कितना आकर्षक, कितना मेधुरिमामय इनका यह नवजात वालिकारूप? दवताओं ने नन्दभवन की और देखा उस कारागार को हार्य करनेवाले चिन्मयपुरुष के शिशु रूप को देखने के अनन्तर और नन्दगृश्विपी के अक्ष में जो हु मुवनमीहिनी जो है वह, 'अतिमेप' नाम सार्थक हो गया हुगें का। जगत्व्यष्टा बह्याजी भी उस मञ्जु सुख से अपने नेत्र हटा न सके। सबके नेत्र जैसे उस गोहमयी कन्या ने अपने में ही बलात केन्द्रित कर दिये हो। उसके समीप, उससे सटा ही कोई है, कोई वह शिशु जिसकी ब्रटा का प्रतिविन्य ही उसकी यह अपार शोभा बन गया है, वह जिसकी मुद्जा है, पर देवताओं के नेत्र उससे सुख से हटें तब तो और कुछ देखें। क्या हुआ जो स्रष्टा बिज हैं, आज उनकी सर्वेश्वता इस कन्या के त्रैलोक्य-मोहन सुख नेत्रों में ही संभित हो गयी। देवताओं ने नत्र न्यावन की और देखा—उनके नेत्र सीवे उस कन्या के सुखपर पड़े और वहीं ब्रप्त हो गें।

जिज्हा, बसुदेवजी इस कन्या को उठा रहे हैं! अपना पुत्र—उस अनन्तराायी को नन्द-कि गोव में रक्से जा रहे हैं! देवताओं के साथ अष्टा ने भी देवा अब कि वसुदेवजी नन्दभवन गाये हैं। उन्होंने बातिका को गोद में उठा लिया है अपने पुत्र को उसके स्थान पर रखकर। अजापति द्रोण एवं भूदेवी को वरदान दिया था कि जब परमपुरुष अवतार लेंगे तो वे अपनी कीडा से जुम लोगों को प्रसन्न करेंगे और तुन्हारी उसमें वात्सल्य भक्ति होगी। ये ज़जराज़ नन्द द्रोस ही तो हैं और वे भूदेवी ही यशोदा हैं। अभु ने अपनी अपार करुणा से मेरा वचन सत्य किया! कौन बताये पितामह को कि आप पहिते इन योगमाया की बन्दना कीजिये, जिन्हें बसुदेवजी लिये जा रहे हैं। ये मुक्तरा रही हैं और आप इनके सिमत का अर्थ जानते हैं। ये मोनन्दराय और वे पत्रवादा की ही ही है की हैं? ये कौन हें—जेकिन आपके द्रोस एवं भूदेवी इनसे एक हो गये हैं, जैसे नन्दनन्दन में बसुदेव-कुमार; पर आप तो प्रत्यक्त कहाँ देख रहे हैं। आपकी हीट तो उन एक हुए रूपों को ही देखती हैं।

ंत्रय कन्दैयालाल की !' इस बार स्नष्टा के स्वरों में भी उल्लास आया और उनकी चारों अञ्जलयों सुमनों से पूरित हुई। सुरों ने पितामह का अनुसरण किया। गगन का यह महोत्सव चलता रहा, चल रहा है 'जय कन्दैयालाल की !' घरा नीरब—निस्माब्द—प्रसुप्त और गगन—गुज्जित, मोदमय—वहीं एक ही ध्वनि—एक ही उल्लास—जय कन्दैयालाल की ! जय कन्दैयालाल की !।



# वंदे नंदनंदनं देवं !

जागृहि जागृहि चेतिश्चराय चरितार्थेता भवतः । ऋनुमूयतामिदमिदं पुरः स्थितं पूर्णेनिर्वाणम् ॥

—श्रीलीलाशुक

'बथाई, नन्दरानी जू! बथाई! बथाई!' झाज श्रीजनेश्वरी का स्तिकागृह क्या सेविकाशों पर झोड़ा जा सकता था। माता रोहिएगी तथा सभी जेठानियाँ एवं देवरानियाँ तो झाज इसी कज्ञ में हैं। सब से छोटी देवरानी ही पहिले जागृत हुई और 'यह क्या, कज्ञ में इतना सुस्तिच्य आलोक! मिएग-प्रदोगों में कहीं यह आलोक हो सकता है!' मत्ये से वे उठी और दृष्टि गयी झज-रानी के उपर। यह उनकी गोद में जो सहस्र-सहस्र सुधांशु की चन क्योत्सा सुनील रिग्रु बन गयी है! टूटि वरी स्थिर हो गयी; किन्तु सुब से वयाई निकली और करों ने पहिले से मसुत मझज-जनक कांस्य-पात्र बजाने प्रारम्भ कर दिये। उन्हें स्वयं पता नहीं कि वे कर क्या रही हैं।

गगन की पुष्पवृष्टि द्विगुण, चतुर्गुण, रातगुण होती जा रही है और आकारा का जयनाव, भेरीघोष; किंतु गोकुल के वार्वों से जो एक साथ यह स्वर उठा है—आज भला, गगन धरा से कैसे किस वात में होड़ करें। आज घरा पर यह जो शिख आया है, गगन उसकी इस जन्मभूमि की

वन्दना ही तो कर सकता है।

श्री प्रजराज की जय!' श्री वजराजकुमार की जय!' प्रस्तिकक से कांस्पपात्र की ध्वित उठी—जैसे गोकुल के प्रसुप्त गायों को विद्युत्तपर्शी जीवन-व्यानन्द-गति प्राप्त हुई हो। एक साथ हो सब वाध गूँजे व्योत सब करठों से जयव्यित गूँजी। प्रतीक्षातुर प्राथ क्या ऐसे संबंद को किसी से पाने की प्रतीक्षा करते हैं।

'बघाई! बघाई!' एक साथ प्रस्तिकच में सभी सेविकाएँ, सभी माताएँ उठी और सब के नेत्र उस सजलजलदनील ज्योतिर्मय के मुख्यर स्थिर हो गये। मैया—ज्ञाल जलेन्द्ररी मैया है। गयी। उसका लाल—ज्योह, कितना सुकुमार है! उसे तो बहुने में भी प्राण् कॉगरे हैं। वह तो त्राप्त है। उस तो प्राण्ड कॉगरे हैं। वह तो त्राप्त है। इस ते ही क्या के स्था माता ने देखा और देखती रह गयी। वह हम रहा है—वह तो हम रहा है अपने विशाल लोचनों से मैया की ही और देखता। वह हम रहा है—वह ज्यानन्दयन—वह तो प्राणों को हास्य ही देने आया है, फिर रोये क्यों ? पर यह मैया कब तक उसे देखती रहेगी ? यह उठाती क्यों नहीं, वह इसी की स्टेहमयी गोद के लिये लालायित तो आया और यह उठाती ही नहीं। कोई कब तक प्रतीचा करें। की हम प्रतिचा करें। वह रोया रोया—रोते लगा वह। जैसे सबके आनन्दमन्न सतक्य प्राणोंको गित, चेतना देने के लिये ही वह रोया हो।

अरे ! यह दाज कहाँ से जा गया ? यह तो अमी घुटनों के बल ही चल पाता है। माता रोहिगी इसे सुला आपी थी। अब यह स्वयं अपने रत-पताने से उतर जाता है। माता को न देखकर उतर आया होगा। रोना तो यह जानता ही नहीं; पर यह अच्छा रहा! जन्म से लगभग वर्ष भर होने को आया ! यह सदा गुम-सुन रहने बाला—सेया हार गयी गुर-गुराकर, माता रोहिगी नेज भर कर कर बार-बार कहती रही-मुक पतिस्वा से पराक्ष्मुखा भाग्यहीना का यह पुत्र भला, क्या हुँसे !? बाला, गोपियों, सभी चक गये; पर यह न हँसा, न हँसा। इसके कोमल अव्हण अपरों पर स्थित कभी न आया। यह सदा अपरों नेक क्षेत्र कु सोचता-चा रहने बाला, बिलीजों से उदासीन, दूसरे होटें गाया। यह सदा अपर नेव किये कु को कुछ सोचता-चा रहने बाला, बिलीजों से उदासीन, दूसरे होटें गायकों में मी चुपचाप बैठे रहने बाला, आज यह इतना हँस क्यों रहा है ? अपने नवजात छोटे

भाई को रोते देख यह तो और भी हँसते-हँसते लोट-पोट होने लगा है। क्या हो गया है इसे ? इसके हास्य ने तो मैया के, माता रोहिणी के, सभी के आनन्द को अपार वढ़ा दिया है। यह तो अपने होटे भाई की ओर देख-देख कर हँसता ही जा रहा है। यह हास्य, यह उन्युक्त वाल-हास्य, जैसे वर्ष भर की सन्पूर्ण निरुद्ध हंसी आज ही पूरी कर लेगा।

माता रोहिणी—उनका दाऊ, बाज बह हँसते हँसते लीट-पोट हो रहा है! ठीक ही तो है—
बाज तो सबयं उनका हृदय बानन्द-मन्न हो गया है। इस नजजात नन्दनन्दन के श्रीपुख पर हृष्टि
गयी, माता को लगा कि यह इन्दीवसुप्दर उन्हीं की बोर देखकर हँस रहा है। हृदय—वहाँ तो
उस्ती समय बानन्दिन्यु हिलोरें लेने लगा। वहाँ कोई दुःख, कोई निनता कभी थी भी—ब्बब
उसका चिन्न भी कहाँ है। माता रोहिणी पित से दूर हैं—पुत्र का प्रफुल्ल कमलसुख देखकर भी वे
उस पितिवियोग की विपम वेदना को एक पल के लिय भी भूल नहीं सकी हैं, किंतु आज—मला,
इस नन्दनन्दन के सुख पर टिए पड़ने के पश्चान भी किसी के मनमें कोई दुःख रोग रह सकता है।
यह बानन्दपन—इसे देखकर तो फिर यही-यही रहता है। माता रोहिणी तो इसे देख रही हैं हुसी
को देख रही हैं आर अब उनके हृदय को सदा इनीको देखना है। अब तो वहाँ इसके प्रति उमेंड्र
हुए बातस्तर का अवायटस सामाज है। यह—यह चपल अभी से अपने पत्ते नन्दें अपरों मैं मन्द
कम्पन करता उन्हीं की ओर देखता, उन्हीं से तो जैसे कहता है जि 'यह मैया तो सुसे उन्हाता नहीं;
पर बड़ी माँ, वन्यों इस प्रकार देखती हैं? तू तो उटा ले! तू हो अपनी गोदमें चढ़ने का सौभाग्य दे
सुके! भला, बड़ी माँ—माता रोहिणी कब तक टाल हैं यह मूक अनुरोध—क्योर अब तो वह रोने
लगा है। माता ने ललक कर उटा लिया।

भैया—भैया तो देख रही है, वह तो एकटक देख रही है अपने इस जाल को। आनन्द के असीम उठक ने उसके रारीर को निश्चल बना दिया है। उसका जाल—उसका जाल यह और अब तो माता रोहिणी ने गोद में उटाकर जाल को उसके आहु में रख दिया। यह स्परी—यह अमृतस्यन्दी स्परी—यह क्या वाणी में आ सकता है।

. . . × ×

'बधाई! व्रजराज, वर्थाई! श्री यरोंदाजी की गोद में लाल आया! सेविका दोंड़ती आयी है। उसका करठ गद्दाद हो रहा है। वह त्रवराज को सन्देश देकर पुरस्कार प्राप्त करेगी? पुरस्कार तो उसे इस संवाद ने ही दे दिया। वह तो दोंड़ते दोंड़ते अपने करठ का हार उतारते आयी राज का मुख्य उद्गायक—पर रक्क की भाँति ललक कर लिया उसने हार। यह न्योद्धावर पाने को तो कोपाधिप तथा सुरेश भी ललक उठने! दासी का करठ—उसके लिये तो व्रजेश्वर ने अपना रल्दे हो कर बढ़ दिया। पर दासी ने उसे ले ही भर ति वर्षा है। यह न्योद्धावर पाने के हार उतार कर बढ़ा दिया। पर दासी ने उसे ले ही भर लिया है। वह अपने आप में कहाँ है जो यह वात कर बढ़ा दिया। पर दासी ने उसे ले ही भर लिया है। वह का दोड़ी जा रही है, दौड़ी जा रही है उपनन्दर्जी के गृह की और और अपने आप में उत्तर जा रही है। अप अपने साने ने कुमार पाया है! वधाई! वधाई!' दासी कहाँ देख रही है कि वह किससे कह रही है। सबसे—सारे प्रज के लोगों से उसे उसे हो वह नि हमा है और जन्म स्वार्थ—सारे प्रज के लोगों से उसे उसे हो वह नि हमा है श्री हम-सबसे—सारे प्रज के लोगों से उसे उसे हो वह नि हमा है और जन्म सबसे—सारे प्रज के लोगों से उसे हो सही दी और न्योद्धावर—क्या पाये और क्या जुटाये वह इस नन्दलाल पर, जैसे समक ही नहीं पाती।

'तन्दरायजी को पुत्र हुआ, वधाई !' 'श्री यशोदाजी ने लाल पाया ! वधाई !' 'वधाई ! वधाई ! ज़न का युवराज आया, वधाई !' दासियाँ, सेक्क, गोप, गोपियाँ, बालकू—सब तो दौड़ रहे हैं । सब तो दूसरों को यह परमानन्द्वायी समाचार झुनाने को आकुट हो उठे हैं !

चिपाई ! बघाई !' बाबा से, उपनत्दजी से, संनन्दजी से, दूसरे बड़े दृद्ध एवं मान्य गोपों से, इद्धाओं से कितने लोगों ने दौड़कर यह समाचार झुनाया—कौन गणना करे ! किसने कितने बार सुकाबा, यही किसे स्मरण हैं और किसने पहिले सुनाया—इसका क्या महत्व है कव । यह हृदव को भीर कर देने वाला परम ग्रुअ—मङ्गल संवाद—सभी सुनाने वाले जैसे पहिले ही सुना रहे हीं। हैं भी तो यही लगता है कि हमी पहिले सुना रहे हैं। क्या दिवा जाय—इसका पुरस्कार क्या ह्या जा सकता है। मिर्फ, रत्न, श्रामरण, गी, गज, श्रद्ध, कौन क्या दे रहा है, कैसे गणना हो। बहाँ सेवक तक सर्वस्य लुटाये दे रहे हैं, वहाँ गोर्पो की, श्रीनन्दराय के भार्यों की श्रीर श्रीनन्दराय की वात कैसे कड़ी जाय।

'श्रीक्षवराजकुमार की जय !' वार्षों के अधिष्ठाता जैसे स्वयं मूर्तिमान हो गये हैं। बन्दियों के बरोगान में राग अपनी रागिनियों एवं संतानों के साथ प्रत्यक्त हो गये हैं और मग-अती हंसवाहिनी तो इनकी वार्षी का स्पर्य पाकर आज अपने को कृतार्थ ही मान रही हैं। कलाकारों की समस्त कला आज साचान होकर रहनी है। नद्र नर्तक, कविगया—सवकी जन्म-जन्म की साचना को सार्थक होने का तो आज अचकारा मिला है।

×

'श्रीयशोदाजी ने खाल पाया!'गोपों ने सुना चौर दौड़े। 'चर्मी महर्षि शास्त्रिल्य नान्दी-सुख श्राद्ध करायेंगे! उससे पूर्व ही एक माँकी प्राप्त हो सकती है। देर हुई तो फिर छ: दिन प्रतीचा करनी होगी! कौन यह खबसर छोड़ दे।

'श्रीव्रजराज को कुमार हुआ।'' वृद्धों ने लकुट उठाये और चल पड़े। बालक तो कब के पहुँच गये दौढ़ते हुये नन्द्रभवन और उन्होंने तो अपने अद्भुत उपहारों का ढेर भी बहाँ लगा दिया।

गोपियों ने शीघता पूर्वक शृङ्कार किया। नृतन वस्त्र धारण किये। आभूषण सजाये और रत्नधाजों में मङ्गल द्रव्य एवं उपहार उठाये। 'बड़ी देर हो गयी! इस मङ्गल क्ष्मवस्त पर विना नृतन वस्त्र पिहें, विना आभरण जाना उचिन नहीं और कितनी देर तार्गी यह स्व करने में ।' वे अपने कोमल करों से थाल सम्हाल वही शीघता से चलीं। गित के कारण उनके केशों के पुष्पाभरण मार्ग में गिरते गये, माल पर स्वेद कण आये और श्वास की गित वह गयी; कहाँ ध्यान है इन वातों पर। नन्यभवन--नन्यभवन पहुँचना है। शीघता से पहुँचना है। जातकर्म के मङ्गलगीत में सिम्मिलत ही होना है और देखना है उस यशोवा-स्वक्त ।

'श्रीचरणों का आशीर्वाद सफल हुआ! श्रीत्रजेश्वर के गृह में पुत्र आया! प्रश्नु पक्षारं! महिंप शायिङक्य तो पहिल से प्रस्तुत हो गये थे। उनका यह अपार अतिथियगे, ये मूर्तिमान वप्-स्वरूप जाग-पूज्य ऋषिगाण-सक्केसन तो गफ साथ स्वयं उनके समीप कुछ ही पूर्व आये हैं। सकका तो एक ही स्वर है—'महिंप, हमारे नेत्र आपके उस लीलामय यजमान के श्रीयुक्त के दशैलों से पवित्र हों, अब तो आप ऐसी क्या करें!' ये सुरासुरवन्य महिंप बार-बार संकृतित होते हैं, जब ये उन्हें आवर देते हैं, पर उन्हें जब वह सर्वाराय आहर देने आ रहा है—महींप ने सबको उठ कर आसन देना चाहा और समाचार आया। समस्त ऋषिमण्डली, सम्पूर्ण विप्रवर्ग नन्यस्वम की और महींच नेत्र स्वरूप विप्रवर्ग नन्यस्वम की आप महींच के नेतृत्व में आतुर पदों से चला। उनका भुवन-पावन शक्काव और स्वस्तिवाचन—हिंशां सदा ही उससे निककृत्व होती हैं; पर आज तो उनमें अद्युत शिक्त, उल्लास एवं आनन्द का सामक्ष्य है।

नन्द-भवन—जहाँ अनन्त असीम आज नन्हा शिद्यु वन गया है, वह नन्दभवन आज असीम गया तो आध्यप कया। पूरा गोकुल आज एकंत्र हो गया है नन्दभवन में। ससस नारियों उस सुनि-क्त्र में व्या गयी हैं—केसे आ गयी हैं। यह कभी नहीं कहा जा सकेगा। पूरा गोयकुल प्राक्षया एक्त्र है और एक्त्र ही खा रहा है। वह सचल अन्निशिखाओं सा तेजोमय विप्रवर्ग। वाचा ने से पूर तक बदकर प्रतिपात किया भूमि में लेटकर और एक साथ वे शतशा अभय कर आशी-र वेचे फैल गये, जिनकी झाया लोकपालों के लिये भी चिरकाच्य रहा करती है। गोयों ने मार्ग ग और सुनिमण्डली प्राक्ष्य में का गवी।

'कुमार चिरजीवी हो !' भगवती पूर्णमासी-यं जगदन्विका-सी महिमामवी पक्षारी और उनका मधुमङ्गल यह तो साज्ञात मधु और मङ्गल दोनों है। भगवती के मना करने पर भी इसकी चक्कलता कहाँ जाती है। 'मेरा सखा!' यह तो नाच रहा है। अपने सलोने सखा को गोदमें उठाया

नहीं इसने संकोच मानकर-यही क्या कम है।

'लाल चिरञ्जीवी हो !' मैंया ने ऋखल फैलाकर विप्रपत्नियों एवं वृद्धा गोपियों का आशी-बोद प्रहर्ण किया। सभी गोपियों की वाणी आज हृदय की गद्गह वाणी है और एक ही बात, एक ही शब्द--'चिरस्त्रीवी हो !' कितना उल्लास है इस त्राशीर्वाद में और यह यशोदा का लाल--माता रोहिसी की गोद में यह धनसन्दर शिश-सबके नेत्रों ने जैसे कल्प-कल्पान्तर के पश्चात आज ज्योति पासी है और उसमें भी एक ही दृश्य है।

बाबा कल के द्वार पर आये-उपनन्दपत्नी ने धारे से नवजात शिशु को बढ़ा दिया अपने ही करों पर लेकर। इतना अपार सौन्दर्य, इतना मधरिम सौक्रमार्य और यह मन्द हास्य! किसी को उमकना नहीं पड़ा, किसी को अकना या आगे बढ़ना नहीं पड़ा-जैसे वह शिश प्रत्येक के सन्मुख ही है। सबके नेत्रों ने अपना परम धन देखा। ऋषिगरा, मनिमण्डली, विप्रवर्ग, गोपगरा, सभी एक

न्नरा नीरव—निःशब्द, शान्त हो गये।

वह गूँजी गौद्यों की हुकार, वह उठा वृषभों का गर्जन, वह सिंहों की गर्जना, सृगों की पकार मयरों को केकानाद और पिनयों का कोलाहल-तब क्या नन्द्रभवन के द्वार पर एकत्र इस का-प्रसिद्धों के ठठ ने भी इस छवि का वहीं से साजात प्राप्त कर लिया ? यह क्या उनका जय-घोष है ? है तो यह ऐसा ही उमंग एवं उल्लास भरा।

बाबा ने अपने नवजात कुमार का चन्द्रमुख देखा! अब क्या उन्हें पता है कि वे कहाँ हैं, क्या करना है। उपनन्दजी ने सन्दाला, श्रभी उनको कालिन्दी में स्नान करना है। स्नान तो हुआ, पर कैसे हमा-कीन कह सकता है। बाबा को तो उपनन्दपत्नी के करों पर वह नवनीत सकुमार नील-ज्योति सम्मुख ही दीखता है।

पूर्वाभिमुख दीप-स्थापन, भगवान् गरापाते का पूजन, मातृकाओं का पूजन कब कैसे हुआ, बाबा को कुछ पता नहीं। बाबा को पता नहीं कि महर्षि ने स्वर्णदान का संकल्प करवाया है और कलश-स्थापन तथा नवप्रहपूजन होगया है। उनका शरीर तो जैसे यन्त्र की भाँति चेष्टा करता रहा है।

'क़मार को इसे अनामिका से घटा देना है! यह स्वर्णपात्र में मधुमिश्रित गोधृत और महर्षि कहते हैं कि इसे चटाना है। इस नील सुन्दर के पतले अधरों में यह मधु लगाना है। पता नहीं धनामिका में मध- घृत लेकर वावा क्या सोचने लगे हैं। क्या सोचने लगे हैं वे। वे तो इस प्रकार उँगली मुख से स्पर्श करा रहे हैं. जैसे बहुत सावधान रहना आवश्यक हो इसमें भी। यह मध और घत-वह नन्द-नन्दन, इसने तो मख खोल दिया है। वहा मीठा लगा है, अभी चाटना भी नहीं आता इसे तो।

बाबा, श्रव श्रपने इस इन्दीवरदलस्याम के कान में मन्त्र पढें श्रौर उसके शरीर पर हाथ फेरें—ये क्या मन्त्र पढ़ सकेंगे? यह गद्गद करठ, यह कम्पित कर और रोमाञ्चित सर्वोङ्ग-महर्षि शाखिडल्य की विधि ही कहाँ किया पर अब निर्भर करती है। पाँच महर्षियों ने प्रायोच्चारण किया, अभिस्पर्श हुआ और मैया ने सन्त्र श्रवण कर लिया; महर्षि शाब्डिल्य की भाव-विभोर वास्पी ने महपट पूर्ण कर दिया सब और यह भूखा भी तो होगा। अब इसे जननी के अह में जाना चाहिये!

प्रसुतिकज्ञ में उपनन्दपत्नी ने प्रजरानी की शब्या के नीचे जलपूर्ण कुम्भ रस्न दिया है। भूसंस्कार पाँचों ही हो चुके और अग्निदेव तो अब यहाँ प्रातः साथं तन्दुलकरण एवं सर्वप की क्राहिति प्राप्त करेंगे ही। उन्हीं पर तो इस प्रस्तिनगृह की रचाका भार है। उनकी निर्धूम लाल-काल लपटें —वे स्पष्ट कहते हैं कि इस सीमान्य की पाकर वे प्रमत्त हो ही नहीं सकते।

'श्री ब्रांजराज-कसार की जय!' गगन में जयनाद हुआ गरु-गम्भीर ध्वति से। देववाध क्योर अधिक स्वरित हुए और पुष्पों की राशि नन्द-प्राङ्गण में आयी।

'श्री नन्दलाल की जय!' बाहर बाजों पर एक साथ ध्वनि उठी और मागध, सूत, बन्दी

जनीं के जबघोष में प्राक्रण के गोपों का करठ एक हो गया।

١.

=

विशों ने शक्क लगाये अधरों से और महर्षि शारिडल्य के साथ समस्त ऋषिवर्ग सस्वर स्वस्तिपाठ करने लगा। आज जैसे सभी ऋषि किसी-त-किसी प्रकार इस तन्द्रतन्द्रत के पौरोहित्य में कोई अंश प्राप्त कर ही लेना चाहते हैं। विधिपूर्वक जातकर्म-संस्कार हो चुका। कुलदेवता, प्राम-देवता. इष्टदेवता. लोकपालादि ने प्राप्त कर लिये अपने भाग और पितरों के निमित्त नान्दीमस-श्राद्ध तो होना ही था।

'मैं व्यक्तिक्चन हूँ ! श्रीचरणों में मैं क्या निवेदित करूँ। यहाँ जो कुछ है, गोकुल का सम्पूर्ण वैभव तो श्रीचर्णों का ही प्रसाद है।' वावा ने अन्त में महर्षि शाव्डिल्य के पावन पदों में मस्तक रक्खा। एक लच्च सवत्सा, सुपृष्टा, कपिला, स्वर्णरत्न शृङ्क एवं खरों से मण्डित, रत्नाभरण-भूषिता, गायें, तिलकी सात पर्वताकार ढेरियाँ, जो पूरी कौशेय वस्त्रों से आच्छादित करके रह्नों से ढक दी गयी हैं--यह दिल्ला है आचार्य के लिये और अजेश्वर को अत्यन्त संकोच हो रहा है कैसे वे इस चढ़ रिचिए। का उल्लेख करें।

महर्षि शारिष्ठल्य तो गोकुल के आचार्य हैं, वे तो सदा से अजराज की श्रद्धापूत दिस्रणा स्वीकार करते आये हैं; पर आज तो उस करणाद, शिलाद, परमतापस, नितान्त निःश्वृह ऋषियों ने जो परिमह का नाम सनकर भी वहाँ से प्रस्थान कर दिया करते हैं. नन्दराय की सहस्रशः धेन, स्वर्ण, तिल, रब्लादि की दक्षिणा अत्यन्त उल्लास एवं आमहपूर्वक स्वीकार की। आज की दक्षिणा-तप जेसकी भावना से परिपृत होता है, कौन उसकी बाङ्खा न करे।

जातकर्म पूर्ण हुन्ना। महर्षि को विदा होना है, विदा होना ही चाहिये। सुनिमण्डली, हेजबन्द-कैसे नेत्र हटाये जायँ इस सौन्दर्य राशि से। आशीर्वाट-आज ही तो वागी को सफल

ोना है। युग-युग की तपस्या आज इस शिशु को आशीर्वाद देकर ही तो सार्थक हुई।

महर्षि ने प्रस्थान किया-जैसे अन्तर के आह्नाद पर जो एक मर्यादा का सूद्रम प्रतिबन्ध ा. वह भी दर हो गया ! गोपियों के मङ्गलगान के साथ वन्दियों का यशोगान, गोपों की जय-विन और यह गायों की हंकति और अब तो गोपों ने परस्पर एक दसरे को गले लगाना, उल्लाना, त्य करना प्रारम्भ कर दिया है। ब्रजेश्वर के साथ गोपमण्डल ब्रन्तःपुर से बाहर आया और निन्दजी ने हँसते हए ब्रजपित को केसर-मिले दिध से स्नान करा दिया। यह चला कम-दुग्ध, घि, केसर, नवनीत, हरिद्रा-मिला सुगन्धित तैल, और समीप कुछ न मिले तो जल ही सही— ह उमंग, यह जल्लास, यह रङ्गोत्सव-भला, कहीं होलिका का वसन्तोत्सव इसका स्वप्न भी ख सकता है ?

. ये—ये महर्षिगरा भी क्या वालोचित विनोद करते हैं ? ये महागम्भीर शारिडल्य े—ब्याज ये भी दिष मिष्टित कर रहे हैं दूसरों के मुख पर; ब्रोर विमों ने उन्हें तो पूरा स्नान ही रा दिया है। बन्ततः नभ के ये जनः-तपः के परम तापस, ये सप्तर्षि, ये कुमार-वृतुष्टय—जब नभ ही कैसर-बृष्टि हो रही है, पुरुषों के पावन पराग का रक्नोत्सव चल रहा है, तो महर्षि शास्टिहल्य । मरडल कैसे गम्भीर बना रहे और गम्भीर ही तो है वह । गोपों का यह उल्लास, उपनन्दजी, से प्रतिष्ठित बुद्ध का यह आनन्दमग्न द्धिप्रक्तेप-सनिमर्डली अपने इन यजमानों के स्तर से तो गम्भीर रह सकती है। अन्तर में जो अपार उमंग है-कोई कैसे उसे रोक रहे।

गोप तो बात्मविभोर हैं चौर विभोर तो हैं ये गायें, वृषभ, बछड़े तथा बनपशु तक। ज कहाँ कोई अपने को पहिचानता है। गोष्टों से और वन से भी पशु भाग आये हैं। गोप पर- विश्ववर्ग ने अपनी अनिनयों छठाई और वे छकड़ों पर प्रथम विराजमान हुए। टीके के लिये उनकी अनुमति मिल ही गयी है। गोपों ने यथासम्भव शीधता की। गोपियों ने लाजा, अचल, विश्व, दूबी, हरिहा, पुष्प की छुष्टिके द्वारा अपनी मङ्गलकामना भेजी उनके साथ और हुपमानुजी का जब टीका जा रहा है तब ऐसी दशा में अिकीर्तिया के प्राङ्गण में आज उनको एकत्र होकर सहोत्सव करना ही है।

श्री बुषमानुजी ने कितनी शीवता की, कितनी तीव गति से खाये उनके शतरा छुकड़े। मध्याब होते-होते तो गोकल की सीमा से उनका शक्कताद गँज गया खौर खब तो गोकल से बाय-

ध्वनि बढती आ रही है।

धीश्वर की दोनों भजाओं में भर लिया।

'मैं इनके स्पर्ग का अधिकार माँगने आया हूँ आज युवराज की न्योक्षावर में !' श्री वृष-भानुजी ने अपना अभिग्राय संकेत में भी स्पष्ट कर दिया और वह तो स्पष्ट न करने पर भी सदा से सुनिश्चित है।

'वह तो है ही आपका पुत्र !' व्रजेश्वर की सरलता अतुलनीय ही रहेगी सर्वेदा । 'ग्रहर्षि गापिडल्य को आप आमन्त्रित करें ! मैं कुमार को अपना बना लेना चाहता हूँ उन

'महाय शास्त्रव्य वास्त्रव्य का आप आमान्त्रत कर: भ कुमार का अपना बना लना चाहता हूं उन की साझीमें !' औषुरामानुजी आनन्द-गुदाद हूँ आज । 'खीर आप अपनी उस तली को सम्हालिबे !' बार्यों के भ्वर में अनुराग के दिन्य राग आये । दोनों दलों के गोपों ने परस्प अक्कमाल

बायों के स्वर से अनुराग के रिज्य राग आये। दोनों देलों के गापा ने परस्पर अक्कमाल दी और परस्पर उनका परिहास, दिध-प्रचेष चलने लगा। गोकुल के गृहों से हरिहा, केसर की बुष्टि ने स्नान करा दिया सबको। गोपियों के कलकरण में जन्म के गीतों के साथ टीके के प्रख्य के मञ्जुल गीत आये।

्र प्रातः से दूरस्थ धामों, गोष्ठां स गोपों क समुदाय चाते ही जा रहे हैं। उनके दल तो राजि तक चाते रहेंगे। जब ने युक्शज पाया है, चाज गोपों के चानन्द, उल्लास की सीमा नहीं है। चाज गृहों में, मामों में, गोष्ठों में चौर पथ में--सब कही उत्सव, बाब, उत्य की धूम है। गोकुल में गोपों के ये नृतन दल – जैसे पल-पल वह चानन्दाध्यि नवीन होता जा रहा है! बढ़ता जा रहा है।

गोपों की उमंग, उनके उपहार और अजपति द्वारा उनका सत्कार, उनको बरनाभूषणों से सजाना—चल रहा है अविराम और चल रहा है अविराम गोपियों का सङ्गलगान। वार्षों का विशेष मञ्जल राग।

धरा--व्यवधरा की खाज शोभा कोई कहे कैसे। प्रत्येक पापाए ज्योतिर्मय मिए ूँ हैंबेन गया है। प्रत्येक एए अपने जनतर के असीम अनुराग से पत्र-पत्र में पुष्पित हो उठा है और तर्ं यह .लवत।-ये तो रसपाराओं में गिरि-निर्मरों की समता करके रहेंगे।

श्राज तो किपयों की किलक में भी केकिता की हृदयस्परीं कुहक आर्ग स् वैठी है! केसर्र का उन्नाद जब घनगम्भीर भञ्जुयोष हो गया हो—कानन के कलकंठों की। व व्यक्ति का वर्णन किस प्रकार हो।

धरा त्राज धन्य हुई है और नेत्र को उसपर क्षपने को ही जैसे न्यं स<sup>नो</sup>डावर कर देना है। देववाच, सुमनदृष्टि, अप्सराओं के नृत्य, गन्धवँकि गान विरस्तित भले न हों, धर्ग क<sup>्रा</sup>री में — त्रजर्मे गोडुल में यह जो महोत्सव चल रहा है, उसके सम्मुख अमरावती की इस जर्मग हाँ <sup>ही</sup> ओर कौन थ्यान है।

वह नवजलधर-मुन्दर, इन्दीबरवल श्याम—वह रहा मैर्या की गोद में। बे लाल-चाल नवनीतमुकुमार चरण, छोटे पतले कथर, बुँघराली काली वा मलक के कौर बार-बार खुलते, बंद होते श्ररुणाभ चपल लोचन। वह मन्द-मन्द मुस्कराता—जहाँ-र, केर्रे स्थिर एकटक देखता, अपने नन्दें करों की श्ररुणाई को ग्रुट्वियों में दवाये कमी-कभी हार्यों को तनि किनीनक उठाता नन्द- ्नास्वन । यह वज्ञपर स्वर्षिम रोमराजि, वह उठता-बैठता त्रिवलीसुन्दर उदर और वह कुसुम-कोमज क्योतिर्मय श्रीष्यक्र ।

वह है अपने अनुज को घेरकर बैठा-सा दाऊ। वह अपने चपल करों से बार-बार इसे बूने का प्रयत्न करता है। भना, इन गोपियों की बात कैसे समझ ले वह। वह इक्क कह रहा है— यह बेहा कहा कहा रहा है। छोटे भाई से ही तो उक्क कह रहा है। कहाँ वह किसी दूसरे की ओर देखता है। ये क्यों उसे अपने इस छोटे भाई को छूने नहीं देतीं ......

यह मैया—यह तो अपने लाल को ही एकटक देख रही है। नेत्र कहाँ एम होते हैं। सबकी सम्हाल करनी है, सबका सत्कार करना है, माता रोहियी आज अत्यन्त ज्यस्त हैं, किंतु तनिक-तनिक हैर में क्या वे केवल ब्यवस्था देखा है। यहाँ फाँक जाती हैं। उनके नेत्र भी तो इस झिव पर ललक उठते हैं और व्यवस्था—भला, यहाँ की व्यवस्था क्या दासियों पर को हो जा सकती है। जैसे उनका इत्य तो यही है—कहीं कोई तुटिन हो। कोई दासी अनिन में सुगनिव पुप देना इक्स क्या भूल जा माझल नरीप कहीं कम्पन तहो। कोई वायु किसी यवनिका के हटने से न आने लगा हो।' उनहें कुछ-न-कुछ ध्यान में आ ही जाता है और उसे देख लोने स्वयं ही आना है उनको।

श्रीनदेव इससे उपयुक्त स्थान कहाँ पावेंगे। वे तो श्रपनी लाल लपटों से श्रविचल हो गये हैं। सुपुलित शस्त्रों की प्रभा में जैसे उनके देवता ही श्रा विराजे हों। निष्कम्प, उज्ज्वल हीप-उप्रोति मिरियों का प्रकाश भले प्राप्त न करे, श्राज उसे श्रपने महनीय महत्त्वका बीघ है। श्राज भला, उसे बाय किंग्यत कर सकता है।

वह इस प्रकोष्ठका, अजका, विश्वका, हृदयों का श्रिष्टिशता। वह धन्य लोचना का शास्वत सौभाग्य। वह श्रीनन्दरानी का अङ्कभूषणः। उसने अपने पत्तक बंद कर लिये हैं। अब सम्भवतः वह सोयेगा। सोयेगा वह मैया की अङ्कभूष्या में अब।



Ä

## पूतना-परित्राख

'ब्रहो बकीयं स्तनकालकूटं जिधासवापाययदप्यसाध्वी । लेभे गति धाञ्युचिता ततोऽन्यं कं वा दयालुं शररां व्रजेम ॥'

—भागवत ३।२।२३

'कंस वड़ा क्र है, किसी को भी कष्ट देते में उसे पता नहीं क्यों प्रसन्तवा होती है। यदु-बंशियों से—विशंपतः वृध्यिवंश के लोगों से वो उसने इधर सिंहासन पर बैठने के परचात से ही शतुता कर रक्सी है। तिन्य कोई-स-कोई बहाने उन्हें उत्पीहित करने के हुदात ही रचना असुरों से सङ्ग है, अतः उसकी प्रवृत्ति भी आसुरी हो गयी है। सुता है—उसी के आदेश से उसके असुरा अनुवन स्थान-स्थान पर तपोवनों का विनाश कर रहे हैं। मयुरा में कोई भी औत यक्ष सम्भव नहीं रहा है। ऐसी दशा में उसे ऐसा कोई तिनक भी अवसर नहीं देना चाहिये कि गोकुल में वह कोई उत्पात करने का मार्ग निकाले। गोकुल का यह आहोगाय—त्रियुवनवन्दित ऋषि-गए। यहाँ अतिथि हुए। कंस के अनुवरों हारा उत्पीहित आक्षमों के मुनिगए भी बहुत आ गये यहाँ। कंस को यह सब भवा, अविदित केसे रहेगा। वह गोकुल से प्रसन्त तो है नहीं, पर उसे कोई बहाना नहीं मिलना चाहिये। वार्षिक कर देने का यह समय हो गया है। ठीक समय पर दी कर दे देना उचित है। और सभी लोगों को चलकर स्वयं कर देना चाहिये। सेवकों हारा कर भिजवाने में 'राजा का अपमान किया गया' यह बहाना बनाने को अवकाश तो रहेगा हो।'

नन्दनन्दन की यह पष्टी की पावन राजि—श्रव तो महोत्सव से आन्त गोप श्रापेरात्रि के प्रधात तिरू एकत्र वेठ गये हैं। श्रमी ही श्रीष्टपमातृजी को समय मिला है श्रीर वे क्या कभी श्रप्यात तिरू एकत्र वेठ गये हैं। श्रमी ही श्रीष्टपमातृजी को समय मिला है श्रीर वे क्या कभी श्रप्यात है। गोप श्रान्त हैं श्रीर उल्लास में हैं, किंतु श्रभी ही मश्रुरा को प्रस्थात करने की प्रस्तुति में सब लोग लगें तो जाह्मग्रहर्त में श्रस्क के प्रस्तुति में सब लोग लगें तो जाह्मग्रहर्त में श्रस्क के प्रस्तुति में सब लोग लगें तो जाह्मग्रहर्त में श्रस्क के प्रस्तुति में सब लोग लगें तो जाह्मग्रहर्त में श्रस्क के प्रस्तुति में सब लोग लगें तो जाह्मग्रहर्त में श्रस्क के प्रस्तुति में सब लोग लगें तो जाह्मग्रहर्त में श्रस्क के प्रस्तुति में

नहीं ही मिलना चाहिये।

alaini kila <u>sebesaka</u> wasa wa s

गोप इस मन्त्रणा को कहाँ सुन पाते हैं। उनके सम्मुख तो अब भी आज की वह छटा है, उनका मन तो अभी उससे निकल ही नहीं पाता। महिंग शाष्टिक्तय में आज निजेल उपवास किया था। सार्यकाल ही वे नन्द्रभवन पथारे। राशि-राशि तन्द्रल की विदेक कोंप रवन्दिने कुमार किया था। सार्यकाल ही वे नन्द्रभवन पथारे। राशि-राशि तन्द्रल की दिक्काओं पर कन्द्रिने कुमार कार्तिक एवं पछींदेश को प्रतिष्ठित कराया। भगवान गत्पपति तो प्रथम-पृत्य हैं ही। मातृका, नवमह, कलशादि का पृजन, वसीधौरापात और कुमार कार्तिक तथा पछी का पृजन भी होना ही था। अनिन्दरासी जब अपने लाल को अब्ह में लेकर अजराज के वाममाग में आसीन हुई-महर्षि का मन्त्रपात, विग्रें का सामगान, जययोध, सब स्तेहाई हो उठे और जब दम्पति ने कर जोककर कुमार कार्तिक एवं पछी देशी की सुति की-नोपों को लगाता है कि अब भी वे परमुख मयूरासन देव-सेनापति एवं वे देवमाया अपनी तेजोमूर्ति में प्रयस्त ही हैं।

श्रीनन्दनजी—ने ज़जराज के लघुआता; ज़जराज क्या इनसे राहु-वेघ को कहनेवाले थे। राहु-वेघ —मला इस वेंड्यद्वार में हल्ली, खुपारी, रवेत सर्वेष की पोटली न बाँधी जाय तो भी क्या—पर तन्दनजी ने जब धगुष-वाण उठा लिया तो पोटली कंपनी ही थी। वे अपना भाग कैसे कोंड़ रें। उनका अभोप लक्य—जनसे अच्छा कीन राहु-वेघ कर सकता था क्योर उन्होंने तो उसी समय इसकी प्रस्तुति कर ती जब नन्हें युवराज के भूनि-सर्रों की बात आथी। गोकुल का यह

पिन्दित हृदय-इसका परम सुकुमार अङ्ग क्या भूत्पर्श के योग्य है-वे तो इसे देखने में समर्थ नहीं क्रि। धनव-बास लेना तो एक बहाना था। मैया और बाबा ही कहाँ अपने लाल को अमि पर दुसने में समर्थ थे। भू-स्पर्श का तो नाम हुआ और चलने लगी मगवान आदित्य एवं चन्द्रदेव की स्तित । पर नन्दनजी तो जान-वृक्तकर हटे सो हटे और आये ही तब जब ब्रजेन्द्र आचार्य-पूजन कर चुके। उन्होंने ज्या चढ़ायी और गगनभेदी घरटानाद के मध्य पोटली चिछडे उद्व गयी। ब्रजरासी ने आज अपने देवर के धतुष और बास की पूजा की थी। उनके मङ्गल-करों की अर्चा की आशा में ही वह धनप जो आया था।

'यह भी कोई बात है, मैया, मैं अगुरु लाता हूँ, तू यह धूप तो रोक दे!' मधुमझल नालक होकर भी ठीक कहता है। सर्वप, सैन्धव नमक तथा निस्वपत्र की यह धूनी—क्या हुआ जो समें घृत पड़ा है। इससे भी श्रागे मरोड़फल, केंचुल, सम्हालूबीज, बच, कूट, सरसी और विल्वपत्र की धूनी, नन्दनन्दन के लिये कितना तीक्या होगा यह धूम ! स्रोपधियों की यह धूनी बावरयक होगी-हो सकती है; उपनन्दर्जी ने इसकी व्यवस्था की है; किंतु अगुरु-धूम्र इसको अपनी

मधर मादक सरिभ में आत्मसात करले--यह तो होना ही चाहिये।

'मैया बड़ी अच्छी है, देखो न ! यह पूत्रों और बड़ियों की माला ! इसमें बड़े-बड़े मोदकों ही माला और लटकाओ ! भला, मोदकों के बिना क्या पूर भले लगते हैं !' मधुमङ्गल तो गोपियों को बाममाने लगा है कि सब अपने अपने द्वार पर इसी प्रकार नित्य पए और मोदकों की मालाएँ लट-काया करें: बहियों की माला न भी लटकायी जाय तो कोई बात नहीं। 'लेकिन यह काला-काला अजा-पुत्र (बकरा) क्यों यहाँ बाँध दिया है ? भगा दो यहाँ से इसे और यह द्वार से बाहर मूसल हैयां......!'गोपियाँ हँस पड़ी यह देखकर कि शिशु-कोष्ठ-रचक सशस्त्र सेवक को देखकर मधुमङ्गल त्रनिक रुका बोलते-बोलते श्रौर यह नटस्वट श्रँगुठा दिसाकर, गुख बनाकर उसे चिदाने लगा। मुक्तितों से ही मटकने लगा, मानो कहता हो—'महोदय, यहाँ से चलते बनिये! यह मैया का घर है। ये पुए मेरे हैं और बहत लालचहो तो इन बडियों को मैं तुन्हें दे दुँगा! मुक्ते अपने शख दिखाओंगे तो यह अँगठा बतादँगा !

'नीलमिशा मैया के गोद में सो गया है। इसके कमलनेत्र बंद हो गये हैं छौर झजेन्द्र विप्रा को......।' गोपों के चित्त में तो अब भी यह प्रत्यच ही है। वे तो अब भी देख रहे हैं यही सव। कंस-वड़ा कर है।' सब चौंके--'कंस कहाँ आया!' यह तो श्रीव्रवभातजी कुछ कह रहे

हैं। कस को कर देना है!

यह जो ब्रजराज-कुमार का जन्मोत्सव चल रहा है, यह दो-एक दिन में तो समाप्त होने से रहा। किन्त इस उल्लास में कहीं कर कंस बाधा न दे। उसे कर देने का समय श्रा गया—इसका श्रतिवर्तन उचित नहीं।

'सुना है श्रीवसुदेवजी कारागार से मुक्त हो गये हैं। मेरे वे परम सुहृद् बन्धु—वर्षों तक उन्होंने बंदीगृह का अपार कष्ट भोगा। उनसे मिलने को मेरा हृदय स्वयं आतुर है। मैं ही उन्हें पत्र-जन्म का समाचार दँगा। कितने प्रसन्न होंगे वे !' श्रीनन्दराय ने मधुरा जाने में दसरा ही लाभ देख लिया।

'पिहले राजा का कर दिया जाना चाहिये! कंस को यह नहीं लगना चाहिये कि गोकुल ने उसकी अपेजा वसुदेवजी को अधिक सम्मानित किया है।' श्रीवृषभानुजी ने सावधान किया !

वे ही तो ऐसे अवसरों पर सदा व्रजपति के मार्गदर्शक बनते हैं।

गोपों ने झकड़े जोते; दिध, दुग्ध, नवनीत, घृत के कुन्म भरे गये उनमें। गोपों की जब गौ एवं गोरस ही सम्पत्ति हैं, तब वे इन्हीं को तो वार्षिक-कर के रूप में देंगे। गोरस से भरे शतशः हकड़े मथुरा की खोर प्रस्तुत हुए।

'समस्त विप्रवर्ग की अपने प्रामों से ऋषिक रचा की जाय! महर्षि शारिडल्य के आश्रम वनके परम पुज्य अतिथियों के समीप कोई उत्पात न होने पाये।' अजेश्वर ने रक्कों को नियुक्त

हिया गोक्कव की रहा के लिये। सराज, सबत, विश्वस्त, सावधान सेवकों की सन्यक् व्यवस्था हुई। प्रत्येक गृह, प्रत्येक गोष्ट रिवत रहना वाहिये; किंतु आजकत विमों के यह तथा ऋषि-भाभगों में सहुरों के अधिक उप्पत्त होने लगे हैं; इस सम्बन्ध में बहुत सावधान रहने की आवरयकता है। साधाबी सहुर पता मही कर किस रूप में, कैसे आ पहुँचें। रहा की अव्यधिक व्यवस्था करके स्वयं क्रोवहोंने सब देखा और सबको बार-बार सावधान किया।

भेरे भाई—आज वर्षों के पश्चात् में उनके दर्शन कहँगा !' वसुदेवजी के आतन्त की सीमा नहीं। उनका भवन सजित होने लगा। बिना आदेश के ही सेवकों ने स्वागत की व्यवस्था आरम्भ कर दी।

'ऐसे मेरे भाग्य कहाँ हैं!' वसुदेवजी ने सेवकों को रोका। कोई वड़ी व्यवस्था—भव्य स्वागत का यह अवसर नहीं। किसी प्रकार कुछ ज्वलों को मिल लिया जाय, यही बहुत है। पता नहीं साधुरानरेश कस कव किस कारण संदेह करने लगें। इस संदेह का भय न होता—सदुदेवजी क्या इस प्रकार प्रतीज्ञ करते जुपनाय बैठ कर। वे सुनते ही मिलने आधुर परों से चले गये होते। भाई—भाई नन्दराय आ रहे हैं वर्ण पर और जनका साधारण स्वागत भी शक्य नहीं। इस विष-शता—इस व्यथा को दूसरा कैसे समझेगा। श्रीदेवकीजी—क्या-क्या मनमें आया और चला गया। क्या-क्या जानना है, क्या-क्या पूछना है, कम-स्ते-कम रोहिएलीजी का, उनके पुत्र का और गया। वि, नदी—इस और से आगे की वात तो मनमें भी नहीं लानी है; किंतु यह भी क्या पृक्ष जा सकेगा!

'श्रीनन्दराय आये हैं!' कितनी उमंग, कितना आनन्द उठता है और दूसरे ही च्छा जैसे वह पिस उठता है। 'श्रीजपति गोपे! के साथ मधुरा जा गये हैं। गोकुल सूना है उनसे। कंसका वह आदेश—अपने श्रप्तर अनुचरों में उसकी वह मन्त्रणा—इस दिन और उससे कम के शिष्टाओं को सार देने का वह प्रसाय—नारायण मङ्गल करें!' वसुदेवजी का हृदय जैसे ससल उठता है। 'वीड़ जायें, वीड़ जायें प्रजयति के समीप और कह दें, आप लीटिये—लीटिये शीघ्र गोकुल!'

'शीनन्दरायजी खा रहे हैं !? सेवकों ने दीड़कर समाचार दिया। श्रीश्रजपित को सता, राजसदन में क्यों विलम्ब होना था। कर दिया, नरेरा को श्रमिवादन किया और विदा हुए। न कंस को उनसे कोई प्रशंकर करना या सहानुपूति प्रकट करनी थी और न उन्हें कंस से कोई प्रयोजन था। कंस को अपने सिंहासन का गई है। वह हन गोपी से बोलकर खपने को तुच्छ नहीं सिद्ध करना चाहता। मथुराका राज्य-सिंहासन सदासे गोड़ुल का सम्मान करता खाया, यह कोई खादरों प्रया नहीं कंस को टिए में। श्रीत्रजपित का हत्य तो और कहीं है। वे स्वयं चाहते हैं कि नरेरा उनसे इन्न न पूर्ण, उन्ह न कहें। उन्हें दो क्या भी रोकान जाय। कंस का व्यवहार उनके लिये तो खाड़का हो जान पड़ा। सिंहासन को श्रमिवादन किया और लौट पड़े। उन्हें तो शीव्रता है वसुविजती से मिलने की।

'श्रीनन्दरायजी चा रहे हैं!' बसुदेवजी ने सुना चौर दौड़ पड़े। बस्त्र अस्त व्यस्त गिरा, उत्तरीय मागे में भूमि पर लोटता चला— वे दौड़े, दौड़े—जैसे कोई रह्न निधि लूटने दौड़ा हो। वे दौड़े श्रीनन्दरायजी, देखते ही दौड़े वे दोनों बादु फैला कर चौर होनों ने एक दूसरे को हृदय से लगा लिया, लगाये रहे। हारीर रोमाखित हो गया, नेजों से अशु गिरते रहे, दोनों अहुमाल दिये को दे रहे। वृड़ी कठिनता से कुछ पैये आया। बसुदेवजी ने सभी सम्मान्य गोजें को गत्ने लगाया। आसन, अच्ये, पाय—मता, ऐसे प्राथिव अभ्यागत क्या बार-बार प्राप्त होते हैं।

'आप स्वस्थ तो हैं!' करूठ भर आया अजेरा का यह प्रश्न करते हुए भी। जो वर्षों से

बन्दी रहा हो, उसके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जिज्ञासा तो स्वामाविक है; पर खौर पूछा भी क्या जाव । जंस ने खौर क्या पछने योग्य यहाँ शेष रहने दिया है ।

'आई, आज मेरा परम सौभाग्य है जो मैंने आपका दर्शन पाया। मेरे लिये तो आपका परमिय दर्शन आयान दुलेंग ही था।' वधुववजी भला, उस प्रश्न का क्या उत्तर हैं, जिसके पूकतें भी कोश हुआ है और उनके धास समय भी कहाँ है। उत्तक हुए यो ते ज्याकुल हो रहा है कुछ धुनने को—अपने उन अन्नर हुए को है कि प्रत्न हुए को ते ज्याकुल हो रहा है कुछ धुनने को—अपने उन अन्नर के मूर्तिमार आहाद शिद्धाओं के सम्बन्ध में कुछ धुनने को। उन्होंने सीचे ही विषय को लिया—यह अत्यन्त सीभाग्य का फल है कि इस मौदावस्ता में जब कि सम्तान की आशा जा चुन्नी थी, आपने सन्तित प्राप्त को। उत्तिन आशा को नहीं चाहती कि वधुदेवजी इस समय उस कन्या का समर्ख करें। वे तो पूछते ही जा रहे हैं—"अन्य शुक्त का सहित हैं चुन्हारा वह बुहहन फल-पूफ एवं हणों से पूर्ण तो है ? वहाँ पर्योग जल तो रहता है ? क्या कहूँ, भाग्य बड़ा कलवान् है। श्रवजन भी भाग्य की प्ररंखा से प्रवाह में पड़े तिनकों की भांति सदा एकत्र नहीं रह पाते। आहें, भाग्य के कारण चुन्हारे यहाँ जो मेरा पुत्र है, वह प्रसन्न तो है ? में जानता हूँ कि चुन्हारा उसपर पुत्र से भी अधिक स्नेह हैं। तुम उसे हृदय से प्यार करते हो और अब वो वह तुन्हें अपना पिता ही सानता होगा ? क्या अवस्त हो गया और नेजों से ट्रा-ट्रा बिन्दी तिरते लगे।

श्रीव्रजपित ने भी अपने नेत्र पींछे और अपने को सम्हाला। विपयान्तर करना ही एकमात्र उपाय है इस समय। भला, किस योग्य हैं वे! यह तो वसुदेवजी की कुपा है, श्रीरोहिणीजी का असुप्रह है कि वे गोकुल में हैं। कहाँ सेवा हो सफती है उनकी। अजेश बहुत सहुचित हुए इस सम्बर्ध पा वेद किस कर के से दूसरा हो बात कही न्यहत ही दुख की बात है कि सने ने देवकी से उनहों ने यह किस कर दे दूसरा ही बात कही न्यहत ही दुख की बात है कि सने ने देवकी से उनका हुए आपके बहुत से पुत्र मार दिये। अन्त में एक कन्या बची मी तो वह सहस्रीर स्वर्ग चली गयी। अवश्य ही मनुष्य का जीवन माग्य पर ही निभर है और भाग्य ही बलवान है। की पारव्य के तुत्व को जान लेते हैं, वे फिर मोहित नहीं होते। आपती परम झानी हैं, भाग्य के

कल का जानते हैं; अतः आप को शोक नहीं करना चाहिये!

<sup>57</sup> 'गोकुल में उत्पात हैं !' श्रीत्रजपति और सब गोप चौंके। ये वसुदेवजी अकारण भला, ऐसी 17 कह सकते हैं। ये तो बड़ी गम्भीरता से कह ्रहे हैं। सब-के-सब उठ खड़े हुए। खकड़े राग्न 17 कह

गये और श्रीनन्दराय ने अनुमति ली—अब मुक्ते आहा मिले!'

'श्राप शीघ्र गोकुल पहुँचें !' वसुदेवजी ने दूर तक पहुँचाने का कोई उपकम नहीं किया। इक पनि के प्रयन्न में देर होगी और इन लोगों को तो जितनी शीघ्रता से हो जाना चाहिये। वे सके सन् सदे ही रहे उन छकड़ों के मार्ग की और देसते।

× ×

्रिस दिन और उससे कम के नवजात शिष्टाओं को मार देना है! पूतना ने स्वयं ही गाव किया या और उसे मधुरानरेश कंस ने इसका खादेश दे दिया। वह प्रकृति से ही बाव-गरियों रामसी—उसे तो शिष्टाइत्या में सुख मिलता है। वह भोर मोयावकी इच्छानुसार बाहे पंज्यती फिरती है। कोई नवजात शिष्टा दिखायी पढ़ा और म्मरक्स उठाया उसने, जैसे कोई बड़ा बराुंता नन्हीं मछती निगल जाता हो। नगरों में, प्रामों में, प्रजों में—भता, उसे कोई कहीं रोक कैसे सकता है। वह रक्ताराना—वाल-भिज्ञियी, उसने हाहाकार मचा दिया है देश में। उसके अब से लोग नवजात बालकों को नित्य भवन में ही रखने लगे हैं। खुले गगन के नीचे कोई शिधु विकाशी पढ़ा और पुतना ने भपदा मारा।

यह जन-यह पूरा नन्दज़ज, आज पूरा सप्ताह हो रहा है, पूतना इधर क्यों नहीं आयी? मधुरा की दूसरी दिशाएँ तो उसने हान डाली हैं। इसके अग्य से तदा सक कहीं लोग सराह्न रहने लगे हैं। तीलन यह जन-मधुरा के इतने सभीप का यह मोज़ुल और यहाँ तो इन दिनों अनेक शिद्धा आये हैं। गोज़ुल में पुत्रोत्सव के जो वाख बज रहे हैं, वे तो अधुरा तक सुनायी पढ़ते हैं। पूतरा क्या इस्ते हैं। तो कुल मी वह गोज़ुल की आर स्वाह स्वाह

'अब में यह उसंग, यह उत्सव—ये तो पुत्रोत्सव के ही वाण हैं! सुना है नन्दराय के पुत्र हुआ है! कैसा है वह पुत्र ?' वह आकाशचारिस्त्री सोर राजसी—अब में तो वह उड़कर जा नहीं पाती। उसे जाना तो है, जाना ही है महाराज का असरेश है कि दस दिन से कम कोई बालक वचने न पाये। आकाश से न सही, वह पैदल ही जायगी। उसने सोचा और अपनी आसुरी साथा से स्त्री-वेश धारण किया जलधरा पर गाना से नीचे उत्तरकर। अपने माया-रूप पर वह स्वयं अदृहांस करके हँसी। कीन उसे पहिचान सकता है। उसे अब रोकने का साहस भी कौन करेगा। उस दुष्टा ने तीच्यातम हालाहल विप का अपने सत्त्रों पर इस प्रकार लेप कर लिया, जैसे उसने कस्त्री का अङ्गराग लगाया हो। 'एक बार—केवल एक बार मुख्त लगा और वस !' अपनी पैशाचिक योजना पर उसे मन-ही-मन आनर जा रहा था।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

श्रीनन्दनन्त्रन आज सात दिन का हो गया। कल ही तो षष्ठीदेवी का पूजन हस्त्रा है। कल ही तो श्रीनन्दरानी ने प्रातः अपने लाल के साथ प्रसति-कच छोडकर स्नान किया है। श्रीनन्द-राय के उल्लास का क्या पार था, पार तो नहीं था गोपों के आनन्द एवं उल्लास का। महर्षि शारिडल्य और मुनिमरडली-वह अनुपम लावरयसिन्धु, उसकी वह एक मलक, जन्म के पश्चात् से तृषित नेत्रों ने एक-एक पल सहस्र सहस्र कल्प की भाँति ज्यतीत किये। ६ दिन-न्नक्षा के ६ दिन भी इनसे छोटे ही होंगे, सबके नेत्र तुम हुए। उस श्रभिनव-स्नात नव-नील-नीरद शिशु को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन यह सब तो कल की बात है। कल सायंकाल ही श्रीवृषभातु-जीने कंसको कर देने के सम्बन्ध में सबको सावधान किया और आज तो अजपति प्रातः काल में ही गये हैं मधुरा को। सूर्यनारायण की प्रथम किरणों ने मधुरा के तट पर उनका अर्घ्य पाया होगा। अवस्य वे तब तक छकडों को नौकाओं द्वारा पार करा चके होंगे। आज गोकुल में गोपियों को कहीं आने-जाने में संकोच नहीं और पुरुषों के न होने से घर का कार्य भी नहीं-साही है। ब्रजपित ने जो इन रचकों को सावधान कर दिए। है, ये सब तो शख-सब्ज एक-एक गृह के चतुर्दिक सावधानी से घूम रहे हैं श्राज। भला, इनके इस सावधान रच्या में कीन समर्थ है जो इधर माँकने का साहस भी करे। गोपियों को घर की चिन्ता नहीं और घर में पुरुष न हों तो स्त्रियाँ अपने लिये क्या भोजन बनाने लगी हैं। नन्दभवन में वह जो नन्दरानी का क्रसम-सक्रमार लाल है-प्राण तो सदा उसके समीप ही रहते हैं, मन एक जाए के लिये उससे हटता नहीं। उससे प्रथक होकर अपने-अपने घरों में वे कैसे आती हैं, उन्हीं को उस विवशता का अनुभव है। प्रतिपत्न जी चाहता है--नन्दभवन दौड़ जायें। एक बार देख आयें उस उल्ज्वल नीलमणि को। आज अवकाश है-आज पूरा अव-काश है। गोपों के छकड़े मधुरा की ओर चले और गोपियों के पद नन्द-अवन की ओर। घर में कुछ कार्य भी है-कुछ आवश्यकता भी है, किसे यह सब सोचने का अवकाश है।

नन्दरानी के वाल को स्वयं रोहिणीजी ने सुगन्धित उचटन लगाया है और फिर इसके सुनिनय सुकुमार चन्नों में दिव्यौषियों से बना सुगन्धित तेल मला है। दुँचराती काली चलकें किनाय सुकुमार चन्नों में दिव्यौषियों से बना सुगन्धित तेल मला है। दुँचराती काली चलकें किनाय का प्रत्यों के स्वयं है। यह किन विशाल जन्नत भाल पर यह कज्जल का बिन्दु—जैसे एफीक्ट्रमा पर कोई अमरिश्य आ बैठा हो और फिर यह सुधा-स्वाद वह किस सरोज में पाये। वह वहीं च्यानन्द मन्त्र बेसुच स्थिर हो गया है। नन्दरानी ने अवस्य दूध पिलाकर ही पलने में सुलाया है। यह कितना प्रसन्न, कितना मन्त्र वपने अर्थ-सुकुलित कर-कमल और अरुग सुदुल चरण इपर-चयर फिर हा है। यह मणियय स्वर्ण पलने में दुष्यफेन-कोमल उज्ज्वल आसरण पर नन्द्रा सुकुमार नीलमणि—इस चन्नल ते अपने चरणों से मार-मार कर उत्तर का भीना कीशय पीतपट चरणों के नीचे कर दिया है और देख रहा है पलने में लगे रत्नयुक्त की और। वार-बार किलकता नन्दे हार्यों के नीचे कर दिया है और देख रहा है पलने में लगे रत्नयुक्त की और। वार-बार किलकता नन्दे हार्यों को उटाने का प्रयत्न कर रहा है।

मैया, वह तो न्यपने इस नीलमिया का कमल मुख देखते-देखते ही शकित हो रही है। यह दाऊ—यह जो पलता पकड़कर खड़ा हो गया है। यह अपने भाई को देखते लगा है और अब तो नीलमिया भी अमज को ही देखकर किलक रहा है। यह दाऊ तो छोटे भाई के पास से कभी हटना ही नहीं चाहता। इसे कौन हटाये; इसको आग्रहपूर्वक हटाते ही नीलमिया रोने लगेगा, यह तो अब सब की समफ में आ गया है।

गोपियाँ बावीं और पलने के समीप कुछ खड़ी हो गयीं, कुछ बैठ गयीं। कीन किससे पूछे, कीन क्या कहें ? यहाँ तो एक ही दशा है, एक ही कार्य है। इस यशोदारानी के पलने में यह जो इन्होंबराम नन्हा चपल किलक रहा है, इसने सभी हृदयों पर एकाधिकार जो कर लिया है। यह पलने में तो यहाँ हैं न. मन में, प्राय में, अन्तर में सभी कहीं तो यही किलक रहा है।

प्रदाद गा, गांग मा, गांथ मा, अन्तर मा समा कहा ता यहा । कवाक रहा × × × ×

वेवारी पूतना—भला, आज उसे गोकुल के किस घरमें कोई शिष्टा मिलता है ? आज वह किस घर में प्रवेश करने का साहस करे ? ये रचक—ये तो इतने सावधान हैं कि इनकी दृष्टि से वचकर तो वह किसी पत्ती तेक के निकल जाने की आशा नहीं देखती। ये सब गृह नीरव हैं। इन में से तिनिक भी राज्य आतो नहीं जान पढ़ता। अधिकांश के तो विद्वार ही वेद हैं। गुरू-हार खुले हों या वंद हों, जब किसी गृह में कोई आता जाता नहीं दीखता तो वह कैसे गृह में प्रवेश करे। यता नहीं क्या बान है कि ये गृह में प्रवेश करे। यता नहीं क्या बान है कि ये गृह में प्रवेश करे। यता नहीं क्या बान है कि ये गृह में जाने कमें और रचक कुछ पूछ बैठे ? ये रचक कसे वह कुतहुत से देख रहे हैं। उससे भूत हो गयी—असने जो नारी-वेश बनाया, वह गोपनारी का वेश नहीं है। बच तो जो हो गया, वही ठीक है। वह बहाँ से परिचत नहीं। रचक कुछ पूछ लें तो कोई उत्तर नहीं इसके पास। उसके मनमें भी कम भय या शंका नहीं। पता नहीं क्यों आज—जीवन में आज ही वह हतप्रभ हो रही है। मार्ग से—सीचे मार्ग से नह चलती रही।

'यह विशाल भवन---यही नन्दराय का भवन है। इसमें से तो बहुत सी सेवक-सेविकायें धार्ती-जाती हैं। यहाँ किसी के प्रवेश के संबन्ध में कोई कुल पूलता भी नहीं। भीवर से आनन्द-गोलाहल की ध्वनि भी घा रही हैं। गोपियाँ कैसी अमुदित करठ से मङ्गलगान कर रही हैं। अच्छा-देखती हूँ यह मङ्गलगान।' राज्ञसी ने सनही-मन संकल्प किया। कुल सेवकाओं ने उसे करबद्ध प्रणाम किया। उसे यह ठीक अवसर प्रतीत हुआ भवन में प्रवेश करने का।

परम सुन्दर स्वरूप, गौर वर्ष, विशाल लोचन, श्रङ्ग-श्रङ्ग जैसे शोभा से ही निर्मित हुए हों। बहुमूल्य रत्नजटित कौरोय वस्त्र एवं उत्तरीय, श्रङ्ग-श्रङ्ग में जगमग करते श्राभूष्य, कानों में महा माधिक्य के कुष्डल श्रौर मिल्ला के कलामय गुम्मन से सुस्विजन केशपाश। पूनना ने श्रपनी असुरी माया से जो श्रपना यह नारी-वेश बना लिया है—इसके सौन्दर्य की उत्तना धरापर तो माप्त होने से रही। इसमें एक श्रोहापन, एक श्रन्यनिष्टित कलता, एक श्रन्यक कठोरता भी है सही; पर वह इस चमक-दमक में कहाँ लिखत हो सकती है। मन्द गयंद-गति से चलती, कहूण, किहूणी, एवं नूपुरों के तालबद्ध कणन से दिशाओं को संगीतमय करती, तान्यूल-राग-रिखत पतते अपरों में स्थित वर्ष दीर्घ कज्ञल-मखु हगों में इघर-ठवर चरल कटाल सम्हाले, सम्पूर्ण गोपियों के चित्त को अपनी गोमा से शुग्ध करती, अपने दिल्ला कर के प्रभुक्त लीला-कमल को तनिक-तनिक पुमाती यह आची पता नन्द-गाहरण में।

'कीन है यह ?' गोषियों ने संभ्रमपूर्वंक मार्ग दे दिया। इतना लावरय, इतना ऐरवर्यं श्रीर यह सुभास्मित, यह संकोचहीन भाव—गोषियों ने मनही-मन सोचा—ये कोई मातवी तो जान नहीं पड़ती। यह लीलाक्सल—कहीं ये साजात कमलोद्धन भगवती लदमी तो नहीं। क्या ठिकाना कि यह नन्दनन्दन नारायण ही हो। यह भीनारायण के समान ही तो इन्दीवन्द-सुन्दर है। ये महालक्ष्मी यहाँ अपने पति के दर्शन करने आयी होंगी।' भोली गोपियों के मनमें ही कोई खल-का नहीं तो वे किसी के खल की करपना ही कैसे करें। उन्होंने तो श्रद्धापूर्वंक मस्तक भुकाया, जब पूनता उनके मध्य से बढ़ने लगी।

्रीलमिश् सोयेगा! मैयाने पतानहीं किससे क्या कहने के लिये सुख फेराथा पताने से दूसरी ओर और पूतनापर दृष्टि पड़ी। ये तो कोई देवी आ रही हैं!" वह भी सटपट

उठकर आदरपूर्वक खड़ी हो गयी। माता रोहिशी भी तो उसके समीप ही खड़ी हैं।

'यह रवाम नेत्र क्यों बंद कर रहा है !' दाऊ ने भी अपने अनुज को पलकें गिराते देख ग्रुख मोड़कर देखा। पता नहीं क्या देखा उन्होंने। पृतना के ग्रुख की ओर उनके नेत्र दो तथा स्थिर रहे और पताना छोड़कर घीरे से वे बैठ गये भूमि पर । महमन पृतना भूमती, ग्रुस्कराती चली आ रही है। उसकी दृष्टि पताने के उस परम भूपण की ओर है। किसे भला, यह अस्वाभाविक लगे। यशोदा का यह लाख—एक बार नेत्र उसपर लगकर फिर हट फैसे सकते हैं। लेकिन दाऊ कैसे देख रहे हैं पृतना की और। उनके दीर्थ हगों में तो न कुन्तृहल दीखता, न रोप और न उपेचा। पृतना यदि इन लोचनों की ओर एक बार देख लेती। ये तो जैसे कह रहे हों—'मूर्ल, क्यों मरने आती है! भाग भी जा! इनमें तो करुणा का ही अपार सागर उसडता रहता है।

यह नन्दनन्दन-पद चड़ाल अभी तो हाथ-पैर उझालने का प्रयत्न कर रहा था। अभी तो अप्रज की और देख-देखकर किलक रहा था और अभी इसे निद्रा आ गयी। इसने भी तो पुतना की ओर देखा है अभी-अभी उसी की और देखकर तो इसने नेत्र बंद किये हैं। अब इसकी ओर देखता नहीं है तो आपको निद्रा आने लगी। देखना तो नहीं ही है, देखकर फिर कठोरता कैसे की जा सकेगी।

पूतना तो सीघे पत्तन के पास आ गयी। उसे और कहीं जैसे देखना ही अब नहीं है। कुक कर उसने इस प्रकार उस नीतामिष्ण को उठाया, जैसे बड़े प्रेम से उठा रही हो। मैया ने, माता रोहिएगों ने देखा, वे समीप हो तो खड़ी हैं। यह उनके पास हो तो आकर रुकी है। लेकिन मैया कैसे रोक दे। भता, कहीं ये देखी अप्रसम हो जायँ। कोई देख-प्रक्ति मूर्तमान् होकर उनके ताल पर कृपा करने आयी है, यह तो सीभाग्य की बात है। लेकिन यह क्या—ये देखी मैया के इस हृदय-धन को क्या सपना सत्तपान करायेंगी? पूतना ने तो यिग्र के क्या अपना सत्तपान करायेंगी? यह क्या खड़े-खड़े ही सत्तपान करायेंगी? पूतना ने तो यिग्र के अपने सत्तपाम से लगा भी हिया। 'मला, देखी को इस मत्यें लोक में अधिक रुकता कैसे रुचिकर हो सकता है। वे शीक्षता में तो होंगी ही। अनुसह के कारण हो वे अपना अप्रतस्त्रय दूप इस नीवमिष्ण को पिलाने आयी हैं!' मैया के ममतामय मातु-हृदय में कोई दुमीबना नहीं आयी।

होनों हाथों से बह इस नन्हें शिशु को स्तनों से खुड़ा कर फॅक न देती। उसके तो जैसे प्राण बहू पिये जा रहा है। नस-नस, शारीर का कण-कण फोड़ कर जैसे वहाँ की चेतना खिची जा रही है। स्तनों की खोर। यह करनातीत ज्यथा—वह तो हाथ भी खपने वच्नतक पहुँचाने में अससार्थ है। उसके नेत्र फट-से गये हैं। वह भागी-भागी जा रही है हाथ फेंकते, पैर पटकते, खुदकती-सी, रोती— चित्र्याड़ मारती। उसके केश खुतकर उड़ने लगे हैं, शारीर पसीने से लथपथ हो गया है, वस भूमि में घसिटता जा रहा है, वह भागी जा रही है पूनना!

यह यशोदा का लाल, यह सुकुमार नीलोञ्चल शिद्यु, इसने तो अभी नेत्र भी नहीं लोले। सम्मत्ततः बढ़ा मथुर लग रहा है यह दूप । आनन्द से नेत्र वंद हो गये हैं। दोनों कोसल करवा हार्यों से पूतना के स्तन को पकड़कर सुख लगाये चूसता जा रहा है यह। अभी सात ही दिन का ती है। इसकी सुहिट्याँ जब कुछ भी पकड़ लेती हैं, उसे लोइना कहाँ सीख पाया है यह। किसी को पकड़कर लोड़ना स्वभाव में ही कहाँ है इसके। दोनों पल्लब-कोमल पद्मपद पूतना के वज्र से चिपक गये हैं। उसे कोई पकड़ता नहीं, सहारा नहीं देता, तो वही चिपक गया है। यह तूप — यड़ा मीठा होगा गये हैं। उसे कोई पकड़ता नहीं, सहारा नहीं देता, तो वही चिपक गया है। यह तूप — यड़ा मीठा होगा सका हो यह एक स्तका दूप; नहीं तो यह नन्दनन्दन क्या इस अकार पीने में जुट पढ़ता ? शरीर का सब कारा तो यह पसीना बनकर निकला जा रहा है, तब दूध तो मथुर हो ही जायगा न । इसने सनों में हुताहल लगाया था— यह बात क्या अब सोचने की है। अन्ततः हलाहल भी तो नीला ही ठहरा, अपने इस सबयों शिद्य से कहीं उसने पित्रता करती हो और मथुर हो गया हो तो ? हाँ, इससे तो उसका पुराना सम्बन्ध है, अन्ततः वह भी तो रसा का भाई हो है और इसके तो सरारा से बह अपृत बन जाया करता है। विचारी पूतना को कहाँ पता था कि यह हलाहल उसके दूध में मिश्री बन जायगा! भला, ऐसा दूध यह शिद्य जा सहल लोह सकता है? वह क्या जुटा है पीने में! नेत्र बंद किय वा वह चुसकी भरता जा रहा है! यह पूतना रोती, विच्याइती हा स-रैप हा स्वी से मी निर्म बन जायगा! करता है। विचारी पूतना को कहाँ पता था कि तह हलाहल उसके दूध में मिश्री बन जायगा! भला, ऐसा दूध यह पात्र लोह है! यह पूतना रोती, विचार है। दह स्वा जुटा है पीने में! नेत्र बंद किय

X X X X

'क्या हुआ, यह देवी क्यों चिल्लायी! कहाँ भागी यह! दौड़ां! दौड़ां! यह मेरे लाल को लिये जाती है!' मैया चिल्लायी, माता रो.हिंगी चोल पड़ीं, गोपियाँ पुकारते हुए दौड़ीं। मला, पूतना के साथ कौन दौड़ सकता है। सब दौड़ीं, सब दौड़ती चली उथर, जिथर वह भागती जा रही है। 'वह भागती जाती है! वह उसकी चिंग्याड़ आ रही हैं! इतनी भयंकर ध्विन, इतना कर्करा स्वर—जैसे क्यों फटे जा रहे हैं! सब-की-सब भूल गयी हैं अपने आपको। सब दौड़ रही हैं—दौड़ती ही जा रही हैं।

सेवकों ने—रचकों ने भी जीत्कार सुनी—उन्हें कहा अवसर मिला कि कुछ कर सकें। वे सावधान हों, देखें कि क्या हुआ, इससे पहिले तो दौड़ती, जिल्लाती, छटपटाती पूतना नन्दभवन से निकली और उनके सम्मुख से याय-वेग से जली गयी। वे भी दौड़े सब-के-सब उसके पीछे।

'कारर धम्!' सैकड़ों वज्रपात जैसे साथ ही हुए हों, भूमि काँप गयी वेगपूर्वक, सवन-तरु सब हिल गये। वर्तन भड़भड़ाकर गिरे और फूट गये। जो भी दौढ़ रहे थे, सब भूमि पर ेगिर पड़े। इतना भीषण शब्द, इतनी भयझ, जऔर इतना प्रवल प्यमाका—कोई कैसे सस्हात सकता था अपने को। लेकिन क्यपना ध्यान कहाँ किसे है। कीन सोचता है कि इतनी भीषण खनि जहाँ हुई, वहाँ कोई क्यमे लिये भय भी हो सकता है। 'भय है—वह नन्दनन्दन को लेकर भाग गयी, पता नहीं क्या हुआ!' सब इसी एक भय से कटपट सम्हलकर उठे और फिर भागे।

ये गोपियाँ—कितनी दूर दौड़ती आयी हैं ये ! इनके प्राण तो उस शिह्य में जगे हैं, इन्हें क्या दूरी का पता है। लेकिन यह क्या है सन्मुख ? यह कीन-सा पर्वत पढ़ा है ? यह राजसी— वह महाग्रस्ट इसीके गिनने का था। यह तो उत्तान पड़ी हैं भिन पर। इसके ये वहें कहें कहा जाल- लाल केरा विस्तर पड़े हैं। ब्रोट, ये इसके दाँत—पूरे वाग्य जैसे तीच्या और उतने ही लंबे ये उज्ज्वल अयंकर दांत। यह तो मुख फाइकर मरी पड़ी है। ये दोनों कोर फेले मोटे वाड़ ब्रीर हाथों के स्वर्पत नेसे विद्याल तीच्या नक। इसकी नासिका के बिहु तो जैसे पहाड़ की व्यन्धकारपूर्ण दो गुकार हों, अर्थ इसके सत्तन—जैसे रीलिशासर हैं ये। 'जो सेवक ब्रीर रक्तक दोड़ ब्राये हैं, वे वह अवजीत हुए। यह पर्वताकार राचसी—यह तो राचसी है—देवी नहीं है। ये लोग समीप क्या गये हैं। इस पर्वताकुक्त मस्तक की ब्राइ में उन्हें पूरा शरीर कहाँ दीवता है। मुख हो तो किसी प्रकार दी हों है वे घूमें दूसरी खोर सत्तक के—इसके नेन जो जैसे दो क्यों ( जलहीन ) कुएँ हैं, कितने भवंकर हैं ये नेन और इसकी ये फैली गुजाएँ तथा वे दोनों फेले पर—जैसे इसका यह तो महाभीच्या जलग्रस्व इस जैसा विशाल खड़ उतर है, वहाँ तक पहुँचने के लिये ये चार सेतु वैसे ही विशाल कोर भीच्या वने हैं! 'गोपों को, सेवकों को, सवकों ब्राइक्त विज्ञात है—सन्तन्दनन कहाँ है ? उसका क्या हुखा ? वे पता-वन्त के इपर-उपर इसत्तन्यस्त दीड रहे हैं।

गोपियाँ आयी रोड़ती, इन रचकों से कुछ ही चुण तो पीछे आयी हैं वे। "यह राचसी! इतना विशाल देह! इतना तींद्र रूप!" वे अध्ययन अयिह्र हो गयी। उनके चरण सहसा रुक गये होते वे एकटक देखती रह गयी दो चुण उसी राचसी की ओर। दूर से—कुछ दूर से देखने का लाभ उन्हें मिलना ही है—

"वह रहा नीलमिण ! वह तो दूध पीकर तुन्न होगया है। पेट के बल इस राजसी के वज्ज पर लेटा अपने दोनों नन्हें अरुण चरण पटक रहा है, छोटे सुकुमार लाल-जाल करों से इसके सन को मार-मारकर किलक रहा है। वह तो निभय खेल रहा है! गोपियों को जैसे जीवन-दान मिला। वे लपकी, चढ़ गर्थी राजसी के रारीर पर और दीड़ ती गयी। उन्होंने नन्दनन्दन को उठा लिया, हृदय से लगा लिया और लीटों। कई पहुँची थीं, और सब साथ हो लीटो। मेया की गोद में उन्होंने किस भाव से लाकर दिया उस नवजलभर-सुन्दर को और मैया ने किस ललक से लिया, यह कैसे वर्षोंन हो। "

यह वनप्रान्त—यह राज्ञसी मरी पड़ी है यहाँ। भला, ऐसे स्थान पर कौन ठहरे एक ज्ञा। सबको शीवता है, सब को लगता है किसी प्रकार निरापद नन्द्रभवन पहुँच जाय यह अजराज-जुमार। और रज्ज्जें को इन गोपियों से अधिक शीवता है। यह राज्ञसी—यता नहीं इसके साथ और कोई हो तो! इसके उस भीवता चीत्कार को सुनकर कोई अधुर दीहे गोक्कल की आोर। इसी समय तो गोक्कल की रज्ञा परम आवश्यक है। ये गोपियों और यह अजनवयुवराज—यही तो उनके परम रव्य है। सभी रज्ज्ज, सभी सेवक गोपियों को चारों ओर घेरे, वड्डी सावधानीपूर्वक, तीज्ञ गति से गोक्कल लीटे।

घोया उन्होंने, अपने अङ्गों में बीजमन्त्रों का अङ्गन्यास एवं करन्यास किया और फिर शिधु के अङ्गन्यास, करन्यास को सन्पन्न करके वे उसके अङ्गों में कवच का न्यास करने लगी---

'खजन्मा भगवान तुन्हारे पैरों की रचा करें! कौस्तभमणिधर प्रभ घटने से नीचे के भाग की और भगवान यज्ञ जाँघों की रचा करें! तुन्हारे कटिदेश की भगवान अच्युत, पेट की भगवान हयमीव, हृदय की केशव, बच की सर्वप्रेरक, करठ की इच्छामय प्रभु, भुजाओं की भगवान विद्या. मुख की उरुक्रम और सभी दिशाओं में वे सर्वेश्वर रच्चा करें! भगवान सुरुशनवकधर सदा तुम्हारा सम्मुख से रचण करें! वे कीमोदकीगदा-धारी श्रीहरि तुम्हारे पृष्ठभाग को रचित रखें ! शार्क धनव एवं नन्दकखद्र धारी वे स्वजनरत्तक मधुसदन दोनों पाश्वों में रहकर तुम्हारी रचा करें। भगवान उत्तमश्लोक का पाञ्चजन्य शक्क कोणों में तुम्हारी रचा करे। उत्पर से तुम्हारी रचा भगवान उपेन्द्र करें। पृथ्वी पर पिचराज गरुड़ तुम्हारा रचण करें! और वे डलधर परम पुरुष चारों श्रोर से तुन्हारी रच्ना करें ! तुन्हारी इन्द्रियों को हवीकेश, प्राणों को नारायण, चित्त को रवेतद्वीपाधिपति और मन को भगवान योगेश्वर रच्चित करें ! भगवान पृश्निगर्भ तुम्हारी बुद्धि की श्रीर परम पुरुष तम्हारी श्रात्मा की रज्ञा करें। खेलते समय गोविन्द, सोते समय माधव, चलते समय वैकुएठ, बैठे रहने पर श्रीपति, श्रीर भोजन करते समय सम्पूर्ण वहीं के लिये भयंकर भगवान् यज्ञभोक्ता तुन्हारी रच्चा करें। डाकिनियाँ, यातुधान, कृष्मारड ऋदि जितने बालकों की पीडा देने वाले हैं: भूत, प्रेत, पिशाच, यज्ञ, राज्ञस, विनायक आदि ऋर सत्व, कोटरा, रेवती, ज्येष्टा, प्रतना प्रभृति मानुकाएँ और उन्माद, अपस्मार प्रभृति जिनने रोग हैं; जो शरीर, प्राण तथा इन्द्रियों के शत्र हैं. इनको द्पित करने वाले हैं: इनके अतिरिक्त भी जो स्वप्न में दिखायी पड़नेवाले भयंकर उत्पात तथा बालकों एवं वयस्कों के पह हैं; ये सब भगवान विष्णु के नाम से ही डरनेवाले हैं। तुम्हारे लिये ये सब नष्ट हो जायँ! तुम्हें इनका प्रभाव कभी स्पर्श न कर सके !' उपनन्द-पत्नी ने बही गम्भीरता से यह मन्त्र-रक्तण किया। गोपियाँ शान्त रहीं, गम्भीर बना रहा पूरा वाताबरणः पर यह दाऊ तो हँसता, खिलखिलाता ही रहा है। माता रोहिशी ने इसे गोद में पकड न रक्खा होता तो यह क्या शान्ति से यह सब होने देता । यह तो छोटे भाई के पास पहुँचने के लिये प्रयत्न करताही रहाहै।

कराज सायंकाल तक आ जायंगे और तव वे महर्षि शाषिष्ठस्य को जुलाकर विधिवस् स्विस्ताग्द्र, प्रह्शान्ति प्रभृति करायंगे। लेकिन हतनी भरंकर राच्छी आयी, वह इस नवनीत सुकुमार शिश्च को ले भागी—यह तो नन्दरानी और वह ते अनन्त जनमों के प्रवक्त पुर्वों का प्रताप, शिश्च को ले भागी—यह तो नन्दरानी और को क्ष्य के अनन्त जनमों के प्रवक्त पुर्वों का प्रताप, शिश्च को के भी तारायण की कृषा कि वालक ज्यों-का-त्यों सकुशल प्राप्त हो गया। भला, संध्या तक कैसे प्रतीचा की जाय! रचा का—इस अशुभ स्पर्श के परिहार का कुछ वपाय तो तकाल ही होना अप्यन्त आराध्य, कुलतेव, प्राप्तदेव आदि हा स्पराण करके। मैपा ने गोदमें लिया आपने लाल को और सतन-पान कराने लगी। बहुत दूध पिया है इसने उस राचची। वहत दूध पिया है इसने उस राचची को; अब भला, क्या कुआ रहेगी। उसी समय जब वह कुशा परम सुन्दरी वनकर आयी थी, यह सोने लगा था। बहुत देर हो गयी— तव से इस सब कमेले में सो ही, नहीं सका। मैपा की गोद में पहुँचते ही पलकें बंद कर ली उचने। सुख माता के स्तन में लगाये और से एके पर सुन हो परमा अब तो सबको सावधान रहना है, किर कोई राच्चती न आ जाय।

'गोकुल में जपात हैं।' श्रीजनेरवर, दूसरे सब गोप भला, इस खाराङ्का से कितने व्याकुल होंगे—कोई खतुमान हो सकता है। 'पता नहीं कौन से उत्पात हैं, कैसे उत्पात हैं! वह जल की खारा। का नवाङ्कर—श्रीनारायण मङ्गल करें। छकड़े दौड़ाये, नावों पर वैलों को जुते ही रहने दिया गया; श्रीयग्रनाजी पार दुई खोर जैसे उनुङ्ग हुषभ छकड़े लिये उड़ने लगे हों! 'बहुत विलस्य हुखा।'

इस गति पर संतोष किसे है।

'यह--यह क्या ?' सहसा ष्टुपम स्वता खड़े हो गये। उन्होंने विचित्र मङ्गी प्रकट की। 'क्या है ?! गोप कूदे छकड़ों से। 'आगे का विशाल वन कहाँ है ? हम लोग क्या मार्ग मूल गये ?' यहाँ हो मार्ग में मधुत नरेश का जिय रचित-कानन या आगे ही। उसके दुच तो दीखते ही नहीं। गोपों ने छकड़े होड़ दिये और आगे बड़े। उतावली में मार्ग मूल गया हो तो ठिकाना क्या ! पिछले प्रभर-उपर देख लेना चाडिये।

'यहाँ तो यह पूतना मरी पड़ी है!' सम्मुख के तर, बीरुधों की पंक्ति से आगे बढ़ते ही गोप चिल्लाये । पूतना—यह कंस के अनुस सहायकों में प्रधान राज्यसी, भला, इसे पहिचानने में गोपों से अम हो सकता है ? बया हुआ जो यह प्रायः वकी वनकर उड़ा करती थी। यहाँ तो यह अपने वास्तिक रूप में ही दोनों पर मधुरा की और पसारे, गोकुल की और मस्सक किये उचान पड़ी है। इसका यह तीन गव्यूति (लगभग ६ कोस) लंबा-चौड़ा पर्वताकार शरीर—मला, राजकानन दिखायी कैसे पहता ! इस निशायरी के शरीर के नीचे पड़कर तो हुचों के तने, शालाएं, टहनियाँ, परं, सभी अपुत्कस हो गये हैं। यहाँ तो केवल रेशे रह गये हैं आई काष्ट के। सारे वन को पीस दिया है इसने गिरते-गिरते । दर से ही गोपों ने रेख लिया राज्यसी अपुत्कस हो गये हैं हो हो तरे ने से लिया राज्यसी के पर्वताकार देह को।

'पूतना—पूतना यहाँ''!' श्री नन्दराय वन्तुओं एवं दूसरे गोपों के साथ बढ़ आये आगे। 'अवस्य ही बसुदेवजी कोई महर्षि हैं, जो यदुकुल में उत्पन्न हो गये हैं। उनकी वाखी कितनी सत्य निकली। उन्होंने कहा था कि गोकुल में उत्पात है और यह मम्मुख उत्पात प्रत्यन है!' ब्रजेशवर अपने बच्चु की प्रशंसा करके गद्गद हो गये। 'यह पूनना—यह बालग्री राम्सी कहीं गोकुल तो नहीं गयो थी। गोकुल में वन्य हुआ !' वहाँ कुशल तो है!' श्रीव्रजपित ने, गोपों ने, सबने छकड़े ही हो पे पूरे वेन से दौड़ाये पूरे वेन से दौड़ाये पासी कि शोलसाहित कर रहे हैं। कैसे शीष्ट पहुँचा जाय।

'क़ुशल तो हैं? कोई उत्पात तो नहीं?' बड़े शङ्कित चित्त से पूछा गया। छक**ड़ों** की

गति मन्द हुई।

जापके पुरुषप्रताप से, भगवान नारायण की कृपा से कुराल है! रचकों ने थोड़े रान्यों में सुना दिया पूरना का समाचार जीर इकड़े दौड़े—दौड़े पुरम नन्द-भवन की जोर। भवा, उन सुकुमार शिग्रु को इतनी बड़ी राचसी ले भागी थी। ये रचक ठीक नहीं बतलाते! कुछ हुआ हो तो! किना सम्य देखे संतीप किसे हो!

'नीलमिण कहाँ हैं ! कैसे है वह ! सकुराल तो है !' श्री नन्दराय छुकड़े से सीघे अन्तः-पुर पहुँचे और पहुँचे उनके साथ समस्त गोप । मला ऐसे समय सूचना देने के कि किसे रहे । यह कार्य तो सेविकाओं ने पहिते ही सम्पन्न कर दिया था ।

'मेरा लाल !' ब्रजराज ने उठाकर हृदय से लगा लिया। नेत्र भर आये उनके, शरीर गद्-

गद होगया ।

सभी को उसे आहू में लेता है, सभी को देखता है—स्वयं देखता है कि उनकी वह हृदय-निधि सुरचित है। स्नान—स्वच्छता—महर्षि शायिडल्यका आह्वान—महरान्ति-दान—सब होने हैं, सब होंगे; पर अभी तो इसे—इस इन्दीवरसुन्दर को गोदमें लेकर देखना है—सबको ही देखना है।

प्रतिकाय राजसी अपने इहद्रन की सीमापर ही पढ़ी है। वह यदि वहीं सढ़ेगी तो सबको कह होगा। अनिन्दनन्दन सकुराल है। वह राजसी के पोर चौकार से डरा मी नहीं। अब कहीं चित्र कुछ व्यवस्थित हुआ। संनन्दजी ने ठीक ही प्रश्न उठाया है। 'कुछ भी हो, कोई भी हो, जब ऋपनी सीमा के पास उसका राव पड़ा है तो उसकी उपेचा कैसे की जा सकती है।' उपनन्दजी ने स्वयं यह व्यवस्था करने का भार विया और उठ खड़े हुए।

'इसे कहीं उठाकर ले जाना किसके बसकी बात है।' ये उपनन्दजी के साथ आये आन्यज सेवकगरा ठीक ही तो कहते हैं। भला, यह पबंत क्या मनुष्यों से उठ सकता है। इसे न तो यसुनाजी में प्रवाहित करने को ले जाया जा सकता और न इतना बड़ा गब्हा खोदना सम्भव है, जिसमें इसे भूमि में दवाया जा सके।

'इसके शरीर को दुकड़े-दुकड़े काट कर दूर खबुड़ में फूँक कर जला दिया जाय !' प्रस्ताय-चाहे जितना श्राप्रिय हो, जब दूसरा मार्ग ही नहीं तो उसे स्वीकार करना ही ठहरा।

'बेचारी की सद्गति हो जायगी।' भला, अब क्या सद्गति के लिये उसे अग्नि-दाह की अपेचा हैं; पर उपनन्दजी तो अपनी ही दृष्टि से सोचेंगे न। वे धर्मप्राण व्यवस्था में लग गये हैं राच्तसी की सद्गति की। वे शतशः अन्त्यजों के साथ स्वयं पहुँच गये हैं उसके शव के समीप।

परशु से राज्ञसी के शव को दुकड़े-दुकड़े किया सर्वों में। किसी प्रकार एक एक कांश रस्सी एवं बलली के सदारे ढोकर दूर ले जाकर एक खबड़ के किनारे डेर किया उन दुकड़ों का। खबड़ में पर्याप्त काष्ट्र केंक प्रवास काष्ट्र केंक प्रवास काष्ट्र केंक प्रवास की के शरीर के सब दुकड़े उसी में ढकेल दिये गये।

'यह अपार सुगन्थ, जैसे कोई अगुरु की राशि प्रज्वितन हो रही हो! कहाँ से आ रही हैं यह सुगन्य ? इतनी सुगन्य कैसे आ रही हैं ?' सभी गोपों को वहा आरचर्य हुआ है। भला, कानन में इतना अगुरु कोन जलायेगा। अगुरु की सुगन्य इतनी मशुर—इतनी सादक—इतनी प्रिय होती कहाँ हैं।

'पूम तो उस खहड़ की ओर से आ रहा है! उस राज्यों के शव का पूम ''' उसमें इतनी सुगन्य ''''! बात कुछ ऐसी है तो सही, पर यह क्या समफ में आने की बात है? ज्ञज-जनों के साथ ये पूतना को जलाने वाले लोग भी कम चिकत नहीं हैं। कौन बताये इन्हें कि उस राज्यों के हूथ को उसके हृदय पर चिपक कर तुम्हारे जिस युवराजे पिया है, उसकी वह नवनील-नीर मूर्ति कल्पना से भी जिसके हृदय में ठीक ठीक आ जाती है, सुरिम तो उसका मिलन देह प्राप्त कर लेता है, किर इसके सौभाग्य की तो सीमा ही नहीं है।

यह सुरभि कहीं से उठी हो—कीन सोचे इसके सम्बन्ध में। किसे इतना अवकारा है। व्रजराज ने महाँष शापिडल्थ को बुजाने के लिये भाई को तभी भेज दिया। शानिवपाठ, हवन और महोत्सव—सभी तो होगा गोंकुल में! गोकुल की आशा का परमाधार इस संकट से—इस महा उत्पात से बचा है! अभी तो स्तान करना है! भजा, कोई कैसे महोत्सव में पहुँचने से विश्वत रहना चाहे। शब के टुकड़े प्रज्वलित गहुटे में गिरा कर उपनन्दजी सबके साथ गोकुल पहुँचने की शीप्रता में हैं।

गोकुल के लोग भी चौके, आश्चर्य में पड़े, यह महासुरिम ""कहां से आती है यह ?" पर उन्हें ही अन्वेषण या अधिक तर्क का अवकारा कहाँ हैं। सब तो महोत्सव की प्रस्तुति में लगे हैं।

### दुग्धपान

'साष्टाङ्गपातमभिवन्य समस्तमावैः सर्वान् सुरेन्द्रनिकरानिदमेव याचे । मन्दर्स्मितार्द्रमधुराननचन्द्रविम्बे नन्दस्य पुरुयनिचये मम भक्तिरस्तु ॥' — श्रीलीलावक

नन्दनन्दन झाज ग्यारह दिन का हुआ। आज इसका नामकरण होना चाहियेथा। अभी परसों ही माता रोहिणी ने कहा था—'नीलमिण का तो नामकरण हो ही जाय।'

'त्रजेरवर कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि यह त्रपने क्षमज से पहिले संस्कृत हो !' दाऊ के क्षम्स के समय ही मथुरा के कारागार में समाचार भेजा गया था। श्रीवसुदेवजी ने कहला दिया— 'शीवता की खावरयकता नहीं है !' अभी उनके कारागार-मुक्त होने पर भी चर पृद्धने गया था। जब वे टालते जा रहे हैं तो कोई बड़ा कारण होना चाहिये।

'इसका संस्कार भी खपने बड़े भाई के साथ ही होगा!' बजपित ने तो टाल दिया; किन्तु गीप-गोपियों के हदय में कितनी उमंग थी, कितना उल्लास था—खाज कुमार का नामकरण होता'' कैसे होता? सभी समगते हैं, यह कैसे हो सकता है। खाज नामकरण न सही, कल होताश्यन तो होगा ही। सबका उत्साह कल पर केन्द्रित हो गया है। सब कल की प्रस्तुति में जुट गये हैं।

×

श्रीक्रतरात-कुमार श्राज पत्ने में पौढ़ेगा! श्राज वह बारह दिन का हुश्रा। यह स्लेह की मञ्जू ब्रिट्मा—पत्ने का मन्द-मन्द हिलना भी श्रमी सह सकेगा वह मुक्कमार ? अभी तो यह स्थिर पत्ने में ही शयन करता है। शिशु के श्रक्ल-विकास के तिये गत चाहिये, गति तो भूले में ही मितेगी खरी। श्राज भूलते पत्ने में भूलना प्रारम्भ करेगा यह चन्नल।

×

महाँषं शाष्टिक्य पथारे और पथारे उनके साथ शतशः द्विजवृन्द । आज श्री शेषशायी का पूजन होना है। यह उज्ज्वल दुग्धपवल प्राङ्गण और आज तो अजराजने इसे चीराविध बना दिया है। सगबान अनत्वशायी की यह दिव्य माँकी—नन्त्रमंबन के प्राङ्गण में साचान नारायण जैसे अपनी अनादि शय्या पर व्यक्त हो गये हाँ और ये रजतशम्बु, वलीपलित काय, तेजोमूर्ति ऋषि-गण सम्बन्ध सम्बन्ध से सन्त्रों से उन्हीं परालप एक की तो स्तृति कर रहे हैं!

महर्षि ने गएपति, नवमहारि के साथ आवरण-देवता, पार्षद, परिकर—सब की पूजा सम्पूर्ण करा दी और अव तो अजन्द्र अपने कुमार को आङ्क में तेकर अपने आराध्य का पूजन कर रहे हैं। 'भगवान नारायण इस शिद्यु पर प्रसन्न हों!' राङ्कचित, मन्त्रपाठ एवं सबसे उत्तर गूँजता १ वह अवयोष! माना से निरन्तर करती पुष्पवृष्टि और देववाद्य तो आज गोकुल के वार्यों की भित्रचित हो गये हैं।

यह मिख-मस्टित स्वर्ध-पक्षना और उसमें लगे ये सजीव-से मिख्निय शुक-सारिकादि! इन्द्रनील, पद्मराग, महामाखिक्य के ज्योतिगुख बिल्जीने और इस नन्हे नीलसुन्दर के लिये तो यह नन्हा चीराध्यि ही बहुत है। पत्नते का यह उज्ज्वल सुकोमल आस्तरस्—हस पर यह स्थाने वरस् उद्घालता किलकेगा! चीराध्यि में कदाचित् आज इस पत्नने में अपने को एक करके कृताथ ही होता।

महर्षि पूजा करा रहे हैं पतने की, रब्जु की ख़ौर कीड़ा-उपकरणों की। मैया की गोए मैं आया यह स्थाम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम बाध, शङ्कनार की प्रश्य-व्यति और मैया ने खो, धीरे से रख दिया अपने नीलमिश को पतने में।

'इसे में फुलाऊंगी!' ब्रजरानी उल्लासित हो गयी यह सुनकर। माता रोहिणी ने आज एक आग्रह किया और वह भी धीरे से उनके कान के समीप। परम सती, मङ्गलमयी और खाम की वहीं माँ भी तो हैं ये। अपना स्वत्व कैसे कोड हैं।

विमों का स्वस्ति-वाचन चल रहा है। गोप उञ्जलने और अपनी कला को मुर्च करने में लगे हैं। मागध, सुत, बन्दी अपने करठ को धन्य कर रहे हैं। गोपियों के कलकरठ को पाकर सङ्गीत सार्थक हो गया है और यह मधुमङ्गल ताली बजाकर नाय रहा है, कृद रहा है। यह दाक अपना मस्तक जैसे पलने की मन्द गति के साथ धीरे धीरे आगे-पीछे हिलाता, दोनों कर सूचि पर देके अपने अनुज की ओर देखता कुम रहा है।

'कुमार, रवाम !' ये भगवती पूर्णमासी—ये छपने मङ्गलमय अभय कर फैला रही हैं। ब्रजेरवरी इनके श्रीचरणों में मस्तक ही तो रख सकती हैं। इन जगदम्बाकी कोई और क्या

सेवा करेगा ।

माता रोहिस्सी—आज तो माता को जैसे अपनी ही सुधि नहीं है। महोत्सव चल रहा है। इतना आनन्द-कोलाहल है और जैसे कोई नहीं है उनके पास। वे तो कुछ गा रही हैं, कुछ लोरी की मोति धोरे-बीर गा रही हैं। वे मानन्द-विभार उनके पास। वे प्रकार गा रही हैं, जैसे उनका मनन्स्यर यह नीलसुन्दर सुन रहा है। पढ़ते की रच्छु—इस रच्छु ने जैसे हृदय का राग पाया है। माता के कर हिल रहे हैं और हिल रहा है यह एतना।

नन्दनन्दन किलक रहा है, अपने कर एवं चरण उछाल रहा है। यह भी अपनी बड़ी माँ को ही देख रहा है। कुछ कह रहा है अपनी किलक में। कुछ संकेत कर रहा है अपनी चेष्टा में। इसे भी इस समय बड़ी माँ ही दीखती है। और लोग हैं, और रातरा नेत्र प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यह एक बार देखे तो सही। सहस्रशः करठ इसी के कर्णों तक अपनी ध्वनि पहुँचाने के प्रयास में हैं और यह—यह तो बड़ी माँ के हिलते अधर देखकर किलक रहा है। भूल रहा है सन्द-मन्द इसका यह पत्ता।

× × × ×

श्री ब्रजराज-कुमार को कौन गोटुम्ब पान करावेगा प्रथम ? इसकी पात्री होने का सौभाग्य किसे मिलेगा ? किसके हृदय में लालसा नहीं है। कौन उक्तिएठत नहीं है। मैया क्या करे—बह किसे कहे, किसे अस्वीकार कर दे। उसका श्याम है तो सभी का। उसकी मजिठानियाँ और देवरानियाँ उसुक हैं। सभी गोपियाँ कहते-कहते रह जाती हैं—'ब्रजरानी, अपने लाल की धाय तो बना लेता हुमें !' सबके मनमें एक संकोच है, दूसरे की लालसा पर ठेस न लगे।

उस दिन उपनन्दपत्नी ने कहा था— 'समय पर ही निश्चय हो जायगा ?' उनका ही प्रथम स्वत्व है, वही सबसे बड़ी हैं; किन्तु वे घाय वर्तेगी ? उन्होंने आपह किया तो कीन रोक लेगा ? समय ही कहाँ दूर है। कल ही तो यह एकतीस दिनका होगा। कल ही तो इसे गोदुग्य दिया जायगा। ब्रजेश कह रहे वे कि कपिता ने आज उन्हें देखते ही हुंकार की और उसके स्तर्गों से दूष अपने तमा।

महर्षि शायिडल्य ने आदेश दिया है, आज तीन दिन से कपिला केवल दूध पी रही है। एक लच्च कपिला गोएँ औषधि-रुखों पर रहती हैं और उनका दूध एक सहस्र गायें पीती हैं। उन सहस्र गायों के दूध से एक शत पद्मगन्धा कपिला गोएँ हम होती हैं और वे अपने दूध से अजराज की इस मुख्य खेतुओं को संतुष्ट करती हैं। यह नीलोत्यलदिज्यगन्धा कपिला, यह कामदा तो उन

इस के दूध से अर्थित हो रही है। कल रवाम को दूध पिलायेगी। यहाँ कन्हाई इसके अग्रत-पव का प्राशन करेगा। आज इसके चारों सानों से अखरड थारा चल रही है और वह बंद ही नहीं होने को आसी। महर्षि ने आज से ही भगवान् शंकर का अखरड सहस्राभिषेक प्रारम्भ कर दिया है। कामदा तो अकेली ही इस मिथेक के लिये दूध दे पर तुली जान पड़ती है। वह नन्दनन्दन को दूध पिलायेगी—अकेल दुर्गाक्ष प्रारम्भ कर विचा है। कामदा को प्रारम्भ कर विचा है। को स्वाप्त के स्वाप्त के

x x x x

'ब्रजेस्वरी! लाफो, लाल को मुक्ते दो!' ये भगवती पूछेमासी! इनके करों में यह दिव्य ज्योतिर्भय दिख्णावर्त नन्दा-सा राङ्क, सचमुच राशि समुद्र से ही निकल है। पूर्णिमा को वह इस राङ्क की छटा को कुछ-कुछ पा लेता है। मैया ने, माता रोहिएं। ने, सबने समभ्का तो यही था कि भगवती श्राज कुमार को दुरुपान के लिये यह राङ्क प्रसादरूप प्रदान करने खाथी हैं, पर-तु इन्होंने तो राङ्क दिया नहीं। ये तो श्याम को आड़ में लेकर पूर्वाभिमुख बंठ गथीं उसका सिर दक्तिए करके। ये महिमामसी, ये साचात जगदम्बा, ये क्या'\*\*\*।

'श्रजराज, तुम्हारे युवराज की यह धात्री बैठी है! यह रहा शङ्का! इसका पूजन करो श्रीर मुक्ते दूध दो! मेरा लाल दूध पियेगा!' भगवती ने तो सबको एक चला के लिये स्तब्ध, आश्रर्य-चिकत कर दिया।

'जगदम्बा !' बाबा ने चरणों पर मस्तक रख दिया श्रातुरता-पूर्वक । उनका भरित करुठ और कुछ नहीं कह सकेगा; किन्तु नेत्रों ने भगवती के श्रीचरण प्रचालित कर दिये ।

'करुणामयी माँ !' मैया ने अञ्चल फैलाकर भूमि में मस्तक रक्खा। उसके कष्ठ से ये शब्द भी नहीं निकले।

'भगवती पूर्णमासी स्वाम को दूध पिलायेंगी !' गोषां को, गोषियों को जैसे चारों पुरुषार्थ एक साथ प्राप्त हो गये। जैसे साज्ञान् जगज्ञननी, महामाया ने उनके युवराज की धात्री बनकर उन्हें कनार्थ किया है !

महर्षि शाडिल्य—वे तपोधन, केवल वे ही अपने मन्त्रपाठ में शान्त, सुन्धिर हैं। वे नो निश्चल स्वर में उस नन्हें शङ्क को मार्जन करने लगे हैं। उनका नो भाव ही कहता है कि 'यह तो पहिले से जान लेने की बात थी—भला, ब्रजराज-कुमार की धात्री और कोई कैसे वन सकती थी!'

x x x x

'सीष्ठव, तुम तिलक दूध तो पो लो!' यह दुम्ध-घवल चळल सौष्ठव—कामदा का यह चपल बळ्डा, यह तो बार-बार पकड़ कर लाने पर भी माता के स्तनों से मुल ही नहीं लगाता। गणपित, नवप्रहादि कभी के पूजित हो चुके। ऋतिवेद ने अद्वाप्त छाड़ित्याँ प्राप्त कर लीं। पित रहा हो पे चुके और कामदा तया इस चळल सौष्ठव का भी पूजन हो गया। महर्षि ने सङ्क की पूजा सम्मन्न करा दी चित्र को अपने प्राप्त के किये नवीन वस्त्रामरणों से सजित ये अजराज के लघुआता प्रस्तुत ही हैं स्वयं पात्र लिये; पर बिना बळड़े के मुख लगाये तो गोदुष्प पीने योग्य नहीं होता। यह चळ्डाल सौष्ठव चार-बार माग जाता है। अपने गले में पढ़ी माला की हिलाता, कृदकता यह भाग जाता है अपने प्राप्त माग जाता है। अपने गले में पढ़ी माला की हिलाता, कृदकता यह भगा जाता है अगवती प्राप्ता साग जाता है। यो चे के स्वयं प्राप्त के स्वयं से स्वयं के स्वय

'चल, त् दूध पी ! तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो दाऊ कान पकड़ेगा तेरे !' मधुमङ्गल ठीक कहता है, यह दाऊ अपने नन्हें हाथ कान पकड़ने को ही तो उठा रहा है !

'दूष! दूष!' दाऊ भी समक गया है कि दूध तो पहिले इसी को पीना है। यह वक्षका नहीं मानता तो वह अपने हाथों इसे पकड़ने का प्रयत्न करने लगा है। यह दूध पी ले तो उसके छोटे भाई को दूध मिले। पता नहीं क्या बात है, मयुमङ्गल की बात ये गाये, ये बुधम और ये नन्हें बढ़ाई तक समक तेते हैं। देखों न, इसने कहा है और सीवव इन्द्र गया माता के समीप। अब तो वह एक-एक सन क्या-च्या में वस्त रहा है। उसे दूध कहाँ पीना है। मयुमङ्गल कहता है—जैसे यह समक कर ही वह नाम कर रहा है दूध पीने का।

'लाल! यह पद्ममधुमिश्रित, नारायण का प्रसाद धारोष्ण दूध है! तू तिनक पी तो सही!' भगवती पूर्णमासी तो आज सचमुच जगजननी, वात्सल्यमधी हो गयी हैं। यह किलक रहा है नीलमुन्दर उनके मुक्त की ओर देखता उनके खड़ में और अब उनके दिल्ला कर का यह राह्म— वे तो पकटक देख रही हैं। वेदस रही हैं और स्थाम किलक रहा है। अपने कर एवं चरण उत्पर उठा-उठा कर यह अब राह्म को देख रहा है, उसे सम्भवतः पकड़ना चाहता है। इस चक्कल को दूध पिताना है और यह राह्म को हेल रहा है, उसे सम्भवतः पकड़ना चाहता है। इस चक्कल को दूध पिताना है और यह राह्म को ही पकड़ने के प्रयत्न में है।

नन्दें लाल अधर, खुला किलकता दन्तहीन मुख, राङ्क को पकड़ने को उत्सुक कर और भगवतों ने अधरों से तितक-सा राङ्क का मुखाम लगाकर एक बिन्दु गिरा दिया मुख में। हाथ, पैर बेग से हिलाकर यह चाटने लगा है दूध का वह बिन्दु! महीष का सामगान, बिमों का स्वस्ति-पाठ, गोपों का राङ्कनाद और जयव्यनि, गोपियों का कलगान—सब उन्मद हुएँ में भूम उठे हैं। सब भूम उठे हैं और अब कौन देखे कि मधुमङ्गल तालियों बजाकर नाच रहा है।

अधरों की यह दुग्धस्नात अरुणामा - इसने अन्तनः शङ्क को हिला ही दिया। यह चिचुक पर समुख्यल बिन्दु और यह दृध चाटते हुए नन्दनन्दन की शोमा! भगवती पूर्णमासी तो हाथ का शङ्कभी अब उपनन्दपत्नी को देना भूल गयी हैं। वे तो एक हाथ में उसे उठाये मुर्ति बन गयी हैं।

#### शकट-भञ्जन

''वत्स जार्ग्याह विभातमागतं जीव कृप्ण शरदी शतं शतम् । इत्युदीर्य सूचिरं यशोदया दृश्यमानवदनाम्बुजं भजे ॥''

— श्रीजीखाशक

कंस के लिये ब्याजकल निद्रा लेना भी किंटन हो गया है। पलक लगते ही बसे जान पड़ता है कि उसका काल था गया। कोई महाभयंकर मूर्त उसका करठ दवाये दे रही है। वह चौंक कर उठता है। अप वा चीन कर कहा था— तेरा पूर्व-जन्म का राष्ट्र कही पकर हो गया! केंस को तो तभी से महाभय प्रतीत होने लगा और अब तो यह क्या संदेह की यान रही कि वह राग्रु कहाँ आया! वह दूर भी नहीं, यमुता के उस पार गोकुल में हो तो है। वन्द का वह पुत्र——वही तो है। इतने निकट—पता नहीं, कब बा जाय। उसक कम से ही तो है। वन्द का जाय। उसक कम के उसने मार दिया। पृतना की एतु नकंसने तो संवाद सुना, तभी उसे ऐसा लगा जैसे स्वयं उसी की उसने मार दिया। पृतना की एतु —कंसने तो संवाद सुना, तभी उसे ऐसा लगा जैसे स्वयं उसी की मृत्यु सम्मुख आ गायी है। उसने तभी समफ़ लिया कि गोकुल में ही उसका राष्ट्र आया। भला, कंस क्या हतना मुझ है कि दीपक में पत्रों की मंति स्वयं जा कूदे ? गोकुल वह उसी के सम्मुख जाय, जिससे उसकी मृत्यु निरिवत है ? अब नन्दजी से खुली राष्ट्रता करना भी ठीक नहीं। उस मायावी विष्णु का ठिकाना क्या—करवप के यहाँ उत्पन्न होते ही वामन वनकर विल के यहा के लिये चल पड़ा! कहीं नन्दजी से राष्ट्रता हो और वह पिता का एक लेकर फटपट युद्ध करने मधुरा पर वह दीड़े तो ? अब तो एक मांत्र कपट प्रमुत्त ही किये जा सकते हैं।

'कपट-अयत्त—लेकिन ऐसे प्रयत्न भी कहाँ सफल हो रहे हैं। वेचारा श्रीघर गया या गोकुल । कितना राजभक्त है वह ब्राझ्य ! सभी आसुरी यहों में वह सहायक रहा और राजहित के लिये ही प्रयत्न करने गया।' कंसके मनमें श्रीघर के प्रति सहातुमूति जामत् हुईं। उसने सोचा था कि श्रीघर बाया है। नन्दजी तथा सभी गोप बायों के परम भक्त हैं। श्रीघर के लिये कोई भय तो है नहीं और वह लिये कोई भय तो है नहीं और वह प्रयत्न में कुछ उठा न रक्लेगा। नन्द के उस लड़के को अवसर पाते ही मसल हैगा वह। श्रीघर तो गोकुल से गूँगा होकर लोटा हैं। उसकी जीम ही एंठ गई हैं और अब तो वह आता ही नहीं राजसदन।

श्रीधर क्या राजसदन आवे। कर्तब्यबृद्धि से ही गोकुल से लौटकर ष्याया था। किसी प्रकार लिख कर, संकेत से उसने अपनी वात बतायी। कोई कैसे उसकी बात पर विश्वास कर ले! 'यह तो ठीक कि नत्यगृह में उसका बढ़ा सत्कार हुआ। यह भी ठीक कि स्वयं नत्यपती उसकी सेवा के लिखे क नत्यगृह में उसका बढ़ा सत्कार हुआ। यह भी ठीक कि स्वयं नत्यपती उसकी सेवा के लिखे जल भरने गयी। गोप वाई सीचे ष्योर श्रद्धालु हैं। इन प्रामीण लोगों में श्रद्धा होती ही है विचार हीन, पर यह क्या मानने की बात है कि नत्य के खबोध लड़के ने पत्नने में से उठकर घर के बर्तन कोड़ दिये, इसकी जीभ एंठ दी खाँर इसके गुल में नवनीत लगा दिया, जिससे लोगों को सेवह हो गया और गोगों ने समक लिया। अन्तवः श्राह्मण ही तो है। गोपों ने डराया होगा, सिखा-पढ़ा विया होगा और मार्ग में हो तो क्या रिकाना। जो भी हो, ताइना या भय से उत्तेजना के कारण वेचारे की वाणी मारी गयी। वह गूँगा हो गया श्रीर सम्भवतः विश्वास भी। तसी तो ऐसी वार्ते ककता था। पता नहीं कहाँ गया। उस दिन के परवान वो वह सप्रदा में दीला नहीं। 'अवर कंस

को कौन बताये कि नन्द के उस स्याम कुमार का किसी भी भाव से दर्शन, स्पर्शेपाने वाला फिर मधुरा की इस अधुर-मयडली का सदस्य नहीं रह सकता ? श्रीघर की वार्या जिसने ली, उसने उसके हृदय के तमस्को भी हर लिया। वह हिर तो पापहारी पहिले से हैं। श्रीघर क्या अब भोगों की प्राप्ति के लिये नरेरा की सेवा करने मधुरा में रहता ?

'बाह्मए की क्या शक्ति और क्या चतुराई! लेकिन यह काग—यह तो परम चतुर और पराक्रमी है। इसे क्या हो गया ?' कंस की समक में बात न आयी और न आने की है। कागासुर अपनी काकुदुद्धि एवं पराक्रम के बलपर ही उसे धाश्वासन देकर गया था गोकुल। कुछ स्पर्गे

परचात् ही तो वह सिंहासन के सम्मुख फट से गिरा।

'पता नहीं क्या बात है—कागासुर कहता था कि उसने जैसे ही उस लड़के को देखा, अपने-आप बलान खिंच गया उसके समीप और फिर तो उसने युद्धी से पंख पकड़ कर ऐसा फेंका''! भला, दो—डाई महीने का शिशु और किसी काग को पकड़ कर फेंक देगा—लेकिन ''। कंस संदिग्ध हो गया है। क्या पता कि बात ठीक हो हो। कितनी भयंकर बात है!

जो गोकुल जाता है, वह या तो लीटता नहीं या लीटा तो अद्भुत बन जाता है वह !' कंस को आएवर्य अधिक हो रहा है भय की अपेजा। इतनी पांड़ा मिली, इतना अपमान हुआ और अक्क पीड़ा से कराहते भी कागामुर पना नहीं क्या उलटी-पत्तटी शिजा दे गया। 'मूर्स्स उर्दी का! अब काकुमुशुष्टि के आक्रम में उनकी शरण जायगा! फंस स्वतः ही गुराया। कोई समुद्ध यह

मुर्खतापूर्ण बातें सोचे, यह तो कलडू है अस्रकुल के लिये।

'उत्कच पर्राक्रमी है और है भी शूर ! उसे कोई देख भी नहीं सकता !' कंस की आशा को एक आशार तो मिल ही गया है। इवने को कोई बड़ा-सा बुलबुला दीख जाय तो भी तो वह एक हाथ मारने का साहस कर ही लेता है। आज तो अलहय देह, वायु-शरीरी, महाशूर उक्कच गया है गोकुल और गया है कागासुर की भरमेंना करके वहे गये से सबके सस्युख आश्वासन देकर ।

'उत्कच वाय-शरीरी हैं—कितनी अच्छी बात हैं! उसे कोई नहीं देख सकेगा और

बस......।' कंस मन-ही-मन श्रानेक स्वप्न-सौध बनाने लगा है।

चालुप मन्यन्तः में उकच ने लोमरा के आश्रम के बहुत-से वृत्त उखाड़ डाले, तोड़ डाले तो उन्होंने शाप दे दिया कि 'तू ने उन्मद बायु के समान तपोवन का नाश किया, अतः बायु-शारीर हो जा !' भला, इस शाप से उसकी तो शक्ति ही बढ़ी। वह और उन्मद हो गया। आज वह कंस की आश्वस्त करके गोकुल गया है।

'उत्कच वायु-शरीरी है। उसकी गति ऋत्यन्त तीव है। खबतक तो उसे लौट खाना चाहियेथा।' कस के मन की कराक्काएँ खावृत्ति करने लगी हैं; किंतु खाशा बडी प्रवल होती है।

वह प्रतीचा कर रहा है-वड़ी उत्सकता से प्रतीचा कर रहा है।

'उत्कच! उत्कच! उत्कच!' बार-बार पुकारता है कंस। पने हिले, कुळ शब्द-सा हुआ और जसे लगता है कि उसका बायु-शरीरी भित्र आया। अटट के करों की लेखनी बड़ी कठोर है। कंस कैसे जानेगा कि उत्कच अब की बार लौटने के लिये नहीं गया। प्रतीका चाहे जितनी प्रवत्त हो, सत्र का पराभव चाहे जितना अकिएत और दुःखद हो, पर नन्द्रनन्दन के जो प्रतिकृत्त है, उसे तो सदा अपनी इच्छा, आशा और कल्पना के प्रतिकृत ही संवाद सुनने हैं।

र्याम अब दो महोने से अधिक का हो गया। वह पतने में अपने कोमल अकरण कर-पत्त्वव एवं पक्षुजवरण उझावता है, कितकता है और पत्तने में लगे कीड़ा-शुक, सारिकादि को देख-देखकर प्रफुल्ल होता है। वह क्या कितकारियों लेता सरकने का प्रयक्त कर रहा है? इसे बाहे जितनी बार सिरहाने सिसकाओ; हितते, सरकते पत्तने के पैताने से जा सदेगा। पैर तो उझावते ही हैं इसे और कहीं ये असुम-कोमल चरण पत्तने के मिण्मिरिका स्वर्ण-पृष्टिका से लग जायं...... मैया को, गोपियों को, सेविकाओं को सदा सावधान रहना एकता है। अण्डा—आज इसने अपने दाहिने हाथ से दाहिने वरण का अँगूटा पकड़ लिया है और उसे मुख में तेकर चूस रहा है। कज़ल को नेजों से इस चक्कल ने कपोलों तक फैला दिया है और भाल का कज़ल-विन्दु भी फैल गया है हाथ लगकर। दोनों हाथों के प्रष्ठ पर कज़ल लगा है और देखने योग्य तो है यह अरुण सुदुत चरण की मध्यमा पर लगी काली कज़ल-रेखा। क्या विचिन्न छटा है इस रेखा की भी। इस समय तो यह अँगूटा चूसने में मन्त है। इसे अभी यही तो आता है कि कुछ गुट्टियों में आये तो मद उसे मुख में लेकर चूसा जाय।

'ये पतले नन्हें अधर, यह नेजों की स्थिर प्रसन्न भङ्गी और यह वक्त की स्वर्धिम रोम-राजिअमरी !' गोपियों की टिप्ट जब भी इस रोमराजि पर जाती हैं, उन्हें बलात हँसी आ जाती है।
वे क्या जानें कि यह श्रीवन्स-लाइक्ट हैं। उन्हें तो स्मरण आता है कि उस दिन लाल को अड्ड में
क्रेकर जब नन्दरानी दूध पिला रही थी, उनकी टिन्ट इस रोमराजि पर पड़ी और वे अड्डल से
पाँछने का प्रयन्त करते लगी इते। कितनी सरला हैं क्रजेश्वरी! उन्होंने कहा था— 'सनती से पता
नहीं कब दूध की कुछ वूँरें टपक पड़ी इसके बचपर और स्ख गयी। ये छूटती ही नहीं। तिनक
तैल वो तो भीरे से इसे छुड़ा हूँ।' गोपियों ने परिहास में ही तैल-पात्र दिया और जब श्रसफल
क्रजेश्वरी ध्यान से इस रोमराजि को देखने लगी तो कितना हँसी थीं वे। आज भी वह स्पृति इन्हें
केंसा देती हैं।

'यह चपल—यह लो, पैर का अँगूठा मुख से छूट गया ! अरे, यह तो रोने लगा ! किनना मोहक, किनना मधुर है इसका रोना भी !' गोपियाँ उस करन का ही रस लेने लगीं । व्रजेखरी को पुकार देना चाहिये कि उनका हृदयधन दूध कीप्यास लिये रो रहा है, यह मूल ही गया उन्हें । व्रज्ञानिक आज बहुत व्यस्त हैं। रात्रिभर सभी जगी हैं। बाज नननन्दन का लग्न-गन्तत्र हैं। यह जबजीवन आज दो मास, रस दिन का हो गया और नाज्य मास से तो पूरे तीन महीन हुए आज । व्रज्ञान क्यां महीन हुए आज । व्रज्ञान क्यां महीन हुए आज । व्रज्ञान क्यां महीं राष्टिहरण को बुलाने गये हैं। वे तो आते भी होंगे। व्रजेखरी को भला, श्रीरोहिणीजी आज क्यां सहज अवकाश दे सकती हैं। उन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर उनको विध-पूर्वक सान करवाया है सेविकाओं डारा और खब अपने हायों उनका श्रङ्कार करने में लगी हैं। क्रें किसी के हारा किया श्रङ्कार आज क्यां जो तहीं है और जब वे व्रज्ञान की सजाने लगी हैं, अला, शीवता कैसे होगी।

'लाल ने करवट ली!' आनन्द से ब्रजेश्वरी की छोटी देवरानी ललक उठीं। रोते-रोते यह अपने आप आज पहिली बार दाहिनी करवट हो गया।

'बधाई! बधाई! लाल ने करवट ली हैं!' दासियाँ दौड़ी हर्षोत्फुल्ल इधर-उधर।

'नीलमणि ने स्वयं दृष्णि करवट बदली!' ब्रजेश्वरी ने सुना, माता रोहिणीने सुना ब्रौर दोनों के सब श्रङ्कार-साज पढ़े रह गये। दोनों दोड़ीं। मैया ने ललककर पुत्र को उठाया! उसे चुम्बन किया और हृदय से लगा लिया।

'खाम ने स्वतः उत्थान किया!' त्रजराज महर्षि को लिये आ रहेथे, दौड़ते सेवक ने मार्ग में सचना दी।

'तव तो जन्म-नचत्र के साथ आज ही छुमार का खौत्थानिक महोत्सव भी है!' महर्षि शाहित्य के नित्यगम्भीर मुख पर स्मित खाया और उन्होंने खपने खानन्दविह्नल यजमान की ओर देखा।

'श्रीनरखों के आशीर्वाद से ही यह जन इतार्थ है!' कप्ठ गद्गद हो रहा है। अञ्जल बॉफ्फर जजपित ने सस्तक कुकाया। अला, गोकुल में क्या महोत्सव के लिये आयोजन करना पड़ता है। यहाँ तो नित्य महोत्सव है श्रीर श्राल का श्रीत्यानिक महोत्सव—भला, त्रजराज की स्वीकृति की उसे कहाँ अपेचा है। श्राल तो उत्सव को ही स्वयं जैसे सार्थक होना है। अजनवयुवराज का द्मौत्वानिक पर्व-श्रीनन्दराय के साथ तो समाचार घर-घर, जन-जन तक पहुँच चुका स्नौर पहुँच तो जाना है उसे कुछ पड़ियों में ही पूरे अज में। गोपों ने, गोपियों ने तो महोत्सव के उपहार सजाने प्रारम्भ कर दिये होंगे श्रीर कुछ समय में तो गोकुल से बाहर के गोब्वों की मरडली खाने लगेगी।

"मैया, में ब्राह्मण हैं न! ला, इसे में स्नान कराऊँगा।" यह मगवती पूर्णमासी का मूर्तिमाल् ब्रानन्द—यह मधुमङ्गल चाहे जब जो बन जायगा। बाज तो वह महर्षि शाहिल्य के साथ मन्त्र-पाठ करने लगा है। "हूँ—मैं अपनी दिल्या होड़ हूँ क्या!" 'भगवती पूर्णमासी कहती हैं कि यह सदा इसी अवस्था में रहता है। पता नहीं किवने योगसिद्ध महापुक्य होते हैं।" ना, ना, मैया का वास्तल्य भला, मधुमङ्गल को योगसिद्ध कैसे मान ले। लेकिन है इसके बालक्ष्टठ का मन्त्रपाठ बढ़ा ही श्रुति मधुर।

महर्षि ने सुकुमार श्याम श्रङ्ग में गोवर लगवाया प्रजेशवर के करों से खौर मधुमङ्गल ने किपला के पावनतम गोमूत्र का स्वर्णकलरा उठा लिया—'सहस्वशीषों पुरुषः सहस्राचः सहस्रपात!' मैया तो अवश्य मना कर देनी—वह तो मना ही करते जा रही थी स्तेह से कि वह चपल कहीं कोई गाइवड़ी न करें; पर यह तो उसके साथ महर्षि खौर पूरा ऋषि-विग्र-मरङल मन्त्रपाठ करने लगा स्वरस्तिहन! तब अवश्य बह भी कोई लिपि होगी।

त् मट-पट बड़ा हो जा और अपने आप इस बृिल में लोट-पोट हो लिवा कर इस दाऊ की भाँति! भला, तुमरे के द्वारा यह गोरज लगाना कहाँ तक भला लगेगा! महर्षि तो गोमूज- स्निप्य रयामल अर्जा को गोरज से स्वयं मिएडत कर रहे हैं और पता नहीं मधुमङ्गल यह क्या कह रहा है। यह तो अपनी ही धुन में रहता है और हा, दाऊ ने तो सचमुच पूरा स्नान कर लिया गोरज से। भेया ने इसे सतान कराया, तेल लगाया, अञ्जन किया आज अपने ही हावों और सता, यह अब किसी की गोर में टिक सकता था। इसका छोटा आई स्तान कर रहा है तो यह सभीप वैठकर देख भी नहीं। इसमें बड़ी बात क्या हुई जो पास रक्की गोरज मुहियों में भरकर इसने अपने उत्तर डाल ली और अब तो वह यह जला अपने अनुज को गोरज-स्वान कराने। महर्षि अन्ततः यही रज तो लगा रहे हैं। लो, उसने तो एक मुही डाल दी भाई के उदर पर और महर्षि की ओर देखकर हैंसने भी लगा। भला, महर्षि इसे क्या रोकेंगे—वे तो हैं ही स्नेन की गता।

गोरज-सप्टिडत सुकुमार स्थाम अब्द और उसपर यह पद्मागन्था केपिला के उज्ज्वल धारोप्ए दूथ की धारा। महर्षि शास्त्रिकत्य ने तो इस इहत् स्वरोपात्र में पाटल के मुदुल आस्तरण पर नन्दनन्दन को लिटाकर इस दुग्धामिषेक के द्वारा जैसे सचसुज द्वीरसागर को ही मूर्तिमान् कर दिया। यह, चन्नाल अपने लाल-लाल चरण उल्लालता इस दुग्धधारा को देखता कितना प्रसन्न हो रहा है।

'यह मार्गशीर्ष का मास—यह हेमन्त ऋतु—बहुत विलम्ब हो रहा है!' मैया को एक ही विन्ता है। उसे लगाता है कि उसके लाल को सर्दी लगाती होगी; किन्तु महर्षि की विधि में कैसे बाघा दो जाय। यह तो खब्दा हुआ कि दूध से नहलाते के पश्चात् सुगम्बिस उच्च समुना जल लिया गया और वावा ने फट-पट स्नान कराके उपनन्दपत्नी की गोदमें दे विया बालक को। उसके परस सुकुमार स्नद्भ पोंक्च दिये गये और गोद में बक्कों में दिथा लिया मैया ने उसे।

महर्षि तो देव-पूजन, मङ्गल-श्राद्ध तथा अन्य कृत्यों में कभी चिल्लम्ब करते ही नहीं। पता नहीं कैसे सब काम सविधि करके भी वे इतनी शोधता कर लेते हैं। मैया को लगवा है कि अभी तो उसकी गोद में उसका लाल आया और अभी ही पुनः स्वस्तिबाचन है!

'ये परमतपत्वी, नित्यपवित्र, साम्रान् बेरस्वरूप वित्रगण्य—इनके मङ्गल बाशीर्षाद कभी व्यर्थ जा ही नहीं सकते !' भैया के लिये यह तो परम खाहाद की बात है कि ये तपोधन उसके पुत्र को झाशीर्बाद देंगे। श्री व्रजराज ने नीलमणि को खड्क में लिया और महर्षि के साथ समस्त विप्रवर्ग ने सस्वर स्वस्ति-पाठ के साथ क्रशों के अप्र-भाग से नन्हे सीकरों का अभिविक्रन प्रारम्भ किया।

अभिषेक समाप्त हुआ। नीलमिण माना की गोद में आया। वह खुधित तो होगा ही, मैया ने दूघ पिलाना प्रारम्भ किया। लगता है कि इस स्नानादि में वह बहुत थक गया। माना के स्तनाप को मुख में लेते ही नेत्र बंद हो गये उसके, और दूघ पीते-पीते ही वह तो सो भी गया।

आज पूरा नन्द-भवन कोलाहल-पूर्ण है। श्रीव्रजराज तो विप्रवर्ग के साथ बाहर चले गवे और गोपों का स्वागत-सत्कार भी बाहर होगा हो; पर गोपियों का यूथ तो खाता ही जा रहा है। खाज नारायण ने यह परम सौभाग्य का खबसर प्रदान किया। सबका समुखित सत्कार होना खाहिये। खाज तो मङ्गल-गान से भवन ध्वनित हो रहा है। मला, खाज एकान्त कहाँ और बच्चे को तो कहीं ऐसे ही स्थान पर सुलाना चाहिये, जहाँ इसकी निद्वा भङ्ग न हो।

वह ऊँचा विशाल इकड़ा—आज ही तो इसे खाँगन में लाया गया है। महोत्सव के लिये कच पूरा रिक ही जाय, इस दृष्टि से कच के दिय, दृष्य, नवतीतादि के भारडों का एक बड़ा भाग इस पर रख दिया गया। कब को बाली करते के लिये कितनी मुन्दर पूस्त धे यह। भैया ने इधर-उधर देखा और उसकी टिष्ट इकड़े पर गई। 'यह खूब ऊँचा है! इसके नीचे पर्याप्त स्थान है और यहाँ एकान्त भी है। नीलमिष्ठ यहाँ मुखसे सो सकेगा!' इकड़े के घुरे में पलना लटकते कितनी देश लगानी थी। मैया ने धीरे से लिटाया श्याम को,दो-चार बार थपकियाँ दी, तनिक देर धीरे-धीरे पत्नों को मुलाय।

'मैया, हम ऋलायेंगे!' ये बालक तो श्याम के समीप ही सहा खेलते हैं। इन्हें तो दूर जाना जैसे कभी रुचता हो नहीं और थे भला, कभी नीलमिख को रुला सकते हैं। मैथा को सम्मान्य गोपियों का सत्कार करता है। वह दूर से यहीं दृष्टि लगाये रहेगी। उसने समका दिया कि पलना इतनी गति से श्रीक न ऋलाया जाय। सब बालक यहीं खेलें, कहीं भी बले न जायें और जैसे ही नीलमिख उटे, उसे बुला लें।

'हम यहीं खेलेंगे श्रीर इसके उठते ही तुमे पुकारेंगे! बालक तो चाहते हैं कि मेया किसी प्रकार जल्दी से चली जाय तो वे भली प्रकार अपने इस सीते नन्हें सख्या को देखें श्रीर मैया चाहे या न चाहे, उसे यहाँ से तिनक हटाना तो पड़ेगा ही। वे खा रही हैं गोपियाँ, वे तो इधर ही आप नहीं, उसे यहाँ आपीं तो उनकी गानश्वित से यह जग जायगा। मैया स्वयं आगे बढ़कर इन गोपियों का स्वागत करे, यही तो उचित हैं!

< × × × ×

'यह लो, यह तो जाग गया!' एक बालक ने देखा कि शकट के नीचे पताने में श्याम जग गया है! अब वह मले से शकट की और देख-देख कर हाथ-पैर उद्याल रहा है। कितना सुन्दर है इसका कितकना। बालक भूल ही गये हैं कि नन्दरानी से कहना भी हैं कि यह जाग गया है। वे तो सम एकत्र होकर देखने लगे हैं इसी की और।

'श्रच्छा, इसने तो पैर पकड़ लिया और श्रपना श्रॅगूठा ही चूसने लगा है!' जैसे वालकों को स्वयं उस श्रॅगूठे का रस प्राप्त हो रहा हो।

एक ओर बालक यह आनन्द ले रहे हैं और दूसरी ओर उक्कच अपने लिये अवसर ही ब्री नहीं पाता। यह महादेख-क्या हुआ जो वह वायुशरीरी है, वह पूतना-जैसा मुखं नहीं। वह देखते ही समम गया है कि पतने में नन्दरानी ने जिस नील शिशु को शयन कराया है, वह कितना दुर्वर है। उक्कच जानता है कि इस बालक को स्पर्श करके असुरता टिक नहीं सकेगी।

'यहाँ छल भी क्या काम देगा।' पूतना ने ही क्या कम छल किया था। इस नन्हे बालक

के दीर्घ हगों में जो अपूर्व क्योति है—कैसे कोई माया टिक सकती है इस ज्योति के झालोक में। दैत्य समक्ष नहीं पाता कि वह क्या करे।

'यह शकट है तो खुन भारी। इस छकड़े पर पात्रों का भार भी पर्याप्त है। मैं इसे सहज ही खपने भार से दवा दुँगा। छकड़ा पिस उठेगा मेरे दवाते ही खौर'''।' दैत्यने शकट में प्रवेश किया। वह उत्कच—शकटरूप शकटासर हो गया।

'कितना सुन्दर है इसका रोना भी!' बालक तो बालक ही हैं। रयाम कन्न तक अपने अंगुठे को चुसे। इसे मुख लगी हैं। क्यों कोई उसे उठाकर दुध नहीं पिलाता? चरण होड़ दिया सहसे सुख लगी हैं। क्यों कोई उसे उठाकर दुध नहीं पिलाता? चरण होड़ दिया सहसे सुख से खोर रोने लगा। अपने हाथ-पैर ज्ञाल-उञ्चाल कर यह रो रहा है। इसके नग्हें अध्य वार-बार आञ्जित होते और फैलते हैं। इसके विशाल कञ्जलरिज़त नेत्रों के कोनों में अधु आ गये हैं। इसकी यह रहन-ध्वित भी कितनी स्वर्पणी—अवग्रमपुर है! बालक तो इस ध्वित को सुनते तथा इसकी विष्टा को देखने में ही भग्न हो रहे हैं। मैया को कोन जुलाये। ये सन तो यह भी नहीं देखते कि छकड़ा धार बार कुछ 'प्रसर-प्रसर' कर दहा है।

'खब यह रोने लगा! अब कोई-न-कोई आवेगा और उठा लेगा इसे!' उत्कच—वही शकटासुर—उसे अब शीध अपना कार्य पूर्ण कर देना है। नीचे यह रो रहा है सैया पशोदा का लाल। बहुत सुख लगी है इसे। यह पैर उछाल रहा है। कब तक प्रतीचा करे। क्यों छकड़े के नीचे सैया सुला गर्यी—इसे भी सम्भवतः इस छकड़े पर रोग है। इसे भी शीघ्रता है अपने काम की। छकड़ा कहता है 'चरमर चरमर'—असर धम् धड़ाम्!'

x x x x

'क्या हुचा ? क्या हुचा ?' गोप द्वार पर से दौड़े नन्दभवन में । 'राज्ञसी—कोई राज्ञसी आयी ! दौड़ो, पकड़ो ! भाग न जाय स्याम को लेकर ! ये गोपियाँ पता नहीं क्या चिल्लाती टौडी चा रही हैं ! इन्हें लगता है कि फिर कोई राज्ञसी आयी होगी ।

मेरा लाल ! मेया गोपियों के सत्कार में डुछ भूल गयी थी। छकड़े की छोर से दृष्टि दूसरी छोर चली गयी थी। 'यह धमाका! यह भड़-भड़, यह भयंकर शब्द!' उसकी दृष्टि अकड़े पर गयी छोर दो पद भी कहाँ दौड़ सकी बहा। वह तो घूम कर गिर पड़ी पुण्यी पर खोर महिल हो गयी।

'बालक बच गया! श्याम सकुराल है!' 'धन्य है यह गोपी! इसने तो जीवन-दान दिया सब को।'

'श्याम सकुशल है !' दौड़ते गोपों ने सुना, जैसे सुधा-धारा कानों में पहुँची।

घनस्याम सकुराल है! बाबा ने स्वयं दुहराया और मूर्छित होते होते चेतना लीट आयी। वे छकड़े तक पहुँच ही सके इस ध्वनि की शक्ति का सहारा पाकर। पुत्रको उठाकर उन्होंने ध्यान से देखा उसका श्रक्त-श्रक्त ।

'यह रहा नीलमियां! सकुराल है यह !' माना रोहियों ने लाकर अजरानी के आक्क में (क्खा उसे। वादा ने हृदय से लगा लिया है पुत्र को; किंतु यह तो रो रहा है—रोता जा रहा है। हमें तो सैया ही जुर करा सकती है। उपनन्दपत्नी की गोद से वह रोहियों जी की गोद में आया भीर रोहियोंजी को तो मुख्लित अजरानी को चैतना देनी है।

'नीलमिण सकुराल है ?' ब्रजेश्वरी को जैसे विश्वास ही नहीं होता अपने नेत्रों पर । वे तो गेन में लेकर उसके अङ्ग-अङ्ग देख लेना चाहती हैं। सभी ने तो यही किया है। 'इतना अपंकर ाज्य-जीलमिण कितना डर गया है! कितना अपभीत लगता है।' वह डर गया है या कहीं, कौन नार उसे भूख लगी है। होगा है कितन अपभीत लगता है।' वह डर गया है या कहीं, कौन नान के लिये खुधातुर है। रो रहा है—कब से रो रहा है। इतना अयंकर अपंशकुन हुआ! भला, बिस्तिपाठ के बिना कैसे मैया इंच पिला हैं।

सहर्षि शाखिल्य द्विजवर्ष के साथ पथारे। उन्होंने स्वस्ति-वाचन किया। कुरा के अमभाग से पवित्र कोषधियुक्त जलसीकरों द्वारा तपस्त्री माझर्यों ने आभिषिक्षन किया और तब मन्त्रवेचा, तप्तेस्पूर्ति विप्रवर्ष के अकोष आशीर्वाद से निश्चिन्त होकर मैया ने अञ्चल में वि्राया नीलमिय को सन्तरान करों के किये।

 $\mathbf{x}$   $\mathbf{x}$   $\mathbf{x}$ 

नन्दभवन के कोने में वह विशाल छकड़ा छिन-भिन्न पड़ा है। उसके प्यक्त धुरे, कृवर— सब प्रबद्धपुराक हो गये हैं। उसके उत्तर के पात्र पूर-पूर हो गये हैं। दिन्न, दूर्य, नवनीत, इत, तिक कादि सब वस्तुर्य एकाकार होकर बहा रही हैं काँगन में। छकड़ा पूरे देग से टीक उलटा होकर गिरा है। दुक्तांग बड़ा करका लगा है कोई कि वह समस्त वस्तुओं के साथ उलट गया। उसके चक्के, पुरे काला-खलग जा गिरे। भगवाद नारायण ने रचा की! पलना शकट के नीचे एजु छिन्न होने से बीरे से सीवे ही गिरा। कही बह भी उलटा…! ओह! यही बहुत-से बालक थे—पर छकड़ा तो सीवे उलटा है।

'इस प्रकार शकट कैसे चलट गया ?' बात तो पूरी ही शङ्का की है। इतना बड़ा लदा-लदाया इकड़ा तो इस-बीस गोप पूरा बल लगाकर भी उलट नहीं सकते। भार की अधिकता से तो बह किसी पार्ख में ही डुलक सकता था। यह तो जैसे किसी ने पीछे से पफड़ कर सीचे आगे उलटा जॅक दिया है।

'यहाँ तो केवल कुछ बालक थें!' बालक तो उस भयंकर राज्य को सुनते ही भय से भाग गये इपर उपर; किंतु इतनी भयंकर दुर्घटना के कारण का तो पता लगाना ही चाहिये। 'कीनसे बालक थे यहाँ? उनसे कुछ तो पता लगेगा।' बालकों का अन्वेषण हुआ और उन्हें भला, बताने में क्या संकोष

'मैंने देखा है, यह रो रहा था ! खूब रो रहा था । इसीने अपने पैर से—इस पैर से—मार-कर छकडा उलट दिया ।' बालक ने स्थाम का लाल-लाल टाहिना चरण हाथ से पकड़कर बनाया ।

'हाँ, हाँ, इसीने खरुढ़ा उत्तरा! हमने भी तो देखा है!' अनेक लड़के यहाँ कहते हैं। यह नन्दा सा नीलमणि, आज ही यह स्वयं करवट ले सका है। इसका यह नवनीतसुकुमार किंशुक-अरुण चरण—ये सव बच्चे ही तो हैं! इनकी बातका ठिकाना क्या ?

'कहीं बच्चों से ऐसे अकायड का पता लग सकता है ?' बच्चों से पता लगने से रहा। वे तो पूरे निश्चन्त हैं कि इसी नन्हें नन्दलाल ने लकड़ा पैर से मारकर उलट दिया। बच्चों के अतिरिक्त यहाँ दूसरा कोई था नहीं. जिससे पद्धा लाय।

× × × ×

बक्तच-राकटासुर-वया हुआ उसका ? उसका होना क्या शेप रहा ? इस यशोदासुत के श्रीवरणों का स्पर्ग प्राप्त करके फिर भी क्या कुछ शेप रहना है ? उसका शरीर या ही कब ? वह तो अदृश्य वायुशरीरी था और अदृश्य ही रह गया। अब भला, उसे इस मायिक जगत में कहाँ दृश्य होना है। यह राकट-यह श्रीनन्दराय का छक्ड़ा अवश्य उलट गया। बर्तन तो। इट उक्ते। वनके दुकट्टे तो फेंकने ही हैं और छक्ड़े को गोपों ने उटाकर फिर चक्त, पुरे यथास्थान वैदाकर लो! जैसे-का-तैसा कर दिया। रहा यह हूथ-वन्तीत-दिश आदि सो यह किए, पद्मी आदि हैं का समूह लग गया है-अभी वह इसका क्या-क्या सार्थक किये देता है।

#### नामकरगा

''क्विचर् रजीसि विममे पार्थिवान्युरुजन्मीमः। गुर्णुकर्माभिधानानि न मे जन्मानि कर्हिचित्"॥

--- भागवत १०। ५१। ३८

राम सौ दिन का हो गया। शास्त्रीय विधि तो यही है कि द्विजाति वालकों का नामकरण् उनके जन्म से अधिक से अधिक सौ दिन के भीतर कर दिया जाय। आज यह अन्तिम दिन है; लेकिन गोकुल में, नन्दभवन में तो इसका कोई आयोजन ही नहीं। अभी भी शीरोहिणीतनय दाऊ नाम से पुकारे जाते हैं और नन्दनन्दन को लोग नीलमण्डि, स्याम आदि स्नेह के नामों से ही पुकारते हैं। नामकरण् तो दोनों भाइयों का ही नहीं हुआ।

'नीलमिए परसों सौ दिन का हो जायगा.......' श्री रोहिएशिजी ने प्रजरानी से कितने से से सामद्रमरे स्वर में कहा था। वे सम्भवनः कद्दना चाहती थी—उनकी बात कहाँ पूरी हो पायी। अनेश्वरती ने तो इस भावमार हिस्से दे हे बाद हि क अब कैसे कोई सामद्र करे दे उनकी तो टीड ही कहती है कि 'प्रजपति जापकी कोई सेवा में तक या पायं, भला, अवमानना का कोई अप-राध कैसे करेंगे। आप यह आपह तो न करें! प्रजपित ने कीन-सी पेसी भूल की है कि दाऊ पराय माना जाय।'दाऊ को बहु में लेकर सचसुच मैया के नेत्र भर आये, अब माना रोहियी की चर्चा बदलती ही है।

श्राज रयाम सौ दिन का हुआ! बिधि पालन की जाती तो खाज वो अवश्य उसका नाम-करण होता! पात उठते ही बाबा के, माता रोहिणी के और मैया के मन में यही बात खायी। आयी तो यह बात समस्त अजबासियों के मन में । कितना उल्लास का समय — कैसा महोस्सब होता!? सब बाबा और मैया-जैसे तो नहीं कि बात मन में खायी-गयी हो जाय। सबको तो नामकरस्य-महोस्सब जैसे नेजों के सन्युख ही लगता है। सब कंस को कोस रहे हैं। उसी के उत्पात से तो आजतक श्याम का नामकरणोस्सब रुका है।

्र पावा यह गोष्ठ में क्या कर रहे हैं ? गोपों ने गायें खोल दी और उन्हें चराने हे सबे। से वर्जे ने गोष्ट स्वाद कर है हैं ? गोपों ने गायें खोल दी और उन्हें चराने हे सबे। से वर्जे ने गोष्ट स्वच्छ कर लिया। अन तो यहाँ होडे चछड़े और सख्यम्यता गायें ही रही हैं। से वर्जे हाकी भी व्यवस्था कर हो हैं सहाँ ? अगल सम्भवता रिक गोष्ट की स्वच्छता और गायों की सुविधा का निरीक्षण करना है। अपनी पूजा से उठकर तभी तो आ गाये हैं वहाँ।

'कीन है ? यहाँ गोष्ट में कीन या रहा है ?' गायें और बड़ाई तो द्वार की और सहसा देखने समें हैं। इनकी अङ्गी बतलाती है कि कोई या रहा है। बाबा ने अपने पशुर्यों की अङ्गी नेवारी और द्वार की ओर शुरू फेरा। 'ओह, महर्षि गर्ग!'

'यह इध्यिषंशीय गोप पार्जन्य नन्द शीचरखों में अग्रत है!' बाबा ने अूमि में पढ़कर साष्ट्राङ्ग प्रविधात किया। भाज यह गोष्ट्र पानन हुआ! मेरे ब्लेक जन्म के झुकृत समझ हुए!' यह केवल शिष्टाचार नहीं। बाबा के नेजों से श्रश्न कर रहे हैं और क्लक सरीर सह्यह हो नम्बा है। 'अजरन्त, कल्याख हो आपका! आप तो साबात सुकृत की सूर्ति हैं! ब्यायके सुप्यप्रभाव को कोई कैसे समझ सकता है!' सहर्षि ने दोनों हायों से ज्वाचा श्रवस्थि की। स्वस्थि के परवर्षि पर पुनः मस्तक रखकर बाबा उठे किसी प्रकार । महर्षि मधुरा से चलकर आये हैं, आन्त ज्ञात डोते हैं। गोष्ठ में ही बाबा ने आसन पर अपना उत्तरीय बिछा दिया महर्षि के लिये।

'यदुकुल के आचार्य महार्प गर्ग गोष्ठ में पथारे हैं!' गोष्ठरत्तक क्या इतनी सूचना भी माता रोहिणी को पहुँचाने में विलम्ब कर सकते हैं। इसके लिये ब्रजेश की आज्ञा की आवश्यकता भी क्या है।

'आचार्य पधारे!' माता रोहिस्सी ने फटपट आसन छोड़ दिया। 'बहिन, तू भी नीलमिस को ले चल! आचार्य का क्या ठिकाना कि भवन में आवेंगे हो। वे परम विरक्त हैं। उनके श्रीचरसों की बन्दना का सीभाग्य मिलेगा और बालकों को आशीर्बाद देंगे आचार्य!' माता रोहिस्सी तो प्रेमवश ही यह सक कह गयी हैं। मैया तो नीलमिस्स के पहले आचार्य के चरसों में रखकर इसकें किये उनकी मझल-आशिप्पाने को उत्सुक हैं। गोष्ट में और किसी को चलना नहीं चाहिये। पता नहीं आचार्य अवरित के पास क्यों मधुरा से आये हैं।

'यह महाभाग वसुरेवजी का पुत्र है!' वावा के क्या इस परिचय की आवश्यकता है। यदुकुताचार्य महर्षि गर्ग क्या श्रीरोहिलीजी की अपार श्रद्धा से अपरिचित हैं! लेकिन बाबा ठीक ही तो कह रहे हैं! महर्षि आसन से उठ खड़े हुए हैं और उनके नेत्रों से धाराएँ चल रही हैं। तो तो एक्टक मैया बरोगर की गोर की इस ज्योतिमय निधि को देख रहे हैं। बेल रहे हैं केव ते । ताका गरीर तो स्थिर हो गया है। बाबा को बहा आपच्ये हैं कि महर्षि को क्या हो गया है।

'यह है श्रीचरणों के आशीर्वाद का आकाङ्ची गोपाल!' गोपाल-गोपाल-सचमच ही

तो यह गोपाल है। बाबा के श्रतिरिक्त इसका ठीक नामकरण कौन कर सकता है।

भोपाल! अपने चरणों पर उस नीलोञ्जल शिशु को मैया को रखते देख महिंप कुछ सावधान हुए। उन्होंने देखा, उनके एक चरण को यह तिहक्षम गीर शिशु अपने कोमल करें। सं वपथापा रहा है, माता की गोद से नीचे बैठकर। पता नहीं वह कोई सुचना दे रहा है या नहीं; पर दूसरे चरण पर अजरानी ने अपने नीलमिंण को रख दिया है और वह तो महींप की ओर ही मुख उठाकर हँस रहा है। महींप ने उठा लिया गोद में उसे। ओह, इतना आनन्द! यह स्पर्श! जैसे रीम-रीम में आनन्दिसन्यु लहराने लगा हो। शिशु को गोद में लिये ही महींप बैठ गये आनन्द स्वाह स्वाह पर स्वाह स्वाह पर स्वाह स्वाह पर स्वाह स्वाह स्वाह पर स्वाह स्वाह पर स्वाह स्वाह पर स्वाह स्वाह पर स्वाह स्वाह

'आज श्याम सी दिन का हो गया ! आज उसके नामकरण की अन्तिम तिथि है। ये यहुक्क के आपार्थ पपारे हैं ! यदि ये कूपा करें—दाउ के साथ श्याम का भी नामकरण कर दें ये ! भक्ता, इतना महान ज्योतियिंद, त्रिकालदर्शी महापुरुष कहाँ मिलेगा फिर इस संस्कार के लिये ! अता हो से में यह संकल्प सहसा 'उठा है और हलाजत मची है। क्रजेश को क्या पता कि माना रोहिण्यों और मेया भी यही सोचने में तल्लीन हैं। वाबा कबतक अपने को रोके रहें। महर्षि तो नीतिसांश को गोद में लेकर विभोर हो रहें हैं। यह ठीक कि बच्चों को वाणी से आशीवांद भी नीति सांश को नहीं ने स्वाप्त से आशीवांद की सहीं दिया जाता है। महर्षि को यह लेहरिण महीं निया जाता है। महर्षि को यह लेहरिण महीं—आशीवांद कहाँ रोप रहा है, लेकिन वावा को केवल आशीवांद हो तो नहीं चाहिये। उन्होंने आजिल बॉथकर महर्षि के चरणों में मस्तक फुकाया। महर्षि ने देखा—देखामर! अब भी वे बोल नहीं सकेंगे, किंतु उनके नेत्र कहते हैं 'अत्र प्राप्त को स्वाप्त हैं ! में आपका कौन सा प्रिय कार्य कर सकता हैं ! आपका कौन सा प्रिय कार्य कर सकता हैं ! आप अप से संकोच करते हैं! !

'अभी तक इस रोहिलीकुमार का नामकरण संस्कार नहीं हुआ और आज ही गोपाल भी सौ दिन का हुआ है! यदि श्रीचरलों का अनुभ्रह हो तो मैं कृतकृत्य हो जाऊँ!' बहुत ही नम्नता एवं आग्रहभरी वाली में प्रार्थना की अजराज ने।

'क्या कह रहे हैं ये नन्दराय !' जैसे महर्षि को कुछ स्मरण था गया हो—कोई भूली बात जैसे मन में सहसा थायी हो। एक चला में ही महर्षि ने मुख गम्भीर कर लिया। 'श्रापका यह नाम-करण ===

बामह कैसे उचित हो सकता है। आप अपने कुल-पुरोहित से अपने पुत्र का संस्कार करायें!' बात तो ठीक है। महर्षि शारिडल्य जब हैं ही तो दूसरे को उनका स्वत्व क्यों दिया जा रहा है ?

'ब्राह्मए। तो जन्म से ही सबके गुरु होते हैं!' त्रजेश की वाणी में आग्रह, दीनता, विवशता— पता नहीं, क्या-क्या है। 'उनका यह स्वर मुतकर भी कोई उनकी बात न माने, कैसे हो सकता है यह।

'नन्दरायजी, में आपकी नम्रता और शालीनता से प्रसन्त हूँ। आपने अपनी सहज मरलता से ही नहीं कहा कि महर्षि शाण्डिक्ट तो परम बीतराग हैं और ताम-करण कुलबुरोहित की अपेक अपेका करता है।' महर्षि की वाशों में तटस्थता के स्थान पर सेह आया। 'लेकिन सभी यह जानते हैं कि में युद्कुल का आपार्थ हूँ। देववाणी ने देवकी के स्वष्टम गर्भ से कंस को मारतेवाले का जन्म बताया था और कंस ने युद्धेदलों की जिस लड़की को पटकता वाहा, उसने आकारा में स्थिर होकर कहा था कि 'तेरा शत्रु कही प्रकट हो गया।' के सक को सदेह है कि देवकी की आठवीं संतान कन्या नहीं होनी चाहिय। दश्त संयोगवार आपके पुत्र के, पास पहुँचकर पृतना-जेसी महाराइसी मर चुकी है। आपका अपने भाई वसुदेवजी से अवस्वत में में, यह भी कंस जानता हो है। अब यदि आपके पुत्र का नाम-करण संस्कार करा हूँ तो कंस को लगेगा कि यह देवकी का पुत्र है। कहीं इस आशहा से वह इसे मारने ससैन्य गोक्कत पर चढ़ाई कर दे—कितना बड़ा अपने हो जाया।'

महाँप ने दाज के नाम-करण के सन्बन्ध में कुछ कहा ही नहीं। तब क्यां दाज का नाम-करण वे स्वीकार कर लेंगे ? रयाम का नामकरण भी कर रूँ—अतीन्त्रिय ज्योतिर्विज्ञान के प्रसा-पार्य—इनसे उपयुक्त महापुक्ष कहाँ प्राप्त होगा जो इन रिष्णुओं के भीव्य को बता सके। बाबा दो । बता चुप रहे, कुछ सोचले रहे और फिर बढ़ी नम्नता से अखित बाँधकर प्रार्थना की उन्होंने— भी तो आपको कृपा की ही याचना कर सकता हूँ ! आप—जैसे महापुक्त हम दीनचित्त कुरण, गुहस्यों पर रया करने को ही बढ़ा पुरुयोदय होने पर यदा-कदा दर्शन देते हैं। आपके परमपावन करों से केवल स्वित्वाचन भी हो जाय तो मेरा और इन शिष्ठुओं का सीभाग्य! मेरे सने भाई भी इस नोम करण करके आशीवाद दे हैं...........! मसक रख दिया कोन्द्र ने आवाय के चरणों पर।

भता, महर्षि गर्ग इस प्रार्थना को अस्वीकार कैसे कर हैं। वे तो आये ही हैं श्रीवसुरेवजी की प्रार्थना स्वीकार करके इसी कार्य से। यह संस्कार एकान्व में हो जाय, इसीलिये तो उन्होंने यह पहुति अपनायी है। अतः प्रार्थना तो स्वीकार करनी ही है। महर्षि ने सानन्द कह दिया—'आप की इच्छा पुर्णे हो!'

जब कोई श्रायोजन करना ही नहीं है तो कुरा तथा जल प्राप्त होने में कितनी देर।
श्रायाय में न वहीं ही फामवा से स्वस्तिगाठ किया और तब दाज को श्रङ्क में अठाया उन्होंने— 'यह
स्रोरिहणीजी का कुमार श्रपने सद्गाणों से समस्त सुहदों को प्रसन्त करेगा। सबका हृदय
इसके गुओं में ही रमण करेगा, अवा इसका नाम राम है। यह श्रय्यन्त वलशाली होगा, अवा
इसे बल भी कहा जायगा और मधुरा तथा गोकुल के समस्त सुहदों के हृदय अपने में ही
श्राकुष्ट किये रहने के कारण यह संकर्षण कहलायेगा!' माता रोहिणी ने श्रायाय के श्रीचरणों के
समस्त श्रञ्जल फैलाकर सृष्ति में मस्तक रक्सा। आवार्य ने दाज को बाबा की गोद में दे दिया और
नीलमिण को लिया श्रञ्क में।

'श्रवराज तुम धन्य हो !' नीलमणि को खड़ू में लेते ही पता नहीं क्यों महर्षि भाव-विह्नल हो जाते हैं। किसी प्रकार उन्होंने सन्हाला खपने को—'यह तुन्हारा लाल पहिले युगों कें क्रमशः खेत, रक्त तथा पीत रूप धारण कर चुका है। इस बार यह यहाँ कृष्ण हुखा है। इस बार इसका नाम कृष्णवन्द्र है!' कृष्ण-कृष्णवन्द्र-कितनी मधुरिमा, कितना खानन्द, कितना खमुत- कत है कह नाम! इन दो काक्तरों में कितना माधुर्य है! महर्षि तो इनके उच्चारए में ही भाव-

विद्वल हो रहेई।

कृष्ण्यनम् —यह पहिले युगों में रवेत, रक्त एवं पीत वर्ध धारण कर चुका है। पना नहीं महर्षि का ताल्यर्च नर-नारावण, नृसिंह एवं वामन भगवान् से है या रवेतृद्वीपपति शशिवर्ध आदि नारावण, भगवान् ब्रह्मा एवं हिरण्मय विराट् से। वावा भला, यह सब क्या जानें। हाँ, उनका यह लाल खब कृष्णचन्द्र है, यही ठीक।

'पहिले कभी तुम्हारा यह पुत्र देवकीजी की गोद में श्रीवसुदेवजी का पुत्र हो चुका है, क्षतः जातनेवाले लोग हसे बासुदेव भी कहेंगे!' पता नहीं महार्थ कब की बात कहते हैं। इन श्रिकासक के लिये तो सभी काल वर्तमान ही हैं। बाबा का बसुदेवजी से जो सौहार है, वह क्या इसी जन्म का है। यह तो सभी श्रातमब करते हैं कि यह बन्धुत्व ग्रान्य से ऐसा ही है।

'तुम्हारे इस पुत्र के बहुत से नाम हैं और बहुत-से रूप हैं, वे नाम और रूप इसके गुण एवं कमों के अनुरूप ही हैं। उन नाम और रूपों को मैं तो जानता हैं, पर लोग नहीं जानते।' अवस्य महाँच इसके पूर्वजनमां की बातें कह रहे होंगे। नहीं तो अला, इसके अनेक रूप कैसे लावें। का लावें। वें कि तम हों को इस समय वह ध्यान नहीं कि उनके किस वाक्य का कैसा अर्थ अनेन्द्र एवं माताय समक रही हैं! महाँच के अर्थानद्रित-से नेत्र स्थाम के मुख पर स्थिर हैं और कहते जा रहे हैं वे अब तो नाम को बात छोड़ कर वे इसके भावी गुणों और कारों का सकेत करने लगे हैं— 'यह सम्पूर्ण गोप एवं गोवंश को आनित्त करेगा। यह आपकोगों का परम कल्याण करेगा। इसके आपकोग सम्पूर्ण केतिनाइयों से—संसार से पार हो जावेंगे। अनेता, पहिले से इसके आपकोग सम्पूर्ण किताइयों से—संसार से पार हो जावेंगे। अनेता, पहिले से इसके आपकोग सम्पूर्ण किताइयों से—संसार से पार हो जावेंगे। अनेता, पहिले से इसके आपकोग सम्पूर्ण किताइयों के रही आपते हैं आप तहीं नहीं उन्हों से पीड़ित साधुजनों को रहा होती आपी है और यही गर्वोजन रस्पुर्आ के जीवता रहा है। बो मतुष्य इससे प्रेम करेंगे, वे महा भाग्यवान हैं। इसके आजितों को शतु वैसे ही नहीं दवा सकेंगे, जैसे मगवान विष्णु के आजित देवगणों को असुर पराजित नहीं कर पाते! नत्यावाती, आपका यह पुत्र शी, कीर्ति तथा प्रभावादि समस्त गुणों में नारायण के समान है! आप इसके ख़व एकापती से रवा करें।

महर्षि ने जिस सांकेतिक परा वाणी का आश्रय लिया है—श्रन्ततः यह परतत्त्र—यह पुरुषोत्तम भी तो 'परोक्तिय' है। इसका वर्णेन क्या सामान्य वाणी कर भी सकती है? वावा, माताएँ—भला, एहस्य, संकेत, रतेष से क्या काम इन्हें। इनके ये राम और कृष्णु—हां, श्रव यह हाऊ तो राम हो गया और नीलमिण कृष्णु। ये वड़ प्रभावशाली होंगे, आपत्तियों से व्रज को क्वायेंग और कोई शत्रु इन्हें पराजित नहीं कर सकेगा—यस, वावा को और माताओं को तो इतने से ही जीवन का परम फल प्राप्त हो गया।

भेरा सर्वस्य—समस्त गोधन, गोकुल का सम्पूर्ण कोष """!' बाबा भला, क्या दें महर्षि

को दक्षिणा में, वे कहाँ सोच पाते हैं।

'ब्रजेन्द्र, मैंने आज क्या नहीं पाया !' महर्षि ने बोलने नहीं दिया पूरा वाक्य । यह स्थूल ऐस्वर्य — माझ्या इसके लिये तो आंकियन ही अच्छा और जो हमारी परस सम्पत्ति है, जन्म-जन्म, बुग-युग की साथना से जिसे आर्जित करने की आशा भी प्रायः आशा ही रहती है'- में पूर्ण हैं। नया! प्रुक्ते आज सब इक्क प्राप्त हो गया! नन्दरायजी! आपका स्तेह, आपका अनुराग पाया मैंने और आप के इमारों का आवार्य बना में ''।' आवार्य तो परस उदार हैं। वे सदा से ही निवानन । वेतिराग एवं पराकाष्ठ के आत्मार्य इस प्रकार में हैं। स्तेह ही उन्हें तुष्ट करता है। उनका इस प्रकार मानिक विद्यान पर्व पराकाष्ठ के आत्मतुष्ट अपरिप्रही हैं। स्तेह ही उन्हें तुष्ट करता है। उनका इस प्रकार मानिक होना स्वभाविक हो है।

ब्याचार्य जानेके लिये उठ खड़े हुए। जनपति जानते हैं कि प्रेमाशु के अमल धवल पावन रत्नों के व्यक्तिरक्त कौर कुछ इन श्रीवरकों में स्वीकृत होने की ब्यारा नहीं और इन रत्नों के ज़जेरा सहा से बनी हैं। घनी तो हैं वे व्यक्तिक ऐरवर्ष के ब्योर उस ऐरवर्ष के शास्वत अधिपति के भी।

काचार्य जाना चाहते हैं-जाना चाहिये. इसलिये जाना चाहते हैं। अला. इस नन्दनन्दन के समीप से कोई क्या कभी स्वेच्छा से हटना चाहता है; परन्तु ऋषिक विलम्ब करने से लोगों को पता लग सकता है, बात फैलने से तो सब प्रयत्न ही उपर्थ हो जायगा। किसी प्रकार महर्षि ने विदा ली। किसी प्रकार ही उनके पदों में शिशुकों की रखने के पश्चान, प्रशिपात करके बजेश ने स्वीकार किया कि वे दूर तक पहुँचाने न जायँगे। सहिष की आह्या-शिशकों की कल्याख-भावना-किया क्या जाय. गोन्न-द्वार पर ही प्रणाम करने की विवश होना ही पढ़ा।

राम-गोपों को. गोपियों को कितना प्रिय है यह नाम! माता रोहिसी ने कितना सुन्दर नाम चन लिया है अपने कमार का! कीन जाने अजरानी या अजेश ने चुना हो। राम-यह दाऊ सच-मच राम ही तो है। इसे देखा और चित्त रमा इसमें और यह कृष्णचन्त्र-अजेन्द्र अपने पत्र की रयाम के बदले स्नेहवश कृष्णचन्द्र कहते हैं तो अस्वाभाविक क्या है। चन्द्र--भला. चन्द्र किस तलना में है इस कृष्ण के। कृष्णचन्द-लेकिन यह गोपियों के लिये है कुछ बडा-सा नाम-एन्होंने इसका एक संस्करण कर लिया छोटा सा-कन्हैया और खब कोई कन् ही कहे तो उसके अन्तर के अपार श्राहाद को रोक कीन लेगा। यह कर्ने तो है ही सबका। जिसके जो मन में श्राये. उसके लिये इसका वही नाम !

--\*C\*\*C\*-

### भूमि का भाग्य

''लोलया त्रितयावलम्बितं मूलगेहमिव मूर्तिसम्पदाम् । नीलनीरदिवकार्सावभ्रमं वालमेव वयमाश्रयामहे ॥"

— श्रीलीलाशुक

अरुण्वितान-मध्डित पथ, अरुण्परिधान सेवक और ये शतपत्र पद्म की मालाएँ, इमन्त में गोकुल का यह नवकुडूम-मध्डित पथ, राग-रिक्तत दिशाएँ—आज रवाम कह से बाह्य प्राक्त्य में आयोगा। कन्दाई आज सूर्य-दर्शन करेगा। उसका यह नतुर्थ मास चल भी तो रहा है। उस दिन गोष्ठ में मैया उसे अक्कल में डिपाकर हो गयी। गोपों को क्या पता कि उसी दिन महर्षि गर्ग का आरार्थान प्राप्त हुआ। उसे और उसी दिन वह कहा से बाहर काया। आज भगवान सूर्य की आरार्थना का दिवस है। आज रफ्यन्दन के मण्डलों से गृहद्वार और करवीर पुष्पों की मालाओं से सन्म भूपित हो गये हैं।

नेन्द्रनन्द्रन आज भगवान् आदित्य का दर्शन करेगा। दिशाएँ स्वच्छ, प्रस**न्न** हो गयी हैं। मन्द, मन्द्रतर सुरभिन पवन के पद भी इस प्रेमभूमि पर थिकत हो रहे हैं। इस हेमन्त में गोपों

को लगता है कि आज कुछ अधिक शीत बढ़ गया है।

बावा तो बाह्यहुर्दुर्त के प्रारम्भ में नित्य कालिन्दी-स्तान के श्रश्यासी हैं। महर्षि शाखिहल्य ने श्ररुषोहर-काल में ही पूजन प्रारम्भ करा दिया। श्याम श्राज सूर्य-दर्शन करेगा—यह बाल-रिव के कोमल करों को सहन करले, यही क्या कम है। कन्हाई क्या मास्कर की उञ्जल किराणों में श्राने योग्य है श्रुभी ? यह हुद्य के राग से लालित—दिनमिख की नवरागरश्चित कोमल किरणों ही इसका

स्पर्श पालें—आज नो इतना ही बहुत है।

मैया ने आज अरुए कोरोब वस धारण किया है। उसके अङ्क में यह नील-सुन्दर—इसके कोमल अरुए चरणः; इन चरएों की मृदुल ज्योतिमेय अरुएएगा कोई कहाँ से पाये ! यह तो मैया का ही अङ्क-भूरएए हैं। महिंप शापिडण शीक्षता कर रहे हैं। वावा को तो और भी शीक्षता है। गाणपति-पुजनाहि से लेकर नान्दी-आद तक के समस्त कृत्य तो हो चुके। अब तो स्वस्तिपाठ तथा शङ्क एवं घटने के तुमुल नाद के मध्य मैया अपने लाल को कत्त से वाहर आङ्क में लेकर आयी है भगवान भास्कर को अर्घ्य देने।

स्वर्ण के इस सुविस्तृत थाल में थे रक्तचन्द्रन से चित्रित कमतारूल और उनके मध्य यह आदिवीज मण्डित सुर्थ-मण्डल। सिंगा तो क्रजरा के बाम भाग में बैठ गयी है भग्याना सूर्य की पूजा के खादिवीज मण्डित अवता, रक्ताचर, अरुत्य सूत्र, रक्त चन्द्रन - आज की पूजा के उपकरत्य तो सभी जात रक्त के हैं। यह सब तो हैं; पर यह कहाई तो इथर-उथर देख रहा है। यह तो चिक्तक सा चारों और देख रहा है। इसका किलकता, हाथ पिर फंकना और यह देखना इथर-उथर—पता नहीं क्यों आनन्द मगत है। आज आंगन में आकर पूरा प्रसन्न है यह और गोकुल को तो आराधना का यह प्रत्यक्त फल प्राप्त हो रहा है —तन्दनन्दन प्रसन्न है।

'एहि सूर्य सहस्रोशो तेजोराशे जगत्पते !'

उठी यह करबीर-कुसुम-पूरित, रक्तचन्दन-रिज्ञत ऋष्यें की अञ्जलि; गूँजा महर्षि का मन्त्रपाठ और वह उठा चितिज पर भातुबिन्च! भगवान भास्कर जैसे इस अञ्जलि को स्वीकार करने आदुरतापूर्वक अपर उठते का रहे हैं। मैया ने मस्तक अुकाया और अब तो स्वाम की कझ में चले ही जाना चाहिये।

×

×

कन्हाई अब पलने पर लोट-पोट हो लेता है। अब यह पेट के बल उलट जाता है और बरखों को फेंक फेंक कर आस्तरख को अस्तव्यस्त कर दिया करता है। अब इसने पलने में लिसकना तीख लिया है इबर-से उथर उलट-पुलट कर और दोनों करों के सहारे तिनक-तिनक उचकने का प्रयत्न भी करने लगा है।

"नीलमणि बैठने लगेगा! यह घुटनों के सहारे धीरे धीरे चलेगा! मेरी झँगुलियाँ पंकड़ हर खड़ा हो जायगा! पता नहीं कम मेरा लाल उपक्त-दुसुक कर चलेगा! कथ यह अपनी तोतली होती में मुक्ते भीयां कहेगा! मेया पता नहीं क्या-क्या सोजनी रहती है। इसके मनमें जाने कितनी अमें हैं। कान्द्र का यह पाँचवाँ मास है। श्रीवजराज ने महर्षि से मुहूर्त पूछ लिया है। कल यह

पूमि पर बैठेगा। कल इसे धरा का स्पर्श प्राप्त होगा।

कितना मुकुमार है! कितने मुदुल श्रेक्क हैं इसके! करों में होने के समय भी तो मैया आनेक बार ठिटक जाती है। अनेक बार यह रोता है मैया की गोद के लिये—कीन जाने खुधा लगके एर दूध के लिये रोता हो और मैया इसे उठाने को हाथ बदाकर भी थिकतन्त्री रह जाती है। कहीं इसे इन करों के स्पर्श से कह न हो। इतना बड़ा प्रज, इतना अपार ऐसवर्थ अजराज का; किंतु मैया को संतोष नहीं हुआ अपने लाल के आस्तरण से कभी। कभी उसे ऐसा आस्तरण नहीं मिल सका, जिसपर संतुष्ठ होकर वह स्वाभ को गुला सके। बार-बार करों से आस्तरण सर्पा कर वहना और फिर खूना—पता नहीं क्या अजराज कोई अच्छा-सा कोमल आस्तरण सर्पा करें है। सदा विवश होकर कन्हाई को इन्हीं आस्तरणों पर मुलाना पढ़ता है। जिसकी अदिमा नवनीत को भी खिला करे, दुग्ध-फेन के स्पर्श में भी जिसके लिये कठोरता का ही अनुसब हो, जननी के उस अनुल मातृत्वसन्भार को क्या जगती उपयुक्त आस्तरण हे सकती है? कितनी विडन्बना है—उसका वह लाल भूमि पर बैठेगा! भूमि का स्पर्श करेगा वह!

किनूँ भूमि पर बैठेगा ! इसके श्रङ्कों में शक्ति श्रावेगी ! यह बैठने लगेगा ! छुटनों सरकने लगेगा श्रोर : . . . ! मैया के मानस की श्रद्धत गति हो गयी है । वह प्रसन्न हो या भीत—दोनों भावों

के व्यपार हिंडन चल रहे हैं वहाँ।

X x

आज कन्हाई भूमि पर बेंटेगा—वह जजधरा का स्पर्श करेगा! अभी तक तो वह आड़ में और पत्तने में ही रहा है। आज भूमि के भाग्य जगेंगे—धरा धन्य होगी आज ! रयामगुन्दर का आज भूमुप्त के भाग्य जगेंगे—धरा धन्य होगी आज ! रयामगुन्दर का आज भूमुपुप्तेरान-संस्कार है। ये मिएवों के नृतन प्रादुर्भाव—वह नैसर्गिक मयहत, आज तो चारों ओर सर्वतोगन्द्र, स्वस्तिकादि पुरुष मयहत है हि ए पहते हैं। मिएवों से ही नहीं, एएवें से, पुण्यें से, पर्वे आकुरों से—सर्वत्र मङ्गलमय ग्रुपित हो गयी है एक्वों। किसी अतस्य चित्रकार को तृतिका घूम रही है—चूम रही है अविशान्त और गोकुल की धरा स्वय-स्वयं नृतन सजा पाती जा रही है।

राजपथ, गतियाँ, प्राङ्गण—आज तो पूरा गोकुल श्रीयमुना के पावन जल एवं गोमय से ज्यतिहा हो गया है और गोपियों ने इसमें शातिचूर्ण, दिद्रा, कुड्रुमादि से जिस कोसल कुसुमकला

ा ब्रह्मन किया है-किसकी तृलिका में साहस है कि इसकी छायाँ का भी स्पर्श कर सके।

गोपों ने तोरण बनाये हैं, बंदनवार सजाये गये हैं और सिएप्रदीपों के आलोक में ब्राह्म-मुहुर्ग में ही जनामन करती, मिलका के मादक परान से भूमती दिशायें, आज विकब कमल की मालाओं ने बरती के मयडल प्रदान किये हैं। स्तम्भाधारों पर और धरणी—आज यह सामान्य मर्त्यंघरा कहाँ हैं। घरा मंत्र के अवदरण से ही धन्य हो गयी और उसे आज गोपों ने जी मर सजाया है। आज गोपाल उसपर अपने नन्हे कोमल अरुण कर रखेगा।

× × × × × × किपिला का पुनीत गोमय, मैया ने स्वयं अपने करों से इस मयडप को उपलिप्त किया है

चौर बाता रोहियों ने पकान्त मन से ये विविध रह्नों के मयडब चित्रित किये हैं। स्थाम भूमिपर बैट्रेगा! कोमज़-कोबर कन्दाई को घरा का कटोर स्पर्श होगा! बातक रो पढ़े इस पावभ संस्कार केंस्रस्य, यह तो टीक नहीं है। वह नवनीत-कोमब—नृत मङ्कीत विचित्र मयडकों में कदाचित्र उसकी चित्र तथा गाय। कदाचित् वह उन्हें देवने में तनिक मूल जाय कट की।

घरा का पूजन-भूदेवी क्या करें! वे कह पाती, बाबा के श्रीवरणों का स्पर्श पाकर ही वे धन्य हो गयी हैं। उनकी प्रसक्ता के जिये क्या बाबा को पूजा की आवरयकता है? बाबा की कोई सेवा हो सके-कौन है जो ऐसे सौभाग्य की कामजा करे। शुतियों की मयोदा-कितनी निदर है यह मयोदा! बाबा पुजन करने जा रहे हैं और भूदेवी उनके आवरणों पर सस्तक रखकर

कह भी नहीं सकती- 'चमा करें इस सेविका को !'

सहिषि हारिडल्य अपने पूरे सुनि-मण्डल के साथ आज प्रश्नीसूक का सस्वर पाठ कर रहे हैं! बाबा तो पूजन में लगे हैं। 'उनका लाल भूमि पर बैटेगा—उनका नवनीरज-कोमल क्रम्पा! भरित्री उसे धारण करें! उसे ये सर्वसहा, 'धैर्यमयी परम कोमल होकर धारण करें! उसके ला ये सङ्गलमयी हों!' उन्होंने सविधि आध्ये दिला और अब तो आजमन देकर पूजन में लग गये।

मैया क्या करे— ये महर्षि आहा दे रहे हैं, ये शह्न, भेरी, दुन्दुमि, शृह्न—सब एक साथ गूँज रहे हैं। जय-जय की यह गगन को गुड़िल करती खपार ध्वनि, पर मैया—मैया ने नीलमणि को उठाया दोनों हाथों से और उठाये ही है। कैसे वह इस कठोर भूमि पर खपने हस हदय को ठेटारें। उसके तो हाथ कम्पित होने लगे हैं। इस हेमन्तु में भी उसके माल पर स्वेद की वड़ी-चड़ी बूँदें चमकने लगी हैं।

 'श्रुच्छा—यह सब क्या है ? यह रंग-बिरंगा क्या है सब ?' रयाम तो दोनों पैर नचाने लगा है। होनों कर नीचे करके वह परा लटक गया है। वह भूमि पर बैठेगा! लेगा यह विचित्र

रङ्गीन श्रद्भत वस्तुएँ ! श्रव तो मैया को उसे बैठाना ही पड़ेगा।

ेश्रीवजराजकुमार की जय !? गगन गुँचा और लो स्थाम तो बैठ गया। दोनों चरण क्यंबुद्धित करके, दोनों करतल भूमि पर टेककर यह क्या बैठ गया है कहूँ। भैया ने अपने दोनों कर तनिक हटा लिये हैं। अग्र प्रथम भूमिपर बैठाया गया और बैठ गया। यह तो समुख के कुडूम से बने पुष्प को देख रहा हैं। देख रहा हैं—कैंदी उठाये, कैंसे ले! श्रभी तो दोनों कर भूमि

पर रहें, तभी यह अपने की सम्हाले रह सकता है।

यह हूँ हाँ जीर सैया की जोर देखने के प्रयत्न में तो उसके हाथों पर लुद्रक ही गया। ये दो चएा नदी ही चए। तो बैठा रहा है यह। इसके लिये ये दो चरा क्या कम हैं ? मैया देखने लाती है कर, पर जीर तितस्व इसके। इतनी ही देर में कितने लात हो गये शिष्ठा के जक्क ! यह तो जमी उसी जीर तितस्व इसके। इतनी ही देर में कितने लात हो गये शिष्ठा के जक्क ! यह तो जमी उसी जीर जुका है। उचर ही हाथ फंक रहा है। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सममता। यह सम्भवतः उस जक्क मण्या को पाने के ही प्रयास में है। मेया की टिष्ट इसके अक्कों पर है जोर लावा की टिष्ट ---बाफर-प्रित वावा की टिष्ट भी सम्भवतः यह तिनक अरुए।भ रयाम अक्क ही देखने में लगी है।

'बालक को अब और प्राङ्गण में नहीं रखना चाहिये!' महर्षि शास्टिल्य भी इस नन्हे चक्कल को रेखने में लगे हैं। उपनन्दजी की बात ही उन्हें कहनी है। अब तो कज्ञ में माह-प्जन.

गुड़-घृत से वसोधीरापात करके नीराजन करना है।

कन्हाई कच में आया। महर्षि ने समस्त विप्रवर्ग के साथ अभिषक्त किया उसे नन्हें सीकरों से। रयाम के विशाल भाल पर जाज महर्षि ने कुहुम-तिलक करके अच्छत लगा दिये और उसके दिच्छा कर में रचासून बॉध दिया। यह रचासूत्र —जो जगती की रचा के खिये ही ज्याया है, उसके रचा वास्तव्य के ये रामाक्रण सूत्र ही तो कर सकते हैं! वावा को जमी महर्षि की अर्चा करती हैं। विभों की सर्विधि प्जा के परचात् गोगों को सत्कृत करना है और कन्हाई तो मुखा है। मैया उसे दूब-पिलाने लगी है। इतनी देर हुई--वह अब दूध पियेगा और फिर सो जायगा अपनी बक्की पत्रकें मुँदकर।

# व्रजराज के प्राङ्गरा में

''श्राकुञ्चितं जानु करं च वामं न्यस्य द्वितौ दीव्वराहस्तपग्ने । श्रालोकयन्तं नवनीतखराडं बालं भजे क्रम्यामुपानताङ्गम् ॥''

— भीलीलाशुक

रवाम अब बैठने लगा है। मैया जब उसे बैठा देती है भूमिपर मुकोमल आस्तरण के ऊपर, अपने दोनों चरण आवे आकुञ्चित करके, दोनों करतल भूमि पर रखकर वह कुछ चण बैठा रहता है।

मैया का स्तेह—उनका उल्लास बढ़ता जाता है और बढ़ते जाते हैं उसके बास्सल्य के प्रियमात्र । बढ़ तो मेया है न, उसके स्तेह की भी कोई सीमा है। उसकी गोद में कितना स्वान है, इसकी भी कोई हथना है। यह सुबल, यह मिएभाइ, यह नक्ष्यप—ये सब उसके नीलमिए के किए सहस्व भी कोई हथना है। यह सुबल, यह मिएभाइ, यह नक्ष्यप—ये सब उसके नीलमिए के किए सहस्व ए—मेया के लिये तो जैसे सभी कन्हाई ही हैं। गोपियों का मन पर में तगता नहीं। कृष्य-चन्द्र के चन्द्रानन को देखे बिना चैन नहीं पढ़ता और गृह के कार्य उन्हें कुछ देर लगा भी दें घरों में तो ये आहू के शिक्ष कहा मानते हैं। ये तो रो-रोकर नेत्र लाल कर लगे, हिचकियाँ वेध क्षाये के स्ति हो ते हैं। ये तो रो-रोकर नेत्र लाल कर लगे, हिचकियाँ वेध क्षाये नहीं। वेहने हो ते तो रो-रोकर नेत्र लाल कर लगे, हिचकियाँ वेध कार्या हम्सा कर पर दूध तो माता का ये रात्रि को निद्रा की अथका जाति हैं। मीनन्दरानी—इतेश्वरी, वे भी इनका माग ही जैसे देखती रहती हों। किसी को नित्य की अपेशा कुछ देर हुई और काराय पृक्ष उन्होंने। शिद्ध तो वहाँ पहुँचते ही रोता-योना मूल जाते हैं। ये सब पास-पास पेट के बल लेटकर, वैटकर पता नहीं क्या सकेत करते हैं अपने चपल कोमल कहीं एवं चरखों को खबालते हुए और किलकते रहते हैं दिन भर।

यह भद्र—बस, यही सबसे भिन्न है। मैया श्रनेक बार कहती है श्रपनी देवरानी से— 'तू भद्र को श्रव यही रहने दिया कर! मैंने दो दाऊ पा लिये!' बात तो ठीक है, जब रान्नि में जगने पर भी यह रोते-रोते हिचकियाँ लेने लगता है, तब उसी समय पहुँचाना पड़ता है। मैया की गोद में आये बिना यह चुप होगा नहीं। सायंकाल सो जाने पर ही तो माता इसे घर से जा पाती हैं।

'भें तो तुम्हारे इस पुत्र की धाय हूँ। तिनक बैठने लगे तो तुम्हें इसे भी सम्हालना ही पढ़ेगा! भद्र की माता तो इसी में उल्लिस्त हैं कि उसका पुत्र सम्बुख दाऊ जैसा ही है वर्ण में, आइति में और अभी से यह दाऊ इस प्रकार उसे दिन भर प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता है, जैसे यह उसका सगा भाई हो। इसे खोड़ना तो पढ़ेगा ही भैया के अड्ड में। जब अभी से इसकी में यह दरा है, तब भला, आगे यह घर रहेगा? पर अभी—अभी यह है ही कितने दिनों का।

'भाज कन्हाई स्वयं बैठ गया है उठकर !' गोकुल में तो उत्सवों की सदा पूस रहती है। भाज—माज तो मैया को, बाबा को, गोपों को, सभी को परम भानन्द है। भाज स्वाम स्वयं बैठ गवा है।

महर्षि शारिडल्य बायेंगे, द्विजडुन्द आयेगा, स्वस्तिपाठ, हवन, पूजन, मङ्गल-आद्व, सभी की प्रस्तुति होने लगी हैं। गोप इधर-से-उधर रौड़ रहे हैं सामग्री प्रस्तुत करने में और गोपियाँ भानन्दमनन मङ्गल-थाल सजाये गाती हुई फुंड-की-फुंड नन्दभवन में था रही हैं। यह बैठा है स्वाम—ज्ञाज ही तो यह पहिली बार उठकर स्वयं बैठ गया है। यह दाऊ बैठा हैं, ज्ञपने अपुन के समीप। यह लेटा किलकता है भद्र ज़ीर यह रही सुबल, बरूथप, मिश्रमूर आदि की मयदली। ज्ञच्छा, यह कर्जू ज़ुल देवर रहा है जुल पकड़ना चाहता है। यह अपने मुख के प्रतिविक्त्य को ही इस रत-भूमि में पकड़ने के प्रयत्न में हैं जोर बार-बार भाई की जोर इस प्रकार देख रहा है, जैसे कहता हो—'दादा, यह कीन हैं? तू इसकी पकड़ तो! मेरे हाथ तो यह आखा नहीं! अरे, यह तो रोने लगा। भला, यह भी कोई बात है कि यह एक प्रतिविक्त्य की पकड़ना चाहे की बहु ता वा स्वयं यह जा तो पत्र कार की स्वयं ता है कि यह एक प्रतिविक्त्य की पकड़ना चाहे की बहु ता वा स्वयं या स्वयं तो रोगेगा ही।

किक्सी, करों के कक्सा, चरसों के न पर रुन-मून करता यह क्या चलने के प्रयत्न में लगा है।

दाऊ अपने छोटे भाई को लों! उठाने लगा दोनों हाथों। यह उसे बकने पर सहायता देने आ गया है। यह भद्र—यह तो अभी कठिनता से ही कुछ खिसक पाता है और यह तोक—यह तो सबसे कठिनता से ही कुछ खिसक पाता है और यह तोक—यह तो सबसे छोटा ठहरा, यह अभी पड़े-पड़े ही कितकगा। भद्र और तोक—यिह भद्र दाऊ की ठीक प्रति-कृति है तो तोक विद स्थान से छोटा न होता—अवस्य लोग पहिचानने के लिये कन्हाई के वस्त्र की इस स्वर्धिम रोमराजि को ही सहारा पाते। तोक के यह रोमराजि ही तो नहीं! ये युवल, वरूथप, मणिभद्र—ये सब भी तो समवयस्क ही हैं स्थाम के। कन्हाई तो इनके साथ पुटनों चलने के लिये प्रोसाक्ति ही होता है।

यह मैया प्रोत्साहित कर रही है। आनन्द सुग्य देख रही है। कन्हैया बार-बार कुछ बढ़कर फिर ह्रेझ्ट जाता है और बढ़ता है। बढ़ता है और बढ़ता है। बढ़ता है। अच्छा—अब यह क्या करने लगा है? यह तो कुछ पकड़ता चाहता है। यह जो रत्नभूमि पर काली नन्हीं पिपीलिका उसीके सम्प्रल इघर-से-अधर भाग रही है, उसी को पकड़ने चला है यह । लो—इस चीटों को पकड़ने की घुन में लेटने के बढ़ते बैठ गया! अला, कहीं गुड़ी से यह जुद्र चक्कल चीटों पकड़ी जा सकती है। अख अबुलियों से पकड़ेगा। पिपीलिका पकड़ी जाय, इतनी क्या अबुलियों असती हैं इसकी। अब इसने बड़े भाई को ओर देखा। भला, दाठ कहाँ समफ़ना है कि रयाम उसे इस नन्हीं चीटों को पकड़ने के लिये कहता है। लेकिन वह तो अपनी हूँ हाँ में संकेत किये जा रहा है—'भैया, मेरे हाथ तो यह आती नहीं, तू पकड़ तो सही! 'भैया नहीं सुत्ताता, तो लो—अब यह पूरी हयेली से पकड़ेगा। 'जा, अब कहां जायगी!' अरे, चीटो क्या हुई ? ग्याम ने हरेशी उठाकर भूमि देखी और कब तो वह जैसे कुछ डर गया हो—भला, यह भी कोई बात है—यह काली वस्तु उसकी हरोकी चरा उपको एप ही दोड़ने लगी है। वह राज को हयेली दिला रहा है, बैठे-बैठ ही अब हयेली उठाये भैया की स्वार्थ सकने लगी है । वह राज को हयेली दिला रहा है, बैठे-बैठ ही अब हयेली उठाये भैया की खोर स्वासक तगा है भरसक तीवता से और हूँ, हाँ करता जा रहा है कि इसे उसके हाथ से कोई हाराये ती सही ?

'कृष्ण !' त्रारं, यह कीन न्यह कीन कायी ? कन्हैया यह खिलखिलाता घुटनों और करों के सहारे भागा—यह भागा मैया की कोर! मैया ने दोनों हाथ बढ़ाकर ले लिया का की र की कीर काय ते वह भली प्रकार मैया के कप्ठ से लगा गया है। खिर जाने का यह प्रवल्त, बार-बार युख घुमाकर तिनक-तिक देखना और खिल-खिलाकर, होनों पैर हिलाकर मैया के क्यठ से पुतः सट जाना—गोपी तो ठगी-सी खड़ी है यह अनुपम झटा देखती। कन्हाई उसकी कोर देखता है और वह दोनों हाथ बढ़ाती है अक्टू में लेने के लिये, यह किलककर मुख फेर लेता है।

रयाम कामी भी देहली पार नहीं कर पाता। मैया प्रोत्साहित करती है। दाऊ तो बार-बार उठाने का ही प्रयत्न करता है। अच्छा—आज यह उड़ते पित्तयों की छाया पकड़ने चला है। छाया हाय काये या न काये, इससे छुळ सततव नहीं; यह तो उसके पीछे भाग रहा है। बार-बार उस पर कर रखने का प्रयत्न कर रहा है। अच्छा—इस छाया के पीछे सरकते, चलते तो आज देहली पार कर्ली इसने! क्या हुआ जो देहली के समीप नैठकर, उस पर लेटकर हाथों के सहारे बहुत सम्बुल कर पार कर सका।

केन्द्राई को जल बड़ा प्रिय है। कहीं एक विन्दु भी जल दील जाय तो यह उसे अपने कोमल हाथों से फैलाता रहेगा बेठकर। ब्याज तो लो! इसने ब्यांगन में एक पात्र खुदका दिया जल का ब्यांग बंद को दोनों माई उसमें हाथ, पैर उद्यालकर ब्यानन्य मना रहे हैं। दाज अपने होटे आई के कन्यों पर गीले करों से कुछ कर रहा है और स्वाम बड़े माई के उदर को तनिक आई बनाने में लगा है। होनों केले जल में कैसे निक्षित्रन बेठे हैं! माता रोहिणी आ रही हैं—ब्यार वे इंसते, किलकते दोनों दूसरी आर मांग जाने के प्रयत्न में हैं। यह गद्र मी आया—यह सैया के समीप से स्वयन ब्यात तो कटाविना मेंया कह लगा और इवर न आती।

बद्धी किटिनाई है—मैया और माता रोहिंखी दिन-भर इन बालकों को सम्हालने में व्यस्त रहती हैं। ये सब-के-सब बड़े चक्कल हैं। दासियों पर तो क्या, दूसरी गोपियों पर भी कैसे इन्हें ब्रोड़ा जा सकता है। यह कन्द्राई तो गोद में से लिसक जाता है। सायंकल मङ्कलप्रदीप जला में यह सरावर उसे पकड़ने की ही घात में रहता है। लाल-लाल दीप-शिखा—इसे लगता होगा कि यह भी कोई सुख में दें लेने की मीटी-सी वस्तु है। जो मिले मुख में! दीपक के लिये, आहवनीय कुएड की आफ्रि के लिये, भीजनालय में रहकते अङ्गारों के लिये—पता नहीं कहाँ ये चपल लाल-लाल अधि पकड़ने नोड एकंगे। वार-बार इन्हें एकड़ा पढ़ता है

ये मनूर, कारु, कारु, कारु, हंस-पता नहीं इनमें से कीन कब चक्कु चला दे। ये कोई पाले हुए पक्षी हैं? पाले हुए पत्ती का भी क्या विश्वास। ये चक्का सिग्ध-पत्ती भी तो इनसे खेलते हैं हैं कि नहाई कक से आँगन में आया और पित्वयों की भीड़ लगी। मयूर तो धन-गन नावते कत्तक में चल आते हैं। ये बालक पित्वयों की दोनों हाथों में पढ़कू लेते हैं। इन्हें क्या पता कि कहाँ परुकृता चाहिये। कहीं नल लग जाय। कहीं पत्ती फड़-फड़ा उठे और पत्त लग जायं। की रोगें हाथों में एकड़ लेते हैं। इन्हें क्या पता कि कहाँ परुकृता चाहिये। कहीं नल लग जाय। कहीं पत्ती फड़-फड़ा उठे और पत्त लग जायं "! मैया कितनी भी सावधान रहे, उसका करहाई नो रोकने से रुकृता नहीं और आँगन में पढ़ होने से गहा।

पिचयों तक ही बात हो तब तो—पता नहीं क्या बात है, ये किए पीछा हो नहीं छोड़ते। 'कान्ह दीखा और ये आये उसके समीप। सेया को बड़ा भय लगता है। कन्दाई किपयों के कान पढ़कुकर किलकता है, भद्र उनके करठ में होनों बाहु लपेट लेता है, दाऊ उन्हें पूछ पढ़कुकर उठाता है—बच्चों का क्या ठिकाना और चछल किए "। सेया कोई काम नहीं कर पाती और माता रोहिशी भी इन शिशाओं के निरोक्ता में हो लगी रहती हैं।

गोपों को कितना भी कह दिया जाय, वे कहाँ इतनी सावधानी रख पाते हैं। यह भी , कोई बात है कि ये वनसूग भवन में बार-बार नौड़े चले काते हैं! मेया ही कहाँ सुगों को भगा 'पाती हैं। सेविकाएँ लक्कट उठाती हैं तो ये उस लक्कट की ही सूँव लेने का प्रयत्न करने लगते हैं। वे हें से वेच नाक स्ति का कि से के से कि स

हार बंद करके सुगों को भन्ने बारित कर दिया जाय, ये काली, उज्ज्वल, स्वर्थिम बिक्नियाँ— ये वो म्याऊँ-स्याऊँ करते घेरे ही रहेंगी। रयाम बड़ा प्रसन्न होता है इन्हें दोनों करों से पकड़कर। यह इनसे खेलता ही रहता है। दाऊ, भद्र, सभी बालक इन्हें नवनीत खिलाते हैं अपने करों का। मैयां को मंता कैसे संतीय हो कि बिल्लियाँ नस छिपाये ही रहंती हैं। वह इन्हें भंगा दे तो बच्चे भचलेंगे। ये भागने भी कहाँ लगी हैं; पर जब कान्ह इनके मुख में श्रृङ्गंखियाँ डालकर किलकने खंगलां है ... मैया व्यप्र हो उठती है।

ये बालक बड़े चक्कल हैं। इन्हें जैसा नवनीत, वैसी सुई और वैसी ही छुरिका या तलवार! जो हाथ में आ जाय, उसीसे खेलने लगेंगे। यह स्थास बड़ा चपल हो गया है। यह धर-से-उबर, इस कक से उस कक में घुटनों के वल मागता ही रहता है। अब यह द्वार भी बैठ-कर पार करता है। कोई एकार, कोई रोके तो इसकी छट़ दे हेलने यो हो ती है। बार-वार अपनी पुँचराजी काली खालकों से पिरा चन्द्रसुख पीछे पुमाकर देखेगा और हैसता हुआ मागेगा। ये सभी बालक पक-से हैं। पार पहने में, आंगन में, किसी कक में—पता नहीं, कब कहाँ चले जायें ये। मैया इसके पीछे ही लगी रहती है। सेवक मला, क्यों इस प्रकार पात्र छोड़ते हैं; सेविकाण क्यों छुरिका मूमि पर रक्ती हैं। मैया शिरा प्रांचा शिरा साथ एक एक को भी कहाँ छोड़ती है।

कन्हाई का क्या ठिकाना, वह उस दिन पाकशाला में घुस गया क्रपने सखाओं के साथ। सैविका क्या करे, उसने यह किलकता मुख देखा और देखती रह गयी। कुराल हुई कि मैया ने दौड़ कर सब को आगो से रोका। सिंघाई छीले जा रहे थे; सम्भवतः उज्ज्वल सिंघाड़ों ने स्वाम को आकर्षित किया होगा। ये ज्ञिलके इनके तीइए कएटक; पर यहाँ तो ये सब कोई-न-कोई आशङ्का-स्वल उपस्थित किये ही रहते हैं।

'कर्तुं! स्वाम! ऋरे कहाँ गये सव ?' अभी तो सव सम्मुख ही खेल रहे थे। मेया ने कन्हाई के लिये उफनता दूध उतारा और इतने में उसका नीलमिए सखाओं के साथ द्वार से बाहर हो गया।

'अन्छा!' मैया का तो हृदय ही धक् से हो गया। यह ग्याम अपने मन्यरे कुक्कुर के सुख में हाथ दिये हैं, यह भट्ट उसके कान सीच रहा है और यह दाऊ तो बेठे श्वान की पीठ पर ही बैठने के प्रयत्न में हैं। श्याम तो मैया को देखकर किलककर दूसरी ओर भागा। यह ठीक कि यह पहु बढ़ा सरत है, अत्यन्त स्वामि-भक्त और चतुर है, भय की कोई बात नहीं; परन्तु इसके तीस्ण नख, कठीर दाँत—मैया ने दौड़कर कन्हाई को पकड़ा। किसी प्रकार सव को ले आयी झाँगन में ।

कृष्णुचन्द्र को ब्रोड़कर कहीं भी जाया नहीं जा सकता। सायंकाल गोष्ट में पृत दीप रख-कर गोमाता के चरणों में प्रिण्यात करने का तो सनातन नियम है। राम-स्थाम-भद्र, इन बालकों के लिये भी आवरयक है कि नित्य इनके अक्कों पर सायंकाल सकल अमक्कल-बारक गोपुच्छ पूर्य, इनके भाल पर मक्कलमय गोरज लगे और गायों के पावन नयगों में ये प्रण्यत हों। स्थाम ने पहिले हो दिन मैया के कहते ही गोमाता के पदों के समीप भूमि में मत्तक टिका दिया था। वह तो जैसे सदा से यह प्रण्याम करता आया हो। युँचराली अलकें गोरज से भर जाती हैं, भाल उस पावन धृति से अलंकृत हो जाता है और नासिका का अप्रभाग एवं भुकृटियाँ तो धूसरित होकर अद्भुत राभा वेने लगती हैं। अपनी धूलभरी लाल-लाल हयेलियों को वह फिर अपने या भद्र के युख,

ये अपार गायें—मैया को समय तो लगना ही है। प्रत्येक पंक्ति के सम्भुत्त भी कहाँ मस्तक भूमि में रत्न पाती है वह। माता रोहिली भी साथ ही आती हैं। दोनों मातायें भी इन रिशुओं को सम्हाल लें तो बहुत है। गायें इन्हें देखते ही हुंकार करने लगती हैं। चाबल बढ़हें इनके समीप भाग आते हैं और इन्हें सूँच-सूँचकर कृदने लगते हैं। ये भी हस्ते हैं, किलकते हैं, तालियाँ बजाते हैं। यह सब तो ठीक—पर तिक हिष्ट हही और ये गायों के मन्य पहुँचे! हाऊ को हचता हैं। यह सब तो ठीक—पर तिक हिष्ट हही और ये गायों के मन्य पहुँचे! हाऊ को हचता है पर्क स्कृत ता परंक् करते हैं।

रवास और अह—ये दोनों ही क्या कम हैं, ये दोनों हायों से किसी बछके दा गौ का मुख पकड़ने का प्रस्त करने लगि। 'गायों के, पुष्मों के तीच्छा रहा हैं, वे इधर-कघर हटें और कहीं तिसक धक्का ही जग जाय! कछने तो पास हो कुरते हैं "गायें तो नहीं चाटतीं, पर बढ़ने कहीं नहीं सक्कावका चाटने के मन कर लें—कितनी खुरदरी जिहाएं हैं उनकी कीर ये कुस्पसङ्कार"!

मैया बराबर इन्हीं आराङ्काओं से इन सर्वों की ओर ही देखबी रहती हैं। रवाब आते ही धृति को लेता जावगा; पता नहीं गोरत में लोट नीट होने में उसे क्या आनन्य आता है। नन्हीं मुद्धियों से सब एक इसने पर धृति डालने लगेंगे। अच्छा है, यह मझलमब गोरक इस बहाने बालकों के सबोड़ में लग तो जाती हैं, लेकिन कन्हाई नित्य अचलता है गोड़ से लोटते समय। वह मैया की गोह से उत्तरने को लटक जाता है। उसका पूलिएसर श्रीव्यक्त-मैया पुचकारती हैं, तुलारती हैं और वह अपने होनों परण हिलायों, लटकता अति हैं की एक स्वां जाता है। इन गायों के सध्य में ही बह लीलोंगा, गोड़ से इटना वही तिक भी हिलकर ने की हट करता जाता है। इन गायों के सध्य

x × ×

श्रीनत्वरानी धपने लालको दूध पिला रही हैं। स्वाम एक सन पान करके दूसरी खोर सुख करने लगा है। देखने हो योग्य हैं यह खटा—वह भाता के स्तनपान में लगा है खोर दूसरे हाथ से स्वभी तक दूध की उस नहीं बूँद को सिटाने के प्रयत्न में हैं, जो उसके सुख से, सुख स्थ्र सियास समय माता के वच्च पर पिर गयी थी। कैसे आनन्त्रभरे खाशक्ते हो रहे हैं इसके विशास नेज ।

मैया ने सनेह से देखते देखते एक अकुती लगायी इसके चित्रुक से और यह देखने लगा मैया की ओर। यह दुग्धस्तात अधरवृति, यह हँसता चन्द्रमुख और ये दो परमोज्ज्वल नन्हे दाँत—दन्तों की दुग्धकांणुका के साथ अधर पर पढ़ती यह ज्योति तो अद्भुत ही है। अच्छा, अब

यह सोयेगा. इसे जन्हाई आ रही है। यह खोला इसने अपना नन्हा मुख ।

सैया को क्या हुआ ? इसका तो जुटकी बजाने को जड़ा दाहिना हाथ उठा ही रह गया है। यह इस प्रकार आरवर्शक सिक्त स्वां देख रही है कर्न के सुख को ? 'आकाश, पूर्य, चन्ह, तारक सरकार आरवर्श की पर्य , चन्ह, तारक सरकार को ये पर्य , यह घरा और ये नगर ! ये कानत और ये नदियाँ! है अगावार! है नाराय्या ! मैया यह सव क्या कह रही है ? इस नन्हे सुख में क्या वह पूर्य विश्व देख रही है ? आरच्ये से वह यकित हो गयी है। उसके नेत्रों में तो भय के स्पष्ट भाव हैं। यह लो, वह तो कॉयने लगी ! नेत्र हो वह कर लिये उसने और यह कर्नू हँसने क्यों लगा है ? क्या पता, लोग कहते हैं कि इसका हास्य हो माया है।

हाय, हाय! मेरे लाल को क्या हो गया! अरे, देखो तो! इसने जितना नवनीत खाया, जितना दूध पिया—कुछ पचा नहीं। सब इसके मुख से दीख गया मुके। इसने कहीं मिट्टी और पने भी खाये हैं! सब इसके उदर में ज्यां-के-त्यों हैं! इसे खपन हो गया! गोपियां हैंसती हैं, माना रोहिएी कुछ समक नहीं पाती। भला, मुख से भी कहीं उदर के समुद्र दिखायी पढ़ सकती हैं? क्या पता अवेश्वरी ठीक ही कहती हों। कन्हाई का उपचार तो होना ही चाहिये! गोमूत्र परम पावन है और अपन की तो महीगद ही है: पर ''लेकिन इसे अपन जो हो गया है।

 ×
 ×
 ×
 तैतासिक काली चुँचराली घलाकें, उनमें गूँध सुमन और यह लहरताता मयूरिपच्छ, विशाल माल पर कञ्जाबिन्दु, कुटिल भूमण्डल, अरुणाम कजरारे लोचन, पतले लाल-लाल च्योष्ट—यह कृष्णचन्द्र अपनी लाल बाधी हरोली पर उज्ज्वल नवनीत रक्ते, यह हाथ उठाये, एक ही दिख्ण हस्त एवं पुटनों के सहारे कहाँ खिसकता जा रहा है ? यह बार-बार हाथ के नवनीत को देखता है, बार-बार देखता है, जैसे सावधान है कि कहीं वह भूमि पर म गिर जाय । मेया ने सुख में देना बाह मा यह सखोमियत नवनीत, पर हठ करके हथेली पर लेकर यह चल पड़ा है । जब भला, मेया की छि हसे छोड़कर नवनीत पर कैसे टिके । वह तो पात्र सम्मुख लिये इसे देखती वैठ गयी है । कहाँ वार हा डि उसका लाल ?

यह बड़े भाई को दिखाने खाया है खाँगन में कि उसके पास नवनीत है। नहीं, नहीं, स्वा खिखाने खाया है खाँर भवा, खपने हाथ का नवनीत यह कैसे दाऊ को या अद्र को छूने है। खप छिस तरह बत कर बैठ गया है। हो खड़्लियों से तिक-तिक नवनीत मई खाँर भह के मुख के देगा। दोनों चाहते हैं कि यह मी खाये, दोनों नवनीत उठाना चाहते हैं, पर पेसा कैसे हो सकत है। यह तो हथेली हटा रहा है। इब खस्पष्ट कह रहा है, सम्भवतः यही कि 'नवनीत सेरा है देखा, तुम दोनों देखो तो कि सेरा नवनीत कितना मीठा है! छुखो मत! मैं इसे खूने नहीं दूँगा खो, मैं खिलाता है, तुम देखो तो सही, कितना खच्छा है यह !'

सेवा ने उबटन लगाकर तैल लगावा है, स्नान करावा है, खलके संवारी हैं और कजल लगावा है। भला, इन सब की बात कोई सोचने की बात है। ये सब सखा हैं न, ये सब बड़े अच्छे हैं। सब इस सहुत धूलि की मुट्टियाँ इसके कंघों पर, पीठ पर, वच पर, उबर पर डाल रहे हैं। किवनी शीवल, किवनी कोमल है धूलि। कर्नू ही क्या किसी से कम है, इसने भी दोनों मुट्टियाँ मर ली हैं और दाऊ की खलकों में ही इन्हें रिक करता लगा है। भद्र के कंघे पर एक मुट्टी, सुबल के बच पर और "और यह धूलिकीड़ा तो चल हो रही हैं।

कर्नूं अभी से नटसट हो गया है। यह अपने दोनों लाल-लाल चरण जल्दी-जल्दी चला-कर पूर्लि फैलाने लगा है। मिण्मिद्र के सम्मुख की पूलि इसने फैला दी तो वही क्या छोड़ दे, वह भी तो पैर नचा सकता है और यह पैर घुलि में उछालना—यह भी मजे का खेल है।

यह धूलिस्नात स्वामरूप- मैचा अपने इस खबधून को देखकर हँस रही है। यह अपनी नन्ही मुट्टी में धूलि भर लाया है जसे देने। धूलि ही देने आया है, अभी गोद में कहाँ आना है। अपनी तो सलाओं के मध्य में जाने को मुझ चला है यह, धूलि माता के करों पर डालकर। मैचा भला, क्या रोके। 'बालक धूलि में लेलें तो उनक धक्क पुष्ट होंगे!' मैचा ने इसे बहुत सुना है। वह तो इतना ही देख रही है कि कोई मिट्टी न खाने लगे और किसी के नेत्रों में धूलि न पड़े।

यह संघुगङ्गल यह तो पता नहीं क्या-क्या घरोंदे बना रहा है। किननी धृति एकत्र कर ती है इसने। भला, कनूँ क्या इसका विगइना मान लेगा ? लो, यह इसकी राशि पर आय बैठा। 'ले, में तुमें ठक देता हूँ उदर तक !' सचयुच मधुमझल ने तो श्याम की नामि तक घृति चारों आये। एकत्र कर ही। सब आया जुटे हैं—यहा अच्छा है यह खेला तो। कन्हाई—यह चला स्थर बैठने से रहा। पेर चलाकर धृति चितर हो है। सला क्यर वैठने से रहा। पेर चलाकर धृति चितर हो इसने अब तो। यह धृत्तिक होई, यह तो तित्र-क्रीइग है। भला, इसका विशाम क्या। श्याम खेल रहा है, सखाओं के साथ बह धृति में खेल रहा है।



#### अन्त-प्राशन

''श्ररुणाधरामृतविशेषितस्मितं वरुणालयानुगतवर्णवैभवम् । तरुणारविन्ददलदीर्घलोचनं करुणालयनं कर्मपि बालमाश्रये ॥''

—श्रीलील।शक

श्राज कन्टरई पाँच महीने, इक्कीस दिन का हो गया। श्राज इसका अन्त-प्राशन है। श्राज ही अन्त-प्राशन है वाऊ का. भद्र का, सुबल का और दूसरे अनेक बालकों का। सभी कुछ छोटे या बड़े बालकों का अन्न-प्राशन आज ही करने का गोपों ने निश्चय किया है। श्याम के ये नित्यसङ्गी, इनके सभी संस्कार श्रव साथ-ही-साथ तो होंगे। श्रीवसुदेवजी ने नाम-करण के सम्बन्ध में ही जब आदेश नहीं दिया, तब दूसरे संस्कार होते कैसे दाऊ के। खब तो मथुरा से संवाद भी का गया है कि 'कृष्ण' के साथ-साथ ही 'राम' के भी सब संस्कार करा दिये जायें। लेकिन दाऊ है जो अब तक किसी वस्त की अपेचा ही नहीं करता। बाबा ने, मैया ने, सभी ने सोचा था कि बालक अनेक पदार्थों के लिये आगह करेगा, मचलेगा। उसे रोकने के लिये बहुत प्रयत्न करना होगा: पर यह दाऊ तो जैसे जन्म से संतोषी होकर प्रकट हुआ। यह किसी खिलीने के लिये तो कभी मचलता ही नहीं, भोज्यवस्तु के लिये क्या मचलेगा। कोई वस्तु मुट्टी में आयी और मुख में गयी-दाऊ ने सधारण शिशु की यह प्रकृति जैसे पायी ही नहीं। वह तो वस्तु मुट्टी में आते ही जो कोई समीप हो, उसी के मुख में देने का प्रयत्न करता रहा है सदा। श्रपने खिलीने वह किसी बालक को देकर ताली बजा-बजाकर प्रसन्त होता है। कुछ मिला और उसने अपने छोटे भाई या भद्र की मुद्दी में दिया। जन्म से ही वह जैसे देना ही देना सीखकर आया है। भला, उसे क्या सम्हालना है भोज्यपदार्थों के सम्बन्ध में। त्राज उसका अन्त-प्राशन है। त्राज ही वह सममेता कि अन्त कैसा लगता है।

'आप लोग भोजन कर लें तो आपके प्रसाद से इसको पवित्र होने का सौभाग्य प्राप्त हो।' बाबा चाहते हैं कि उनके पुत्र का अन्त-प्रारान यहा-शेष से हो; किंतु भला, इसे सुने कीन। मर्यादा का बन्धन न होता—विभवर्ग क्या पहले भोजन करना चाहता था। शे गोप, ये प्रजाजन—इनकी तो भूचों ही ज्यार्थ है। राशि-पाशि सुखांदु पकवानों के देर लगे हैं और पिचर्यों तथा पुत्रों का यूथ भी आपार एकत्र हुआ है, किंतु इन राशियों की और तो वे भी नहीं देखते। सबकी दृष्टि तो अजराज की और है। जैसे सब कहते हों—'बाबा, आज तो अपने कुमार का प्रसाद पाने तो ?

आज सम्पूर्ण कज आमन्त्रित है। दूर-दूर के गोष्ठों से तद अकड़े और नर-नारी राजि-भर आते रहे हैं। राजिभर गोपियाँ जानी हैं और व्यस्त रही हैं। सबको अपने पाकशास्त्र की कता सार्थक करनी है और ये राशियाँ—ये पकवानों के पर्वत-समयुक्त क्या गोपियों ने ही इन्हें नाबा हैं 'कैसे सम्भव हो सकता है राजिभर में इनको बना लेना। कौन जाने आज अन्नपूर्ण ने हैं अपने को धन्य करने के लिये यह अवक ज्योग किया हो। गोकुल तो आज नन्द-भवन हो गया है, सत्कार तो करना है बरसाने तथा अन्य समस्य गोहों का। आज श्रीजजराजकुमार का अन्त-शारान है। आज समस्त अज आमन्त्रित है और भला. कौन इस परम सयोग को छोड दे।

× × × ×

चञ्चल कोरोयसगढ़प, कदली के सफल स्तम्भ, अगुरुपूपित दिशाएँ और सृदुल आ-स्तरण । ये बैठे हैं श्रीन्नसराज अपने नीलोच्यल कमतलोचन को गोर में लेकर । आज यह कन्हाई मय्र-पूज्जटी हो गया है। बुँचराली काली-ब्यलकें तैलासिक हैं और सुमनों के साथ मैया ने एक मय्र-पुण्डिल लगा दिया है उसमें । भाल पर कजलबिन्दु, कजरारे दीर्घ नयन और यह अपने चन्नल कर दिलाता चिकतन्ता इधर-उधर देख रहा है।

यह बैठा है दाऊ बाबा की दिल्ला भुजा से सटकर और भद्र—वाबा की गोद में दो तो क्या. ऐसे सहस्र शिशकों के लिये भी स्थान का कहाँ अभाव है। यह मुक्त, यह मणिभद्र—सभी

का तो आज अन्त-प्राशन है और यह मधुमङ्गल --यह तो सबसे आगे डटा बैठा है।

'वावा, तुम पहले मेरा अन्त-प्राशन करा दी!' भला, इस मधुमङ्गल को क्या बाह्य खों के साथ भोजन करना अच्छा लग सकता है। वावा तो आग्नह ही करते रहे और अब भी यह

भोग तो लगाये।

महार्ष शाधिहत्य ने अग्निदेव का पुनः पूजन कराया। रसेश वक्तादेव पूजित हुए और अज के अधिष्ठाताने अपना भाग पाया। सङ्गलगान, वादा, शङ्काश्वित, स्वस्तिपाठ और जय-जय नाह—यह उठाया वावा ने प्रास नन्द्रासा और हाऊ के अधरां से लगा दिया। हाऊ यह क्या करता है, उसने तो अधर फड़काये और इक्त भूमि पर प्रति हु ये टपर गिरा दिया। वह तो बाबा की ओर ऐसे देखने लगा है— जैसे यह क्या वाचा ने उसे खिला दिया। भला, काई मीठी वस्तु—दूध जैसी हो तो बात भी थी। वह अभी दूध हां तो पीता है।

'लाल, महार्प हैं न—ले, यह और ले ले तू।' अब दाऊ मुख खोलने से रहा। अब तो उसके अधरों से लगाकर ही जार, अन्ल आदि को हटाना है। बाबा ने धीरे से मुख पींछा उसका।

घरे अरे यह क्या लगा दिया वाचा ने इस नवतीन-सुकुमार कन्हाई के कांसल नन्हें पतले लाल-लाल अथरों से। त्याम ने अथर फड़काय, सुख सिकाड़ा और धुमा लिया। यह भी कोई बात है कि बाबा फिर, फिर ये विचित्र वस्तुएँ लगाये जा रहे हैं। वह सुख बना रहा है, औष्ठ विचित्र विचत्र वंग से सिकोड़ रहा है। अब नहीं—अब वह नहीं सह सकेगा......बाबा ने यह अच्छी वस्तु लगायी, हाँ—यह मीठी-मीठी इसे तो उसने चाटना प्रारम्भ किया—पर नहीं, नहीं। वह सुख चुमा रहा है।

ेत् और तेगा ? यह दाऊ — इसने पकड़ा वावा के बाहु की। वावा पाँच प्रास पूरे न करें तो क्या बिगड़े। यह ली — अभी तो सुख ही नहीं खालता था और अब हठ है कि सब भदार्थ उसी के सुख में दिये जायं। अभी से यह अपने अनुज की आड़ दनने वह आया है। इसके छोटे भाई के यदि कमकोमल मुख में ये विचित्र पदार्थ देते ही हैं तो उसके बरते बड़ी उन्हें खा सिगा

'अव्हा, त ही ले!' सवगुच इस बार तो बाबा के हाथ का तन्हा प्रास इस दाऊ ने गुस स्वेतकर ले लिया। इसने तो इस बार तनिक भी अकबि प्रकट नहीं की। भक्ता, बाबा क्या अब मी हसने छोटे भाई को इन वस्तुओं से छुट्टो न देंगे। बाबा ने दाऊ के और श्वास के भी अब पर जल से पोंब दिये, दुद्दा ज्यनन्त्रस्ती ने श्वास के जी अब पर जल से पोंब दिये, दुद्दा ज्यनन्त्रस्ती ने श्वास को उठा लिया गोद में, पर दाऊ तो अठमा, ही नहीं चाहता। वह तो यहीं बैठा रहेगा—क्यों, सम्मवता उदसका कुतुत्क गया नहीं।

'करे, तूभद्र को भी नहीं किलाने देगा!' यह लो, यह दाऊ तो सम्भवता इसीलिये बटा वैटा है कि क्षत्र किसी वालक को बाबा ये कश्चिय बस्तुर्ट न हैं। वह संबक्ते बदले का लेगा! भक्ता, यह कैसे को सीका है। बाबा भद्र के कथरों से कुछ लगाने जा रहे हैं और यह स्पत्रात पढ़ता है! यह रोकने पर ही उतर खाया है। इसे बाबा कैसे सम्भाव कि सभी बाक्कों का यह संस्कार काबरयक है। अता, जो बस्तुएँ पुस्त में तेते ही इसने बाहर कर दी—वे ही बाबा इन बात्तकों को दे रहे हैं, दाऊ—नदा दाऊ इससे कविक क्या समके और उसे दो काभी से कापने सभी सम्बाओं की अन्त्री के या उपने का तेन की पुन है। बाबा को शीवता करनी है, दाऊ हठ कर रहा है और बच्चों के ये सुक्रमार कायर......तवरण, कवाय, कहु, तिक, कम्स्य—ये इन कावरों से चाहे जितने मन्द एवं स्वादु बनाकर स्पर्श कराये जायँ—काभी तो ये मधुर को भी सह नहीं पाते।

'ये बालक क्या चाहेंगे ? इनकी रुचि किस क्योर होगी ? किस क्याधार पर ये जीवन ज्यतील करेंगे ?' सबके इदय अधिक वेग से गति करने लगे हैं। वित्रों का सामगान समाप्त हो गया, बाग्र बंद हुए और गोपियों की उत्करठा ने उनके कलकरठ मुक कर विये। सबके नेत्र एकटक लगे हैं। सब के मन में हैं 'वालक अपनी वंशागत हुइ चि ही ज्यक करें!' ये स्वयं एवं मिरा की हैं। सब के मन में हैं 'वालक अपनी वंशागत हुइ चि हा उत्क करें!' ये स्वयं एवं मिरा की राशियों, वह हिररवपीत पद्मरागमयिंडत नन्दा हता. ये वस्त, यह रुख और वंश्वरय, साध्यक्ष से स्वती और मिरापात्र की भी अहुत शोभा है और यह पहचा मिरा पन्ये तो नित्य वन्दनीय हैं। गोपों ने उक्कत छुरिकाएँ, नन्हें सब सजा दिये हैं और यह रक्का है एक और वामरव्यवन । आज वारों वर्णों के ज्यवसाय के ये प्रतीक मण्डलाकार सजाये गये हैं। आज इन्हें समल प्राप्त हो गया है इस मण्डप में। शिश्च तो नित्य समदर्शी हैं। आज यह सभा-मख्येप तो शिश्चओं का है न, इसमें कहीं वेयन्य रह सकता है। यहाँ तो वे जिसे स्पर्य कर लें, बद्दी श्रेष्ठ हैं।

बालकों को जुनना है इसमें से— वे किसे लेंगे ? यही प्रश्न तो सबके मन को उन्मयित कर रहा है। श्रीन्नजाउनकुमार किसे लेगा।? समी वस्तुर्ये बहुत हैं। किसी को भी देखते ही उटाने को जी चाहता है। सभी इस प्रकार सजायी गयी हैं कि सचपर समान दृष्टि पड़े। वालाक तो सफड़प के ह्यार पर कोडे जायेंगे। वे कियर मुखेंगे, कह ठिकाला है इसका ?

'भैया, तूजा—सिल्लीना ले तो ले!' बाबा दाऊ को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दाऊ को मगड़प के द्वार पर ही बैठ गया है। इतने सारे खिल्लीने—वह अकेला ही सब ते ले, यह भी कोई बात है। यह श्याम, यह भन्न, यह तोक, दाऊ तो हट करने लगा है कि सबको छोड़ दो। सबको आने दो तो वह खेले। सब नहीं आते तो वह खुळ नहीं लेगा। अकेले उसे खुळ नहीं लेगा है। बाबा पुचकार रहे हैं, महार्थ प्रोत्साहित कर रहे हैं और यह दाऊ—यह मगड़प में जाकर भी बार बार खीट आता है मह-पट। कम-से-कम स्थाम तो चले उसके साथ खेलते।

'तू कोई खिलौना ले आ और यहीं लाकर खेल !' उपनन्दनी ने ठीक समकाया है। सला, खब दांक को क्या खिलौना चुनने में देर लगती है। वह चला, वह चला। 'क्या उठायेगा ? दांक क्या खायेगा ?' वांबा, गोपगण, मैया और माता रोहिणी—सबके हृदय, नेत्र एकांग्र हो रहे हैं। 'वांक ने तो शक्यों की और देखा ही नहीं!''।'

'यह अपने छोटे भाई से भी दो पद आगे ही रहेगा!' मैया को हँसी आ गयी। उसने / माता रोहिस्सी की कोर देखा।

'कीन जाने यह पुरानी भूल ग्रुधार दे!' माता रोहिली के नेत्र तो वाष्य-पूर्ण हो गये हैं। वे गद्गद हो घटी हैं। सदा से उन्हें यह खटकता रहा है कि वृष्णि-वंश एक होकर भी मधुरा और गोकुल में विभक्त हो गया है। जब से श्रीकृष्णचन्द्र पर उनकी दृष्टि पढ़ी हैं, वसुदेवजी का मधुरा-निवास उन्हें रुचता ही नहीं। फंस का भय न होजा—अवस्य उनके आराध्य हम नीलसुन्दर को इंक्कर गोकुल में ही वस जाने का निरचय करते। आज उनके पुत्र ने एक साथ स्वर्ण-हल और नेत्र-व्यक उठाया है दोनों हाथों से। क्रजरानी का परिहास कहता है कि क्या 'राम' कृषक और गोपाल दोनों होगा ? यह 'बल' अपने अनुज के साथ गोपाल होकर कृषक भी हो जाय तो हानि क्या है!' माता रोहिए। तो इस करवना से ही धानन्दगद्दगर हो रही हैं। कीन बताये मैया को, माता रोहिया को जीर गोपों को कि यह तो नित्य हलधर है और इस गोकुल में इस प्रसत्ती को मूसल के स्थान पर नेत्रवरक ही अधिक त्रिय लंगता है। गोपाल का यह अधन नेत्रवरक को दाहिन हाथ में उठायेगा ही।

पसक स्थिर हो गये। चक्कल कन्हाई—यह तो खिलीने देखकर ही प्रसन्न हो गया है।

कटि में किक्कियी, चरायों में नुपुर, करों में कक्कया, कराठ में ज्यामनल, खुदराक्क, सुका की माता—यह कर्जू अपनी काली बुँपराली अलक लहराता. अरुण करलचरण सीचता युटनों के सहारे भागा जा रहा है खिलोंने उठाने। यह तो मख्य के मध्य में चैठ गया चामर और ज्यान की आरे पीठ करके। यह क्या लेगा? चारों और सुस सुमा-सुमाकर यह तो केवल किलक रहा है! कि ले. लाल! में तो ले. जो तमे लेगा है! एउपनत्वी का एचकारना क्या काम आये।

'क्षे हो, जाल ! ते तो हो जा जुम होना हो!' उपनन्दा का पुत्रकारना क्या काम आया। कहती वा आप को काम आया। कहती नहें ननहें कर उठाकर एक ओ से सबकी ओर संकेत कर गया। वह तो बावा को जुजा रहा है दोनों हाथ उठाकर कि 'वावा, वहाँ क्यों सब्हे हो! आओ, भीतर आओ जल्दी से और यह सब—होगा! सब होगा एक ओर से सब—केस न कि होने कि उठा ले वह। शबके मध्य में इस प्रकार जमकर बैठ गया है, जैसे सबक सब में इस प्रकार जमकर बैठ गया है, जैसे सबक सांव हो लागी है और इधर उघर सुख पुगाकर कि कर दहा है।

'कुमार सर्वतोग्रुखी उन्नति प्राप्त करेगा। यह सबका—सभी साधनों का ऋषिपति होगा !' महर्षि शाखिल्य की वाणी ने वाबा को, गोपों को किस आनन्दसिन्ध में निमग्न कर दिया

है. अब यह भी कोई बस की बात है कि इसका वर्शन किया जा सके !

'बाबा, तुम वहाँ खुब सारा नवनीत रखा हो न ! भला, मैं क्या चुनूँगा ! ये सब तो नेक-दथ्ड और रज्जु लेकर ही लोट-पोट हुए जा रहे हैं ! मधुमङ्गल की भी कुछ चुनना तो है और वह भला, खिलौने क्या चुने । उसे तो कोई भोग लगाने योग्य पदार्थ चाहिये। यह मिश्रिस, भद्र, तोक-खब ये सब-के-सब तो रज्जु या नेवरवर उठाते हैं। ये गोगवालक ही तो है

ब्रजेश आज अपने हाथों एक एक गोप को वस्त, आलंकार मेंट कर रहे हैं। आज के उपहार— आज तो वह रवाम के अक्सगरान का उपहार है। गोप तो इसे माँग कर ते लें—पर ब्रजराज जो दे रहे हैं, ये असीम उपहार तो आये अकहीं द्वारा डोये जाने से रहे। मागध, सुत, वन्दी—सभी तो परिद्या हैं। सभी तो प्रार्थना ही करते हैं आज। कितनी भावपूर्ण प्रार्थना है ज्ञजपति के प्रधान : वन्दी की। जैसे उसने सभी का हृदय अपने शहरों में मूर्त कर दिया—'अनेन्द्र, हम दीन हैं। आप पा की खरारता के हम विश्व प्रसाद के लिये कितना बड़ा प्रसाद चाहिये—यह भी सोचते हैं आप ? अब तो त्या करें। गुह में आपका प्रसाद तो विराजेगा ही, पर दीनों को भी वहीं आश्रय के लिये अवकारा चाहिये?

गोपियों का सत्कार किया है व्रजेरवरी और माता रोहिएगी ने । सबने व्यन्तापुर में साथ ही भोजन किया है। भेषा ने सबकी बकाअरणों से अरपूर सुविकित किया है और अञ्चल रत्नों से अर दिये हैं। सेवा समक ही नहीं पाती कि वह किसे क्या है। उसके लाल का अन्त-प्राशन हुव्या, सबने हृदय से आरोक्षेद दिया—हस समय भला, कहीं देकर तृष्टि होने को है। 'श्रच्छा तो, तुम मुझे भी भेंट दोगी ?' देवरानी ठीक तो कहती है। इजेरवरी कहाँ देखती हैं कि गोकुत में अनेक बातकों के सक-प्रारान हुए हैं। उन बातकों की माताओं के लिये यही बहुत . है कि वे अपने रिग्रुओं का नन्दभवन में हो संस्कार कारती हैं। यह जो नन्दनन्दन है—हसे देखकर, इसके साथ बातक के संस्कार का महनीय अवसर—पर मैया तो आज सबको पुरस्कृत करने लगी है। उसने तो सभी को सजाना और उपहार देना प्रारम्भ कर दिया है।

'चल, तेरा लड़का कहाँ से खाया ? अह तेरा कव से हो गया खौर तोक ही कव तेरा है। मेरे लड़कों की न्योखावर तेती है याःः' मैया का परिहास—लेकिन सचमुच ही तो। उसे लगता है कि सभी बालक उसीके—उसके ही हैं। वह अपने शिहाओं के ही उपहार तो दे रही है।

'लाओ! आज तो तुमने घाय बना लिया मुक्ते; पर श्याम को बढ़ा होने दो-वह मेरा ही रहेगा भला!' देवरानी ने भाव भरा अञ्चल फैला दिया। आज कौन अस्वीकार कर दे नन्दरानी के मङ्गल-उपहारों को। पटा नहीं किन जन्मों के पुरुषों ने यह सौभाग्य दिया।

'यह तो जन्म से तेरा है; बड़ा होने पर क्या बदल जायगा!' मैबा कहाँ कहती है कि स्थाम उसीका है। वह तो जब वह राइसी आयी थी--वह पूतना, उससे बचने पर ही स्थाम को गोपियों के चरणों में रक्षकर कहने लगा थी--'यह तुम्हारे ही आशीवांत्र से आया! तुम्हारे ही पुरवों से बचा और वह स्कला है तुम्हारे चरणों में, तुम्हारा ही है यह।'

यह कर्—यह तो दूध पीकर ही टीक हैं!' कर्ने तो समग्रुच मैया के अञ्चल में छिपा दूध पी रहा दें। कितना तन्मय है दूध पीने में। अन्त-प्राशन के जार, कपाय पदार्थों ने माता के दूध की मधुरता बढ़ा तो टी ही हैं। मधुमङ्गल को तो मोदक चाहिए इस समय और भला, मैया समक्रा लेगी इसे कि दाऊ को मत दो १ यह चपल प्काध वार खिलाकर मान जाय—यही बहुत।

# त्यावर्त-त्राया

''चरगायोररूगं करुगार्द्रयोः कचभरे बहुलं विपुलं हशोः। वर्षाव मञ्जलमञ्जनमेचके वर्यास बालमहो मध्ररं महः॥"

कल्डाई खडा होने लगा है। मैया इसे खड़ा कर देती है और यह कुछ चए खड़ा रह लेता है अपने होतों हाथ उठाये. मैया के करों को पकड़ने की मुद्रा में । भला, ये कोमल पद कब तक खड़े रहें। तनिक इधर-उधर डगमग सा करता है और बैठ जाता है। मैया इसे खड़ा करके अपने दोनों कर होतों और मनिक दर कर लेती है।

दाऊ देखता है कि उसका भाई खडा हो गया है, वह ताली बजा-बजाकर नाच रहा है। अपने नन्हे-नन्हे हाथों से ताली बजाता कितना प्रसन्न हो रहा है वह! मैया त्रानन्दविभोर है, माता

रोहिशी ठगी-सी देख रही हैं श्रीर ये गोपियाँ - सब जैसे प्रतिमाएँ हों।

यह भद्र दोनों कोमल हाथ भूमि पर देके. तनिक आगे भुककर मुख ऊपर करके देख रहा है कन की और । 'श्रम्खा यह तो खड़ा हो गया !' और यह श्याम बैठ गया । यह खिल-खिला रहा है और ताली बजाने का प्रयत्न कर ग्हा है, यह भाई की देखा-देखी। इसके ये उज्ज्वल जागें नन्हें दाँल—इनकी गृति ने अधर की अमित्यामा को स्नात कर दिया है। मुख तनिक नीचे ऋकाकर, सिर इधर-उधर हिलाते यह मन्न हो रहा है। अलकें लहरा रही हैं। अपने खडे होने का आनन्द मना रहा है यह।

'दा वा' अभी इनना ही नो तुतलाकर कह पाता है। इसने तो 'माँ' से भी पहिले-सब से पहिले 'दा' सीखा है। है भी इसके लिये यही सरल, अपने बड़े भाई को यह 'दा 'दा' काहतो लेताहै।

श्याम चलने लगा है डगमग पदों से कुछ डग। मैया इसे खड़ा करके हाथ पीछे हटा लेती है और उत्साहित करती है। यह हिलता इलता हाथ फैलाये बढ़ता है, बढ़ता है, मैया हाथ हटाती जाती है। दो पद, तीन पद और यह बैठ गया।

'दादा. बाबा, मैया, दाऊ' अब यह तोतली वाशों में ये दो-दो अवहर बोल लेता है। अब यह अपने वड़े भाई को पुकार लेता है और भट्ट को 'भट्ट' कहने लगा है। मैया वड़े स्नेह से पूछती है और यह परिचय देने का प्रयत्न करता है। कुछ अज्ञर मुख से निकलते हैं और कुछ की पूर्ति हथेली फैलाकर, हँसकर हो जाती है।

महर्षि शास्टिल्य कहते हैं- 'जो बालक 'त' को 'द' कहते हैं, वे शुद्ध श्रुतिधर हो सकते हैं।' यहाँ तो यह दाऊ भी अब 'त' बोलने लगा है और श्याम अभी 'ताऊ' को भी 'दाऊ' ही बोल पाता है। देखने योग्य होती है उसकी वह भङ्गी। सोचकर, प्रयत्नपूर्वक वह 'ताऊ' को बाबा की गोद में बैठकर पुकारना चाहता है--'दाऊ !' स्वयं श्रपना मस्तक हिला देता है, जैसे कहता हो--'ना, ना, दाऊ नहीं, दाऊ नहीं !' फिर प्रयत्न करता है, रुकता है और फिर वही 'दाऊ !' और फिर मस्तक हिलाता है।

यह अब मयूर का करठ पकड़कर खड़ा हो जाता है और सम्भवतः मयूर भी इसे चलना सिखलाते हैं। मयूरों ने इसे देखा और पंख फैलाये। यह नवघन-शति--वे तो दिन भर आँगन में

नाचते ही रहते हैं और यह उनके साथ धारे धीरे चलने का प्रयत्न करता है।

×

रियार्वर्त के बल की चरम सीमा का अवसर है यह। जिराज़ में ही तो इस अधुर का इल बहुता है। कैस ने अपने इस सूख को ठीक अवसर पर ही आज़ा ही है गोड़ुल जाने की। आज़ाह का यह मध्योत्तर काल, दिशाओं में यो ही घृति भरी है, यो ही। तासायक उठ रहे हैं और हूं बल रही है। इस समय तो रहणावर्त का तेग महेन्द्र के लिये भी अवसाह है।

'वह नन्द का जड़का—वह नाचत्रमास से एक वर्ष का हो गया।' इस से अधिक गयुना इन्हेंया की आयु की कीन रख सकता है। एक-एक पता, एक-एक चुण इसे तो अय के मारे वक्र रेखा से अद्वित होते जाते हैं। इसका काल—इसको मारने वाला—वह वद रहा है। वयस्क होता जा रहा है। जैसे छुनु कराज हुख फांड़ अपने मन्द पदों से धीरे-धीरे बढ़ती का रही है। अयबिह्नल कंस उसके प्रत्येक पद-प्रत्येक चुण को त्रस्त देख रहा है। क्या करे ? कहाँ जाय ? किसे भेजे ? उसने उसावर्त को भली प्रकार समक्ता कर भेजा है।

सायाबी तृखावर्त को भला, गोकुल के लोग क्या देख लेते। वह आया असुर—कान्ह तो स्नाता की गोद में हैं! सेया इसे भूमि पर उतारे—तृखावर्त को प्रतीचा नहीं करनी पढ़ी। वह वड़ा समन्त हुआ। सैया ने श्याम को भूमि पर वैटा दिया। असुर को क्या पता कि अन्तरिच से कोई सहाराफि इसी समय मरकरा उटी हैं।

'यह नन्दका लड़का—इसकी माता ने नेत्र बंद किये हैं! क्या पता दूसरे चुछ ही वह पुत्र को फिर श्रङ्क में उठा ले!' असुर को भय है कि अवसर फिर मिले या न मिले। उसने कराल बाल्याचक प्रवर्तन किया और उठा लिया श्याम को।

महाघोर शब्द, उमइती शुमइती श्रपार धृति, कंकड़ियाँ, पत्ते, तृत्व-दिशाँ अन्धकार में इब गयी। पशु-पद्दी कन्दन करने लगे। मनुष्यों ने जहाँ थे, वहीं बैठकर मूमि पकड़ी। घूमता खर-तर बायु का इतना प्रवल वेग एक साथ—कोई भी श्रपने को सम्हाल नहीं पाता। कहाँ हैं, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिये—यह कैसे सोचा जाय। नेत्र खुलते नहीं, नाक-कान में धृति भरती जा रही है। शरीर जैसे उड़ जायगा। कीन श्रपने को स्वस्थमानस रख सकता है ऐसे समय श्रीर सो आज वह विपत्ति सहसा श्रायों हो।

समस्त गोकुल के नेत्र बंद करके, सारी दिशाओं को धूलिमय अन्यकार से आच्छादित करके सुलावर्त ने अगट्ट से श्याम को उठाया। जैसे चील या बाज टूटता है, अग्रुर उत्तर से गिरा और पत्नक अपकर्त में नन्दनन्दन को उठाकर आकाश में चला गया। अपर—अपर—और उपर, जिस्ता उत्पर वह जा सके—उतने उत्पर से इसे फॅक्सा चाहता है भूमि पर।

हाय ! अधुर के प्राण ही तहप सकते हैं। वह हाय ! कहने में भी समर्थ नहीं। बहु। भारी—किसी पर्वेत से भी भारी है यह नन्द का पुत्र। मूर्ल अधुर—जननी जिस पुत्र का भार इस समय नहीं सह सकती, उसे वह उठाकर होने चला है। गई है उसे कि अपने वेग में वह पर्वतों के तिए खड़ी भीति उड़ा सकता है। गोकुल के किसी दृष्ण की एक कीपता तक दूटी नहीं, किसी गृह का एक वस्त तक उड़ा नहीं सका! मायिक रुए, धूलि के अन्यकार के गर्यपर श्री अजराज-कुमार को उठाने का साहस !!

पहिले करहे के बेग में मितना ऊपर जा सकताथा, अधुर चलागया। कीन जाने वह स्वयं जो सका या उसे किसी ने जाने दिया जान-मूक्कर; पर अब नहीं जा सकता—अब ऊपर जाना सम्भव नहीं। यह तकका उससे भारी है, उसकी समस्त चमतासे भारी—बहुत भारी है। अंब अंधुर इसे लेंकर ऊपर रुका भी नहीं रह सकता। यह उसे नीचे-नीच टकेल रहा है।

'मैं हुसे किसी प्रकार फॅक सकता—श्रार्ण वच जाते मेरे !' चोह, ब्रासुर कहाँ इसे फॅक सकता है। 'आड़े में जाय ढोस! चुरहे में गयी उसकी सेवा! ' लेकिन खब क्या हो सकता है। कंड उपाय क्या—यह लड़का जो उसके गते में लटका है. इसने किसी को फकड़कर फिर छोड़ना कहाँ सीखा है। एक बार कोई पकड़ में बाये तो—पकड़ जिया सो पकड़ जिया, ब्राय उद्धत कुद को क्या क्या ! लेकिन तृषाक्वे विचारा तो अञ्चल-कृद भी नहीं कर पाता। वह तो ब्याकारा में हाथ-पैर फटफटा उहा है। उसके नेत्र बाहर निकतने जा रहे हैं। स्नायु क्षकड़ रहे हैं। रारीर गति-

हीन होता जा रहा है।

कन्दाई करता है क्या करे। उसका क्या दोष १ पता नहीं किसने उसे भटके से उठा खिया। उसके नन्दे हाथों में उसका करठ आया और वह उसी करठ को दोनों हाथों से पकड़कर विषक गया है। उसर—इतने उत्तर उसे यह ले आया। भला, वह अपनी पकड़ दह—इद तर करता जाय और चिसटता ही जाय तो इसमें अस्वाभाविक क्या है। वह तो अपने को गिरने से बचाने के प्रयत्न में ही है। हुणावर्त का गला खुट रहा है, वह सरखासन्त है—यह सब तो ठीक; पर कन्हाई को क्या पता। वह क्या करे!

कुरणावर्त गतिहीन होता जा रहा है! मूर्छित हो रहा है। गिर रहा है--गिर रहा है जगर

से पत्थर की भाति-अरर धम्!

'आज क्या हो गया हुके! मैं अपने पुत्र को ही आहू में नहीं ले पाती! खिः!' मैंया के पदों में दर्द सा होने लगा है। वह आज प्रातःकाल स्थाम को आहू में लेकर दूप पिलाने वैटी है। कन्हाई तुप्र हो चुका है। मैया उसके स्मितरोभित सञ्जुसुल को देल रही है—कब से देल रही है। 'कितना भोला है यह !' मैया को सहसा लगता है कि यह भारी हो गया है, बहुत भारी हो गया है,

अब इसे गोद में लिये रहना सम्भव नहीं।

में जनती हैं—सुके अपना ही पुत्र भारी बात हो रहा है! मैगा चाहे जितनी खिल्त हो, जाहे जितना आहव करे, पर उसके पह दुखने लगे हैं। आज हुआ क्या है ! इतनी शिक्ष तो शिक्ष तो है हो जी जी हो हो जी लगा है कि अबसे हुई जितनी रे हैं! मैगा को लगाता है कि अबस्य उसी का शरीर स्वस्थ नहीं। भला, रयाम भारी कैसे हो सकता है। कुछ कारख होगा— आज पर इतनी शीम सुने हो गये होंगे और दुखने लगे। होकिन नहीं—भारी तो यह नीक्षमिण लगात है। पर तो ठींक हैं! भगवान नरायण मुझल करें! विवश होकर मैया ने शयाम को अब्ह से नीचे भूमि पर वैठा दिया और अपने आहाथ को यान करने लगी। यह कैसा खायुम है कि वह अपने पुत्र का ही भार नहीं सह पा रही है। उसे क्या पता कि योगमाया जगर अलदय अन्तरिक में सुक्तरा रही हैं और दोनों हाथ जोड़कर मस्तक कुका रही हैं—भातः, इस धृष्टता को क्या करना रही हैं कही हुई।

'यह राज्य, यह महाभयंकर हाहाकार औसे समस्त पर्वत, वृत्त, धरा—सबको उढ़ाता कोई प्रवयपयोधि उमड़ता था रहा हो!' कहने में बहुत देर लग गयी, मैया ने नेत्र बंद किये भगवान के च्यान को, घोरतर राज्द कानों में आया और आकुत होकर नेत्र खोले-खोले कि नेत्र खोला असम्भव हो गया। घोर अन्धकार, हाथ को हाथ दीवता नहीं, घूलि से दिशाएँ भर गये। उड़वी कंकड़ियों से शरीर खिला जाता है। नेत्र खोलते ही वे घूलि और नन्दी कंकड़ियों से भर गये। शरीर, वक्ष सभी उड़े-से जा रहे हैं। घोरतर वात्यावक—इतना सहसा, इतना भयंकर वायु-वक्ष

भी हो सकता है ?

'कर्तूं। स्याम! कन्हाई!' मैया क्या करे! वह दोनों हाथों से अपने लाल को उठाकर भीतर'. कच में माग जाना चाहती है। कहाँ गया स्याम ? वह तो स्वभी सम्मुख ही बैठाया गया है, कहाँ ।

गया ? कहाँ गया ? मैया तो पगली की भाति इधर-उधर टटोल रही है।

भेरा लाल ! भेरा कल्ँ ! भैया चीतकार कर रही है। वह इघर-उघर जन्मच-सी दोड़गी, खुडकती, टटोल रही है। 'यह अन्यकार, यह वायु, यह धृलि, पता नहीं क्या दशा हो रही होगी सुक्कमार बालक की। पता नहीं कहाँ चीतकार करता होगा वह। पता नहीं कैसे होगा। कहाँ गया ? गोद से कियर लिसका ! यह प्रवल वात्याचक कहाँ उड़ा ले गया ?' मैया चीतकार करती जा रही है।

'श्रोतस्वरी चीत्कार कर रही हैं! श्याम आँगन में था उनकी गीद में!' माता रोहियी कक्ष श्लेसे बाहर भागी। भागी गोपियाँ! सब तो नन्दभवन का गयी थी। सब तो कक्ष से देख रही थीं नन्दनन्दन को माता के श्रद्ध में दूध पीते। दाऊ, भद्र, दूसरे सब बातक कक्ष में हैं; पर इस समय यह सब किसे स्मरण है। 'श्रोतस्वरी चीत्कार कर रही हैं! कन्हाई उनके श्रद्ध में नहीं है! पता नहीं क्या हुआ उसे!'

चोर अन्धकार, अपने हाथ ही दीखते नहीं। नेत्र खोले नहीं जा पाते और खोलने पर पूजि अरने के ऋतिरिक्त कोई लाभ नहीं। सब टकरा रही हैं, परस्पर एक दूसरी को टटोल रही हैं। सब

ज्याकुल हैं। सब कुछ ढ़ँड रही हैं श्रस्त-ज्यस्त ।

'नन्दनन्दन नहीं है! कन्हाई मिल नहीं रहा है!' खोह, कितनी भयंकर बात है। इस भयंकर खन्यड़ में वह पाटल-युक्तमार-पता नहीं वायु ने कहाँ उड़ाया, कहाँ फेंका! सब कन्दन करने लगी हैं। सब चीत्कार कर रही हैं। सब इधर-से-उधर टकराती टटोल रही हैं।

x x x

'नन्दनन्दन नहीं है! कन्हाई मिल नहीं रहा है! पता नहीं स्वाम का क्या हुआ।!' मैचा तो कब की संबाधूत्य हो गयी; पर गोपियों को दशा क्या कही जाय। वे गिरती हैं, टकराती हैं, 'टटोलती हैं और पागल सी पुकारती. मटकती हैं। उनका देह, प्राण, मन सब लुढ़क रहे हैं। इस अन्यकार में ही ये नन्दभवन से बाहर तक आ गयीं। 'नन्दनन्दन मिल जाय!' ये उसे ढूंढ़ने तो हैसी प्रकार, इसी अन्यकार में, ऐसे ही टटोलती, लुढ़कती सम्भवतः विश्व के झोर तक जा सकती हैं—'स्वाम मिल जाय! मिल जाय!

यह हुआ प्रकाश !' गोपियों में एक बार साहस आया। प्रकाश हुआ तो कन्हाई दीखेगा

ही ! 'यह धमाका ! यह वजपात !' सहसा सब गिरते-गिरते वची।

'वह श्याम है!' स्रोह, कितनी प्रसन्तता, कितना उन्माद, कितना जीवन-यह तो इस

बकार दौढ़ पड़ी है कि जैसे वायुदेव इसके चरणों में सनाथ होने इस चण वस गये हों।

'वह रयाम !' वह नींबोञ्जल ज्योति—रूपावर्त के पूसर अन्यकार से पीड़ित नेत्र उस असहस्र चन्द्रभवल शीतल नीलज्योति पर सीचे पहुँचे—जैसे तृपा से प्राण त्यागते मृग को सुभा-श्वार दृष्टि पढ़ा हो।

'वह स्थाम !' स्थाम—स्थाम ही दीखता है। वहाँ और भी कुछ है—बहुत कुस्सित, बहुत चित्रत, अत्यन्त अनपेत्रित; पर नेत्र उसे कहाँ देखना चाहते हैं। 'स्थाम !स्थाम !' और सब दौड़ी

। रही हैं।

'श्याम !' खलककर उठा लिया इस महाभागा ने। 'कहीं इसे आघात तो नहीं लगा !' पूरा रि देख लिया और हृदय से चिपका लिया।

'श्याम!' सभी दौड़ आयी हैं! सभी को इसे देखना है कि यह सकुशल तो है।

'श्र्लेखरों ! यह तुन्हारा नीलमिला !' सैया के कानों में तो जैसे सुधाधारा प्रविष्ट हुई है। यह नीलमिला ! यह सैया के सुक्तपर अपने नन्हे हाथ रखकर उसे उठा रहा है। सैया उठी. और उसके हुउंथ से लगा लिया स्थान की।

\* × × ×

'यह राइस—रक, मांस का विकार हुआ यह कुत्सित टेर—यह राइस ही तो है। पता नहीं कितने उपर से गिरा इस विशाल शिलापर। रक्त की अनेक नालियाँ प्रवाहित हो रही हैं। अहु अक्षक कर गया है। कीन है यह ? अब इसे कोई क्या पहिचाने—हिंदुयाँ तक चूर-चूर हो गयी है। भीस का विधा-सा लोबड़ा ? गोप तो देखते ही रह गये इस विस्तीर्थ आसुरी लोबड़े को अब और विस्मय से।

ब्हीह, रयाम को यह उठा ले गया था !' सोचकर ही प्राय सूख जाते हैं। 'नन्हा सुकुमार कन्हाई और यह प्रकायड असुर! वह पुष्प तो ब्रजराज के पुष्य से ही सुरचित है और यह अक्षम अपने ही पाप से सर गया ?' गोपों ने स्थाम को देख लिया है, अब इस लोधड़े की सद्गित की

व्यवस्था करवानी है उन्हें।

गोपियों के ये उत्पुक नेत्र, इनके वक्ष अस्त-ज्यस्त हो गये हैं, कन्हाई के ढूँढने से केशपाश खुल गये हैं। श्रद्ध के वक्षों पर स्याम के शरीर में लगे असुररक्त के चिह्न हैं और चरणों के लाचा-टब को श्रमर के रक्त ने श्रीर अरुण कर दिया है. पर इन्हें अपना ध्यान कहाँ है ? ये तो देख रही

हैं मैयाकी गोद में कन्हाई को ।

यह कन्हाई—चुँपुराली काली श्रालक भाल और मुख पर विखर गयी हैं। नेत्रों का कजल कोलों पर फैल गया है और आल का विन्दु आपे-रिनाक्षे हो चुका है। कपठ का केहरिनख, प्रवाहाड और बुद्धराहों तथा सीपी की माला अपुर के रफ से लथपप हो। गयी है। इनका तो पूरा शरीर ही अपुरस्क से भीग गया था। इस नीलकान्त के श्रङ्क पर जैसे गाढ़ रक्तचन्द्रन का श्रङ्क-राग हुआ हो। गोपियों के वक्षों में यह नत्रत्र लगाकर कहीं कहीं का रफ सम्बद्ध हो गया है। किट की मेखला, करों के कहूं पा परो के तपुर, सब कन्तुन कर रहें हैं। यह चरण पटक रहा है, सिर हिंखा रहा है और माना का श्रञ्जल सीच रहा है। यह मनल रहा है, उन्हों रहा है सिर हिंखा रहा है और माना का श्रञ्जल सीच रहा है। यह मनल रहा है, उन्हों रहा है कि मैया इसे पहिले दूध पिला है। श्रमी इसे स्नान कराना है, महर्षिशाधिकल्य साते होंगे—मङ्गल-पाठ होना है, स्वस्तिवाचन, शान्ति, इवन—सब अभी श्रेष है और यह मचल रहा है। मचलाना जा रहा है—धूष ! दूष ! कितना सपुर है इसके सुख का वह 'च्य'!

### वर्ष-गाँठ

'शिशिरीकुरुते कदा नु नः शिलिपिच्छामरसाः सिशोर्ड शः। सुगर्वः विगलन्मधुद्रवस्मितमुद्रामृद्रुना मुस्तेन्तुना॥'

—श्रीक्षीलाशक

'क्याज तो आप को मौन ही रहना होगा!' शीवृषभाजुजी ठीक ही तो कहते हैं, आज के स्वाचन्द्र की वर्षमाँठ है, आज अला, अनेन्द्र के हिस्सी का प्रेमोपहार क्यावीकार कर सकते हैं। आज हो तो तो गोषों को सुष्यसार सिला है। आज ही तो वे अपने हरव की लालसा का एक हुद्र की आज ही तो गोषों को सुष्यसार सिला है। आज ही तो वे अपने हरव की लालसा का एक हुद्र की पूर्ण कर सकते हैं। श्वाम क्या वस्ते तगा है, बोलने जगा है तोवली वाया में और इक्क साने तगा है। बाब उसे आधूषित किया जा सकता है। अपनी किया है। क्या को किया जा सकता है। अपनी किया है। क्या को किया जा सकता है। अपनी किया कि लाल माने हैं। क्या का है। क्या को किया है। क्या का किया है। क्या को किया है। क्या का किया किया है। क्या का किया है। क्या का किया है। क्या का किया है। क्या का क्या है। हम अपने कुमार को जो जी में क्या केगा, तें। जो सन में का केगा, पहिलावों ने। और काल करने गोसुक कौर वस्ता ने ही बात तो नहीं है; आज तो प्रत्येक प्रजा, समस्त दूरस्थ गोस्टों के गोप भी क्या की स्वर्मा पूरी करने हों।'

'कन्हैया एक वार भी यदि इन गायों में से किसी का दूभ पी लेगा, यदि वह किसी खिलाीके को एक बार देखकर हैंस एड़ेगा, यदि एक बार वह किसी भी बख्त या आधूम्यण से सिलात हो जानेगा''''''। एनके इद्युप देनने की ही कल्पना से विभोद हो रहा है। फिर कन्हेंया ही अकेक्क कहाँ हैं, दाऊ तो उसका अग्रज है न और इस अवसर पर उसके सखाओं को आधूमित किये बिना वह भूषित होगा। 'वक्क, आधूमप, खिलाने, गो तथा शिकित पढ़ी--पना नहीं क्या-क्या आ रहे हैं। पना नहीं कब से इन गोपों ने कितनी दन्मयता से इन दस्ती आ के हमाने कि साम किता है कि क्या-क्या का किता घरवा लेहे हैं, यह तो इनका वह नहां उपभोक्ता ही जानता है।

'रयाम आज कुछ लायेगा। यदि वह मेरे न्यक्षनों में से कुछ पसंद कर हो।' गोपियों के प्रकाद आज गोकुत के गूटों तक ही सीमित नहीं हैं। किसके हरेंप में जातवा नहीं हैं कि उसके करों से सब्देश याज का एक क्या नीत्रसुखर के नन्हें जात अपरों तक पहुँचे। हकड़ों के साथ दूरस्थ गोड़ों तक से ये जो स्वर्ण-सम्पद्ध आच्छादित रत्नथाल चले खा रहे हैं ......!

अजराज को बहुत कार्य है आज। इस पिछली रात्रि में वे सोये कहाँ हैं। माझमुहूर्त से भी पूर्व तो अकहों में जुते दुषमों के गले की पंटियाँ गोकुल को गुब्जित करने लगी हैं। उपहार के लिये गोप जो कपिला, कृष्णा, पदागन्या सुरिमियों के यूथ ला रहे हैं- वे तो हुंकार करती स्वतः इस अकार जिन्ह के गोष्ट में भागती-दौड़ती चली जा रही हैं, जैसे सदा से वहीं रहती आयी हैं।

श्रीवजराजकुमार की जय ! तुरही, शृङ्ग और राङ्गों के साथ जयपोष गूँज रहा है। गोषों की सम्बद्धियाँ आ रही हैं - चूजी आ रही हैं। स्वस्थ, सबस्य प्रसन्य गोप और अलंकुन, विविध रहों के वर्जों से सम्बद्ध पर कैटी गोपियाँ — आज जैसे मोकुन में महापर्व है। आज महापर्व ही तो है-कहाई, की वर्षगाँठ है न।

व्रजेन्द्र योगें का समिवादन स्वीकार, करके कुराल प्ररन कर की बड़ी बहुत है। वन्हें सत्कार करने का अवसर कीन देशा। गोप तो खाड़े हैं और बिना पूछे कोई स कोई साज-सज्जा, महोत्सक की प्रस्तुति में लगते जाते हैं। यहाँ भी क्या कोई खतिथि है ? कन्हैया उनका अपना है और वड़ नन्द-भवन तो सदा से उनका गृह है।

गोपियों के उपहार—उन्हें ही तो पता है कि कैसी श्रद्धुक्षियों कर शोभा देवी हैं। राम-रपाम के बक, सामुख्य उन्होंने किनने दिनों से बनाना प्रारम्भ किया, कुछ ठिकाना है । यह कन्हाई— इसके उपयुक्त आमर्या और वस्त्र कैसे बनें, कहां से बनें—गोपियों में किसी को संतोष नहीं। सबको कगवा है, उन्हों कला में कहीं कुछ रह गया है, कुछ अब भी शेष हैं। कितनी बार उन्होंने उत्तर-पुताट की है, उन्हें संतोष तो जीवनभर अम करके भी होगा, ऐसी आशा नहीं है; पर आज वर्ष-गाँठ है न। उनके उपहार कोई स्वीकृत करेगा—नत्यभवन क्या किसी और का है जो ने उपहार देंगी और कोई स्वीकार करेगा? कन्हें उनका ही हैं न, तब वे चाहे जो पिहानवेंसी, चाहे जो देंगी उसे। वे अपनी राशि-राशि सामगी को अपनी ही हचि से रखने में पूरी स्वाधीन हैं और वहीं तक बात कहाँ है, उत्सव के प्रकर्भ में उन्होंने अपना भाग चुन विवार है और क्या गयी हैं उसमें

पह भी कोई बात है कि पावस में भी कोई पात में जज लेकर स्नान कराये !! उमझते पुमझते भूरे, काले, पूसर मेघ; उनकी गर्जनव्यति खोर विशुन् का खाड़े जिरहे चमक जाना—कन्दाई को दो मयूरों के साथ दोनों हाथ फैलाकर रिस-फिम बूंदों में उमकना, गोल-गोल फिरना पसंद है। यह नीलसुन्द मेया की तत्तिक-सी; होष्ट बचाकर जब वर्षों में आई खौर सखाओं के साथ खुले गाना के लिस्पर मेया की तत्तिक-सी; होष्ट बचाकर जब वर्षों में आई खौर सखाओं के साथ खुले गाना कि सुन्द से पाये हो हो सुन्द से साथ खुले गाना के साथ खुले गाना के साथ सुन्द तो खपती हमारों से इस पर निलावर हो हो सखता है।

आज रवाम की वर्षगाँठ है। आज यह उल्लास में है। आज मैया ने इसे उच्छावेरक से स्तान करा दिया और आज यह भी भट से स्तान करने को अस्तुत हो गया। 'आज माझवाँ को बड़ी बड़ी बहुत सी गायें देगा, अहाँ सारिष्टल्य के बरागों में प्रवास करेगा, भगवती पूर्णभासी आहू में तेकर आसीवाँद दंगी।' आज पूजा—दान—उसस का उल्लास है। आज इसने स्तान के लिये विवास में तेकर का ताम भी नहीं लिया। ठीक तो है, आज आकाशा तिमंत्र है, सम्पूर्ण गारं रा-बिरागों से आप्डादित है, भूमि विविध सरहतों से भूषित है, ऐसे समय मेपों को बुलाना कैसे ठीक हो सकता है। कर्न्न वहीं वो जानता है कि जैसे उसके नन्दे करों की अनुलियों की जुटकी देखकर और पुष्टाना पर उसके दाना- विविध्य मुद्दार अहड़े और गायें दौड़ आती हैं, वैसे ही जब वह कि लिये ऑगन में या बाहर सड़ा होकर उसर सुक्त उठाता है वो मूरे-मूरे, काले-काले मुझ-के सुब वीह नहीं। नहीं—आज मेपों को बुलाना ठीक नहीं।

भैवा ने एक यह क्या पोटली बाँच दी तन्हीं सी उसकी दिलाय कलाई में ? पीतपट में बंधी यह नीम, गुम्युल, सरसी, दूबी, और गोरोचन की पोटली। मैंया कहती है कि इसे लोलना मत जीर यह कर्नु दूसरे हाय से इसे टटोल कर ही जान लेना चाहता है। उसीके हाय में क्यों ? वाज लेना चाहता है। उसीके हाय में क्यों ? वाज लेना चाहता है। उसीके हाय में क्यों है। तह तो कहता है—'नहीं, दाज को नहीं तो भइ को ही बाँच ! इसकी भी खाज ही वर्षगाँठ हैं, वह तो कहता है—'नहीं, दाज को नहीं तो भइ को ही बाँच ! इसकी भी खाज ही वर्षगाँठ होगी ! खब उसकी समम में क्या यह जाने को है कि तोक की, सुवल की, वरूवय की, सबकी वर्ष- गाँठ क्यों जाज नहीं हो सकती। सब उत्सव साथ हुए तो यह वर्षगाँठ हो ऐसी क्या बड़ी है कि उसे साब नहीं होता है। यह रवाम हुठ कर रहा है—'होगी कैसे नहीं, तु कर दे तो !'

'तू अह से बढ़ा है न ? बस, यह बढ़ा होने से तेरी वर्षगाँठ हैं !' हाँ, माता रोहिएी की यह बात ठीक ! यह बढ़ा है—बढ़ा है भढ़ से, सबल से तोक से—सबसे बढ़ा है। तब ठीक है, इसी

की वर्षगाँठ होगी।

x × ×

ताम्र के सुदीर्घ पात्र पर दुग्धघवल कौशेय वस्त्र और उसपर बिराजमान ये श्रीनारायण, जैसे वे जीरान्थिशायी ही ज्ञा विराजे हों! गयानायक तो प्रथम पूज्य हैं हो और माएकाओं के साथ कलारों में भगवान बरुप पूजा प्राप्त कर चुके हैं। नवमहों के माथ पितामह पूजित हो चुके। ज्ञाव तो पह गोपकुल के कुलदेव का पूजन चल रहा है। महर्षि शायिद्य का मन्त्र-पाठ, विम्रों की साम्राज्य और अत्राराज हिंप, अचुत से ज्ञाराज हों की साम्राज्य की पूजन कर रहे हैं।

'शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्।'

महर्षि ध्यान के मन्त्र बोलने लगे हैं, पर बावा—बावा के आहू में यह जो द्विभुज पीतपरि-धान इन्दीवरामनील अपना कुटिल-चिकुर-मिव्हत नन्दा मुख उठाकर उनके मुख की ओर ही देख रहा है, बावा के बाहर और भीतर दूसरी मूर्ति कहाँ आती है। वे ध्यान कर रहे हैं, वे सोच रहे हैं—कहना ठीक है, वे ठीक ही सोच रहेहैं—'बालक को इतनी देर हो गयी! यह अब भूखा होगा! इसके अधर कुछ रखे-से हो गये हैं। संकोचवरा कुछ कह नहीं सकता। कितना विलम्ब और होगा? कितनी देर लगेगी? यह कैसे रहेगा नव तक?

बाबा प्रत्येक श्रवसर पर चाहते हैं कि समस्त विधान साङ्गोपाङ्ग पूर्ण हों; कृष्णुचन्द्र को समस्त देवताओं की सम्यक् प्रसन्नता प्राप्त हो; किन्तु कन्दैया अभी कितना सुकुमार है! अभी उसे कैसे तनिक भी खुषातुर रक्खा जा सकता है। उसे क्या बायु, शीत आदि में रक्खा जा सकता है?

महर्षि शारिडल्य तो जैसे स्थाम के अनुकूल विधान लिये ही रहते हैं। स्थाम है—बस, विधान तो पूर्ण हो गये और ये सर्वज्ञ जब कहते हैं कि देवताओं की पूर्ण प्रसन्तता प्राप्त हो गयी तो संदेह को स्थान कहाँ रहता है। महर्षि का अमोध आशीर्वाट ही तो निखलसमङ्कलसाधक है।

श्याम के नजतेश चन्द्रदेव, भगवान सूर्य, पष्टीदेवी, क्यानिदेव, देवगुरु, कालाधिदेव, द्वापर-संवत्यर-मास-पच-तिथि-नजत्र राशि के अधिदेवता, जन्मदेव, स्थानदेव, एक्सभूत, महा-माया, एरमपुरुष, भगवान शिव, सम्भूति, प्रीति, त्वाता, विक्तवती, भरा, इन्द्रादि लोक-सूर्य, भगवान् रोश वया कुमार कार्तिकेय—पता नहीं महर्षि शाखिटल्य ने कैसे सवकी पूजा इतने प्रत्यक्रात महर्षि को कर्मार कार्यक्रिया होती हो चुकी विरंजीवियों में भगवान् परपुराम, वातरक्षेष्ट हतुसान्, मकराज महार, विलाव सी विशेष हतुसान्, मकराज महार, विलाव सीवियोध्यानी की और अब तो स्त्रेयाल ने अपना भाग प्राप्त कर लिया।

महर्षि ! आप अपना तथा विप्रवर्ग का पूजन समाप्त करा लें ! मैं अपनी बात अपने-आप 'देख लूँगा !' आज गोक्कत का परम सीमाग्य—महर्षि शासिकत्य ने वर्षगाँठ के परम पूज्य मार्करहेवजी के लिये आहान-मन्त्र प्रारम्भ भी नहिं किया और वे तेजोमय—ये स्वयं प्राप्त ! गान से जैसे स्वयं मार्वा शासिक अवतीयों हो रहे हों ! सबने उथ्यान दिया और अनेन्द्र के आनंत्र की क्यान स्वी गा से स्वयं मार्वा मार्विस अवतीयों हो रहे हों ! सबने उथ्यान दिया और अनेन्द्र के आनंत्र की क्यान स्वी मार्व अवश । लेकिन महर्षि तो आफी होना चाहरे ही नहीं इस प्रकार | वे इस संस्कार के आधिशास सीमा है अब । लेकिन महर्षि तो आफी होना चाहरे ही नहीं इस प्रकार | वे इस संस्कार के आधिशास ।

हैं, जनकी आक्रा ही बिधि है और इससे श्रेष्ठ विधि और क्या होगी कि आर्थार्थ अपनी पूजामें स्वयं ज्ञानार्थ बस रहा है। महर्षि शापिडल्य और विश्वन्द—कनेज संकोचशीक्रवा, शाकीनवा; किंतु ज्ञाहिष साकरक्य ने वावा से उनका पूजन प्रारम्भ जो करा दिया।

'बह प्रक्षय-पथोधि, उसमें बट-पत्र पर वह मरकतसृतुत्त शिशु अपने हाथ से पैर पेकड़-कर अँगुठे की चूसता और श्री नन्दराय की गोर में बैठा यह चक्कल !' पता नहीं महर्षि क्या क्या सोच रहे हैं। उनके नेत्र स्थिर हैं, अशुधारा चल रही है और करठ गदगद हो रहा है।

'श्वाचार्य-पूजन में यह पुरुष्तुक का स्तवन !' बाबा क्या जातें, ये कृत्यानंत्रजीवी महिष् भूल तो कर नहीं सकते। 'होगी यह भी विधि; किंतु महिष् तो कृत्यपंत्र, की खीर ही देख रहे हैं; जैसे इसी की स्तति कर रहे हों !'

अध्ये, गांव, भाष्म्यम, पूप, दीप-मात्रा ने पोडशोपचार से पूजन किया संहर्षि ने स्वीकार कर लिया। रनाम को स्वयं श्रङ्क में लेकर यह पूजन! 'तुम तिनक पी लो तो मैं आज आकरण हम होऊँ! बुन्हारी पद्मान्या का यह पुनीत पथ--लो, तुम तिनक पी तो लो!' यह महर्षि क्या कन्हाई का चिक्रक लो ै थे तो उसी का अन्यरोध करते लो हैं।

श्वाज इसे आपका परंग पावन प्रसाद प्राप्त होना चाहिये ! सदा से वंपैगाँठ के समय शिष्ठु महार्ष के प्रसाद से ही परिपृत होते हैं और आज तो स्वयं महार्ष पद्यारे हैं। बांबा अपने कृष्णचन्द्र के लिये वह सयोग कैसे छोड़ हैं।

'आचार्य, आप भी करते हैं? भगवान शाशाहरोक्तर जिसका चरखोदक सस्तंक पर घारख करते हैंं ''।' महार्थ मार्करड इतने क्यों बिह्नल हो रहे हैंं ? वे भी महार्थ शाधिकल्य को खाचार्य कहते हैं ! जो बाबा के, इस कर्ने के झाचार्य हैं, वे सबके खाचार्य हैं हो ने बही बात क्या।

'आप और हम सभी उसके नित्य आदेशों को पालन करने को विवश हैं। उसकी लीला का अनुसर्ग हो तो करेंगे! आप नैवेश स्वीकार करें। अञ्चेन्द्र अपने कुमार को यह पावन प्रसाद देने के लिये अस्तान उत्किद्धत हैं। पना नहीं क्या कहते हैं यह खिपाग्य। इसका ममें वे ही जानें। जो भी कहा गया हो, मार्क्डेयजों ने दृष अपरों से लगा लिया है और अब स्वाम दृष्य पी सकेगा।

'यह महर्षि का प्रसाद—इसे खाम क्या अबेले पी लेगा ? यह तो बाबा से आप्रह करने लगा है, यह अबेले दूघ नहीं पियेगा। 'दाऊ, भद्र, तोक, सभी को दो ! सबको !' और बाबा अपने कुमार की उदारता पर सुरध हो विभाजित करने लगे हैं यह प्रसाद !

### बाल-क्रीडा

"बालोऽबमालोलविलोचनेन वक्त्रेण चित्रीकृतदिङ्मुस्रेन । वेषेण घोषोचितभूषणेन सुग्धेन दुग्धे नयनोत्सर्व नः॥"

—श्रीलीलाशुक

ये बालक बड़े चपल हैं, ये इधर-से-उधर दिनसर कूरते, फुरकते ही रहते हैं। सैवा कितना बाहती है कि ये सब उसके नेजों के समझल ही रहें। इसका नीलसिएंग बहुत सुकुमार है, चहुत दुखेल हैं। वह खेलने में लगता है तो फिर क्या उसे हुआ का स्मरण रहता है। सेवा कितने लोह से, कितने आग्नह से उसे दूध पिलाने का प्रयत्न करती है। उसे तो मागने की तानी रहती है। कब मैवा छोड़े और वह उसके अहु से भागकर सखाओं में जा मिले। कितना प्रयत्न करना पड़ता है दूध पिलाने के लिये। तिनक-सा दूध सुखसे लगाने में भी बहु मचलता है। बातक कुछ तबनीत खाय, थोड़ा दूध पिये तो शक्ति छाये। यह स्थाम तो बस हाथ-पैर नचाता, भूमि में लोट-पोट होता है दूध के नाम से और प्रयत्न करता है कि हाथ माएकर स्वर्णवात्र का दूध पिरा है।

'लाल, तेरी कामदा का दूध है न यह ! मैंने इसमें पद्ममधु मिलाया है ! तू तिक पी तो ले ! मैया आप्रक करती है और यह मचलता ही जाता है । इसे तो दूध पीना नहीं हैं, फिर मैया चाह राऊ की पिला देया भन्ने की ! मैं दूसरे को दे दूँगी ! मैया जानती है कि क्रम्य से यह बात नहीं कही जा सकती । दूसरे को देने की वात मुक्तर तो यह हट पड़ हे तेगा कि अवस्प दूसरे को दिया जाय। यह तो अपना भाग भी बाँटने को अभी से उस्मुक रहता है; फिर मैया देना चाहें

किसी को तो यह उसे कैसे ले लेगा।

'देख न, तेरी चोटी कितनी झोटी-सी है! तू यह कुष्णा का दूध पी ले तो तेरी चोटी भी दाऊ की भाँति वही हो जाय!' मैया को सदा कोई-स-कोई वहाना हूँडना पड़ता है और उसका यह कन्हाई अपनी चुटिया टटोलने लगा है। मैया कहती है तो अवश्य उसकी चुटिया दाऊ से छोटी है— छोटी तो है ही। तब क्या दूध पीले वह ? तिनक संदिग्ध तो हो गया दीखता है।

'ले, तुद्ध पी तो ले.!' मैया का आग्रह कहीं शिथिल हो सकता है।

'तूरोज मुभे दूध पिलाती है! मेरी चोटी तो बड़ी नहीं हुई!' कन्हाई बराबर चुटिया

टटोल रहा है।

'लाल, वहीं क्यों नहीं होगी। इतनी वही तो हुई है। तृ दूघ पी तो यह खुब बड़ी हो जाय!' मैया का स्वर उसग उठा है। यदि चोटी वढ़ जाय तो दूघ पी लेना ही ठीक है। स्याम ने इक्ष नहीं कहा, मैया के लिये तो इतना ही बहुत है। उसने पात्र सुख से लगा दिया।

'कहाँ, यह कहाँ बढ़ रही है! एक पूँट, तो पूँट और मुख हटा लिया इसने। यह भी कोई बात है कि दूध पिया जाय और चोटी न बहें। एक हाथ से चोटी पकड़े यही तो देख रहाथा कि

कितनी बढ़ती है वह ।

'बदती क्यों नहीं हैं! तू इसे छोड़कर दूघ पिये, तब तो बदेगी!' मैया हँस पड़े तो उसका यह नटसट माग खड़ा हो। इसे तो किसी प्रकार दूघ पिवाना है। 'बात ठीक है, हाघ से पकड़ने रर सुटिया कैसे बदती; किन्तु खब तो बद गयी होगी। घब तो हाथ छोड़कर दूघ पिया है। अब रेस तेना बाहिये!' यह सुसकीमर दूघ पीकर ही फिर टटोलने लगा है। 'में नहीं पीता दूध !' अब हो गया। इस समय तो इसे रोका नहीं जा सकता। अव वो पकडने पर लोट-पोट होने लगेगा।

'एक घूँट! बस एक घूँट!' मैया अब कितना भी कहे, अब क्या यह सुननेवाला है।

खरे, सब कहाँ गरे ? मेया क्या करे, तनिक इघर-उघर दृष्टि गयी और सब के सब बचे कहीं किसके। पता नहीं कहाँ गये होंगे, क्या करते होंगे सब। मैया तो सेविकाओं को इघर-उघर देखिकर भी कभी निश्चित्त नहीं हो पाता। सेविकाओं का और गोपियों का ही क्या भरोसा? सब की सब ख़ें ख़ती और हांति हों। स्याम को देखते ही सब खड़ी रह जाती हैं। कोई समाचार नहीं देता। कोई उसके चपल को उठा नहीं लाता।

श्रभी उसी दिन की बात है; मैया सबको हूँ दुतै-हूँ ते गोष्ठ पहुँच गयी। श्रोह, उसका नीलमिण, दाउ, मह---सबने एक एक बढ़ाई की पूँछ एकड़ रक्की थी। बढ़ाई ह्यर-उधर हो रहे थे श्री हालक किलकते उनके साथ डामग पर्दों से चल रहे थे। गोषियों हंस रही थी खड़ी हुई। विश्वल बढ़ाई---गारायण ने कुशल की, कोई कुशा नहीं। कोई बातक गिरा नहीं। मैया में देखते ही स्वाम श्रीर भड़ को उटा लिया. बाऊ को हाथ एकड़कर ले झायी।

'ब्यवस्य सब गोष्ठ में ही गये होंगे। इन सर्वों को मछड़ों के साथ खेलना ही व्यच्छा लगता है।' मैया सीचे गोष्ठ पहुँचेगी ही। गार्ये भी तो इनको देखते ही हुंकार करने लगती हैं। बछड़े तो इन सर्वों के पास ही घम-फिरकर कुटते होंगे।'

यह क्या है—यह क्या देखती है मेया ? असका स्थाम दूध पी रहा है। कामदा के स्तनों में गुल लगाये यह दूध पी रहा है। उसकी देखा-देखी यह दाऊ भी इसी गी के दूसरे स्तन में गुल लगा रहा है और तक भद्र ही क्यों छोड़ दें? मधुमङ्गल भी इन सबों के साथ ही लगा है दूध पीने में।

स्याम दूज पी रहा है—गोपियाँ, दासियाँ गोष्ट-सेवक, सब जुपचाप मूर्ति की भाँति खड़े हैं। मैया को भी खड़ा ही होना है। उसका लाल दूज पी रहा है—अपनी कपिला का धारोण्या दुजा

उसके इस दुरधपान में बाधा नहीं पड़नी चाहिये।

कार्ला, स्निग्ध, पुँघराली अलकों में गुम्कित मुकादाम, भाल पर कजल विन्दु, अञ्चल-रिज़त दीर्घ लोचन, करठ में वाल विभूषण, किट में रत्नमंसला, करों में कडूण, परों में तुप्र और बद सिनम्बर प्रिणु-मरडली दूध पीने में लगी हैं। अकरण कर-चरण गोमयमस्टिज हो गये हैं, युटनों तक पेरों में गोबर लगा है। दोनों कर भूमि पर टेककर, युटनों के सहारे बैटे, मुख अपर किये, गायों के स्वन मुख में लिये ये सब दूध पीरहे हैं। लाल-लाल अघर और उनसे भरती दूध की पारा--चिनुक, वन, कर-समी पर उज्जल दूध गिर रहा है। गायों के स्तन से जो अजस धारा चल दूध-विन्दु अगमग कर रहे हैं।

कपिला हुंकार कर रही है त्सेह से बार-बार और बार-बार स्वाम को सुँच रही है। 'कहीं यह कन्दाई के मुख्त ब्यह को बाटने न लगे।' मेवा के, गोपियों के, हृदय वार-बार घव-पक् करते-हैं। यह कामदा भी सम्भवतः समभती है—उसकी रूच जिड़ा से यह किसलयकोमल कैसे चाटा जा सकता है। वार-बार बह सुँचती है, मुख हटाकर जिड़ा निकालती है और फिर हटा लेती है। वह हुंकार कर रही है। उसके सतों की धारा तो मधुसङ्गल के मुख्त से भी बाहर निकल रही है। सभी गोएं हुंकार कर रही हैं। बालकों ने अनेकों के स्तनों से मुख्त लगा लिये हैं, किंतु कामदा— आज कामदा की जुलना किससे हैं। स्वाम उसका दूध पी रहा है और पी रहे हैं उसका दूध दाऊ, भद्र, मधुमङ्गल । उसके चारों सन धन्य हो गये हैं। गायें उसकी और मुख स्टाकर देख रही हैं। सबके स्तनों से महती दुग्य-धारा से गोष्ट पिटकल हो उटा है।

यह कुर रहा है कामदा का सीष्ठव ! यह तो कभी प्रवास कभी दाऊ, कभी भद्र और कभी मञ्जमक्रक को सूँचता कुर रहा है। कितना प्रसन्न है यह। बार-बार विचित्र स्वर में 'वें' करके फुदक्ता है। जैसे सबको प्रोत्साहित करता हो—'पिन्नो, खूब पिन्नो! मेरी माँ का दूध कितना मीठा है। तुम

सब भरपेट छक कर पी लो।'

कन्हाई उत्तर मुख किये, कार्य-मुक्कित कोचनों से बानन्यसन्त दूप पी रहा है—दूप पी रहा है नहा कुछ बाहट हुई, किसी की चूढ़ियाँ वा कहुए सनके, वा उसका नन्हा उदर भर नाया ? कीन जाते, उसने गों का रत्तन कोड़ा और तिनक मुख सोड़ा पीछे को। जैसे कोई वढ़े संकोच में पढ़ गया हो—'क्क कायी वे गोपियाँ? यह सेया कब बायाँ?' और अब तो वह दोनों हाथ उठाकर मैया की गोत में आने को दौड़ बाया है। रयाम के अक्ष दूप और गोमय से लिस हैं, मैया के कौरोब वस्न—कहीं माँ इसे सोचा करती हैं। मेया के बहु में वो पता नहीं कितनों को बाता है। सभी तो दूप पीना छोडकर दौड़े बा रहे हैं। अब इन सबसे उलाकने में भी एक बानन्ह ही है।

'मैं तुक्ते नहीं लूँगी। मैं तो भद्र को लूँगी।' कन्दाई दोनों हाथ उठाये, अब्रुल पकड़े मचल रहा है और मैंया उसके मुख की ओर देखती हँस रही है मन्द-मन्द। यह श्याम हठ कर रहा है, अनुरोध कर रहा है—मैया उसे गोद में ले ले। भद्र को भी ले ले तो आपत्ति नहीं और सन में आये

तो दाऊ को भी ले ले: पर उसे भी ले ले। ले ले उसे ।

रयाम खामह कर रहा है—कोई युग-युग, कल्य-कल्प की खिवरल साधना, खिलान्त अभीपता लिये मतीजा करता है कि यह नोल-सुन्दर एक ज्ञुण को अपने श्रीचरणों से उसके बन्तर को खालोकित कर दे, योगीन्द्र, मुनीन्द्र तथा भगवान् शशाङ्करोखर भी शत-सहस्य वर्षों की समार्थे में इसे अपने हदय में आसीन ही करना चाहते हैं और आज यह मचल रहा है—मचल रहा है कि मैया इसे खड़ में उठा ले। मैया उठायेगी तभी तो उसकी महिमामय गोद मिल सकेगी हसे।

करहाई हाथ उठाये है और मैया हँस रही है— मैं भद्र को लूँगी! रयाम ने अपने सखाओं से अमर्प करना कहाँ सीखा है। वह नो कह रहा है—'मह, तुआ! तुआ जा तो यह

ममें भी ले लेगी!

x x x

श्याम रूठ लाय—सैया कितना बचाती है कि यह न रूडे। भूमि में लोट-पोट होने लगेगा, कोई गोद में लेना चाहे तो और खीसेगा, और रोयेगा! उठानेवाले को अपने चरणी, करों से मारगा, उसकी नासिका, नेज, कान, मुख नोचना चाहेगा और बार-बार भूमि में उतरने को उक्किया! रोते-रोते कमल-दल-लोचन लाल हो आयँगे, कब्जुल कपोलों पर फैल जायगा और हिचकेगा, रोयेगा

ही फिर। फिर इसे क्या चुप करना सरल होता है ?

मैया के प्राण ज्याकुल हो उठते हैं, उसके हृदय को जैसे कोई सुद्वियों से पकड़कर मरोइने लगता है ।—उसके नीलमिण के नेजों में कॉस् कार्य "! बाबा, गोप, गोपियाँ, माता रोहिएी—फिर कहाँ किसे दूसरा कुछ कार्य दिखायी दे सकता है। राशि-राशि खिलौने, विविध प्रकार के मिष्टान्न, कहूत-खड़ुत पत्ती—पर कब यह भचलता है, कुछ भी पास आया और फेंक देगा उठाकर उसे। मैया को छोड़कर तब उसे कीन छू सकता है। राऊ, भद्र, तोक—स्वाम रोने लगा और फिर सब रोवेंगे—सब रोवेंगे। सब न रोवें तो बात सरल है, खाम अपने किसी सखा के हाथ को रोते में भी हटा नहीं सकता। दाऊ अपने नन्दे हाथों भाई के ऑस् रॉछने लगे—कन्दाई चुप तो हो ही जायगा तब और किसी सखा के पास पहुँच लायू, स्वाम तो इनको उदास देखकर ही हैंसने लगेगा; पर जब ये सब उसे रोतो देखकर सबर रोने लगते हैं—मैया, माता रोहिएी, सभी अत्यन्त व्यय हो उठते हैं।

आज अंबेरा होने लगा और बालक खेल में लगे तो फिर क्या प्रकाश और क्या अंबेरा; पर मैया की तो 'चुण-चुण भारी होने लगा था। उसने किसी प्रकार स्थाम को उठाया आहू में और वह रूठ गया। अब तो रूठ गया वह! बहु सभी खेलाना चाहता था, मैया क्यों उसके साथियों को घर-घर भेजने लगी। खब तो मचल गया वह! तो, लेट गया भूमि पर और लगा चरण उहालने।

'लाल, तू देख तो सही! देख, सब हँस रहे हैं! सब कहते हैं कि कनूँ रोता है और यह चन्द्रमा—देख तो तू कि यह चन्द्रमा कितना बड़ा, कितना सुन्दर निकला है!' मैया ने अपने रोते, 1

भूकि-सने नीकमिया को आक् में किया! उसके हाथ-पैर चलते रहे, रोता रहा, उतरने को मचलता रहा वह और मैया ने उन्हीं पकड़कर उसका मुख्य पूर्व की ओर कर दिया। यह शरिश-पूर्णिमा का यह चन्द्र; किन्तु करणुबन्द्र की मुक्ता कैसे करे वह। मैया तो एकटक अपने इस नित्यपूर्ण, नित्य निमेश्व चन्द्र को एकटक देख रहा है। रोते से नेत्र और मुख्य अर्था हो गये हैं, करोजों पर अन्जन के साथ बड़ी-बड़ी बूँदें मलमल कर रही हैं, पत्तकों भीगी हैं! मैया अन्नल से मुख्य पींछने कारी है इसका। यह किसी प्रकार चुप तो हुआ। चन्द्र इसे बहुत मुन्दर लगा है आज, कितने ध्यान से किस कार है

'भैया, भैया रो, में इसे खाऊँगा !' दोनों हाथ उठा कर यह जैसे पकड़ लेगा चन्द्रमा को। इतना उज्ज्यल, इतना चिकना चन्द्र—श्ववस्य यह मीठा होगा ! श्वव भैया को हँसी न श्राये तो क्या हो और यह उसके मुल पर हाथ रखकर खीमने लगा है—'तू दे, दे मुक्रे! मुक्ते भूख लगी है !'

'स्रात, तू मास्रत स्ना ते ! सूत्र मीठा मास्रत !' कहीं स्थाम फिर न रोने लगे ! मैया का

हृद्य अभी से शक्कित हो गया है।

'ना, मैं तो इसे खाऊँगा !' यह हठी इस प्रकार भुलावे में कहाँ आता है।

'छि: ! यह रोयेगा; यह तो तेरे प्राग्यियों-जैसा चलता-फिरता है ! इसे कहीं खाया जाता है !' मैया ने समकाने का प्रयत्न किया।

'में इससे खेलूँगा !' स्थाम ने पता नहीं क्या समक्षा प्राणियों जैसा चलता-फिरता - कोई बढ़ड़ा, कोई विल्ली, कोई खान, कोई पत्ती-ऐसा ही कुछ; इतना सुन्दर प्राणी-तब तो इसके साथ खेलना बड़े मजे की बात हैं। कर्नू अपने दोनों हाथों की अँगुलियों से बुलाने लगा है- 'श्या, आ जा!'

'भैया, तू इसे पकड़ दें! भेरे बुलाने से तो नहीं आता यह!' जब कोई मयूर, कोई बिल्ली पकड़ में नहीं आती तो यह करूँ माता रोहिशी या मैया से ही तो कहता है। यह चन्द्रमा भी बुलाने से नहीं आता।

'लाल, यह नहीं आयेगा! इसे तो दूर से ही देखते हैं!' मैया समम गयी है कि यह बहाना ठीक नहीं हुआ। अभी से वह सोचने लगी है, क्या किया जाय।

'ड्यायेगा क्यों नहीं! तू पकड़ दे! पकड़ दे तू!' अब कन्हाई माता के हाथ खींचने लगा है। मैया हाथ उठाकर कहे कि दूर है, मेरे हाथ नहीं आता, तो यह कैसे मान ते। मैया पकड़ती नहीं, यह कैसे हो सकता है कि मैया के हाथ न आये यह। 'तू दीड़, पकड़ ता इसे! में इसे लूँगा! में खेलूँगा इसे केसे हो था गोपियाँ हैंस रही हैं, माता रोहिणी आशाहित हो गयी हैं और मैया तो पुचकारने में लगी है।

'मैं चन्द्र ल्ँगा! लातू!' श्याम मचलने लगा! मचलने लगा! श्रव रोयेगा वह!

'श्याम रोवेगा! रोवेगा यह सुकुमार! इसके वे नेत्र लाल हो जावेंगे!' मैया व्यम्र है, प्राण तक्ष रहें हैं। क्या करें - क्या करें ? कोर वह तो हस पड़ी—'तू चन्द्र ही लेगा न! ले, मैं इसे बुलावे देती हैं! नू तनिक बंठ तो यहाँ!' श्याम प्रसन्न हो गया है। श्यानन्द से बेठ गया है। वह चन्द्र लेगा! चन्द्र के साथ खेलेगा!

िल, चन्द्र इसमें क्या गया! अब तूले लें इसे!' मेंगाने भी अच्छी युक्ति सोचली। जल-पूर्ण स्वर्ण-पात्र हाथ में ऊपर उठाकर पुकार लिया चन्द्रमाको क्योर पात्र रख दिया भूमि पर कन्हाई के सम्पुल।

'हों, चन्द्र था तो गया!' कन्हाई ने सस्तक कुकाकर देख लिया है और अब प्रसन्न हो-कर ताली बजा रहा है। यह रहा चन्द्र! अब पकड़ेगा इसे और किर दाऊ, यह, सक्को दिखायेगा! होनों हाथ डाल देये हैं जल में! गोधियाँ हॅस रही हैं। सैया भी मन्द-मन्द हेंस रही है, पर स्वाम अपनी धुन में हैं। यह चन्द्र बड़ा चक्रल हैं। इतने देग से जल में नाचता है कि पकड़ने में ही नहीं खाता। 'कहाँ गया ?' जल खौर नेग से हिला और रयाम हाथ निकालकर पात्र के इधर-उघर फाँकने लगा है। है तो पात्र में ही; पर पकड़ में जो नहीं खाता।

'तू पकड़ ! पकड़ इसे !' बहुत प्रयत्न कर लिया, अब स्वयं नहीं पकड़ सकता तो मैया

का हाथ पकडकर आग्रह करने लगा है।

'कनूँ, देखन ! यह चन्द्र तो रोता है! तेरे भय से काँपता है! तू जाने दें अब इस विचारे को!' मैया को तो भय है ही कि कहीं फिर यह हठन करने लगे।

'बन्द्र रोता है!' रयाम कुछ सोचने लगा है। रोता हो होगा, काँपता तो है ही और क्या पता यह सब पानी उसका काँसू ही हो तो। कोई रोता है, कोई भय से काँपता है, यह कल्पना भी इसे कहाँ सख है। 'ता, ना, छोड़ दे! छोड़ दे तब हसे!' मैया का हाथ पकड़ कर वह स्वयं रोकने लगा है।

. भिरे, लाल ! देल, चन्द्र कितना प्रसन्न हो गया ! वह तुमे आशीर्वाद देता है ! मैचा ठीक कहती है । स्वाम तो देखता ही है कि चन्द्र ऊपर आकाश में अब काँपता नहीं । ख्व प्रसन्न दिखायी पड़ता है ।

आज बहुत रोया है मैया का यह हृद्यधन, बहुत देर रोया। श्रव थक गया है। रात्रि हो गयी है। श्रव तो इसे दुध पीकर सो जाना चाहिये।

#### मृद-भक्षाग

'सप्योगो कुलसएडलं प्रतिदिशं हम्भारबोञ्चिम्भते प्रातरींहमहोत्तवे नवधनश्यामं रखन्तपुरम् । भाले वालविभूषण् कटिलसत्सर्किङ्क्ष्णीमेखलं कर्रेड व्यात्रनसं च शैशुवकलाकल्याणकात्म्यं भने॥'

--श्रोलील।शक

"कर्नू, यह मेरा प्राप्त हं! यह वात्रा का है! यह तेरी वड़ी माँ का है—वस !" मैया इपने नीलमिण को भोजन करा रही हैं। यह कन्हाई एक प्राप्त किसी प्रकार लेता है सुख में और फिर इधर-डधर नाचने, यूमने लगता है। मैया पात्र लेकर वार-वार उसके पास जाती है। किसी प्रकार एक नन्द्रा-सा प्राप्त दे पात्री है और फिर यह इधर-डघर फुरकने लगता है।

दही-भात से सने लाल-लाल थोष्ट, चित्रुक और वज्यर भी गिरा लिया है इसने। भैया किता प्रयत्न करती है कि यह कुछ ला लिया करें! अनेन्द्र नित्य भोजन के समय इसकी प्रतीचा करते हैं। दाज तो खुलाने पर था भी जाना है और अनेन्द्र नित्य भोजन के पास बैठ जाता है, किंद्र इस चच्चल को खुलाने के लिये कितना भैया को अस करता पढ़ता है। यह न आये तो अनेश कैसे खुल में मास दे लें। इसे और अद्र को खुल में मास दे लें। इसे और अद्र को खुल में बीठ करता है। वालकों के सुल में नन्देन-नदे सास देनेपर ही उन्हें भोजन कचिकर हो तकता है। लेकिन यह चल्चल—इसे तिनक अवसर सिता और भागा किलकता हुआ। इसे तो मैया ही किसी प्रकार दो-चार प्रास खिला पाती है।

'अपरे, तनिक ठहर तो! ला, तेरा मुख तो घो हूँ! कहीं जुटे मुख्य भी खेलने जाते हैं!' अब तो मैया को जल लेकर इसके पीछे चलना हैं। यह क्या खड़े होकर सीघे मुख धुला लेगा। मैया पकड़कर किसी प्रकार ही घो सकती है अब तो इसके हाथ, मुख, चिशुक और बच।

"मैया, तृ सुके छोटी-सी मोटी रोटी तो दे! खुव चुपढ़ दे माखन ! हाँ, सव-की-सव मैं अफेला साऊँगा! दाऊ को नहीं हुँगा!" श्राज वड़े भाई से यह मान पता नहीं क्यों जग उठा है।

"क्यों लाल ? राऊ को तू क्यों नहीं देगा ?" मैया को रोटी बनाकर देते कितनी देर लगती है अपने नीलमिए के लिय ही तो वह इतने सबेरे स्वयं रोटी बनाने लगी है।

"नहीं दूँगा—तुके क्या ! खूब माटो, खूब छोटो रोटी दे तो तू ! मेरे हाथ जैसी छोटी !" कन्हाई रूटा नहीं है, वह तो आनन्दमन है और यह रोटी तकर आ गया आँगन में वह । तनिक तनिक, दो-तीन चावल जितनी तोड़ता है और मुख में डाल लेता है

वार्ये हाथ पर छोटी सी मास्तन-चुपड़ी रोटी, दाहिने हाथ से तिनक-तिनक तोड़कर सुस्त में देवा यह कन्दाई! यह दिगन्यर नयजलधरसुन्दर अपने कटि की किङ्किणी, नुपुर को कन- कुन करता पूग-पूनकर नाज रहा है! ये किंग, ये न्याऊँन्याऊँ करती विल्लियाँ, ये संगन्संग नाजने मयूर--मैया ने सबके लिये ब्यवस्था कर दी है; किंगु न बिल्लियों को दूध पीना है, न मयूरों की दोना चुगा है और न किंग्यों को मोदक ही चाहिय। ये काक तक तो दिधि-चालत की और वैस्ता नहीं की स्वाद कर कोर किंग्यों के से काक तक तो दिधि-चालत की और वैस्ता नहीं। सब कन्हाई को घेरे हैं, सब इसके साथ लगे हैं। यह दाहिने हाथ के अब्रुष्ट और कर्जनी से नन्दा-सा कण रोटी में से तोड़कर कभी अपने सुस्त में रख लेता है और कभी किसी की

क्यों के के देता है। इसके एक क्या पर जब सब दोहते हैं तो यह किलकता है. हँसता है और मैया

की क्योर देखता है। रोटी लिये-लिये नाच रहा है।

'कन , कन , देख मेरी रोटी!' अब तो यह आया दाऊ और यह भद्र! सखाओं की माहली ही ह्या गयी मैया के प्राव्हण में । मैया, गोपियाँ, सब एकटक मति-सी देखने लगी हैं इस बाल-मराइली को । सब रोटियाँ लिये नाचने में लगे हैं. सब दो अँगुलियों से तनिक-सा दकड़ा तोइते हैं और या तो मुख में रख लेते हैं या किसी इसरे सखा के मुख में दे देते हैं अथवा किसी कपि. पत्नी या बिल्ली की खोर फेंकने का प्रयत्न करते हैं।

'दाऊ को नहीं दँगा !' कन्हाई तो कब का भूल गया इसे । वह तो बार-बार बड़े भाई को, भर को, तोक को सभी सखाओं को, खिलाने का प्रयत्न कर रहा है औकसभी तो उसे खिला रहे हैं।

इस काग पर कन् की कुछ विशेष कृपा दीखती है! यह की त्रा विचारा अब तक कोई करा न पा सका। प्रयाम इसे परी रोटी ही दिखाता है और जब कौआ उडता है पास आने को तब रोटी पीछे करके मेया की त्रीर भागता है! कौए को भी अँगठा दिखा कर चिढा रहा है। 'लो अपब!' की आ कब तक इस प्रकार ठगा जाय। अवकी तो उसने रोटी लपक ही ली! सब-की-सब रोटी लेकर बहु उड़ा, वह उड़ा जा रहा है। उसके भाग्य जग गये। श्याम के हाथ की जुठी रोटी—यह सर-मनि-दर्लभ परमपावन प्रसाद त्राज वह छक्कर खायेगा !

वहा डीट है यह काक ! कोई तो कन के करों से कुछ नहीं छीनता। ये कपि तक सो कुछ उसके सम्मूख धरे पात्र से उठाने का साहस नहीं करते। मयर, बिल्लियाँ, कोई कभी उससे ऋक इस प्रकार नहीं लेता और यह काक-यह तो अद्भुत काक है, कोई काक भी इतना साहस कहाँ करता है कित कल्हाई तो वैसे ही हाथ फैलाये रोटी लेकर जाते काक को देख रहा है। कहा आश्चर्य, कह प्रसन्नता ही है उसके मुखपर । उसका मध्य तो कहता है-- वहा अच्छा है, वहा अच्छा है यह काला पन्नी! में इसे फिर रोटी लेकर बलाऊँगा और यह फिर ऐसे ही रोटी लेकर उड़ेगा। सम्भवतः इतने छोटे कीए का इतनी वही रोटी लंकर उहना ही श्याम के कृतहल का कारण है। कीन जाने भश्रपिड ही इस प्रसाद से पवित्र होने आये हों!

'कन्, ला, मुक्ते तो दे!' कोई गोपी श्याम के हाथ का मोदक माँगे; परिशाम एक ही है. यह देने को हाथ बटाकर मट खींच लेगा और श्रॅंगठे दिखायेगा। यह श्रॅंगठे दिखाना सम्मवतः

मधमझल ने सिखा दिया और यह उसे तो बार बार अँगुठे दिखाकर चिढा देता है।

'लाल त समे नहीं खिलायेगा !' माता रोहिसी, मैया-मला, इनको भी कहीं अँगुठा दिखाया जा सकता है। यह तो कन्हाई के मनकी बात है कि वह दो अँगुलियों से तनिक सा मोहक तोडकर मुख में देगा या पूरे-का-पूरा ही खिलाना चाहेगा; पर हाथ पर देना तो उसने सीखा है नहीं। हाथ पर तो वह किसी सस्त्रा के नहीं देना चाहता। वह तो अपने करों से ही खिलायेगा और जब वह एक हाथ से किसी के अधर पकड़कर 'मुख खोल' का हठ करने लगे तो मुख न खोलने का एक ही अर्थ है कि फिर वह अपने नन्हे वार्ये हाथ से चपत लगाने का प्रयत्न करेगा! मुख तो स्रोहना ही पड़ेगा। किसी के मुख में अपना पूरा मोदक देकर दोनों हाथों से तालियाँ बजाता. मनक किला-√हिलाकर फिर खुब प्रसन्न होता है यह।

'कनूँ ! कनूँ ! श्याम ! आजा भैया !' माता रोहिशी पुकारती रहें, खेल में लगने पर कन्हाई कहाँ सुनता है। माता को पास खाते देख यह भाग खड़ा होना है हँसता हुआ और बलात पकड़ने पर तो रोने लगेगा। धृति में लोट-पोट होने लगेगा। माता को तो सदा लोटकर व्यवसानी को ही भेजना पहता है।

"श्यामसन्दर, देख न, कितनी देर हो गयी! तू भूखा है, आ दूध पी ले! तेरे जावा भोजन करने बैठे हैं और तुमे पुकार रहे हैं !" श्याम कहाँ ध्यान देता है।

"देख, हेरे सब सखा कैसे स्तान किये हैं ! इनकी माताओं ने इनको कैसे अलङ्कार पहिनाये हैं ! तू भी स्तान कर ले ! मैं तुके भी आभूषण पहिना हूँ ! तू इनसे कम कैसे रहेगा !" लेकिन कन्हाई

तो सुनता ही नहीं। वह तो हँसता हुआ भाग ही रहा है।

"हाँ, तू विर्मों को गोदान करेगा न ! चल तो, झाज तो तेरा जत्सव है ! यह बात है कुछ सोचने की । विर्मों को गोदान—रथाम का सबसे प्रिय कार्य है यह और अब सेया ने उसे पकड़ पाया है । गोदान तो होगा ही, कृष्णचन्द्र प्रसन्न रहे तो जेजरा नित्य स्वत्र गोदान करने में क्यों न संबुद्ध रहें। मेया ने बालकों को समझा लिया है। योहा के आ रही है। गोपियाँ अपने पुत्रों को लेखाँग नन्द्र मसूत्र हो । स्वाम अपने साथ को छोड़कर खेल से पूथक् भी तो नहीं हो सकता और अब उसे भोजन करना चाहिये। भूखा हो गया होगा वह।

×
×
भीया, मैया, देख, दाऊ सुके विदाता है!" आज करूँ अपने भाई से मलाइ आया है। यह
भी कोई बात है कि वह किसी के शृति के बरोदि न विगाइ। उसने भद्र के बरोदि विगाइ दिये तो क्या हुआ। दाऊ को भद्र ने क्यों पुकारा और दाऊ को कहता है— करूँ, काला है! काला भी कहीं खच्छा होता है! काला तो तोक भी है, वह क्या अच्छा नहीं हैं वह तो बहुत अच्छा है। कहां तो विदाने हो लगा तब, यह मैया से क्यों उकाह ना को तो बदा बहुत अच्छा काता है। लेकिन दाऊ तो चिदाने हो लगा तब, यह मैया से क्यों उकाह ना न दे। उजाहना तो बड़ी माँ से भी दिया जा सकता है, ना—ऐसी बात कन्हाई कैसे सोचे। कहीं बड़ी भाँ सरफे बड़े भाई पर सच्युच खीमने लगे तो ? उसे तो तिक धमकी देनी है। मैया ही ठीक है, भैया तो कभी दाऊ पर नहीं खीमनी, इसी से तो यह मैया के पास आ गया है अपना अभियोग तेकर।

'दाऊ चिदाता है तुमें ?' मैया तो खपने नीलमिए का यह रूप देख रही है एकटक! ये वैषराजी खलकें. ये धुलिसने कपोल खोर यह निक खरुणाभ हुआ जोभभरा मुख—यह कर्ने

उसकी भजा पकडकर मककोर रहा है।

'दाऊ कहता है कि मेया ने तुमें हँडिया भर दही दे कर खरीदा है! तूबाबा का लड़का होता तो गोरा होता न! मेया, दाऊ ने सबकी सिखा दिया है! सब ताली बजा-बजा कर इसते हैं, सब सुभे दही से खरीदा बताते हैं।' कन्हाई कहता ही जा रहा है। मेया भी हँस रही है उसकी स्त्रीर देखकर ।

'तू भी हँसती है—तृ तो मुक्ते ही डाँटती है, मुक्ते ही मारना सीखा है तृते! दाऊ को तो तू कभी डाँटती ही नहीं १ श्याम रुष्ट हो गया है। उसका मुख और अपरण, हो चला है। उसके विशास लोचन भर आपे हैं। यह भी कोई बात है कि वह उलाहना दे और भैया हँसे। दाऊको यह डाँटती क्यों नहीं।

मेरे लाल, मेरे नीलमिल, ' मैया इन नयनों को भरा कैसे देख सकती है। 'मैं तेरी जननी हैं, लाल !' मैया का कष्ठ भर त्राया है। उसके लोचन गोष्ठ की त्रोर उठ गये हैं, जैसे वह गोष्ठ को— गो माता को साची करके यह बात कह रही हो।

''श्रीकृत्या, क्या है ?'' खरे, यह उपनन्द पत्ती—बड़ी ताई कहाँ से खा गर्यी ? कान्द तो इघर - उघर देखने लगा है। उसके नेत्र कह रहे हैं कि उसे खाराङ्का हो गयी है—मैंया कहीं इनसे कह न है! ये खबरय माता रोहिशों से, गोपियों से कह देंगी! दाऊ—उसका खप्रज—माता सीमेंगी उस ' पर, उसके सखा डाँट जायेंगे! खब क्या यह यहाँ टिक सकता है। यह भागा, यह मैया के करों से खपने को खुड़ाकर भागा। खब कहाँ समरण है कि इसे कोई चिद्वाता था। मैया पुकार रही है; लेकिन इसे तो खेलना है और सखा प्रतीजा करते होंगे।

×

'कतूँ, तू मिट्टी खाता है ? देख, में मैया से कह दूँगा ? बाज इसे क्या हो गया है ? सिट्टी खाने की कैसे सुक गयी ? प्रजकी यह परम पावन रज—कीन जाने इस रज के स्वाद ने वलचाया या कुछ बीर बात है, किन्तु स्वाम ने एक चुटकी घृति डाली तो है मुख में। इस घृति के बढ़े देर पर बैठकर खेलते-खेलते टक्कि मत में बच्ची होगी—'देखें तो घृति कैसी लगती है !' इघर-उघर देखकर चुपके से एक चुटकी डाल ती मुख में; किंतु यह मह बड़ा विचित्र है। यह उसे देखा ही करता है। इसने देख ही लिया उसे मिट्टी खाते।

् 'स्राता हैं, तेरा क्या। मैं साऊँगा; जा, कह दे तू!' श्याम कहीं धमकाने से मानता है। यह

तो सदा से हठी है। भय कहाँ सीखा है इसने और यह भद्र धमकाने चला है उसे!

लेकिन-लेकिन भद्र तो सचसुच मैया से कहने चला गया। बड़ा मानी-चड़ा कोची है भद्र भी। तनिक भी किसी की सह नहीं सकता। अनुनय करना तो दूर-कन्हाई अकड़ता है उससे ! और वह जा रहा है दौड़ता भद्र। 'तब क्या सचसुच कह देगा मैया से ?' स्थाम संकुचित हो गया है, सोचने लगा है।

'कह लेने दो!' अपना मानकर कहता है और यह हठी अपने सम्पर्ध नील अब में धिल

लगाये अभी भी भाल के देर पर ही बैठा है !

'नहीं, भट्टे कहेगा नहीं! वह तिनक द्वार की श्रोट में जाकर फिर लौट आयेगा! वह क्या पीछे वार-वार देखता जा रहा है ग्रुड़ करके! यह मुख को दूसरी श्रोर कुमाये बैठा है। भट्ट की श्रोर नहीं देखना है— किंतु कहीं कह दे तो ?' मन में भय तो है ही। पता नहीं मैया क्या कहेगी। भट्ट तो चला ही जा रहा है।

'कर्नू, तू मिट्टी मत खा!' यह भी कोई बात है कि सब-के-सब एक ही बात लेकर उसके पीछे पड़ गये हैं। वह खायगा! खायगा मिट्टी! उसने सबको ऋगड़े के स्वर में कह दिया है। अब

सय जाते हैं मैया से कहने तो जाय"।

'मेया कहती है, सिट्टी खाने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं!' भद्र बार-बार देख रहा है पीछ़। कन्हाई भूलि पर से उतर तो नहीं गया। वह उतर जाय—वह मान जाय! मेया यदि इसे खीमने लगे...! कहीं सिट्टी खाने से कीड़े...!' भद्र के नन्हे हृदय में पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। वह जा रहा है, मेया के समीप जा रहा है। स्थाम उसकी बात नहीं मानता और मिट्टी—कीड़े— नहीं, उसे मेया से कहना ही है।

भैया, कजूँ मिट्टी खाता है! हम सब मना करते हैं तो मानता नहीं!' यह दाऊ, ये सुबल, बरूथर, मिस्प्रेन्न—भद्र को साथ भर ज्याना पड़ा है। उसकी बात तो दूसरों ने ही कह दी। वात किसी ने कही हो—भैया कहीं कन्हाई को मारेगी तो नहीं ? वह तो सुनते ही दौड़ पड़ी है— कन्हें मिट्टी खाता हैं ? मिट्टी!'

× × ×

'क्यों दे, तू मिट्टी खाता है?' अब क्या हो ? मैया तो आ गयी। वह खूब रुष्ट जान पड़ती है। 'ना मैया, मैंन मिट्टी नहीं खायी!' मेया ने हाथ परुड़ खिया है। आब भागने का भी क्लोई उपाय नहीं। कन्हाई क्या करें ? उसने सन्युच मिट्टी खायी कहाँ हैं ? तनिक-सी धूखि जिह्नापर 'रखना भी क्या कोई खाना हैं ? वह तो स्वाद ले रहा था।

'तेरे ये सब सखा कहते हैं और तेरा यह बड़ा भाई दाऊ भी तो कहता है!' बड़ी किट-नाई है। इतने सब साची हैं और वे भी सब तुले दीखते हैं। रयाम इघर-उघर देख गया चच्चल नेत्रों से। कोई उसे सङ्केत से भी आश्वासन नहीं देता। सब दाऊ के पच में हो गये हैं—अच्छा!

''ये सब-के-सब भूठ बोलते हैं!" ऐसे सत्यवादी से काम पढ़ जाय तो क्या आपका रोष टिका रह सकेगा ? आप हैसेंगे नहीं ? लेकिन मैया को भय है कि उसके पुत्र ने मिट्टी सायी है और मिट्टी से तो हानि होगी। बह इस बात को हँसी में कैसे टाल है। ''सब मुटे हैं और अफेला तु सच्चा है!" मैया घृत्ति में इधर-उधर देखने लगी है। पता नहीं उसे वहाँ क्या पाना है।

"तूं मेरी बात सच नहीं मानती तो मेरा मुख तो तेरे सम्मुख ही है, देख ले !" कन्हाई ने तो मुख तभी पींड लिया जब सब मेया से कहने चले। मुख में तो जबत्ज थी, खरे भी महत्पर मुख चलाकर उदरस्य कर लिया अब मैया देखे तो भी क्या मिलेगा। स्थाम को कहाँ पता है कि जिह्नापर, वन्तों के मध्य में अब भी रज के कुछ क्या पर्य चिक्क हैं।

"भच्छा, स्रोल तो मुख !" मैया ने तो सचमुच चित्रुक पकड़कर मुख उत्पर उठा दिया।

अब तो कन्हाई को मुख खोलना ही पड़ेगा।

X X X X

भैया रुष्ट है, अब तक क्या तिनक-सी रज मुख में ही होगी ?? स्याम ने मुख खोल दिया। योगमाया— वे दहन स्थिति-संहार-कारिणी निक्षिललीलामयी क्या कभी प्रमाद करती हैं। स्याममुन्दर के मुख में खब भी रज के कुछ हैं, अब भी जिहापर फ पतला-सा निव्ह है और सेवा के सुख में तिहापर के तिया है ति स्थान से सुख में तिहापर के तिया हो तिया के सुख में तिहापर के तिया हो तिया के सुख के स्थान के सुख कुष्ण-चन्द्र पर खींगोगी। में स्वात तो शिद्ध के तिये हानिकर है न! भैया कैसे यह जमा कर देगी। अिक्टप्यन्द्र ने कह दिया है कि उन्होंने मित्रका नहीं खायी। ये नीजसुन्दर—ये सर्वेश सत्यवाक् सत्यसङ्ख्य हैं। त्रज में वे कोई भी लोला करें—हीं, कहाँ खायी में स्थान इन्होंने। त्रज-त्व क्या प्रचिका है ? नहन्तान कमतुन्दर सुख, भैया दुड़ी पकड़कर करी के उत्तर उठा चुकी और भुक गयी दस सुक्त है सम्मुख देखने के लिये। ये खुले अपर, यह दीखी डब्ज्वल दन्तर्पिक—योगमाया अब कैसे प्रमाद कर सकती हैं। तिनक-सा मस्तक भुका, पता नहीं अपने आराध्य के लिये । बोरों में तिनक-सी गति हुई—वस!

श्याम का नन्दा-सा सुन्दर सुल, पतते-पतंत लाल-लाल श्रथर, उन्बल दन्तहाँव और इस नीलसुन्दर के उत्तर-नेत्रों में श्रारह्वा का भाव कितना सलोना वन गया है। यह दर रहा है, कहीं कोई रेगुका करा रह न गया हो! कहीं मेया देख न ले उसे!

'मैया को क्या हो गया ?' सब बालक आश्चर्य से मैया की ओर ही देख रहे हैं। 'यह

खीमती तो नहीं, पर इसके नेत्र ऐसे क्यों हो रहे हैं ?"

मैया ने चितुक पकड़कर मुख उठाया स्थाम का। कृष्णचन्द्र ने मुख खोला। भुककर मैया ध्यान से देख लेना चाहती थी कि कहीं सचसुच कन्हाई ने मिट्टी तो नहीं खायी है। वह तो जैसे मृतिं की भाति स्थिर हो गयी है। उसके नेत्र खाश्चर्य से पूरे खुल गये हैं। पलक गिरते ही नहीं। क्या बात है?

"ये जीव! यह काल! ये नाना प्रारुघ्ध और उनके सख्यालक! यह कारण-तत्त्व और यह प्रकृति, सहत, अहहार! यह मन, इन्द्रियाँ, त्रिराण! ये वायु, अग्नि, आकारा, वरुण, इन्द्रादि अधि-वेबता! ये सूर्य, चन्द्र, तारकमण्डल! ये महासागर, महाद्वीप, गिरिश्रेणियाँ! ये कानन! ये नदियाँ और वेनार! शिनेया तो अधिदैव जगन् का पूरा दर्शन करके अब अधिभृत जगन् को देखते दुखते पूर्वी देखते ताती हैं।

ये नगर! यह मथुरामरहल और यह कालिन्दी! यह गोकुल, यह गोष्ठ और ये गोपगाय, गोर्ष और गोपियाँ! वे ब्रजेश्वर! ये वालक और—और यह क्या ? यह क्या दूसरी बजरानी ? मैया चौंकी। वह अपना ही यह दूसरा रूप कैसे देख रही है ? उसका शरीर स्वेदपूरित हो गया है, काँप रहा है। कन्हाई के चित्रुक से लगा हाथ नीचे चला गया है और अब नहीं देख सकेगी।

"में स्वप्न देख रही हूँ ? कही सुक्ते कोई बुढिअम तो नहीं हो गया ?" स्वप्न कैसे मान से, बद तो स्वष्ट जग रही है और बुढ़ि में अम कैसा। 'भेरे इस पुत्र में अन्म से ही कोई सिद्धि तो नेहीं ?' जन्म से सिद्धि होती है, यह सुना तो है। स्मरण आता है कि एक दिन दूध पीते समय जन्हाई लेने

पर भी इसके मुख में ऐसे ही श्रद्धत हश्य दिखायी पड़े थे।

"कुछ पता नहीं! तक काम नहीं करता। बुद्धि कुछ समक्ष नहीं पाती। सिद्धि ऐसी कैसे हो सकती हैं? महर्षि गर्म ने कहा था कि यह गुर्खों में नारायख के समान हैं! कहीं यह साचात् नारायख हो तो नहीं? नारायख—भेने, अजेखद के, समस्त गोप, गोधन एवं गोकुल तथा सचराचर के स्वामी श्रीनारायख! नारायख प्रसन्न हों! में बुद्धिहोना उनकी शरख हूँ!" मैया के नेत्र माव-परित होकर बंद हो गये। उसने अञ्चल बॉधकर मसक सकता लिया।

"ही चुकी लीला—मैया को यह लगने लगा कि यह चञ्चल नन्हा-सा उसका कन्हाई श्री नारायण है, तब तो बन चुकी!" योगमाया चौंकी। उनके आराध्य इसे चमा नहीं करेंगे। उनकी पत्तकों में पुनः एक मन्द कम्पन हुआ। मैया को तो उसका परस पानन वात्सल्य ही चाहिये। उसे ऐस्वयंबोध के निन्न स्तर में लाने पर क्या स्थामसुन्दर चमा करेंगे हुए एक चुण का विनोद इस्था—बहुत हुआ! मैया का नित्य भाग तो पराभक्तिक्य नित्यवात्सल्य है।

"सेया तो कर्नू को हाथ जोड़ रही है!" बालकों को बढ़ा विचित्र लगा। हाँ, उनके क्यम से कनकर गोपियाँ कितनी बार हाथ जोड़ती हैं। जब वे किसी पर पूलि डालने लगते हैं, वह हाब ही तो जोड़ता है। 'सेंगा हाथ जोड़कर रुगम को कदाचिन चिंदा रही है!' सबने तालियाँ बजायीं।

सब हॅस रहे हैं, सब ताली बजा रहे हैं और सब के नेत्रों में व्यङ्ग है। मेया हाथ जोड़कर, मस्तक मुकाकर उसे चिंदा रही है। कन क्या इतना भी नहीं समक्षता! यह मैया भी चिंदाती है उसे!

"भैया, भूख लगी है सुसे ! दूध ! दूध ! ग्रथाम भैया के वस्त्र पकड़कर लटक गया। सब इसे चिदाते हैं, बड़े खराव हैं सब ! भैया भी-पर अभी तो भूख लगी है और इन चिदानेवाले सखाओं से एक बार भैया की गोट में पहुँचकर पीछा भी तो छड़ाना है।

"भूख लगी हैं!" मैया ने पुना, नेत्र लोले और औसे उसे अभी कुछ और भी बात हुई हो—स्मरण ही नहीं। 'यह नीलमिण भूखा है। उसके बख पकड़कर गोद में आने को मचल रहा हैं! इसका छुल खुरा से 'खूल-सा रहा है। अधर किखिल च्लान से हो रहे हैं।' मैया ने उठा लिया नीव में सोहिकींगे होकर! 'इसे देश पिलाना है—यही तो!'



## फल-विक्रयिग्री

"मधुरिममरिते मनोर्धमरामे मृहुलतर्रात्मतमुद्रिताननेन्दौ । त्रिभुवननयनैकलोभनीये महित वयं व्रजभाजि लालसाः स्मः ॥"

—श्रीलील।शुक

'कोई फल लो! फल! जम्बू, नारङ्ग, प्रयङ्ग के फल!' वेचारी बृद्धा खाज खपने फलों को टोकरी लिये प्राता से गली-गली अरक रही है। आज वह नन्दमाम आग गयी है फल वेचते हुए खोर कीत ले यहाँ उसके फल? उसने प्राता इस खोर वड़ी खारा से प्रस्थान किया। पुलिन्दफलों में पक्षिक ती वहाँ उसके फल? उसने प्राता इस खोर वड़ी खारा से प्रस्थान किया। पुलिन्दफलों में पक्षिक ती वहाँ चार च्या उसने समान पर चहने की शिक रही नहीं खोर खम्खे फलें क्या यों ही मिल जाते हैं? जीवन में कभी कच्चे, खहे फल वेच कर उसने किसी को घोखा नहीं दिया। अनेक प्राम—यहाँ तक कि समुरा के भी अनेक पथ के अवनों के लोग उसके प्रारु सुनकर ही एक लोने हों हु एवंदे हैं। क्या उसे अम नहीं करना पहता कल वेचके में हैं कित उसके कीन है जो यन से फल एकत्र करके लो देगा। फल हों, तभी तो वेचे जाये। वह बृद्धा हों गयी, बन-वन नित्य अरकना बड़ा कड़कर हैं, पर पेट—पेट की चुधा केसे माने। उसने सुना है कि अवपत्त नन्दराय खोर उसके प्रक केसी गोप वह उदार हैं। किनने अस से कई दिनों में इतने उसम फल वह एकत्र कर पायी है। 'खबरव गोकुल में कोई उसके फलों के सख़्य का मुख्य सममेना खोर तब ठीक मूल्य मिलागा करें। कुछ दिन तो विजाम कर सकेशी वह।' उसके समान फलों को देख- कर ही अनकी अप्रता को पहिलानेवाला कराचिन ही किसी प्रात्त आज तो वह खपने फलों के सख्य आज तो वह खपने फलों कर सकरती है। जीवन में इतने उतम एक ही मिल की सहस आज तो वह खपने फलों कर सकरती है। जीवन में इतने उतम एक वही प्रारं कार ही हैं।

'फल लो! फल!' इंद्रा का करठ सूख गया है। ध्विन उच्च होने पर भी रूल है और उसका स्वर खियाव नहीं ले पा रहा है। भला, कौन लेगा गोकुल में उसके फल। वह तो प्रातः इधर खाकर ही लिया हो गयी। ये मुक्कि र फलभार से भूमते पारिय और इनके ये अमोबे फल-चूढ़ा फल-विक्रियणों ने जीवन में गसे फल देखे ही नहीं। ये प्रियक्ष, ये नास्क्र, ये जम्यू—इतने सुरक्ष, सुगन्यित फल भी होते हैं—हो सकते हैं, यह तो उसने कभी सोचा हो नहीं था। किस गिनती में हैं उसकी रोक्षरों के फल यहां! इच्छा हुई थी कि लोट जाय—खाशा बड़ी बलवती होती है। युद्धा के लिये यहां से लीट जाना और फिर दूसरे स्थान पर जाने का अग्र सहज नहीं। यह खपार कैमन, वे खच्छ सार्शक्ति मंत्रन भवा—गोंगों का ऐरवर्य तो मधुग से भी अधिक है। सला, ये सम्राद की सम्बन्ध की भी लिखत करने वाले भवन—इतके तिवासी क्या स्वयं दुनों से फल तोवहरे होंगे! उसे

श्राशा है कि कोई-न-कोई अवश्य उसके फल ले लेगा।

'फल लो! फल! मध्याह होने को आया, चरण थक गये, करठ की पुकार मन्द पड़ने क्षेत्री, स्वासों की गति बढ़ गयी और अब क्या करे बढ़ा! गोकुल में किसी ने उसकी और--उसकी हिला की ओर स्थान ही नहीं दिया। किसी ने सुना ही नहीं। कोई फुठ-मूठ पूछ ही लेवा—बह क्यो बेपती हैं? आज कैसा दिन हैं? किसी बालक तक ने उससे फलों के लिये पूछा नहीं। आव नहीं। चाना जा सकेगा भाग्य! क्या लाभ और भटकने से ? सभी गलियों में पुकार आयी बढ़, सभी गहीं के सन्युख हो आयी।

े यह उच्च भवन-यहाँ कराचित् कोई पुकार ले! यही तो श्रीनन्दराय का भवन दीखता है, यहाँ से यदि कोई फल लेना चाहे—खाज भाग्य ठीक नहीं, जब गोर्पों ने, बालकों तक ने फल नहीं लेना बाहा तो श्रजाधिय के यहाँ तो वैसे ही उपहार के फलों की राशियाँ लगी होंगी! कौन पहेगा यहाँ! पर-पर एक बार प्रकार तो ले. प्रकार लेने में क्या हानि । जैसे प्रातः से अवतक पकार लगी-वैसे एक और सही! लेकिन फलबिक्रियागी बढ़ा जाने या न जाने. इस द्वार की पकार क्या और दारों की पकार-जैसी हो सकती है ? यहाँ आकर भी कोई निराश जा सकता है ? यह बाबा का द्वार है और यहाँ एकबार प्रकारकर फिर कहीं प्रकारना--फिर कहीं भटकना कहाँ शेष रह जाता है।

'फल लो! कोई फल ले लो! जम्बू, नारङ्ग, प्रियङ्ग 'फल!' कोई नहीं आता-किसी ने सना नहीं जान पढ़ता। बुद्धा हताश लौटने जा रही है! आज फल नहीं बिकेंगे उसके ?

'फल लो !' कन्हेंया चौंका। उसकी गुँचराली अलकें क्योलों पर अस गयी और उसने क्रदके से द्वार की ओर मुख किया--'फल क्या ? फल कैसी बस्तू ?' वह क्रदपट दौड़ा द्वार की ओर। टाऊ. भट. सब सखा मैया के पास हैं। श्याम अकेले आज इधर खिसक आया है। यहाँ कहीं छिप जाय और सखा तथा मैया ढ़ँढें तो श्रानन्द आये; किन्तु यह फल ? अब वह छिपने की तो बात ही भल गया। फल लेगा और मैया को, दाऊ को, सब को ले जाकर देगा! वह शीवता से द्वार पर आ गया।

'फल! क्यो फलवाली, में फल लूँगा!' अरे, फल लेकर तो बुद्धिया लौटी जा रही है! द्वार

वकडकर श्रीकष्णचन्द्र ने देखा और तब जल्दी से प्रकारा उसे।

'फल ! क्यो फलवाली, मैं फल लूँगा !' कौन बोला ? किसकी वासी है यह ? यह कोमल. श्रमत मय स्वर-वृद्धा ने मुड़कर देखा श्रीर उसके पैर वहीं रह गये ठिठके हुए। नेत्र स्थिर हो गये। न्निमध वैवराली अलकें. विशाल भाल, दीर्घ नयन, लाल अधर, कानों में कुगडल, करठ में मणि-माला. भुजात्रों में केयूर-कङ्कुण, किट में रत्न-मेखला, चरणों में नूपुर, एक हाथ से द्वार पकड़े, देहली पर खडा यह जो इन्दीवरदलस्याम दिगम्बर सौन्दर्यधन शिश्र खड़ा है—बुद्धा का शरीर निश्चल हो गया है उसके नेत्रों की पलकें तक नहीं गिरती!

'फलवाली. मैं फल लूँगा!' कन्हाई ने पुनः पुकारा। यह बुढ़िया तो सुनती ही नहीं। यह तो बोलती भी नहीं ! कब तक इसकी प्रतीचा यहाँ से की जाय । कनूँ ने देखा कि प्रकारने से यह नहीं आती तो दौड़ गया उसके पास। उसका एक हाथ जो नीचे लटक रहा था, पकड़कर मकमोर दिया--'फल दे सुमे !'

'फल !' बढ़ा जैसे निद्रा से जगी। उसने एकबार अपना हाथ पकड़े. ऊपर मुख किये मोहन को देखा और फिर धीरे से बैठ गयी टोकरी लिये ही। टोकरी मस्तक से उतार कर सम्मूख रख दी उसने। 'लाल. लो देख लो ये फल ! बड़े मधूर हैं !' उसने टोकरी के ऊपर का आवरण हटा दिया।

थे फल !' श्याम ने देखा: फल क्या होता है, यह तो अब समम लिया उसने और सच-मच फल हैं बढ़े अच्छे। रङ्ग-विरङ्गे, लाल-पीले फल देखकर वह बुद्धा के समीप खिसक आशा-

भीं सब फल लूँगा! तू सब-के-सब मुक्ते दे दे!' कहाँ मिलेगा ऐसा प्राहक बुढिया को।

'तम क्या मृल्य दोगे इनका ?' फलवाली के कोटर में धँसे नन्हें नेत्र तो अपने इस भोले प्राहक के मुख पर स्थिर हैं। फल लेकर यह चच्चल कहीं मटपट कूदते भाग जायगा। जितनी देर सम्मुख रहे, उतना ही अच्छा । मूल्य की चर्चा में कुछ देर तो समीप रहेगा; किन्तु हृदय-हृदय तो कहता है- कि: ! तू इससे भी मूल्य माँगती है। अच्छा, "" लेकिन यह कैसे सम्भव है। कहाँ वह अन्त्यज पुलिन्द और कहाँ यह गोपाल-कैसे इसे अह में ले सकती है- मन इन तकों को कहाँ सनता है। वहाँ तो एक ही ललक है-यह एक चए को गोद में आ जाता।

'मल्य--मृल्य क्या होता है ?' कन्हाई ने इधर-उधर देखा। कोई वृत्त, कोई पत्ता, कोई पत्थर इस मूल्य नाम का उसने सुना नहीं अब तक। मूल्य किसी पत्ती का नाम है या पश्च का ?

उहुँ, गोकुल मैं कोई मूल्य होता तो क्या श्रव तक उसे पता न होता उसका।

'जब कोई वस्त किसी से लेते हैं तो उसे भी बदले में दूसरी कोई वस्तु देनी पड़ती है, इसी को मूल्य कहते हैं !' बुद्धा को हँसी आ गयी इस मोलेपन पर। उसने समस्राया- 'जब तम सुमासे इतने फल लोगे तो सुमे इनके बदले में कीन-सी बस्त दोगे ?'

'बहते में ह्या दूँगा ? तू कैसी खुदिया है ? युक्ते तो मैया नित्य महस्त्रन देती हैं, वह तो खुद्ध नहीं होती अदले में ! गोपियों खिलीने देती हैं, गोप भी तो देते हैं—कोई छुद्ध नहीं मंगता ! स्वास्त्र ठीक कह रहा है। वह कैसी अद्भुत फलवाली है कि मॉगने पर भी उसे फल नहीं देती और महत्त्र में खुद्ध मॉगती है। वसे तो न मॉगने पर भी सब देते हैं और जब वह किसी की कोई वस्तु नहीं लेना चाहता, उसकी मतुहारों की जाती हैं। उसे आगह करके वस्तु दी जाती है। मैया कितना हठ खाके मक्बन देती हैं उसे।

'भगवान ने अस्पूर्य बनाया! कङ्गाल बनाया मुक्ते! मेरे ऐसे भाग्य कहाँ कि तुन्हारे इन कोमल करों में आधह करके कुछ दे सकूँ। आज—आज ये नेन सफल हुए'' तुन्हें फल ही दे पाती इस मकार नित्य''।' दृढ़ा के केवल सूखे अधर कॉप रहे हैं। उसके नेत्रों से धारा चल रही है। बह बोल नहीं पा रही है, किन्तु उसकी यह प्रार्थना—जो केवल अन्तर की ही भाषा सममता है, उसने तो कब से स्वीकार कर लिया उसे। उसके कर्यों तक हृदय की मूक ध्वनि को पहुँचने में कौन रोक

सकता है और वह ध्वनि पहुँचने पर फिर क्या कभी असफल होती है।

'तू रो मत ! मत रो तू, में मूल्य लाता है!' करूँ किसी के भी नेत्रों में श्राश्च देख नहीं पाता। 'यह फलवाली श्रपने फलों के मूल्य के लिये ही कदा जित रो रही है।' मद से श्रपने लाल- लाल हाथों से दूढ़ों के नेत्र पोंख दिये और दौड़ गया एक और मूल्य लाने। श्रभी सभी सकाशों साथ वह कुछ ही पूर्व तो उस अपने का महाराशि के सभीप कीड़ा कर रहा था। सच के सब राशि पर वैठे ये और परस्पर अपने की मुद्धियाँ एक दूसरे के उदर या कम्यों पर डाल रहे थे। मैया ने सब को भीतर बुला लिया था। स्याम उसी अपने में से एक अञ्चलि लाने जा रहा है। वह दौड़ा जा रहा है। बह दौड़ा जा रहा है। इद्धा के नेत्र भी लगे हैं उधर ही। फल लेकर इधर खाते समय उसकी दृष्टि भी इन राशि-राशि अपनों पर पड़ी थी। उसने एक निःश्वास लिया था—'इसका एक दाना भी मेरे भाग्य में नहीं!' और यह नीलसुन्दर उसी ओर अपने लाने दौड़ा जा रहा है।

श्रीकृष्ण अन्त ला रहा है। उसने अपनी नन्ही अञ्जलि धान्य से भर ली है और अपनी समक्ष से भली प्रकार सन्दाले आ रहा है। नन्ही-सी श्रञ्जलि, युकोमल श्रञ्जलियाँ और श्रञ्जलि वनाना आता कहाँ है इसे। अञ्जलियों की तथा दोनों करतलों की सन्धि से धान्य गिर रहा है, एक रेखान्सी बन रही है, लेकिन कन्हेया इसे कैसे देखें ? क्या क्या देखें बहु ? कहीं कोई उसे इस प्रकार अन्त ले जावे देखकर कुछ पूछ है तो ? बार-बार बह इधर-अपर सराह्न देख लेता है और 'कहीं फलवाली उन सुन्दर रक्न-बिरज्जे फलों को लेकर भाग न जाय!' वह फलवाली की टोकरी पर भी दृष्टि लगाये हैं।

ं (ते अपना मूल्य! अव सटपट फल दे दे मुक्ते! मैं सब लूँगा!' कन्हाई ने टोकरी में

अअलि खोल दी और फिर हाथ फैला दिये फल के लिये।

'मेरे इतने फलों का मूल्य यह एक दाना है ?' बुढ़िया ने देख लिया है कि अप्रव्यत्ति जब

टोकरी में खोली गयी तो उसमें एक ही दाना था।

'एक दाना !' कन्हाई भी चौंका। टोकरी में तो एक ही दाना गिरा है। उसने धूमकर पीछे देखा राशि से यहाँ तक बनी धान्य की उस पतती रेखा को। 'धान्य तो सब मेरे हाथ से गिर गया। मैं तो इतना ते आ रहा था।' उसने अञ्जलि बनाकर बताया। लेकिन अब क्या हो ? एक इस्स देखता रहा वह उस धान्यरेखा और बृद्धा को क्रमशः।

'आज तो त् मुक्ते फल दे दे ! फिर आ ना तो में तुक्ते बहुत सा अपना दूँगा !' अब पुनः अपना तोने जाना राह्ना की बात है। कहीं कोई देख ले ! कोई पुकार ले ! 'त् मुक्ते फल दे दे माँ !'

फल तो लेने ही हैं और बुद्धा ऐसे देती नहीं जान पड़ती तो अनुनय करने लगा है वह।

'माँ! माँ!' इद्धा के कपी में पता नहीं कैसे गया है यह शब्द—शत सहस्र रूप से जैसे खबके हरव में यह पहुँचा है। 'माँ!' यह विद्वल हो की है। उसका रोम-रोम पुलकित हो गया है। 'माँ!' वह इस सौन्दर्ययन के मुख से खपने किसे 'माँ' सुन रही है। में फिर तो तब आऊँगी जब मेरे जीवन में यह फिर आयेगा !' पता नहीं बुदियाँक्या वड़बड़ा रही है। कन्हाई तो आंतुर है, उसे ये सुन्दर फेल चाहिये। लिकिन तुस मेरी गोद में आकर एक बार सके माँ कह दो......!

'तब तू मुक्ते सब फल दे देगी न ?' बीच में ही श्याम ने उत्सकतापूर्वक पूछा। 'सब-के-

सब फल ?'

'हाँ ! बुद्धिया की इस 'हाँ ' के पूरा होते-न-होते तो नीलसुन्दर उसके आक में का बैठा कौर अपनी काली बुंबराली अनकों से थिरा चन्द्रमुल उसके मुख की और उठाकर कह रहा है— 'माँ! माँ, त् अब भटपट मुक्ते फल दे दे !' लो, वह तो फिर गोद में से सम्मुल खड़ा हो गया अञ्जलि बनाकर। बुद्धिया ने एक-एकं करके सब फल मर दिये—सब भर दिये उसी नन्ही आञ्चलि में और सब आ गये। सब आ तो गये, पर यदि वे गिर जायँ तो ? करूँ ने अञ्जलि बच में लगा ली है। वही सावधानी से वह जा रहा है।

बृद्धा देखती रही—देखती रही और तब भी देखती रही नन्दभवन के उसी द्वार की और जब उसके नेत्रों का बहु एतमच भीतर जा चुका था। कब वह उठी, उसे पता नहीं और कैसे उसके दोकरी उठाधी, यह भी वह तहीं जातती। उसके पत इसर-उथर हमामग वह रहे हैं। असके नेत्रों से खुख चल रहे हैं और उसके। रोम-रोम पुलकित है। टोकरी—बहुत भारी है यह टोकरी, इतनी भारी टोकरी कैसे ले जाय वह ! इतनी भारी टोकरी ? उसे कीन बताबे कि तेरी टोकरी में रत्न भरे हैं, उसके मुलय के सन्युख किसी सन्नाट का सिंहासन भी तुन्छ है ! तेकिन इद्धा के हृदय में जो महाव्योगि- भय बहु यशीदा का नीलरल आ गया है—मता, उसे पाकर इन पथरों का भार कीन होये। सम्मुख वे नीली-नीली श्रीयपुताजों की लहरियों हैं और यह नीववर्ष युद्धा को श्रव तो आकर्षित करेगा ही। सिंह से टोकरी उठाकर कम्म से फॅक दिया उसने और एकटक देखती रहीं जलराशि को। चक्कवता, लहरियों उठीं, एक लहर ने उसके चरणों का स्था के रहती।

'मैया ! मैया री ! देख, मैं कितने फल लाया हूँ !' कन्हाई ने दूर से ही पुकारा । उसका झुख नीचे फुका है, अख़िल वच से लगी है । फलों को सन्हालने में भालपर नन्हें सीकर चमकने लगे हैं ।

'अरे, इत्ने फल तू कहाँ से ले आया ?' मैयाने अपने लाल का श्रम देख लिया। हँसते

हुए उठकर अञ्चल फैलाकर फल ले लिये उसने।

'फलवाली ने दिये हैं!' कन्हैया तो इस प्रकार पीछे देख रहा है, जैसे फलवाली उसके साथ ही आयी हैं! 'तू सुके खिला तो! दाऊ को भी खिला, भद्र को भी।' एक भीर से वह सभी सलाओं को, बाबा को, भैया को, सबको खिलाना चाहता है अपने फला। ये फल उसके हैं, वह के आया है और सब खाकर देखें तो सही कि उसके फल कितने मीटे, कितने अच्छे हैं। अब भैया को तो यह कार्य ही पहले करना है। कन्हाई की धुन पूरी न हो तो वह क्या दूसरा काम करने देगा।

वे थोड़े-से फल ! ये तो समाप्त ही नहीं होते ! मैया को आश्वर्य हो रहा है। कर्ूं ने हठ करके सबको दिलाया है। जबराज तक इसके स्वाद की प्रशंसा करते हैं। गोपियाँ बार-बार इन्हीं को आकर माँगती हैं और सबको आप्रहपूर्वक देने पर भी ये समाप्त नहीं होते। मैया ने स्वयं भी तो देख लिया है साकर स्वयं भी तो देख लिया है साकर सब ठीक ही तो कहते हैं कि इतने सुख्वादु कल भी होते हैं— यह कहोंने सोचा ही नहीं।

'श्वत्रय इस इद्धा के नेश में कोई देवी पधारी थीं। इन दयामयी ने कृष्णुचन्द्र को अपना यह अनुत्रप्रसार दिया फतों के रूप में !' श्रीम्रवराक, मेया, गोप, गोपियाँ, सबके लिये वही समा-धान है। इतने सुखादु फल और त्याव करने पर भी वटते नहीं थे—इनके सम्बन्ध में और रूपा सोंचे कोई। कमहाई बढ़ा मधुन्ल है—उसके फल खहुत अच्छे हैं। बंद खुल खुन्दर फल के आया है!

# वित्र का सौभाग्य

''भ्रान्दोलिताप्रभुजमाकुलनेत्रलीलमार्द्रीस्मतं च वदनाम्बुजचन्द्रविम्बस् । शिक्षानभूषणशतं शिक्षिण्च्यमीलि शीतं विलोचनरसायनमभ्युपैति ॥''

—श्रीकी**लाश्**क

'यह बही गोकुल है!' सहजरीति से स्तेहबरा करव जजपित की आशीर्वाद देने आश्रम से चल पढ़े ये आज और गोकुल की सीमा में प्रवेश करते ही वे आहचर्यमान हो गये। इतना ऐवर्ड ऐसी अभूतपूर्व सुपमा, इतनी दिल्यता ! पता-पता, हुएए-हुए खलीकिक विमा से भूम रहा है यहाँ। बाह्यए का सुनिर्मल चित्र वाह्य सुपमा से सुभ देश है वहाँ। बाह्यए का सुनिर्मल चित्र वाह्य सुपमा से सुभ देश के स्थान पर उससे डहीपन प्राप्त करके अपने आपान्य औतारावण के समरण में और एकाम हो गया! वहीं परम ऐरवर्य तो अपर-अपर

में प्रतिफलित है।

'गोकुन के गृहों में बालक आ गये हैं!' ये त्रिभुवनसुन्दर बालक—वित्र आज जहाँ दृष्टि डालते हैं, उन्हें विना प्रयास के ही सर्वत्र अपने आराध्य दीखते हैं। भाव-विभोर वे पहुँचे हैं नन्द्रहार पर और जनराज के पुत्र—"अच्छा, उनके परम स्नेहभाजन वजराज को इन पाँच वर्षों के सम्बन्ध में कुमार प्राप्त हुआ!' समाचार ने ही आनन्दस्तात कर दिया था और जब इम नील-सुन्दर ने मेवा का आदेश पाकर दाऊ के साथ उनके चरणों पर मस्तक रक्खा—बाह्यण के नेत्र वर्षों कर रहे हैं। पलकें स्थिर हो गयी हैं और शर्रार कांग्रने लगा है।

वालकों ने प्रणाम किया और सच एक ओर दौड़ गये। उन्हें अपने खेल कूद से अवकाश कहाँ। विप्र के नेत्र देर तक उधर ही लगे रहे, देखता रहा वह उधर और जब उसने अपने को सम्हाला—अजराज कब से आसन स्वीकार करने का अनुरोध नेत्रों में लिये, हाथ जोड़े, मस्तक कुकाये सम्मुख खड़े हैं और श्रीनन्द्ररानी रत्नथाल में सुगन्धित उप्णोदक भरकर पादमज्ञालन की प्रतीचा कर रही हैं। पूरे नन्दभवन को ब्राह्मण के चरणीदक से सिश्चित करके पवित्र कर देना है उन्हें।

केंप्य परम विरक्त जावाण हैं। वे किसी भी प्रकार भवन में चलना स्वीकार नहीं करेंगे, यह पहले से बात है। गीष्ठ में हो उनके सत्कार की व्यवस्था हो गयी है। वे ऋपने हाथ से ही भोजन बनाकर खपने खाराध्य को भोग लगाते हैं। ज्ञजेंद्वरी उनकी सेवा का सौभाय कहीं छोड़ सकती हैं। कहीं खाराध्य, जावाय खोर गौंखों की सेवा एवं पूजा का भार भी सेवकों पर छोड़ा जाता है। उन कीन्दरानी ने स्वयं स्वयं-कलशी भरी यमुनावट जाकर और स्वयं गोष्ठ का एक भाग स्वच्छ करी करेसे गोमय से लीप दिया। धान्यपूर्ण, कुडूम, हरिद्रा से मण्डल बना विये वहाँ खोर भोजन बनाने की सम्पूर्ण सामग्री प्रस्तुत कर दी। जावायेद जबतक तनिक विज्ञाम कर, समस्त प्रसुति हो खुकी और वे तो सदा से जानते हैं कि ज्ञजराज उन्हें बिना भोजन कराये खाने नहीं हेंगे।

ब्राह्मता भोजन बना रहे हैं। वहाँ किसी को जाना नहीं चाहिये। किसी की टांष्ट नहीं पढ़नी चाहिये उनके भोजन पर। बाबा ने, सैया ने पूछ कर, आमह करके समस्त वस्तुए पयीप्त मात्रा में रख दी हैं और अब गोष्ठ में जब तक वे पूज्य अतिथि भोजन न कर लें, किसी को प्रवेश नहीं करना चाहिये; किंतु उसी क्षोर उनके अवस्य उन्मुख हैं। बाहर वे प्रतीचा ही कर रहे हैं— कहीं कोई आवस्यकता हो, कोई बात कही जाय और क्षतिथि के भोजन कर होने पर नाक्षस्य का परमपावन प्रसाद भी तो होना है। भोजन तो अवस्य प्रस्तुत हो गया। विप्रदेव ने राङ्क्षध्वनि की है, अवस्य वे अपने बाराध्य को भोग लगा रहे हैं।

नारायण ! नारायण ! 'क्रजराज, तनिक देखो तो ! क्यों बुला रहे हैं ये विप्रदेव ? इतनी शीव्रता से कैसे मोजन कर लिया होगा उन्होंने ?' वाबा और मैया ने साथ ही प्रवेश किया गोष्ठ में ।

'अरे, यह क्या हुआ ? तू यहाँ कैसे आ गया !' दोनों चौंक पड़े। यह श्रीकृष्ण्वनद्र नाझण् के सम्युख भोजन के पात्र की दूसरी ओर जमकर वैठा है। यह तो ऐसा पालयी लगाकर बैठा है, जैसे इसी के लिये यह याल रक्सा गया हो। कितनी रीमिता से भोजन करने में जुटा है। अघरों से चित्रक क अन्त लगा लिया है, उदर पर गिरा लिया है और कुछ भूमि पर भी विसेर दिया है। यह तो इस प्रकार मैया की और मुख करके देल रहा है, जैसे कहता हो— मैं भोजन कर रहा हूँ ! तू जुप-चाप खड़ी रह, मुक्ते भरपेट खा लेने हे! वहा स्वादिष्ट भोजन है!

'वालक है यह, समा करें ?' मैया ने पहिले बाइएए के सन्मुख सस्तक रक्खा भूमि पर। बाइएए कहाँ रह हैं। एक ख्रोर सन्धुर खुला रक्खा है, वस्त्र के उत्तर मगवान शालमाम विराज रहे हैं और बाइएए खासन पर ही बंठे हैं अत तक। उन्होंने राङ्गध्यित करके भगवान को भोग लगाया तुलसीरल डालकर खार नेत्र बंद किये प्यान करने के लिये। नेत्र खोत कर देखते हैं तो यह नन्द-नन्दन सम्मुख बेठा भोग लगा रहा है। बड़ी मुन्दर छटा है! भला यहाँ क्या रोच खा सकता है! कावकी तो अपराध करने पर भी कभी किसी पर रोग नहीं खाया। यह नारायए का भोग लगा गया होता—यहा खानन्द सिलता उन्हें यह माँको देखकर। 'खाराध्य को भोग नहीं लग सका ?' एक सुद्दा रेखा सी अवश्य है मन में।

भैया मारेगी नो नहीं ?' कर्नुं नो वह भागा ! वह उछलता-कृतना भाग गया गोष्ठ से बाहर । अब भला, उसे कहीं पकड़ा जा सकता है। जूठे सुख. शरीर में अन्न लगाये हँसता हुआ भाग गया है वह और उसे इस प्रकार भागते देख कर तो विश्व को भी हँसी आ गयी है। उनके अधरों

पर भी स्मिन खेल गया है।

भें तत्काल स्थान स्वच्छ करके सब सामग्री प्रस्तुत कर देती हैं! भैया के नेत्र भर छाये हैं। विषको पुनः भोजन बनाने का श्रम करना होगा—पर दूसरा उपाय भी क्या। ब्राह्मण क्या भूखा रहेगा। ब्राह्मण केसे ख्रायीकार करदे इस श्रमुतोध को। उसकी अस्वीकृतिका स्पष्ट अर्थ होगा कि बहु असन्तुष्ट हो गया है। किता हुन्स होगा ब्रजेश को। अन्ततः नन्दनन्दन बालक हो तो है। भोजन बनाया ही जाय, यह आवस्यक ख्रपने लिये भले न हो, आवस्यक हो गया है। इसके बिना अजराती का हृद्य बहुत ज्या पायेगा।

'नारायण ! जगदाधार ! प्रभो !' ब्राह्मण ने भोजन बनाया पुनः। उसे पूरे ज्याञ्चन बनाने पढ़े हैं श्रीब्रजराती के अनुरोधवश और अब वह अपने आराष्य का सन्पुट रखकर तुलसीदल पात्र में डालकर भोग लगाने के लिये नेत्र बंद करके सन-ही सन श्रीनारायण से प्रार्थना कर रहा है। बाहर क्रजराज सप्तनीक सावधान हैं।

'नारायण ! विश्वम्भर !' ब्राह्मण ने ताली बजायी और नेत्र खोले आचमन देने के लिये।

चौंक गया वह 'श्रारे, तू फिर आ गया ?'

'कौन ? कौन चा गया ?' आकुलता से पृक्षा मैया ने और अब क्या उत्तर की आवर्यकता है ? यह क्या नीलमिण सम्मुख भागा जा रहा है । यह क्या मुख में, हाथ में, वचपर अन्न गिराये-लगाये किलकता जा रहा है ! कहाँ से आया यह ?' किस ओर से आया ?

'तू फिर आया और''!' भैया कदाचित् रुष्ट हो गयी है। वह पकड़ने दौड़ना चाहती

है, कन्हाई भयभीत भागा जा रहा है।

'यह बालक है! जनस्वरी, इसके लिये बपलता स्वाभाविक है। जाप रुटन हों इस पर।' वित्र करव क्या भोजन के जासन से इसके पीछे ही द्वार तक दौड़ जाये हैं! 'कोई इसे पकड़ न से ! जबराज डोर्ट नहीं!' कोन कह सकता है कि यही जाराइड़ा उन्हें सीच नहीं लायी है। इस बाद कन्हें या उनके नेत्र कोलते ही इसकर भाग सब्हा हुआ और वे उसके साथ कैसे दौड़ जाये, यह वे भी नहीं लानते।

'बहुत चक्कल है! बड़ा झपराध किया है इसने !' मैया ने ब्राझस के सन्मुख भूमिपर मस्तक रख दिया है। उसके नेत्र कर रहे हैं। करठ भर गया है। बाबा हाथ जोड़े मस्तक कुकाये

अपराधी की माँति खड़े हैं।

'क्ले का कोई अपराध नहीं! आप खेर न करें!' विप्रदेव की वासी निर्मल है। रोक-हीन है। 'अगवान नारायण की इच्छा नहीं है कि अरख्यवासी बाह्यण इन भोगों का सेवन करें। क्लोंने कदाबिन यही चाहा है। मेरे लिये नो योड़ा-मा ह्य ही पर्याप है और इससे आपके आतिध्य-घर्मका निवाह भी हो जायगा!'

मैंवा कैसे कहे ब्राह्मण को पुतः भोजन बनाने के लिये ! इतना श्रम, इतना विलम्ब—कुरयुः चन्द्र को पता नहीं क्या हो गया जान गृह पर ब्राह्मण विना भोजन के रहेगा ! भोजन का बनाने का अस करके भी वह ज्ञान न पा सकेगा ! वस, नृतिः फुल—केसे सन्तोप हो ! इससे ! संया के नेव्र

मार रहे हैं। वह शब्द नहीं पाती अनरोध करने के लिये।

भार रहे। चेद राभ्य महा साथा अध्याप्त करने का लाय। अभेरवरी, अजराज, इतना कष्ट क्यों ? इतने दृशी क्यों हो रहे हैं आप लोग ? सुक्रे सिक सी लेद नहीं हैं। आसण दया जी मृति होने हैं। स्वा आदाण किसी को शोकातुर देखें और हिंदन न हों ! करव का हदय सर आया है यह साद देखकर अजयित का। 'मैं क्या करूँ, जिससे आप ससन्त हों ?' वे सचसन्त हुत्य से पूछ रहे हैं।

'यदि प्रसु पुना प्रसाद बनाना स्वीकार कर लें '' व्रजेश्वरी ने तनिक सुख उठाया । 'यद्यपि आवस्यकता नहीं है, पर आपकी प्रगतना के लिये बनाऊँगा में !' करब ने मानो मेंया को कोई सुदुलेंन वरदान दिया हैं । उसने तो नेत्र पोंछ लिये और इस शीव्रता से स्थान की

स्वच्छता में लग गयी है, जैसे स्फूर्ति साकार हो गयी है उसके रूप में।

××××

'रवाम कही फिर न का जाये! काराहा तो है हो। भगवान का भोग जगाते समय बाह्म ए की राह्म व्यनि होगी और वह यदि पुन: का गया किसी कोर से ? उसे तो यह कीड़ा जगाती है। ''' इस बार गोरू के कथिकारा द्वार कंद कर दिये गये हैं। एक कोर वावा नवयं सहे हैं और दूसरी और भेवा की टिष्ट जगी है। साता रोहिसी इम प्रयत्म में हैं भवन में कि सभी बालक भवन-भाइन्स में हैं कि नक सम्मुख को बतते रहें। उन्होंने कुम्स्यव्य हो समकाया है कि आह्म साथा जाने को वहाँ नहीं जाना चाहिये। करूँ बड़ा नटस्तर है। वह हंसना है माता की बात सुनकर। माता की कस्पर टिप्ट स्वनी है।

बह पूँजा राक्कनातः ! माहाणा देश भोजन बना चुके, वे अपने आराध्य को भोग लगा रहे हैं। माता रोहिणों ने राक्कि मझल-ब्लिनि सुनकर श्रद्वा से मस्तक कुकाया भगवाय, नारायणा के जिये और सिर उठाते हो चौंक गरी—'श्याम ! कुरुण ! चर कहाँ गया ?' वह तो भाग गया दार से बाहर और माता का अब यह दौड़ना क्या अर्थ रसता है। वे उस चक्कत को कहाँ पकड़ सकती हैं।

'रवाम । कृष्ण ।' माता रोहिशी पुकारती आ रही हैं। मेबा और बाबा सावधान हैं क्से पकड़ होने के कियो । यह आ रहा है दौड़ता नटकट ! वे अवकं भालपर हिल रही हैं, न्यूर बज रहे हैं किहियों के साव भीत क्या गया वाबा के समग्रव । बाबा तो अपने दौड़ते आते पुत्र की रोोमा एकटक देखते में भूत ही गये कि वे इसे पकड़ने को खड़े हैं और जब समग्रव आवर इध्ययनन क्यर मुख डठाकर तनिक मुक्करा देता है—किसे अपने रादिर का समरण रह सकता है।

वाना देसते रहे, देखते रहे और तब भी घृमकर देखते ही रहे जब फन्हाई उनके समीप से

गोष्ठमें भीतर भागता चला गया। वे उसे देखते रहे और कुछ स्म देखते रहे उसी दिशा में; तब कहीं उन्होंने सुना पुकारती हुई माता रोहिएंगि की वाणीको और देखा मैयाको। शीवता से भीतर दौड़े वे।

ब्राह्मण ने नेज स्रोल दिये हैं। यह चपल नीलसुन्दर क्सके सम्युख फिर मा बैठा है स्रोत भोग लगा रहा है। इसबार भागने का कोई भाव नहीं दिखाया इसने। केबल तनिक-सा सुख उठाकर ब्राह्मण की स्रोत देखकर सुस्करा पढ़ा, जैसे कहना हो—'बढ़े अच्छे हो तुम! बढ़ा स्वादिष्ट भोजन बनाना स्वाता है सुन्हें। खुब सुन्दर बना है ज्यव्जन।' पता नहीं क्या-क्या है उसके नेजों में।

मेया पुकारती आ रही है। रूट है वह। मोहन ने बैठ-बैठे ही तनिक मुख पुमाया पीछे को। दोनों हाथ उसने थाल में डाल रक्खे हैं। दोनों कर अन्न में सने हैं। वह गदन पुमा कर मैया से बोला—'त् मुक्ते ही डॉटर्ता है, इस मना क्यों नहीं करती? भोजन बनाकर, सृक्ष बजाकर नेत्र बंद करके यह बार-बार मुक्ति भोजन करने को कहता है! मुक्ते बुलाता है! मैं क्या बिना बुलाये आता हुँ? यह बुलाता है तो क्या न आऊं?

'यह तुक्रे बुलाता है ?' मैया ने डांटना चाहा, पर वह ज्यों-की-त्यों स्तन्भित रह गयी । 'इन विप्रदेव को क्या हो गया ? ये तो सहसा उठकर नाचने लगे ! नेत्रों से अजस्य खुशुधारा, रोम-रोम

मस्तक उठाये सीधे और डगमग पट्टों से यह उद्दाम नृत्य-क्या हो गया इनको ?

'यह सुने बुलाता है! नेत्र बंद करके यह बार-बार सुन से भोजन करने को कहता है! स्यामसुन्दर कह क्या रहा है? ब्राइएए करन चौंके। एक बार उन्होंने अपने सम्मुख बाल में भोग लगाते गोपाल को देखा—जैसे नेत्रों के सम्मुख पड़ा कोई आवर्ष लिसक गया हो। शत-सहस्व-चन्द्रोक्कल यह आलोक-राशि, यह रूप, माधुर्य, ऐश्वर्य की धनीभूत मूर्ति—नारायण, आदि-पुक्र, आराध्य—"" पता नहीं क्या क्या देखा महाभाग ब्राइए ने और तब उन्हें क्या अपनी सध-बंध रह गयी?

'दयामय, करुणासिन्यु, इस अवीध की चमा करें! सुन्ने कहाँ पता था कि इस अध्या । की प्रार्थना श्रीचरणों में स्वीकृत होती है! मैंने तो वाधा ही दी आपके भोग लगाने में! मेरा अहङ्कार—मेरा पवित्रना और अञ्चल्य का यह अहङ्कार,पर आपकी करुणा ने सुन्ने धन्य कर दिया!

में कृतार्थ हुआ !' पता नहीं कराव गद्गद स्वर में क्या-क्या कह रहे हैं।

नारायण ने वालक का अपराध त्तमा कर दिया और अवश्य अपने परम भक्त का बिश्वेब पर प्रसन्त होकर अपना कोई ऐश्वर्य इनके सम्युख प्रकट किया है! ये इसीसे भाव विभोर हो रहे हैं। दन्य हैं ये ब्राइण ! बावा, मेया, भावा रोहिणी भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। सबने हाथ जोड़कर मस्तक कुकाया है प्रणाम करने के लिये और कन्हाई तो ब्राइण के सम्युख से उठ आया है। अपने जुटे हाथ से ही वह मेया का वस्त्र पकड़ कर उसके समीप सटकर खड़ा है और बड़े आरस्वे से से खा हह है की र बड़े आरस्वे से से खा हह कि का स्वाह के सम्युख से उठ आया है।

'खरे!' बाबा और मैया चौंकें, इससे पूर्व तो कथव बाल के समीप बैठ गये। उन्होंने वह बाल का प्रसाद खाना, सिरपर रखना और प्रारोर में मलना प्रारम्भ किया। 'कहीं ये सम्मान्य खालिय उन्मत्त तो नहीं हो गये?' लेकिन इस समय ब्राह्मण के शरीर से जो कान्ति छिटक रही है, वक्क जो दिल्यमाव हैं—इस समय उनसे लेला नहीं जा सकता। वे कुछ सुन-समम सकें, इस स्मिति में नहीं और वे तो उठकर पुनः नृत्य करने लगे। बार-बार उठते हैं, दशहबन् भूमि में प्रियापात करते हैं और तृत्य करने-करते हों वे तो चल भी पड़े। वे जा रहे हैं—चले जा रहे हैं, कदाचिन, उन्हें ही पता नहीं कि वे जा रहे हैं। उनके हृत्य में, मन में, नेत्रों में जो मूर्ति खाज था। बसी है— बहर फल हार खाने पर फिर जाना कहाँ जानती है।

मैया ने मूचि पर मस्तक रक्ता विश्व को प्रणाम करते हुए। आभी वसे इस कन्हाई का मुख-हाय घोता है। अन्न सूख रहा है! सूखने पर इसे कष्ट होगा और इसने तो वस्त्र से उदर तक उसे गिरा रक्ता है।

#### व्रजजनानन्द

"बहुलिचिकुरभारे वद्धपिष्द्धावतंसं चयलच्यलनेत्रं चारुविम्बाधरोष्टम् । मधुरमृदुलहासं मन्दरोदारलीलं मृगयति नयनं मे मुग्यनेशं मुरारे ॥"

'— श्रीलीलासुक

श्यामसुन्दर, नन्दनन्दम, कन्हाई, कुष्णचन्द्र, नोलमणि, कन्त्र—कौन ई जो इस चपल सजनवयुवराज को युकारकर अपने नेजों को, दाखी को और इसके सुधास्तिग्य बचनों से श्रवणों को इतार्थ नहीं करना चाहता। गोपियाँ, गोप, द्विजदुन्द—सभो तो इसे युकारते हैं। कन्हाई कितना सरल, कितना भोजा है! यह जो युकारता है, उसी के पास दौढ़ जाता है। जो कुछ करने को कहता है, उसी का कार्य करने लगा जाता है।

'कृष्ण, तनिक वह आसन तो दे जा !' और सुकुमार स्थामसुन्दर अपने कोमल करों से स्तापीठ उठाकर देने जा रहा है अपने उपनन्द वाबा को। पीठ बहुत भारी है, बहुत भारी ! हाओं से उठाकर नहीं ले जा सकता तो लो, मस्तक पर रख लिया इसने। कुटिल स्तिप्ध चिकुर-जाल पर रोनों हाओं से पकड़कर रत्नपीठ रक्षेत्र वह देने जा रहा है। यह उपनन्दती के आराध्य का पूजन-पीठ और रयाम इसे देने जा रहा है! उपनन्दती ने उठकर लेता चाहा—कितना अम पहा है कहाई हो हो है। इसे इस क्रमलमुखपर अकियाम आ गर्या और स्वेदकरण सलमला उठे हैं भालपर। यह तो पीठ देना नहीं है। हठ है इसकी—में रक्ष्या वहां !'

करूँ, महर्षि की पाटुकाएँ तो ले खा ! वाबा खब्यी से चाहते हैं कि उनका यह लाल महर्षि शाष्टिदय की सब प्रकार के सिवा का सीभाग्य प्राप्त करने लागे खोर श्याम नो स्वयं उत्सुक रहता है कि उसे किसी भी बात्राय की सेवा प्राप्त हो। वह खब्ते नल्हे हाथों महर्षि के तथा हुसरे विशे का पाट-मजालन करना है और कितना प्रमुदित होता है इस कार्य में ! किसी सम्मान्य खतिय के सक्तार की वात मुनते ही सेल खंड़कर होंड़ खाता है। सना से इसका खाप्तह है कि चरण तो स्वयं धोषेगा। वाबा जलभारा गिराकर सहायता करते हैं और इस कार्य में कन्हाई कहाँ किसी का विशेष मुनता है। महर्षि शाष्टिक्त, दूसरे सभी मुतिताल एवं विश्व कुन संकोच करते हैं है सब चाहते हैं कि नन्दनन्दन केतल उन्हें चन्दन्द ताकाकर और माल्य पहिनाकर ही सन्तुष्ट हो जाथ; किन्न यह श्रंक्तण विशेष मुनते केता करते चन्दा करा है। खाज वाबा ने महर्षि की पाटुका लाने के कहा और वह गुंडा। अब महर्षि मना करते हैं—कीन सुनने बैठा है। कनूँ तो वह गया—बह पहुँचा पाइका उठाने

'नारायण ! श्रीहरि ! महार्ष के नेत्र भर जाये हैं। अशुधारा चलाने लगी है। रोमरोम पुलिकत हो गया है। हदय कहता है—'पादुका छोड़कर हार पर बैठे तो क्या हुआ अन्तरपुर में आते समय तो उसे तेले आता था। यह तो न होता! ! श्यासमुस्टर एक-एक कर से महार्षि की पादुका पकड़े, उन्हें अपने मस्तक पर रखकर लिये जा रहा है — कितना आनन्दम्मन, कितना प्रफुल्लित है यह ! 'अरे, वे महार्ष क्या कर रहे हैं ? वे किसे प्रणिवत कर रहे हैं ? वे तो 'नामेजद्वयवदेवाय !' कहकर माबोन्यन हो गयो हैं। महार्थ अंतारायण के परममक हैं। चाहे जब इनका इस प्रकार भावमन होना कोई आरव्य की बात नहीं है। वे तो सचरायन से अपने आराध्य का दश्रीन करने वाले ठहरे।" किसी को किसी प्रकार का विचार करने का कोई कारण ही नहीं हैं।

'खाल, तू बहुत सुन्दर नाच है। तिनक नाच तो सही। अच्छा, तू नाच दिखा दे त सम्बन्ध तूँगी हुने !' गोपियाँ कभी नवनीत के नन्हे लएड, कभी दिख खोर कभी छाड़ का ही लालच देकर इस स्थामसुन्दर को नचा लेती हैं। कन्दाई फितना सीया है, छच्या का नवनीत, किया का तहीं, अच्छा की छाड़—चौर वह समम लेता है कि अवस्थ इन विशेष गौओं के नवनीतादि में कोई विशेषता होगी। इसे चाहे जो अुला लेता है और यह भूल भी जाता है मजे में। कदाचित इसे भी इस प्रकार नाचने में आनन्द आता है। गोपियाँ ताली या जुटकी ही बजाती हैं—'ता येई, ता येई थेई!' और नन्दे कोमल कर इधर-उधर फंकरा, हिलावा जब मोहन सुत्य करने लगता है, जब एसके भालपर अलकें चळ्ळा होने का नाती हैं, नेत्र चपल होते हैं, किहिस्पी और कक्क्य के साथ नुपुरों की कनकुन गूँजने लगती हैं—कीन लालायित नहीं होगा इस अवन-मोहन छटा की एक मलक देख लेने के लिये, किसके नेत्र इसे देखते हुए रा हो सकते हैं।

'ला, नवनीत दे!' स्ट्रन्य समाप्त करके लाल की कोमल हमेली फैल जाती है. रयाम ऋगड़ने लगता है। ये गोपियाँ वड़ी चतुर हैं. ये इतनी देर तो नवा चुकी और दे रही हैं वो अँगुलियों से उठाकर तिनकसा नवनीत। कोई हमेली—मोहन की इस खोटी हमेली को दसे से मर दे तो वह मन्तुष्ट हो जायगा और कोई एक श्रञ्जलि हाज से भर दे तो पूछना ही क्या; लेकिन गोपियाँ तो दही को भी बुँद रखना चाहती हैं और हाज्ज भी इतनी गिराती हैं हाथ पर कि उससे आचमन कर

लिया जाय। अब कन्हाई इनसे मगड़े नहीं तो क्या हो।

ंत् तिनक सा तो नाषा! चौर नाष तो चौर मिल! गोपियों को भी इस मोहन को विदाने में स्थानन्द आता है! यह जब उलमता है उत्तरे, कर होकर उनके बक्त या हाथ सीवता है नितना सपुर, कितना मोहक है इसका यह सीमता भी और इसे मना लेना तो भी स्था सित है । सिवा बात तो यह है कि इसे रुष्ट होना आता हो नहीं। दिध की दो बूँदें, मक्खन का तिनक बढ़ा खपड, छाछ का केवल एक जुल्लू अधिक देकर भी नहीं, फिर नृत्य करे तो देने को कह कर ही इसे मना लिया जा सकता है। अधिक नवनीन—अधिक दिध मिलते पर यह पञ्चल उसे खाता, सुस भर कर भाग जायगा। यह नेत्रों के समुख रहे, कुछ इत्त तो रहे! अन्यया नवनीत, दही, खाछ का मृत्य कर या है। सवका हृदय चाहता है, उत्किएत रहता है कि नन्दानन्त उसके यहाँ आये और उसका नवनीत सफत हो। लेकिन कन्दाई के सीमने की छटा, इसके उलमने का आनन्द क्या छोड़ा जा सकता है ? इनी बहांने तो इसे कुछ तुर्णों तक अपने समुख रक्षा जा सकता है। नहीं तो यह चएल—यह तो हेधर से आया कृदता और उधर भाग गया। इसे एक स्थान पर कहाँ रहना है। ठीक भी तो है, सक्के नेत्र सफल भी तो होने चाहिये।

Υ Χ Χ Υ

श्याम कभी बाबा की पूजा के लिये तुलसी-दल ले जाता है और कभी मैया की वेणी में लगाने को पुष्प। इससे क्या मतलब कि बाबा की पूजा का या मैया के वेणी-मत्थन का समय है या नहीं। कन्हाई के जब मनमें खाये, जब इसे स्मरण हो, तभी यह तुलसी या पुष्प लेने लगेगा और दौड़कर पहुँचा आयेगा। यह कोई वन्तु दे रहा हो तो उसे लेने क्या समय देखा जा सकता है ? अपने मन से पता नहीं किसके किसके क्या-क्या काम करने यह पहुँच जाता है।

'ताऊ, तुम्हारा वस्त्र ला दूँ ? तुम स्नान करोगे न ?' उपनन्दजी ने कभी स्नान के लिये

इससे बस्न मँगा लिया था श्रीर श्रव यह चाहे जब उन्हें देखते ही वस्न लाने दौड़ जायगा।

'बाबा, तुम लकुट तो लाये नहीं! मैं ला दूँ तुम्हारा लकुट ?' नन्दनजी को लकुट की बाबरयकता हो या न हो, रयाम तो लकुट लाने जायगा ही और भला, इससे कहीं वह लकुट उठने का है। बाब तो इसके पीछे जाकर प्रोत्साहित करना है। कितना स्नेहमय है यह अभी से!

कन्हाई को पता नहीं किस-किसके कार्य करने रहते हैं । किसी को जल देना है, [किसी को दोहनी और किसी को रब्जु ! किसी का संदेश कह खाना है, किसी को बुलाया है किसी दूसरे ने भौर किसी को तो हाथ पकड़कर उठा ही से जाना है इसे; क्योंकि इसे तो से आने का आदेश सिका है। कुम्याचन्द्र सबके कार्य कर देता है। गोपों के कार्य तो यह प्रायः कर देता है भौर किसी विम, बुद्ध या बुद्धा का चादेश तो टालना सीखा ही नहीं इसने । विना बुलाये. विना कहे यह विमी कीर बढ़ों के कार्य करने पहेंच जाता है।

गोपियाँ चिदाती हैं, वही चतुर हैं सब-अपने काम करा लेंगी और मक्खन देना होगा तो तमिक-सा उठावेंगी। कन्हेंया भी उन्हें क्या कम चिढाता है। काम तो वह उनके भी कर देता है: पर भँगूठा दिसाकर, सिर हिलाकर, घाँसें नचाकर भली प्रकार मतहार करा लेने के पीछे ही करता है। गोपिया भी हमती हैं. खिलखिलाती हैं. आँखें कही करके धमकाती हैं और अनुनय करती हैं।

भोहम, मेरे हाथ दही के हो रहे हैं! त मेरे सिरसे खिसका वस्त्र तो ठीक कर दे !' कन्हाई करेगा. ताली बजाकर हँसेगा और अँगुठा दिखायेगा। यह नटखट क्या भटपट क्ख ठीक करने सुना है। वस ठीक करने लगेगा तो इतना आगे सरका देगा कि परा मुख ढँक जाय और फिर ताली बजाकर किलकेगा। पाँछे वस्त्र हटाने को कहने पर पीठ पर ही गिरा देगा। 'तू अपने लड़के को जुला के ! कहीं तक कहे तो ठीक: पर कभी-कभी तो पता नहीं किस-किस को बलाने को कहेगा और इसका क्या ठिकाना कि जाकर बद्धा सास या किसी पुरुष को ही कहने लगे कि वह वस ठीक करने की बुलावी है। किस्त गोपियों को इसी से ये कार्य लेने हैं। इसी की मनहार करनी है। इसी से कगडना है।

'कन्हाई. मैं गोबर उठा रही हैं! त मेरी यह उलकी माला तो ठीक कर दे!' यह मानी बात है कि कल्डेया माला को और उलकायेगा ही: पर किसी को इसी से माला सलकवानी हो तो ? किसी का बलका भाग गया है. उसे भगा लाना है: फिसी के बलडे को खोल देना है दध दहने के लिये। किसी के पुष्पाभरण को पुष्प तोड़ देने हैं और किसी के आभरण ठीक स्थान पर ज्यवस्थित कर देने हैं। गोपियों के छोटे-बड़े सैकड़ों कार्य हैं और वे कार्य प्रतीचा करते रहते हैं कि नन्दनन्दन आये। श्यामसन्दर के ही सक्तमार करों से उन्हें पूरा होना है। सोहन दिखायी पढ़ा श्रीर फिर क्या कार्यों का अभाव रहता है ? पता नहीं कैसे यह कन्हेंया सबके आदेशों का पालन करता है. सबसे उलसता रहता है और फिर भी सबको संतुष्ट कर देता है। सबको अपने दैनिक कार्यों में बरावर इस नील-सन्दर को सहायता चाहिये। यह न आये तो गो दोहनपर बैठे गोप को दोहनी कौन दे ? दिध मथती गोषी की वेशी से गिरे पूष्प कीन सजावे और कीन किसी को बुलाने जाय ? पता नहीं कितने कार्य हैं. कोई-न-कोई कार्य अटका ही रहता है; किन्तु यह कन्हाई-किसी गोप, किसी गोपी को नहीं लगता कि उसे आवश्यकता हुई और कन्हाई नहीं आ गया । सबको लगता है कि यह दिन भर जनी के जास-पास खेलता रहता है और बराबर जा जाता है उसकी सहायता करने।

'कृष्ण, तू मेरी टोकरी उठवा तो दे !' इसे गोष्ट से गोबर उठाकर फेंकना है और टोकरी डठवाने के लिये यह सकुमार कन्हेंया ही मिला है।

'क्यों उठवा दें तेरी टोकरी ? तू अपने आप उठा और फेंक ! मैं नहीं उठवाता !' कनें काँगुठे दिखाकर, मटक कर चिढ़ाने लगा है। समीप कोई दसरा है भी नहीं' देखें यह किससे टोकरी उठवाती है।

'तु जितनी टोकरी उठवायेगा, उतने माखन के लौंदे दूँगी तुमे !' इसे भी कन्हाई से ही

टोकरी उठवानी है।

'उतने मासन के लौंदे ?' श्याम सोचने लगा है। सौदा तो श्रव्छा है; लेकिन यह गोपी क्रूठ बोले तो ? पता नहीं कितनी टोकरी उठबायेगी; थोड़े-से नवनीत-खरह देकर कह दे कि परा हो गया तो ? कनूँ को अभी इतना कहाँ गिनना आना है। ये गोपियाँ बहुत चतुर हैं, ये उसे बार-बार ठग जेती हैं। ना, वह ऐसे नहीं ठगा जा सकता। 'तने कितनी टोकरिया चठवायीं, यह कैसे पता लगेगा?'

'मैं गिनती आऊँगी!' वह हँस पत्नी।

'त बढ़ी सबी जो है !'

'बाच्छा, इस भित्ति पर गोवर का एक-एक टीका मैं प्रत्येक टोकरी उठवाते समय लगावी जाऊँगी !

ाजाः : 'तू टिक्सियों को ठीक ही गिनेगी, इसका क्या ठिकाना !' कन्हाई कहाँ तक भित्ति का ध्यान उक्तिया। कडी इसने टिक्सियों कम सुगायी. किसी को मिटा दिया !

'श्रष्ट्या, में तेरे कपोलों पर टिकियाँ लगाती चलती हूँ! तूजव नवनीत खरड लेने लगेगा तो एक-एक खरड के साथ एक-एक टिकी मिटा दी जायगी!' इन नीलाक्ष्ण कपोलों पर गोवर की टिकियाँ—इस कल्पना से ही गोपिका इँस रही है।

'अच्छी बात ! तिनक सोचकर रवाम ने स्वीकार कर लिया। उसके कपोलों पर टिक्की रहे तो यह कोई भी चाल नहीं चल सकेगी। ठीक ठीक पारिश्रमिक प्राप्त होने में संदेह नहीं होगा।

कजल-रिज्जत दीर्थ सक्जन-नयन, अरुण अपर, भालपर गोरोचन की स्त्रीर के मध्य सोये अमरिरागु-सा काला बिन्तु और इंटिल िनगच अलकों से पिरा यह फनसमुख्य-कन्हाई मुख जपर करता है और गोपिका अपनी अनामिका से केपोल पर गोचर का एक बिन्तु तथा दें। करोलों पर राज्य के एक बिन्तु तथा दें। करोलों पर राज्य के स्वर्ध कर दह हो। स्वर्ध के केपोल पर पहिले बिन्तु काता है। रवाम के केपोल पर पहिले बिन्तु काता है और तब वह अपनी पतली भुजाएँ कुकाता है टोकरी उठाने के लिखे। किंगुक-अरुण कर टोकरी का स्पर्ध करते हैं। गोपिका को ही तो टोकरी उठानी है, उठाती भी वही है, इक्तपपन्त्र की भुजाएँ उसकी करि से तिनिक ही जपर तक तो पहुँच सकती हैं, किन्तु यह टोकरी उठानों के ही का कि की की किए। उत्तर कि जीन कि कि कि कि कि पान स्वर्ध केपोल पर बार-वार ते सिक्त है। वह उसके कपोल पर बार-वार ते निक्त है। स्वर्ध किरी है। रोमाखित हो गया है उसका शरीर।

गोमय बिन्दुओं से भरे कपोल और भाल—मिष्टास्तम्भ में अपना ही मुख देखकर कर्त् खूव हँसा! यह गोपी उसे-मटपट मक्सल नहीं दे देती। कहीं कोई सखा आ गया ढूँडते हुए और उसने देख लिया?—सब बहुत चिद्वायेंगे! मैया से पता नहीं क्या-क्या कह देंगे! श्वाम शीम्रता करना लाहता है और यह—गोपी तो हँसते-हँसते लोटपोट हो रही है। इसने टोकरियाँ तो इतनी उठवा ली और अब वहँस रहीं है। इन बिन्दुओं को मिटाया भी नहीं जा सकता। इसमें तो अपना ही घाटा हैं।

्तनी बड़ी तो टोकरी उठवायी और इतनी नन्ही-सी मक्खन की बूँद देगी! मैं नहीं खूँगा इतना बोड़ा मक्खन! एक टोकरी के बदले एक नवनीत खराड—लेकिन इतना छोटा नवनीत-खराड थोड़े ही सोचा था स्थाम ने । कम-से-कम उसकी हथेली तो मर जाय एक लोंदे से। अब वह समा-इने लगा है। मगड़े नहीं तो क्या करे। यह कहती है कि इंतने बड़े-बड़े लोंदे बहु एचा नहीं सकेमा। वह फेंक देगा, बंदरों को दे देगा। कुछ भी करेगा; पर यह उसका स्वत्व क्यों नहीं देती?

यह गोपी—सभी गोपियाँ ऐसी ही हैं। सभी कन्हाई से कुछ न-कुछ काम करा लेती हैं और जब नबनीत या दिध देने का समय खाता है, तब थोड़ा-सा देकर ठाना चाहती हैं। कर्यू मग-हेगा, खपना भाग लिये बिना बह मान नहीं सकता। गोपियों को भी उसे खिमाने में खानन्द खाता है। 'खपछा, कैसे नहीं देगी तू!' अब बह इसकी मटकी फोड़ देगा; देखे तो सही कि यह कैसे नहीं मानती।

### माखन-चोर

''बालाय नीलवपुषे नर्वार्काङ्कर्णीकजालाभिरामजधनाय दिगम्बराय । शाद्र् लदिञ्चनसभूषणुर्मृषताय नन्दारमजाय नवनीतमुषे नमस्ते ॥''

---श्रीलीलाशुक

'श्ररे, इसके घर में तो कोई दीखता ही नहीं है! यह गोपिका गयी कहाँ ? गोप तो गोचारए को चले गये होंगे और जान पड़ता है कि यह स्वयं जल लेने श्रीयमुनाजी गयी होगी।' कन्हैया श्राया है इसके यहाँ नवनीत खाने । हैं तो बहुन चतुर यह, बहुत नचाती है श्रीर तब तनिक-सा नव-नीत देती हैं: किन्त श्याम को भी इसके साथ मगड़ने का म्बभाव हो गया है। यह ब्राह्ममहर्त से भी पर्व उठ जाती है और एक ही धन है इसे- 'कन्टाई आता होगा, उसके लिये नवनीत चाहिये !' बस. दही मथने बैठ जायगी। नन्दनन्दन दूसरे किसी के सम्गुख नृत्य करने, नवनीत लेने, कगड़ने में संकोच करता है। कोई श्रीर दिखायी दे तो वह द्वारपर से फॉककर भाग जायगा। इसे लगता है कि गोप बड़े आलसी हैं, सब बहुत देर में गायें खोलते हैं। इतनी देर में गोदोहन हो और गायें विचारी बँधी रहें, यह तो ठीक नहीं। क्या करे, जितनी शीव्रता उसके कहने और प्रयत्न से हो सकती है, उतना करने में तो कुछ उठा नहीं रखती। उसके घरके लोग कहाँ उसकी सुनते हैं। 'कहीं श्याम आये और लौट जाय!' हृदय धड़कता ही रहता है। नेत्र द्वार की देहली पर ही लगे रहते हैं। बार-बार द्वार पर आकर भाँक जाती है। गोपों ने गोटोहन प्रारम्भ किया और उसकी दहेंडी में रई घुमी। गोपों के जाते ही वह उत्पर तरते नवनीत को देखती है और देखती है द्वार की ओर। 'कल मैंने बहुत खिमाया मोहन को, कहीं वह आज न आये!' लेकिन नहीं. मन कहता है, वह आयेगा! आयेगा ही! और वह दहेंडी सम्मुख रक्खे प्रतीचा करती रहती है। कन्हाई के आने पर ही पात्र से माखन निकालेगी। पहिले निकालने से उतना कोमल नहीं ग्हेगा। श्याम तो आयेगा ही। जहाँ वह दिस्तायी पड़ा, इसने मुख प्रमाया। ऐसी वन जायगी जैसे देखा ही न हो, नवनीत निकालने में कही देखने का अनकाश ही न हो और जब वह चपल आकर वेगी स्वीच देगा, तो डाँटेगी उसे। वह नवनीत माँगेगा और यह अस्वीकार का म्वाँग रचेगी।

'श्राज यह कहाँ गयी ? ऐसा तो कभी होता नहीं था ?' क्या करे वेचारी । कितनी देर प्रतीचा की उसते ! 'आज श्यासमुन्दर नहीं आयेगा । वह रूठ गया कलके मेरे विकास से !' कितना दुख्य हुआ उसे, दूसरा कोई कैसे जान सकेगा । मोहन को आज विजन्य हुआ है आने में । प्रतीचा के पता भी हुग होते हैं ! श्याम न आये, न लाय तो फिर नवनीत किस काम का !' मक्सन पात्र में अरर आगया था, लोंदा तेर रहा था; किन्तु उसे निकालने का उसाह किसमें था । जो मासन कन्हाई लेने नहीं आया, उसे फिर कोई कुत्ता ले या विल्ली—श्याम से परित्यक्त मासन उसके किस काम का है। निराश होकर वह उठी घट लेकर यहाना-वट जाने के लिये । 'कदाचित्त मार्ग में कहीं वह यशोदा का लाल दोल जाय !' एक आशा आयी मन में । दिष्प मधा व्यों-कान्यों घरा रहा, नवनीत तैरता रहा, हार खुला रहा—चह तो जत्नों ने चली गयी।

भवन में तो कोई नहीं दीखता !? कोई हो या न हो, दिध-मन्यन का पात्र सम्भुक्ष तो है ही। कन्हेया ने पात्र में माँक कर देखा—श्रोह, नवनीत—उज्ज्वल, कोमल नवनीत उत्पर ही तैर रहा है और वह भी पर्योग्न है। ब्रज में तो सभी गृह स्वाम के अपने ही हैं। नवनीत दिखायी है रहा है— इतना क्या भोग लगाने के लिये पर्योग्न नहीं है ? मोहन ने तो पात्र के सभीप आसन लगा दिया है। ह अपना दाहिना हाथ पात्र में डालकर बार-बार माखन उठाता है और तनिक-तनिक सा मख में खना जाता है। भली प्रकार स्वाद ले-लेकर नवनीत खा रहा है।

'हैं !' गोपिका आयी. द्वार से भीतर पैर रक्खा और ज्यों-की-त्यों खड़ी रह गयी। कितनी ज्यका. कितनी निराशा लिये आ रही थी। 'पता नहीं आज कैसा अश्रभ दिन हैं!' मन-ही-मन मार्ग-भर पछताती. तहपती आयी है। जाते और आते भी उसके चरण उठते ही नहीं थे। नेत्र इधर-उधर किसी को ढँढ रहे थे। कैसे भिले वह नेत्रों का शाख्वत सौभाग्य, वह तो उसके घर पहुँच गया है। पक बार दृष्टि गयी और-शरीर गतिहीन हो गया, नेत्र स्थिर हो गये, हृदय-हृदय का उल्लास बाली का विषय महीं। वह देखती रही-देखती रही वह शोभा।

मोहन माखन खा रहा है। द्धि-मन्थन-पात्र के समीप वह बायाँ हाथ भूमि पर टेक-कर, बार्ये पैर के आधार पात्र पर उसका है। दाहिना हाथ पात्र में है। अलुकें मुख पर घर आयी हैं। नन्हीं कोमल अँगुलियाँ—बहुत थोड़ा नवनीत उठता है उनसे। अधर, कपोल, हाथ,

सब पर वह उज्ज्वल नवनीत लगा है।

'श्ररे. त क्या करता है? क्यों यहाँ मेरे सने घर में आया ?' गोपिका ने आपने को सम्हाल लिया हैं!

'एक बछड़ा भाग आया है!' कन्हाई ने मुख तनिक उठाया और इस सहज भाव से कह दिया जैसे वह इस द्धिभाग्ड में ही बछड़ा दूँद रहा है।

'बछड़ा भाग आया है तो तू इस पात्र में क्यों उसका है ?' गोपिका कितनी कठिनाई से हास्य रोककर स्वर कठोर रख पा रही है, यह अनुमान किया जा सकता है।

'ठहर, इसमें चीटी पड़ गयी है!' यह कोई बात है कि गोपी इस कनूँ से प्रश्न-पर-प्रश्न किये जा रही है। जब वह पात्र में उक्तका है तो बछड़ान सही, चीटी सही; कुछ न कुछ तो होगा ही। यह स्वयं क्यों कुछ नहीं समभ लेती। श्याम का स्वर कहता है त तंग मत कर! ममे उत्तर सोचने या देने का अवकाश नहीं है !

क्लिकिन तेरे मख और कपोल पर नवनीत कैसे लगा है ?' यह गोपी भी विचित्र है। यह

तो पुछती ही जा रही है।

'कहाँ ?' अब इस माखनचोर का ध्यान भङ्ग हुआ। अब लगा कि इस गोपिका से ऐसे पिरह नहीं छूटेगा। हाथ पात्र से निकाल लिया इसने और भला, उत्तर खाम को सोचना पडता है-'स्ताज का रही थी, तो खुजलाऊँ नहीं क्या ?'

हो चुका संयम, अब खुलकर इस पड़ी यह और मोहन तो वह भागा जा रहा है! भाग गया वह ।

'श्यास खपने-खाप नवनीत खाते कल कितना सन्दर लग रहा था!' आज गोपी ने और शीघता कर ली है। मन्थनपात्र बड़ा है, उसमें से माखन निकालने के लिये मोहन को बहुन उमकना पहता है। बहुत श्रम करना पहता है उसे। आज नवनीत पात्र में से निकालकर समीप ही लौंदा वनाकर प्रथक् वात्र में रख दियां उसने और स्वयं छिप गयी भवन में। आज छिपकर वह मास्वत-चोर की छटा देखेगी।

कन्हाई का रहा है! द्वार खुला है, दिध-मन्थन-पात्र-वह क्या मिए-स्तम्भ के समीप रक्खा है। इधर-उधर देख रहा है यह चपल। 'नहीं, घर में तो कोई नहीं जान पडता। कलकी भाँति गोपिका जल लाने गयी होगी! अच्छा, आज तो माखन वह बाहर निकाल कर रख गयी है। वहा प्रसन्न है. दोनों हथेलियों से ताली बजाकर नाचने लगा है। अब बैठ गया नवनीत-पात्र के सम्मुख आसन लगाकर। द्वार की श्रोर मुख कर लिया है इसने, जिसमें कोई आये तो दूर से ही वेस्वकर भागा जा सके।

'खरे. त कब आया ?' यह किससे बातें कर रहा है ? किसे देखकर इतना उत्फल्ल हो रहा है ? 'बड़ा अच्छा हुआ, अब हम दोनों आनन्द से माखन खायेंगे। देख तो, इसका माखन कितना उजला, कितना कोमल, कितना मीठा है ! ले, तू मुख तो खोल !' यह मिएस्तम्भ में अपने प्रतिबिन्ध से ही सम्भवतः वात कर रहा है। स्वच्छ दर्पण तो जानने में आ भी जाता है; परंत यह निर्मल स्फटिक और इसमें त्याम की यह प्रतिफलित छवि-अब कन्हाई ने उसे तोक मान लिया तो क्या आश्चर्य । तोक है भी तो ठीक इसी-जैसा । नन्हा-सा श्याम-यह भ्रम तो अनेक बार तोक की माता और मैया तक को हो जाता है। अपने लाल का प्रतिबिन्य देखकर मैया कितनी बार हाथ के नवनीत के दो भाग करने लगती है। श्याम ऋपने इस प्रतिविन्य से बातें कर रहा है! वह सममता है कि उसका छोटा चर्चेग भाई उसके सम्मख है और तोक पास हो तो मोहन उसके मुख में अपने हाथ से दिये बिना कोई भी पदार्थ स्वयं कैसे पहिले खा सकता है।

'मुख खोल!' कन्हाई आग्रह कर रहा है। अनुनय कर रहा है—'मैं तुमे पुकारे बिना यहाँ चला श्राया, इसलिये रूट मत ! ले. ले. खा ले ! इतना नहीं लेगा ? अच्छा, तु खा तो सही, मैं सब-का-सब तुमे खिला देंगा !' पता नहीं क्या बात है, आज कर्न का यह अनुज उससे रूठ गया है। यह तोक अपने अधर हिलाता है, मस्तक भी हिलाता है; पर इतना स्पष्ट नहीं बोलता कि कुछ सन पदे। यह बहुत शीच रूठ जाता है, कनूँ ही इसे मना पाता है और आज यह रूठ गया।

'मैं खाऊं, तब खायगा तू ?' तोक न खाय श्रीर श्याम खाले-यह कैसे हो: किंत जब यह हठ ही कर रहा है, तब यही सही, कितना तनिक-सा-राई-जितना नवनीत कन्हाई दो श्राँगुलियों से षठाकर मुख में डाल रहा है। मैंने तो खा लिया, श्रव त खा! तुमे खाना पडेगा, भला! या भी कोई बात है कि तोक इतना कहने पर भी नवनीत न खाय। श्याम उसके मुख में लगा देगा।

'ऐं!' नवनीन तो स्तम्भ से लगकर भिम पर गिर पढ़ा। 'तोक-नन्हा तोक आज यहत **रुष्ट है!' कमल-लोचन भर आये! अनुज नहीं खोता तो यह कैसे नवनीत खा लगा: लेकिन गोधिका** कब तक रोके रहे अपने को। उसका हास्य दकता नहीं, वह हँस पड़ी है।

'कोई है ! कोई हँस रहा है !' मोहन चौंका। उसने मुख घुमाया और भटपट उठ खड़ा हुआ। यह गोपी हँसते-हँसते दहरी हुई जाती है।

'तोक :: !' श्याम को अपभी न इसके हँसने की चिन्ता है अपौर न अपने पकड़े जाने की। इसका तोक रूठ गया है। इसे तो एक ही बात सुक्त रही है-कोई मना दे इसके भाई को, और शब्द ही नहीं मिल रहे हैं इसे अपनी बात कहने को। 'यह गोपी क्यों इतना हँस रही है ? यह क्यों तोक को मनाती नहीं ?' कन्हाई कुछ आगे आ गया है।

'तोक कहाँ है ?' गोपिका की हँसी बढ़ती जा रही है।

'तोक...' सचमूच यहाँ तो कोई नहीं है। श्याम के मुखपर सङ्कोच-मेंप की कैसी मञ्जू आभा है !

'तू जाता कहाँ है ? माखन तो खाले। मैं कुछ नहीं कहूँगी! ले, आ, ले!' अब कौन सुने ! तोक यहाँ न सही; पर सचमूच यदि वह सुने कि कन्हाई श्रकेले माखन खा आता है और रुठ जाय तो ? नहीं—अब सखाओं के बिना श्याम अकेले मास्त्रन नहीं सायेगा !

## तस्कराणां पतये नमः

''दिधमथननिनादैस्त्यक्तनिद्रः प्रभाते निभतपदमगारं बल्लवीना प्रविष्टः। मखकमलसमीरैराश निर्वाप्य दीपान कवित्ततनवनीतः पातु गोपालबोक्तः ॥"

--श्रीलीलाशक

'कन्हाई मेरे घर भी छिपकर नवनीत खाता!' पता नहीं कितने हृदय मचल रहे हैं। सुना है, मोहन गुप-चुप एक के घर में घुसकर माखन खा आया। अब तो साधों का संसार पोषित होने लगा है। 'कैसे वह आयेगा, कैसे छिपकर उसे देखना होगा, कैसे उसे डाँटना पड़ेगा और तब वह किस प्रकार चिढायेगा या भाग जायगा।' पता नहीं क्या-क्या सोचने लगी हैं ये गोपियाँ।

मोहन अपने सारे साथियों को लेकर आता ! अपनी मण्डली में उसकी चञ्चलता, पृष्टता श्रवश्य वढ जायगा और तब वह खूब खुलकर धूम कर सकेगा !' अकेले श्यामसुन्दर आर्थ और बिना कुछ खाये ही भाग जाय, यह कीन चाहेगा। बालकों के साथ आये तो कुछ देर तो टिकेगा ही।

श्रीर जब इस प्रकार हृदय मचलने लगे हैं. तब वह हृपीकेश इनके माखन का लोभ कैसे ह्योड सकता है। वह-वह मन्त्रणा हो रही है! 'हम सब गुप-चुप घुस जायँगे उसके घर और खब माखन खायँगे !' मोहन सखाओं को अपनी योजना समका रहा है।

'तू चोरी करेगा ? ना, ना, मैया मारेगी !' यह वरूथप सदा कुछ-न-कुछ घपनी टाँग ब्रहाया हा करता है। भला, माखन-दही भी चारी का होता है। वह तो है ही भोग लगाने के लिये। मधुमञ्जल का यह सब उपदेश पसंद नहीं। कन्हाई ठीक कहता है-भरपेट नवनीत खाने में श्रोरी-चारी क्या ? वह ता सबके सम्मुख ही खाया जा सकता है, लेकिन गोपियों को तनिक खिमाकर खाने में है तो मजा।

'तू मेरे घर चल, मैं खूब सारा माखन दूँगा।' यह बड़ा माखन देनेवाला आर गया। माखन का अभाव कहाँ किसे है। कनूँ कहता है कि गुप-चुप माखन-दही लेकर धूम करनी है, गोपियों

को खिमाना है—है तो वड़ी सुन्दर कीड़ा।

'में इतना माखन लूँगा और तेरे पेट पर पोत दूँगा !' तोक दोनों हाथ से बड़े से लौंदे-खब बड़े लौंदे की आकृति दिखाकर मधुमङ्गल को चिढाने के प्रयक्ष में है। कन्हेया ने कोई बात कही और यह ऐसे फ़दकने लगेगा जैसे वह वस्तु इसे मिल ही गयी और अब इन सखाओं का विरोध क्या काम आवेगा। ये चोरी नहीं करना चाहते, ये कुछ बड़े हैं-सब ठीक; किंतु यह तोक जो श्याम की बात लेकर फ़रकने लगा है। इसका प्रतिवाद तो किया ही नहीं जा सकता। इसे रुष्ट होते देर नहीं लगती और यह रूठे तो कन्हाई पहिले रूठा धरा है। यह सबसे छोटा है, कदाचित् कन इसी से इसका पत्त लेकर सबसे भगड़ने को उद्यत हो जाता है। अब तो बात स्वीकृत हो चुकी. ये सब बालक क्या योजना बना सकेंगे। प्रातः श्याम जिधर चल पड़े-बस, बही योजना।

माखन है तो सही, पर बहुत ऊँचे क्षीके पर है। होने दो ऊँचे पर, इतने से ही क्या उसे होडा जा सकता है। यह जो कोने में ऊखल है। सब मिलकर इसे लुढ़का लायेंगे छीके के नीचे।

ऊलल पर पट्टा और उस पर बरूयम के कंबे पर चढ़ा यह स्थामसुन्दर। पट्टा, उत्लल, भूमि—सब खेत हो चली है। सर्वो ने द्वा की मटकी में लकुट मारकर छेद कर दिया है। उब्बल्ज हुच की बारा गिर रही है। दिव एक दूसरे के अक्रों पर सरपूर उद्याला है और अब जाकर कहीं नवनीत मिला है। बक्य के कंबे, मस्तक सब पर दिव पढ़ा है और दोनों हायों से यह कन्हाई की सन्ताले है।

मोहन माखन निकाल रहा है! एक हाथ से उसने क्षीके पर रक्षे पात्र को कुकाकर पकड़ लिया है और दूसरे से लौदे निकाल-निकाल कर नीचे सखाओं को दे रहा है। दोनों कर, आघर उज्जवल हो रहे हैं। कभी-कभी तनिक-तनिक अपने गुल में देता है नवनीत, कभी लौंदा एक सखा को देता है और कभी हसरे को। चपल नेत्रों से सब इयर-उधर देखले जाते हैं कि कोई

द्याता तो तहीं।

भावक कितना मासन सायँगे ? यह तो कीड़ा करनी है उन्हें। ये पची, ये किए—ये सब भी तो इनके ही साथ आये हैं। ये भी तो इनके सक्षी ही हैं। कुछ सुख में, कुछ देह पर, कुछ भूमिपर, कुछ किसी के उपर फेंक्रने या पोतने में और कुछ पिचयों तथा किएयों के लिये—नवनीत का सदुपयोग हो रहा है। सबकी दृष्टि उपर लगी है, पिचयों और किएयों तक की। कन्हैया नवनीत निकाल-निकालकर दे रहा है।

मधुमङ्गल कृद रहा है, इसे खाज सर्वों ने मस्तक से पैर तक खेत कर दिया है और खाम बड़ा नटलट हैं, वह लींदे देता तो हैं, पर खनेक बार खंगूठा दिसा देता है। कभी देने की लींदा उटाकर फिर पात्र में डाल देता है, कभी दूसरे को दे देता है और कभी उसमें इतना थोड़ा गिरावा है कि पूछों मत और जब मधुमङ्गल दूसरी और देखता है तो खुप से इसके मस्तक या पीठपर कोई

लौंदा जा बैठता है।

'चूड़ियां बजी!' कोई था रहा है !' यह कुदा कर्ने, यह भागा—यह भागा और भागे सब ताली बजाते, एक दूसरे को ठेलते द्वार से। कितने प्रसन, कितने चन्नल हैं सब। गोपिका देखती रही—देखती रही एकटक। उसके पद बढ़े नहीं, वह चाहकर भी दौड़ नहीं सकी है। सब चले गये; पर वह तो द्वार की और ही देख रही है।

कोई पद-चित्र पृथक नहीं रहा।

 सी लोचन-मङ्गी—क्या हो गया है इसे ? लो, यह पात्र भी इसने फटाक से फोड़ दिया ! पगली तो नहीं हो गयी ? जुठा पात्र लेकर करती भी क्या ? पर यह जो बार-बार खिलाखिलाकर इधर-उधर देखती अकारण हैंसती जा रही है, सो ?

× ×

ये नन्द्रे-नन्द्रे बछड़े तो कुरते, उछलते भन्ने लगते हैं। इन्हें भी बाँबकर रक्ष्या जाय, कन्दाई यह कैसे ससम, है। ये बालक अपने समान सबको कुरते, उछलते, हसते देखना बाहें—इसमें अस्या-भाविक क्या है। फिर बछड़े तो छुटकर इनके साथ-साब ही पूमेंगे। इन्हें सुँचने उछलेंगे, इन्हें खेलते का अच्छा साधन मिल जायगा। बँचे चछड़े रीखे और स्थाम ने खोला उन्हें । इन बालकों को देखते हो गोपियाँ सावधान हो जाती हैं कि वे नटकट अवस्य उनके खड़ड़े खोल देंगे। चहड़ों को देखते हो गोपियाँ सावधान हो जाती हैं कि वे नटकट अवस्य उनके खड़ड़े खोल देंगे। चहड़ों की प्रकार अपने को आहत कर में !—लेकिन चाहे जितना कहा जाय, डाँडा जाय, फिहका और खीका जाय, जाइने को कहा के नहीं। नन्दानदन कंगूठा या पूँचा दिखाकर भाग जावगा दूर और वहीं से छुड़ बालक स्वाच्या और सटकेंगा, नेत्र नचारेगा, नक्क उतारेगा और सद हैसेंगे। इन पर क्या डाँटने का कोई भ्रमाव एक्ने लगा है।

'यह बछड़े पकड़ने जायगी श्रीर हम सब रही सावँगे इसका !' कुरुएचन्द्र ने इन साबधान गोपियों को छकाने का एक नवीन ढंग निकाल लिया है। जब यह बछड़े खोलने पर बहुत बकती है, बहुत नेत्र चंद्राती है. तब इसका नवनीत तो खा ही जाना चाहिये। ऊँचे छीकों पर घरेपात्रों में लुक्ट

से छिट किया ही जा सकता है. तब क्या बिलम्ब लगना है।

'कर्न, इसके घर में तो कुछ है ही नहीं !' यह क्या सहन करने योग्य बात है कि स्वास अपने संसाओं के साथ आये और उसे कोई गोरस न मिले ! अब वह अपना रोष सृत्तिका-पात्रों पर तो निकालेगा ही ।

'ब्बरे, ब्बरे, बह क्या कर रहा है तू? बचे को क्यों रुला दिया !' ये आगे, ये आगे सब ! ब्बब यह शिद्ध क्या शीम जुप होने को है। कुछ न मिला तो नटब्बट ने वचे को ही रुला दिया। बर्तन कोहे सर्वों ने अहाअड ब्बीर ब्बब वेचारी पकड़ने दौड़े या अपने वालक को जुप कराये। पता नहीं क्या करता है यह श्रीकृष्ण ! बच्चा हिचकियों लेकर रो रहा है, जुप होने का नाम ही नहीं लेता।

'तेरी मों बड़ी फंज्स है! तेरे घर में कुछ नहीं; चल, तु हमारे साथ! चल-खुप मालन हूँगा तुमें! चल भाग जल्दी! हमने यहां के सब बतेन कोड़ दिये हैं। वह रोड़ी आ रही हैं—भाग! उट!' पता नहीं क्या सि हमने यहां के सब बतेन कोड़ दिये हैं। वह रोड़ी आ रही हैं—भाग! उट!' पता नहीं क्या कहते हैं उसके विशाल लोचन; फिन्ड हो के केवल देखता है तिनक मुख कुका कर, जैसे पहचानता हो कि उसकी नित्रमस्वडली में यह कब से आयेगा। कन्हाई का शरकन्द्रानन—शिशु दोनों हाथ उठाने का प्रयत्न करके कि जब उठता है, पर उछालों का प्रयत्न करता है। इतना सुन्दर—इतना मोहक मुख मतक हिंसा-कर माग जाय—शिशु रोये नहीं तो क्या हो! गोपिका सममती है, बच्चे को जुटकी काट ली है श्याम ने। मोहन चपने किसलय-कोसल कर से जुटकी काटता हसके पास रहता—यह क्या रोजे वाला था? श्यास के कर भी कहीं पीड़ा है सकते हैं। जन्दनन्दन क्या जाने पीड़ा देना; किंदु वह चला गया—माग गया और बच्चे की हिचकियाँ बन्द ही नहीं होती। यह गोपिका शिशु को जुप कराने में कस-मर्थ है है।

बड़े सबेरे, श्राभी तो श्रेंबेरा ही है, पर सखाओं से कत ही मन्त्रणा हो चुकी है। श्राभी-कभी दिविमन्यन प्रारम्भ हुआ और रयाम के नेत्र खुत गये। यह जग गया है। इसके लिये उटनेक्रर मालन मिल जाय, पद्मा का दूध ठीक गरम हो जाय—प्रेया इस सबकी ज्यवस्था में उससे है। बढ़ा कुनंदर कवसर है चुरचाप क्षिसक जाने का। यह उतरा पत्नते से कन्हाहै, यह चत्ना दवे पैर।

तुरंत का निकाला नव्नीत बड़ा सुन्दर होता है। कोई मन्यनपात्र से मास्यन निकालकर रक्से और ऋट से देखें कि बहुती अन्तर्हित हो गया—कितना चौंकेंगे, कैसी सुद्रा होगी उसकी ! कितना बानन्द आयेगा! सभी बालकों ने कल ही सब सोच लिया और आज तो सब अपने करूँ की मतीजा कर रहे हैं। अभी अँधेरा है, अभी दीपक घरों में जल रहे हैं। गोपियों ने इस ब्राइसुद्धर्त में दिन-मन्यन प्रारम्भ किया है और गोप नित्यकर्म में न्यस्त हैं। इससे अच्छा अवसर कब मिल सकता चोरों के लिये। कीन जाने कनाई को गोपियों की प्रतीज्ञा सीचे लिये जाती हैं या सुअवसर। गोपियों तो राय्यासे उठती नहीं नेत्र बुने और—स्याम आवेगा, आता होगा। बस, एक ही भुन रहती है सबको। कर्मू को दिन निकलने पर मैया उठायेगी, किंतु जब इतना समय प्रतीज्ञा करते द्वर्यों को लच लज्ञ करुं बनने लो. मोडन कैसे सोया रह सकता है।

बड़ा सीधा उपाय है—गोपियाँ तो घर के कार्मों में ज्यस्त हैं ही, सुख से फ़ुँककर दीपक बुक्ता दिया और जब तक यह मन्यन पात्र के समीप से उठकर दीपक प्रव्यक्तित करने जायगी—स्वनीत क्या कोई पर्वत है कि उसे उठाने में विकान्य होगा। यह दीपक जालाने से पूर्व ही बालकों की कितकारी सुन तेगी। न जाय दीप जालाने, वैठी-वैठी पुकारे सेवकों को और नवनीतपात्र पर घरे रहे अपने सावधान कर—कोई अंघेरे में वेशी खींच देगा और इतने में तो माखन का पात्र खिसक ही जायगा। वेचारी जानती है कि सुरत्ता का बहुत जपाय करना अच्छा नहीं। माखन की रत्ता के प्रयत्न में खड़ा भी चली जायगी। श्याम का क्या ठिकाना—कोई युक्ति न मिले तो मन्थन-पात्र पर लड़्ट ही दे मारेगा। सच वक भीग जायँगे खाल से।

× × ×

'श्रीक्रप्णचन्द्र कितना चपल है! उसे पकड़ लूँ मासन चुराते तो ?' कन्हैया डराने, धमकाने से तो मानने से रहा। उसे पकड़ लिया जाय—पकड़ लिया जाय तो क्या करेगा ? यह तो पकड़कर ही देखने की बात है।

'हूँ!' अरे, यह तो तोक है। वही नीलसुन्दर इति, वही पीतपट और अब गोपिका ने हुसे ही श्याम समककर भागते वालकों में से शीष्ठाता में पकड़ तिया तो मुख बनाकर, अंगूठा दिखाकर यह जिहा रहा है। उरता तो इसने सीखा नहीं। क्यों डरे? यह गोपी तिक भी गड़बढ़ करे तो इसके सब बका फाड़ देगा, सब वर्तन फोड़ देगा और करूँ है न! करूँ तो लीटता ही होगा। यह तो गोपिका भी जानती है कि तोक को पकड़ने में कुशल नहीं। इसे पीछे, मुड़कर जैसे ही सब न देखों, सबके सब मुड़ पढ़गां। कन्दाई तो क्या, दाऊ तक कोधित हो उठेगा और फिर इन सबका रोप—कीन साहस कर सकता है इतना। तोक—यह सबसे छोटा, समस्त बज के स्तेह और दुलार का भाजन-इसे भला, क्या पढ़ड़ना।

'कनूँ तो वह गया!' तोक जानता है कि इसे किस भ्रम से पकड़ा गया है। यह तो नित्य की बात है। खब यह खिलांकाल हैंसे खोर चिढ़ाये नहीं तो क्या करे। इसका हाथ तो कबका छोड़ दिया इस गोपी ने। खब यह और नबनीत लेकर ही टलेगा, इसने पकड़ा हो क्यों ? और पकड़ा तो माखन दें! गोपिका को हैंसकर ही माखन देना है। तोक के मटकने और चहाने पर भी भला, कोई रुष्ट हुआ है। अपनी नन्हीं अक्जिल साखन से भरे यह भागा यह—'कनूँ ! कृनूँ ! कृनूँ !

भला, भद्र को कौन पकड़े। उसकी पीली कछनी तो ठीक; पर वह जब कभी मँगुलिया पहिनता है, उत्तरीय लेता है— उसे दाऊ का नीलाम्बर ही पसंद है और उसके स्वर्ण-गौर वर्ण पर नीलाम्बर ही रामें भी देता है। अच्छा तो जब वह नीलाम्बर पिहन लेता है, उसे पकड़ने में सदा ही दाऊ का अभ हो सकता है। दाऊ कि व्यापक का जाति है। दाऊ नील वर्ष का दाऊ अभी से हुत पकड़कर हिला देता है। वह वल—उसके अब कीन नहीं डरेगा। कन्हाह तो रोष करके वर्तन ही फोड़ता है, पर दाऊ के लिय तो स्वम्म गिरा देना भी सामान्य बात ही है। दाऊ चोरी भी कहाँ करता है। अजुज के स्तेह से वह आ जाता है और सब उसे मास्वन स्विता देते हैं, यह दूसरी बात। हैं, राऊ के रहते उसके किसी सखा को पकड़ा नहीं जा सकता। वह साथ हो तो किसी को छेड़ते ही सबसे आगो आयोगा सखाओं का पन्न होकर और फिर उससे मोहोता होता।

यह मधुमक्कल—इसे चाहे जो पकड़ ले, चाहे जो चिदा ले। यह भी फिसी को चिदाने में उठा कहाँ रखता है। सब इसे चिदाले हैं और गोपियों इसे पकड़ लेती हैं। पेट भर लेने पर दौड़ना बचा कोई भली बात है ? इसे चिन्ता भी क्या फिसी के द्वारा पकड़े जाने की। कोई पकड़ ले, डांटे तो माजन-सनी हथेली उसके मुख में लगा देगा या कह देगा—'तू नाक मत टेढ़ी कर, जा, माखन दे!' इस पर कोई रोष भी क्या करे। रोष करने पर कभी पानी पीने को कहेगा, कभी कुछ खाने को और कभी-दाश मुख बनाकर प्रत्येक शब्द का अनुकरण करने लगेगा। यह आनन्द की मूर्ति— गोकुल के गुहों में यह हास्य, जीवन, आनन्द बिखेरता कूदनेवाला अवभूत—इससे उलमने पर तो हैंसे चिना छटकारा नहीं!

स्थाम - स्थाम पकड़ लिया जा सके! यह क्या सरल बात है? यह चपल कन्हाई--इसे कैसे पकड़ पाये कोई। पीछे दौड़ने पर भय लगता है--कड़ी बेनसे भागने में गिर न जाय। सुकुमार नन्हें चरणों को कहीं ठोकर न लगे! यह क्या दौड़ाया जा सकता है? कितना भला लगता है, जब तिनक दूर भाग सलाओं के साथ मुड़कर मुख मटकाता है, नाना भंगी करता और स्वर बना बनाकर चिद्राता है!

x x x X

'तू बहुत धृष्ट हो गया है! चल, नन्दरानी से कहती हूँ!' गोपी ने धमकाया श्याम को । 'जा कह दे!' यह चक्कल धमकी में तो खाने से रहा ।

'तन्दराती से कह दूँ ? बड़ा सुन्दर बहाना है। मोहन भाग गया, अब इस बहाने उसे एक बार और देखा जा सकेगा! 'कहीं व्रजेरवरी श्रीकृष्ण को डॉटने लगें तो ?' हृदय में हन्द्र चल गहा है। श्याम क्या होटने योग्य है ? उसके कमल मुख पर जहासी आये '''! नहीं, उसे कोई कैसे हाँट सकता है। उसके मुख की आप देखकर कैसे रोध रह सकता है! फिर उलाहना देना ता अपने को है। डॉटने का राग-डंग हो तो मना किया जा सकता है। असके राश्व बदले जा सकते हैं। कुष्ण को इस बहाने एक बार और देखने का लोग कैसे होड़ा जाय।

'त्रजेरवरी, अपने इस लाल के गुण भी जानती हो ?' अरे, सचगुच यह तो मैया से कहने ही आ गयी। कन्हाई गोदमें बैठ गया है मैया की और गम्भीर बन गया है। वालक समक्त हो नहीं पाते कि क्या करें। सब चुप हो गये हैं। जहाँ-तहाँ खड़ बैठे रह गये हैं। यह गोपी तो कहती ही जा रही है—'तुम्हारी गोद में यह कैसा सीधा—साधु होकर बैठा है। इससे तनिक पूछो तो कि क्या-क्या करके आया है!

'बात क्या है ?' मैया क्या पूछे अपने नीलमिया से ? यह अभी उसके सम्मुख यहीं तो बातकों के साथ खेल रहा था। अब इतनी देर पर तो तनिक अक्क में आकर बैठा है। यह भोला, नहां करूँ—भजता, इसने क्या किया है ? क्या कर सकता है! पता नहीं क्यों यह गोपिका इतनी कष्ट हो रही है। मैया तो इस प्रकार देखा रही है, जैसे कड़े आरचर्च में हो कि यह क्या हो रहा है।

'हुआ क्या, भेरा सब माखन खा आया अपनी मित्रमण्डली को लेकर! दिए-दूध के भागड फोड़ दिये और मना करने पर इस प्रकार चिदाता है, इस प्रकार की बात करता है जो कही ही नहीं आ बकती?' इसका रोण तो विकट है। यह तो जैसे मगड़ने के लिये ही कमर कस कर आयी है।

'बहिन, तेरे मुख में घी-शक्कर ! मला यह तेरे यहाँ माखन तो खाता है !' मैया तो मोहन को डांटने के बदले प्रसन्न हो उठी है । उसका यह नीलसुन्दर कुछ खाता ही नहीं । बहुत सममाने खौर खामह करके पुसलाने पर कहीं तिक मुख जूठा कर लेता है । खब यदि माखन खाने लगे तो कुछ शक्ति तो खाये हमके शरीर में । गोरस का क्या खमाब है । चाहे जितना गोरस, चाहे जितने पात्र कोई से जाय उसके बढ़ा है ।

'सैया, यह क्रूठी है! में इसके घर कहाँ गया था। मैंने तो इसका घर ही नहीं देखा है! कहाँ रहती है यह ?' तब नहीं, अब बनी। और दे ते उलाहना। कन्हाई कुछ यों ही नहीं कह रहा है। उसके पास अपनी बात के प्रमाय हैं—'तून माने तो पूछ ते दाऊ भैया से या इस भद्र से! तू मह से ही पछ ते!'

मैया को कहाँ इन प्रमाणों की व्यावश्यकता है। वह तो पहले से सोचती है कि उसके गृह मैं क्यानाव क्या है कि उसका पुत्र दूसरे के घर माध्वन खाने जायगा; फिर श्यामसुन्दर कहीं गया भी तो नहीं था। 'बहिन, ऐसा भी क्या परिहास करते हैं!' मैया तो इस गोपी को ही उलाहना

देने लगी हैं।

'जहाँ ऐसे भोले सत्यवादी और उसके साची हैं, वहाँ मेरी धुनेगा कौन !' गोपिका के मुख से यह निकला नहीं। वह तो मोहन की चातुरी पर हँस पढ़ी हैं। 'व्रजेरवरी, व्रव तो तुम सच्ची और

तम्हारा यह पुत्र सच्चा !

भीर उलाहना देगी?' कन्हाई के नेत्रों में विचित्र मङ्गी है और मैया की दृष्टि बचाकर इंग्रुटा तो दिखा ही दिया इस नटलट ने। गोपिका ही कहाँ घाटे में हैं। वह यही स्थानन्द तो लेने आयों थी। कहाँ सोना था उसने कि यह नवीन छटा उसके प्राणों को त्रप्त कर देगी। कहाँ स्मरण है इसे अपना उलाहना।

दिध-मास्त्रन ऊपर रक्ता जाय; पर गोपियाँ कहती हैं कि यह ऊत्त्वल पर पट्टे रसकर किसी बालक को लड़ा करके उसके कन्ये पर चढ़कर उतार लेता है और यह उपाय सफल न हो तो लक्कट मारकर बर्तनों में खिद्र कर देता है! गोरस के भायड—गोपियों को ये पुराने चिकने भायड कितने प्रिय हैं! वे चिचारी मास्त्रन के लिये कहाँ उलाहना देती हैं; पर उनके भायड फोड़ दे यह—यह भी कहाँ तक सहा जाय।

खिपाकर गोरस रक्का जाय! क्या लाम ? रयामसुन्दर काँकेरे की स्वतः कौषध है। जहाँ पहुँच जायगा, प्रकाश हो जायगा। चालकों के साथ काँकिमिचौती खेलने में तो कहीं छिप नहीं पाता, सब इसके बक्त को कान्ति से ही ढूँद लेते हैं इसे और उसपर करठ में जो हीम मिएलों की माता, सब इसके बक्त को कान्ति से ही ढूँद लेते हैं इसे और उसपर करठ में जो हीम मिएलों की माता पितनकर पूमता है यह — इससे कोई बस्तु खिपायी कैसे लाय। कोई खिपा भी है तो और कोई ऊमम कर आयेगा। इक्त मिले तो इसे रोप तो आयेगा ही और तब गृह के भारखों की इराज कहाँ। इतना ही हो, तब भी कोई बात नहीं; वह गोपी कहती थी कि सब खत्के गृह के घान्यादि को प्रकार कार्य। इस्ते में स्वचे तो हैं ही; प्रातः सब भाग गये गृह से और जब नित्यकृत्य की आव-रयकता हुई, यह धूम कर डाली! वेचारों गोपी—वह समक ही नहीं पाती थी कि हुँ से या रोप करे। उसकी बात ही सुनकर में या के बतात हैं सी आ गयी और फिर तो सब इसतेन्द्रसते जोट-पोट हो गयी, जब मीहन ने कहा—'इसने कपने-आप यह सब किया है और मेरा नाम लेती है!

'क्यों रे!' मैया डाँटने लगी थी। वालक बहत बिगडता जा रहा है. यह ठीक नहीं। 'ना. ना ! इसे कुछ मत कही !' यह अच्छी रही । अभी हो यह गोपी लाल-पीली हो रही थी. उलाहने दे रही थी और अब शिवशिवाने लगी । अब तो यह कहती है कि श्याम की बातें ही ठीक हैं. यह तो परिहास कर रही थी। मैया खब क्या समके ! कीन सच्चा है ? समस्या हो गयी है यह ।

'भाग मत! भाग मत त! चाहे तो और माखन ले ले; पर इस प्रकार तो मत भाग! कोमल अरुए चरए और यह भूमि तो कुछ तम हो चली है! नवनीत लेकर कन्हाई भय के कारए भाग रहा है! इसके किसलय-से चरण पीडा पा रहे हैं। गोपिका को लगता है-रयाम भूमि की उप्पाता के कारण ही इतनी शीधता से पैर उठा रहा है। इसके पैरों के तलवे कितने लाल हो उठे हैं। पुकार रही है-पुकार रही है द्वार तक आकर और इसकी पुकार में तो प्राण आर्तनाद कर रहे हैं: किंत कहाँ सनता है यह चडचल मोहन। 'श्ररे क्या हो गया यदि तुने नवनीत ले लिया। हर मन ! भाग मत !'

'फुष्एचन्द्र इस आतप में ही भागता गया है!' श्रव कैसे घरमें रहा जा सकता है। 'वड सकुशल घर पहुँच गया!' यह तो देख ही आना चाहिये। अब यह नन्दभवन चली है। वहाँ पहुँचकर और कोई बहाना न सुमे और उलाहना देने लगे तो कोई क्या करे !

कमल-मुख किंचित अरुए हो आया है धूप में आने से। भाल पर अब भी कुछ बिन्दु भज्ञमल कर रहे हैं। अधरों पर नवनीत की उज्ज्वल रेखा, कपोलों पर खेत बिन्दु और हाथ तो सने ही हैं। आज यह श्यामसन्दर ठीक पकड़ा गया। आज कोई भी बहाना चलेगा नहीं इसका।

'यही है, यही है मैया! तू इसको मार!' बेचारी पहुँचने भी नहीं पायी कि देखा मोहन मैया का हाथ पकड़ कर ऋभियोग उपस्थित करने लगा है। इसने कितना गम्भीर मुख बना लिया है!

'क्यों री, तू नीलमिश को अपने यहाँ बलान पकड ले जाती है ? मेरे लाल से घर का काम भी कराती है और इसके मुख, कपोल, हाथों में माखन लगाकर मुक्ते उलाहना भी देने आती है ?" मैया ने मुख को कृत्रिम कठोर बना लिया है. पर उसके नेत्र और स्वर में हास्य है। अच्छा, तो इस कान्ह ने पहिले ही आकर अपना पत्त बना लिया है!

'मैया, मैं कहताथान कि यह अभी आती ही होगी ! तूपूछ ले भद्र से, यह नित्य मुक्ते तंग करती है!' जैसे आप, वैसे आपके साली। भद्र तो बिना पछे ही केन्हाई का समर्थन करने लगा है।

'अजेश्वरी, यह दिन-प्रतिदिन का ऊधम कहाँ तक सहा जाय! दूध, दही, माखन-यह गोरस ही तो हमारी आजीविका है और तुम्हारा लाल उसे नित्य नष्ट कर आता है! नित्य कहाँ तक नवीन भारड लिये जायँ और तुमसे कहने आवें तो उलटे दोष लगता है।' बात तो सच है. अपनी हानि भी हो और दोषी भी बना जाय-यह क्या सहन करने योग्य बात है ? अब यह आवेश में तो आयेगी ही। 'हम तो व्रजवासी हैं: न गोकुल में रहेंगे और किसी व्रज में सही। इस हानि और लाञ्छन से तो छटकारा होगा !'

'श्याम मेरा ही है, तुम्हारा नहीं है ? तुम किस पर रोष करती हो, बहिन! हानि की तो क्या चर्चा है; नवनीत, गोरस, भागड-जितना चाहे, ते जास्रो! रहा यह मोहन-यह तो तुम्हारे ही सबके आशीर्वाद से आया और तुम्हारा ही है। गोकत तम छोड़ने की चर्चा करो, इससे तो ""। मैया कितनी भोली है! उसके तो नेत्र टपकने लगे हैं, कएठ भर आया है और गोपिका तो उलटे चमा माँगने लगी है। कहीं परिहास को भी इतनी गम्भीरता से लिया जाता है।

'यह लो. अपने लाल को देखो !' आज कितने दिनों पर कितने प्रयत्न से यह इस नटखट को पक्क पायी है। अजेश्वरी विश्वास ही नहीं करती थीं। यह भी कोई-न-कोई बहाने बना दिया करता था। आज ब्रिपकर पकड सकी है माखन खाते समय। अब बहाना बना दे तो"।

'क्या किया है इसने ?' मैया के तो सभी जाल हैं। वह तो पुचकारने जैसे स्वर में बोल रही है। 'क्या किया है, सो तुन्हीं देख लो ! नित्य ऐसे ही चोरी करता है, माखन, दिध, दूध फैलावा

है और फिर तमसे कहें-तो बहाने बनाता है।'

'तू क्या कह रही है ? भला, मुफसे तूने कव कहा या ! आ वेटा, चोरी से क्यों माखन स्नाता है ! तेरी माँ वड़ी कृपए है !' मेया तो जलटे ही डाँट रही है—'तू इसे देती नहीं माँगने पर, तभी तो चोरी करता है'।

हि भगवान !' गोपिका तो जैसे आकाश से गिरी। यह तो कन्हाई को पकड़े आ रही थी, यह क्या हुआ ? यह तो उसीका पुत्र है। अब क्या कहे ? बड़े भूतें हैं सब ! सब के-सब मिले रहते हैं। मानें में श्याम ने कहा था कि 'मेरा हाथ दुखने लगा है, तृ इस हाथ को पकड़ ले' और जुपचाप इसका हाथ दे दिया हाथ में। यह अपने सखा की रचा के लिये पूरे मार्ग भर कैसा गुम-सुम चला आया है।

'अभी कल देवरानी तोक को पकड़ लायी थी। भला, नन्हा तोक क्या जाने चोरी करना! तुम सब अब तक तो श्याम को ही दोष देती थीं, अब अपने पुत्रों को भी ऊपमी बताने लगीं। पता नहीं क्यों तुम सब की सब हत बालकों के पीछे पड़ी हो। आ में था, तू मेरे पास आ! मैं तुके भर- पेट मासन खिलाऊँगी? मैया क्या जाने के तह के उसके पुत्र ने क्या पटयन्त्र किया। वह तो सदा? सीघा अर्थ हो लेती है पटनाओं का। 'बचे ने कुड़ ऊक्षम किया होगा तो यह मेरे पास लायी है तसे! पर मैया तो सदा मेरे बालकों का ही पच लेती हैं।

रयाम चोरी करता है—साखन, दिम, दूध की चोरी ! अपने सारे सखाओं के साथ यह चाहे जिसके घर जुपचाप वुस जायगा और चलने लोगी इसकी धूम । मोहन की यह चोरी—गोपियाँ प्रतीचा करती रहती हैं, इसके पहुँचने में विलम्ब हो तो उनका हृदय कहने लगता है—ऐसे माखन को धिककार, जो कन्हेंया की कींडा में न आये !'

'वह आ रहा है, वह आ रहा है करूँ।' यह चित-चोर चित्त की बात न समफ ले—कैसे सम्भव है। ये आये उसके सहचर और अब इसे छिप जाना चाहिये! छिपकर ही इन सबों की मधर कीडा देखी जा सकती हैं।

डाँटना, धमकाना—यह कन्हाई मुख बनाता है, ये बालक घूसा दिखाते और चिद्राते हैं। मैया के यहाँ तो ब्लाहनों का बहाना लेकर जाना ही है। मोहन श्रपना मुख ऐसा गम्भीर बना लेगा कि देखते ही बनेगा। इसके ये ऊथमी सखा साधु साची बन जायँगे। ऐसी बार्ने बनायेगा कि पृक्षो मत।

'में तो यहीं खेलता हूँ दिन भर! यह तो है ही लड़ाकू, वायु से भी लड़ा करती है! कोई निम्ला होगा तो तुमसे लड़ने व्यायी है! मुफ्ते तो इसने ही बुलाया था, सब गोबर उठवाया और मास्वन भी नहीं दिया! श्रव तुमसे करने व्यायी है! मैं इसके सब भाष्ट कोड़ दूँगा!' पता नहीं कित में बहाने बने रहते हैं इसके पास! गम्भीरता, रोष, भय-चाए-चए पर मुसके भाव बदलते रहेंगे और तब उजाइना देनेवाली हैंसे नहीं तो क्या करे! मेया तो इसका मुख ही देखती रह जाती हैं।

'श्रोर त्राना—हाँ !' उलाहना देकर मुड़ते ही यह भागा आता है और द्वार के समीप घूसा दिखाकर या हाथ मटका कर धमकाता है ! गोपिका नेत्र कड़े भल्ने कर ले, उसका हाम्य तव कठिनता से ही रुकता है और ये सब-के-सच नटखट—इनसे कोई कहाँ तक पार पावें। इनसे पियड खुड़ाकर खिसक ही जाना ठीक है।

बड़ा ऊथमी हो गया है यह कर्नू—वैसे ही संगी मिल गये हैं इसे स्रीर जब इसके ऊथमों का स्राह्मान कर रहे हैं मुस्तिगध अन्तर—यह चला, यह चला अपनी मित्र-सण्डली के साथ ! अब तो कहीं नवनीत या दिख की कीच होकर रहनी हैं।

## दामोदर

"नायं सुखापो मगवान् देहिना गोपिकासुतः। क्वानिनां चात्ममूतानां यथा मक्तिमतामिह॥"

---मागवत १०।९।२१

रात्रि में दीपमालिका जगमग करती रही है। आज रात्रिमर गोपों ने महालक्मी का पूजन किया है श्रीर गोपियों ने महलक्मी का पूजन किया है श्रीर गोपियों ने महल नाान किये हैं। दीपावली के प्रातः ही तो इन्द्रयाग होता है। ब्राह्मसुद्रते से तीनक पूर्व ही गोपियों दारिद्रथ-निःसारण की विधि पूरी कर चुकी। भला, गोक्डल में दिरद्रगा—श्रक्समी, श्रमञ्जल ? पर जो सनातन परम्परा है, उसे तो पालन करना ही चाहिये। सूप, ताइपजादि के शब्दों से गृहों का कोना-कोना गूँज गया था और श्रव तो सब स्नान करने भी चली गयी हैं।

क्टबाई दीपोत्सव की धूमधाम में देर से सोया पिछली रात। वह सखाओं के साथ घृत-दीपकों की पंकियाँ सजाने में कितना मनन था। बालक बड़े हठी हैं। सबोने मेथा के बार-बार कहते पर भी पूरे गोष्ठ में स्वयं प्रदीप रक्खे। गायों की भी कोई संख्या है। इन सबों की हठ—प्रत्येक गाय, युपभ और बढ़ड़ी तक के समीप दीपक रक्खें।। दीपदान सन्पूर्ण हुआ तो सब इधर-से-क्यर धूम करते घूमने लगे। कुराल हुई—किसी ने उलाहना नहीं दिया कल, पर सव-के-सव यक गये। स्थाम रात्रि का पूरा एक धहर व्यतीत हो जाने पर सोया। प्रावः द्वारिव क्यासराण का तुम्रुल कोलाहल—मेथा ना डर रही थां कि उसके लाल की निद्रा न खुल जाय! इस लिये तो वह पुत्र के समीप सोयों ही रही उस समय उसे युपकाते हुई।

गोप महेन्द्र का यजन करेंगे। वे तो प्राम-सीमा से वाहर चले गये सब पशुष्ठों को लेकर। आज का गोरेहिन तो वहीं होगा और बही गायों की, युग्भों की पूजा होगी। स्राज का सम्पूर्ण सम्भार तो सुरेश के पूजन किये ही है। आज मात्रा रोहिणो यहमण्डण सी सामगी-स्वयस्था करने पहिले ही चली गयी हैं। दाऊ, भद्र—ये तो उनके साथ ही गये। न डाक दारिद्रण-निस्सारण के कोलाहल में जग गया और तब उसे यह मर्स्टरण में जाने से कीन रोक तेता। काव्ह नहीं उठा, अच्छा ही हुआ। स्थाम को मैया के बिना कीन सम्हाल सकता है। दूमरे किसी के द्वारा न यह शुँह पुलायेगा और न कुछ सायगा हो। माता रोहिणी आयह कर गयो हैं कि मैया घर पर ही रहे और इस चपल को यहीं दक्खे। यहम्थान में जाकर यह पता नहीं क्या पूम करने लगे। बालक के द्वारा कोई देवापराध न हो जाय—समसे यहीं रहना तीक है इसका!

दासियाँ मामग्री प्रस्तुत करने में लगी हैं। यज्ञ सम्भार यज्ञस्वान में पहुँचाया जा रहा है। अय प्रभात होनेवाला ही है। जगमग करते दोगों की कान्ति बोही देर में सतिक होने लगेगी। अब अपना कान्ति कोने के उठियों। उसके किन तनते न वाहिदी कोनेवर स्वयं पदान्य कामदा को दुहते हैं। वे आज सावधानी से दूध गर्म करने को कह गये हैं। आज का सम्पूर्ण गोरस यज्ञ के काम के लिये चला गया। सव-का-सव दूध वही दुहा जायगा और सुरपित की अर्चो होगी उससे। स्वाम के लिये हो यह दूध भवन में आया है। आज इसे सावधानी से उपयोग करना है। वैसे भी मोहन कामदा की छोड़कर और किसी का दूध मुखसे ही नहीं लगाने देता।

आज श्रवसर मिला है। मैया कितना चाहती है कि श्रपने पुत्र के लिये सब कार्य वह स्वयं करे; पर कहाँ कर पाती है। किसके आग्नह की वर्षचा कर दे वह । श्राज कोई नहीं है। दसिया तक यक्किय कार्यों में न्यस्त हैं। आज स्रयोग प्राप्त हुआ है—आज मोहन के लिये स्वयं दिध मधेगी, नवनीत निकालेगी, दूध गरम करेगी। उठने पर उसका मूल धोयेगी, माखन खिलायेगी—सब काम आज स्वयं करेगी ! मैया धीरे से शच्या से उठी हैं। श्याम ने तिनक हाथ हिलाया, थपकियाँ दे रही है यह।

श्रपश्रपा रही है भीरे-भीरे।

श्याम सो रहा है, पूँघराली काली त्र्यलकें भाल पर विखरी हैं। विशाल लोचन पलकों में बंद हैं। अधरों पर मन्द स्निग्ध स्मित की छाया है और अधमुकुत्तित करकमत-वह एवं उदर तिनक-तिक ऊपर-नीचे सम्दन कर रहे हैं। चरगों के नीचे फॅक दिया है इसने आच्छादन का कीरोय-पट । मैया ने वस्त्र धीरे से लेकर श्रक्तों पर डाल दिया। विशाल भाल पर कज्जल-बिन्द लगा दिया और देखती रही दो चण तक सोते अपने क्रष्णचन्द्र को।

मैया आज स्वयं दही मथ रही है। सन्मुख कामदा का दूध मन्द अग्नि पर चढ़ा दिया है इसने। श्याम जग जाय तो यहीं से ज्ञात हो जायगा। शय्या का प्रत्येक भाग दृष्टि में है और

हिंच-मन्यन का रच यहाँ से उसकी निदा में बाधा भी नहीं देगा।

मैया वहीं मथ रही है और बार-बार शय्या की स्रोर देख लेती है। दोनों हाथों में रज्ज लेकर मथ रही है दही को। मथानी घूम रही है। दही पतला हो गया है। उसमें हिण्डन चल रहा है। बिन्द उछल रहे हैं। मैया के सिरका वस्त्र खिसककर कथीं पर आ गया है। केश में ग्रेथे मालती-समन यदा-कदा गिर जाते हैं। मुखपर स्वेदसीकर मजकने लगे हैं। कपोलों पर कुण्डल नाच रहे हैं। कङ्कण कणित हो रहे हैं और वह धीमे-धीमे स्वर से अपने श्याम के चरित गा रही है। मैया गा रही है, सोहन के अमृतस्तिग्ध चरित उसके नेत्रों के सम्मुख घूम रहे हैं, मग्न है वह । हाथ स्वतः रुज को चला रहे हैं। मन्थन हो रहा है. मैया गारही है ख़ौर जैसे कल देख रही हो प्रत्यत्त-सा ।

'मेया ! मैया ! मैया री !' कनूँ की निद्रा गयी । इसने अङ्गपर का आच्छादन-वस्त्र पैरों से हटा दिया। तनिक कुलबुलाकर पतक खोले श्रीर मैया कहाँ है ? पड़े पड़े इधर उधर लोट-पोट हुन्ना शब्या पर और पेट के बल होकर धीरे से उतर गया। वह मेया दियमन्थन में लगी है। कन्हाई खभी सोकर उठा है। अब भी नेत्रों में अलसभाव है। कुछ अक्षिमा है। बार-बार सुख खोलकर जम्हाई लेता है। दोनों हाथों से नेत्रों को मलका उनमें लगे अञ्जन को फैला दिया है इसने कपोलों तक। हाथों में भी श्रञ्जन लग गया है। बिथुरी श्रलकें, भाल पर फैला-सा कज्जलबिन्द, करठ में जलभी पड़ी मक्तामाल, कटि में किक्रिणी। निद्रा के आलस्य से भरे चरण अभी डगमग ही पड रहे हैं।

'दघ !' श्ररे, मैया ने स्नेह से मुख घुमाकर देखा। श्यामसन्दर श्राकर पीछे से खडा हो गया है उसके कंघे पर एक हाथ रखकर । दूसरे हाथ से नेत्र मलता श्रमी जम्हाई ले रहा है। 'दूध' राज्द भी उसकी जन्हाई में मख के साथ ही जैसे विस्तृत हो गया है।

'देख, माखन कैसा नाच रहा है! तेरे लिये आज माखन निकाल रही हैं।' पात्र में नव-तीत ऊपर था गया है। अन दस-पाँच बार मधानी घमाकर जल डालना होगा और तब लौंडा बनते कितनी देर लगनी है।

'द्ध! द्ध!' श्याम कुछ नहीं सुनता। वह श्रव एक हाथ से श्रव्यक्त सींचने लगा है। मचलने की मुद्रा तो नहीं आयी स्वर में, पर हठ अवश्य आ गया है।

'त् देख तो सही, कितना उज्ज्वल फेन-सा माखन है!' मैया स्वयं कहाँ देख रही है। वह तो मख घमाकर अपने नीलमिए के मुख को देखने में लगी है। हाथ रुज़ू खींच रहे हैं।

'दघ!' कन्हाई ने एक हाथ मैया के कपोल पर रख दिया है। यह इस समय कुछ देखने और सुनने को प्रस्तुत नहीं। इसे तो बस. दथ पीना है।

'तु तनिक रुक तो! अभी माखन लौंदा बन जायगा! जानता है, माखन कैसे फेन से लौंटा बनता है ?' मैया को इसका यह आप्रहपूर्ण चन्द्रमुख, यह अनुरोध मुग्ध किये है; वह इसी का रस ते रही है। वैसे उसका बात्सल्य तो कब से वक्त से उज्ज्वल बिन्दुओं में वस्त्रों की आई कर रहा है। मोहन उसी पथका तो भूखा है। इतना प्रेमपूर्ण पथ--कब से वह चरित हो रहा है! कन्हाई का आग्रह अपने स्वत्व के लिये ही है।

'दध ! दध दे !' यह मैया क्यों अद्भ में लेकर दुध नहीं पिलाती। यह तो दही मथने में लगी है। श्यमसुन्दर कब तक प्रतीचा करता रहे। दिधभारह मैं घमता यह मन्धनदरह ! लो अब मधी ! इसने तो हाथों से घमती मधानी पकड ली। मैया के कर स्वतः शिथिल हो गये मोहन को मथानी पकड़ने बढ़ते देखकर। इन्दीवरश्याम चङ्क पर कुछ दिथ के सीकर शोभित हो गये हैं ब्रीर यह मधानी पकडकर अब मैया के मख की ओर देख रहा है। इसके नेत्र कहते हैं- अब तो दध पिलायेगी।

मैया के श्रधरों पर हास्य श्राया। उसका यह कृष्णचन्द्र कितना हठी है। रब्ज़ छट गयी। ंश्रक में लेकर श्रद्धल से ढककर वह दध पिलाने लगी है। कनूँ दध पी रहा है। सम्पूर्ण शरीर शिथिल करके, अर्घोन्मीलित लोचनों से दध पीने में तन्मय है। मैया एकटक देख रही है इसके चन्द्रमुख को।

'अरे द्ध उफन रहा है !' सहसा मैया की दृष्टि सन्मुख गयी। अग्नि में दृध के गिरने की गन्ध ने ध्यान न दिलाया होता तो सारा ही दूध उफन गया था। यह पद्मगन्धा का दूध, आज तो यही इतना दूध है और कान्ह दूसरा दूध पीता भी कहाँ है। यह दूथ उफन जाय तो श्याम भस्ता रह जायगा! मैया के मस्तिष्क में एक लहर-सी आयी। मटपट कृष्णचन्द्र को भूमि पर रक्खा समने श्रद्ध से श्रीर दौड़ी दूध उतारने।

श्याम दूध पी रहा था। ऋभी यह तृप्त नहीं हुआ और मेया इस प्रकार इसे भूमि पर विठा-कर भाग गयी ! देखने ही योग्य है यह इदा। रोप के कारण नेत्रों में अश्रु आ गये हैं। अवर— पतने, लाल अधर फडकने लगे हैं। उठकर खड़ा हो गया है। इधर-उधर देख रहा है—देख रहा-

क्या करे! कुछ करना है—करना ही है! बड़ा रोप है, क्यों मैया छोड़ गयी!

यह समीप एक पत्थर पहा है! यह पत्थर-यह तो दिधभागड को इधर-उधर लढकने से रोकने के लिये, टेक लगाने के लिये रक्खा गया है। मोहन दोनों हाथों से बैठकर उठा रहा है इसे। पत्थर उठा तो लिया इसने। मुख अरुणाभ हो चला है, भाल पर स्वेदकरण आ गये हैं। यह तो पत्थर लिये खडा भी हो गया है। 'भड़ाम!' लो दिधभारह तो फूट गया! दही फैल गया—फैल गया भूमि पर चारों स्रोर!

'मैया मारेगी!' सम्भवतः श्रव यह बात ध्यान में श्रायी है। इधर-उधर देख रहा है. कहाँ जाय, किंधर भागे, कहाँ छिपे ? वह क्या खुला हुआ द्वार दीखता है गोरस-मंडार के कच का !

श्याम के छिपने के लिये यह क्या कम स्थान है।

इतना नवनीत छीकों पर लटक रहा है, यह ऊखल भी पड़ा है श्रीर ये विचारे कपि-ये कुँ-काँ, ची-चाँ करते माखन माँग रहे हैं। इस कल्ल का उपवन की श्रीर का द्वार भी आज खला

रह गया है। ये कपि तो श्याम को देखते ही घर लेते हैं। ये तो कच में आ। गये।

'भेया आती होगी !' भय तो है, किंतु ये कपि माखन माँग रहे हैं श्रीर यह सन्ग़ख माखन के स्रीके लटक रहे हैं। कन्हाई से कोई कुछ चाहे चौर उसे निराश होना पड़े—ना, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, कभी हो नहीं सकता। किप माखन चाहते हैं, इन्हें तो अभी नवनीत देना ही है। यह चढा कन् उत्स्वल पर। यह पकड़ा उसने बार्ये हाथ से छीका। यह पात्र टेढ़ा हुआ और यह उज्ज्वल. कोमल मास्त्रन का लौंदा—धन्य हैं ये कपि !

×

×

×

×

'अच्छा, इतना रोष है इसे।' मैया हँस पड़ी फैला हुआ वही देखकर। दूय उतारने और इसे जल के इंटि से शान्त करने की त्यमता में उसने भले दिधभागड के फूटने के शब्द पर ध्यान न विचा हो, पर भायड के ये टुकड़े—धे तो स्वयं अपनी कथा कह रहें हैं। उस नटस्बट ने अपना रोष यहाँ उतारा है। लेकिन गया कहाँ? ये क्या दिध में सने नन्हे चरणों के चिह वने हैं। ये चिह—इन्हें बनाता बह चपल जस कह को छोर गया! मेया ने एक वेत्रपष्टि उटायी—शासक चहुत विचाइता ता हा है, उसे तनिक भय दिखाये बिना सुधार नहीं होगा।

कान्ह ऊसल पर खड़ा है। इसके स्टुल चरण दिघ से उज्ज्वल हो गये हैं और अरुणिमा उज्ज्वलता में से माँक रही है। बायें हाथ में छीका पकड़े, दाहिने से नवनीत निकालता जा रहा है। मास्वन के लोहे—स्याम फेकता है और किप उछलकर ले लेते हैं। यह चपत्तचयन नेतों से छी की और देखता भी जाता है—कहीं कोई जाता न हो। मैया देख रही है, छिपकर देख रही है अपने इस मास्वन-चोर को। 'गोपियों के उलाहने ठीक ही हैं! यह बहुत उज्जमी होता जा रहा है! मैया

छडी लिये, दबे पैर, धीरे-धीरे आ रही है।

भैया, छड़ी लिये भैया !' कर्नुं को दृष्टि पढ़ी, यह छीका दूटा, यह कुदा उस्तल से और भागा उपलग्वाले द्वार से बाहर को । किपयों को भी कराचिन् रयाम का भागना आनन्दरायक कता, कीन जोने भैया को छड़ी लिये आंते देख ये सब भी डर गये हीं। सब कितककर कुर गये

और अब बृत्तों पर उछलने और किलकारियाँ मारने लगे।

'जल तू!' आंज मेया बहुत रुष्ट है। मोहन को यह छोड़ेगी नहीं। श्याम भाग रहा है। पीछे तिक मुड़कर देख लेता है और दीड़ रहा है। मैया छड़ी लिये पीछे उसे पकड़ने को दौड़ों आ रही है। ये नत्हें चरण, यह चक्कात कर्तूं —मेया इसे कैसे कट से पकड़ ले। यह तो इधर-उधर मुड़ जाता है, कुत्तों के चारों और घूमता है, किंतु मैया पकड़ेगी ही। उसके मुख पर आज निश्चय और कठोरता है। कन्हाई अब तक हंस रहा था, एक कोड़ा यी यह भी; पर खब सम्भवतः सचमुच उरने लगा है। वह कमलसुख अरुणाम हो चला है। खब समे यह दौड़ ही रहा है।

मैया दौड़ रही है! भला, मेया कभी क्यों दौड़ी होगी। आज वह श्याम को पकड़ने के लिये दौड़ रही है। श्याम—भले युग-युग की तपस्या से परिएत मन इसे न पकड़ पावे, भले साधन-परियुद्ध चित्त इसकी छाया को छुने में भी असमर्थ रहे; किंतु भैया तो पकड़ेगी ही। आज अपने पुत्र को पकड़ने के लिये कुत्तसंकरण है यह और दौड़ रही है। क्या ख़ात शयी है, केशपाश अस्तव्यत्त हो गये हैं, उनमें गुम्कित सुगन भूमि पर मत्ते जा रहे हैं, मस्तक का वस्त्र के केत क आ गया है, कुण्डल इक्त-कुट कर केशों में उलक गये हैं। माल पर वही-वही बूँद स्वतम्ब करने लगी हैं। श्वास की गति वह गयी है। मैया दौड़ रही है—स्याम को पकड़ने को दौड़ रही है—च्ला त!

मोहत के चरण शिथिल हो रहे हैं। सुह सुइकर मैया के सुल की और देखता जाता है। 'जननी को मैंने इतना थका दिया, इतना क्लेश दिया।' कौन जाने यह दया उमझी है, कौन जाने मैया के अरुणाभ गम्भीर मुख एवं कठोर भुड़िट के भय ने इसकी गति को शिथिल कर दिया है। ये सुकुमार पद—कहाँ तक दौड़ सकता है यह, थक गया होगा! अब तो मैया पकड़ ही लेगी। अब गति शिथिल हो गयी है। अरे, यूर तो रोने लगा! रोके-गेते खड़ा हो गया। दोनों करों से विशाल लोचनों को मलना, हिचिल्यों लेता, अञ्चन को कपोलों पर फैलाना, यह भोहन रो रहा है! श्वाम रो रहा है! चढ़े-चढ़े बिल्दु टफटम टकके जा रहें हैं कमल-नेत्री हो

'चल, आज तुके बतानी हैं! बड़ा ऊपमी हो गया है तू!' हाय, हाय! मेया इतनी कठोर कैसे हो गयी ? यह तो डांटतां हो जा रही है। श्याम का एक कर पकड़ लिया है इसने और उपवन से कह की कोर तिये जा रही है। छड़ी स्वतः उसके हाय से गिर गयी है। कन्हाई इतना भीत है, मेया कैसे यिष्टे लिये रह सकती है, किन्तु यह गोद में लेकर पुचकारती क्यों नहीं ? यह तो डॉटती ही जा रही है।स्याम रो रहा है। हिचकियों के रहा है।एक राब्द भी बोलने में समर्थ नहीं ! कोग कहते दामोदर १५१

हैं, सबको इसके स्मरण से ही अभय--शाश्वत अभय प्राप्त हो जाता है! इसके भय से महाकाल भी कोंपता है; किंतु रो रहा है यह। बहुत भयभीत है! मैया पकड़े लिये जा रही है। बहुत कष्ट है, पता नहीं क्या दरक हे। और कोई छुड़ा नहीं देता! कोई छुड़ाने में समर्थ नहीं! मोहन हिचक-हिचक कर रो रहा है

`<sub>R</sub> x x x

'तू इसी ऊल्खल पर चढ़कर चोरी करता था न; ले, मैं तुक्ते इसी से बॉघ देती हूँ! अब कर चोरी! अब करना उत्पात!' श्याम रो रहा है, कभी चोरी न करने की बात कह रहा है। आर्ले नेजों से इचर-उघर देख रहा है—कोई तो छुड़ा दे! कोई सहायता करे! मैया तो आज सुनती ही नहीं। आज कठोर हो गयी है यह। अपनी वेणी की सुकोमल रज्जु से यह तो सचसुच ही मोहन को बॉधने जा रती हैं।

'चल, खड़ा हो यहाँ।' इसने कन्हाई को ऊखल से सटाकर खड़ा कर दिया। ये दासियाँ— ये कुछ कहना चाहती हैं, ये गोपियाँ—इन्हें कुछ प्रार्थना करती है, मैंया के आज-जैसे कठोर भाव को तो जीवन में कभी किमो ने नहीं देखा। इनेंस्वरी रुप्ट भी होती हैं—ये रोष करना भी जातती हैं— किमी ने भोचा ही नहीं था कभी। यह कठोर हण्टि—साहम नहीं होना किसी को बोलने का। मैया-भैया के हरूव की ल्याया क्या कम है 'यह उसका नीलमिण हिचकियाँ भर रहा है, कमल-जोचन लाख हुए जा रहे हैं. अब्रु टपटप गिर रहे हैं. अखन फैल गया है—मैया क्या नहीं देखती यह सब ' पर— पर नीलमिण बहुत बिलावता जा रहा है। अधिक भोह से बालक का भविष्य बिनाईगा। आज इसे तनिक दरह देना है। भैया ने आज दश्ड ही देना थिय कर लिया है। उसने अपने अधर हाँतों से रोष के कारण द्वा लिये हैं या हृदय की—उम्हते हृदय को दशाने के लिये—यह बही जातती है।

यह रमसी नो होटी पड़ गयी। अधिक नहीं, दो ही अंगुल तो होटी पड़ी है यह। चार-छ: अंगुल की एक रमसी और जोड़ दी और पूरी हो जायगी। मैया ने वेणी से दूसरी रुजु निकाली।

'यह तो अब भी छोटी हो रही है! वही दो अंगुल छोटी। कही अवस्य उलक गयी होगी।'
मैया ने तीसरी रुज्य भी निकाली। उसकी वेखी की तीनों रिस्तर्यां लग गयी और यह दो अंगुल का अन्तर बना हो है। पता नहीं कहाँ ये रिस्तयों उलक्ती जा रही हैं। स्थाम को छोड़ा नहीं जा सकता। इतनी कटिनना से यह पकड़ में आया है, अब भयभीत है, खूटने पर भागेगा और कहीं गिर पहा तो.....?

'नन्दरानी, ऐसा भी क्या माखन का मोह हुआ है तुन्हें! देखो न, नीलमिए कितना रो रहा है! कितना भयभीत है! यह गोपिका कव तक अपने को रोके रखे। स्थाम का यह रुदन, यह कानर भाव—हृदय फटा जा रहा है। 'हमारे घर भी तो यह उत्पात करता है, भायड फोड़ता है, नवनीत लुटाता है.....।'

'तुम्ही सर्वोने तो इसे बिगाड़ दिया है !' मैया ने तो बिचारी को बोलने ही नहीं दिया ! मैया के इस स्वर की फटकार पाकर कौन बोलने का साहस करे ? बोलने से प्रकेश्वरी का रोष भड़केगा । ये श्रीर ताइना करेंगी स्थाम की इस श्रावेश में । यह समय प्रतिवाद करने का नहीं है !

'लो, जब बाँधना ही है तो इससे बाँध दो!' रोष के मारे यह ब्यङ्ग पूर्वक मोटी सी मन्यन रुज्जु ले खाथी है। हैं! मैया ने तो सचमुच ले लिया इस रुज्जु को । यह क्या इससे बाँध देगी सुकु-मार कन्हाई को ?

'तुम सब भेरा मुख क्या देखती हो ! रिस्तियाँ लाखो ! में काज इसे बाँघकर छोडूँगी !' बेचारी दाखियों पर व्यर्थ पढ़ी यह फटकार ! मैया को लगता है, उसका यह पुत्र बढ़ा नटखट है। रोते रोते भी यह पता नहीं कैसे, कहाँ रिस्तियों को उलका तेता है। यह मन्यन-रज्जु भी छोटी पढ़ गयी और वही कुल दो खंगुल छोटी—कैसी बात है यह ! दासियाँ रज्जुओं का ढेर ले आयी हैं। मैया एक पर-एक जोड़ती जा रही है। 'यह क्या हो रहा हैं ?' रयाम मोटा नहीं हुआ है, उत्सल बढ़ा नहीं है, कोई रस्सी छोटी हुई नहीं दीखती कोई कहीं उसली भी नहीं दीखती! इतनी गाँठें, इतनी रस्सियाँ जोड़ी गयी और यह दो अंगुल का अन्तर ? यह तो पूरा हो नहीं होने को आता। मैया एक रस्सी उठाती है, जोड़ती है, बॉधने का प्रयत्न करती है—'यह तो अब भी दो अंगुल छोटी है!' कैसा है यह दो अंगुल ? मैया बड़े आरचर्य मैं पढ़ गयी है।

ये गोषियाँ मुख फेरकर मुस्करा रही हैं। इनके नेत्र कहते हैं - 'क्यौर बाँधा ! क्यौर बाँध लो नीलमिश को! इस तो कब से कह रही हैं कि इसे छोड़ दो! पर नहीं मानना है तो बाँधो!' मैया यह स्मित देखती है, सममती है। वह भी लीम गयी है—बाँधगी—बाँधकर रहेगी इसे! देखें कहाँ

तक यह नहीं बँधता !

सैया पक रस्सी उठाती है, जोड़ती है, बाँधना चाहती है—'यह भी दो खंगुल छोटी है! फिर रस्सी उठाती है, फिर जोड़ती है—चही दो खंगुल! मैया का शारीर श्रान्त हो गया है। सुख स्वेद- बिन्दुखों से भर गया है। वह खब रिस्तयों को उठाने में भी श्रम खनुभव करने लगी है। सम्मुख किस्तयों की देरी समाप्त हो गयी। मैया यक गयी—बहुत थक गयी। मोहन—मोहन देखता है, मैया बहुत यक गयी।

सम्मुख रस्सी नहीं हैं ! वेशी में रुजु अभी है— अपिम केशों में सुमन गुल्फित करनेवाली रुजु—अरे, यह कान्ह तो इसी एक ही रजु से वॅथ गया। मिने अपनी आनुरता में देखा ही नहीं, रज्जपर-रजु जोड़ती गयी !' मैया को कोई समाधान नहीं करना है। कन्हाई को बाँधकर रजु में

ऊखल के दूसरी स्त्रोर प्रन्थि दे दी इसने कि यह नट-खट खोल न ले।

'आज इसे ऐसे ही बँधा रहने दो! कोई खोलना मत! कोई भी मत खोलो!' मैया ने तो सबको धमका दिया। दासियों और गोपियों को हटा दिया। बालकों को मना कर दिया है और ये बालक चाहें भी तो प्रन्थि सुलने से रही इनके नन्हें करों से। मैया तो चली गयी दूसरे कहा में। बहु आज श्याम को धमकाना चाहती है। कन्हाई को रोता छोडकर चली गयी दह।

'दाऊ ! मद्र! तोक !' स्वाम रो रहा है, रोते-रोते पुकार रहा है यह—आज नन्हें तोक तक को पुकार रहा है, कोई आबे, कोई इस बन्धन से छुड़ा है ! योगीन्द्र सुनीन्द्र इसे निखिल बन्धनों का मोचक कहते हैं, लोग अनारि बन्धन से वास के लिये इसे पुकारते हैं और आज मैया ने उसी को उसल में बाब दिया है ! अब यह पुकार रहा है ! पुकार रहा है और कोई इसके बन्धनमुक्त करने वाला नहीं।

'दाऊ !' दाऊ यदि सचसुच होता ! वह बल—अपने अनुज को इस प्रकार रोते और बँघे देखकर वह क्या इस रज्ज या ऊखल को गिनने लगाथा । कितनाथा यह ऊखल उसके लिये !

पर कहीं मैया उसे डाँट दें ? दाऊ कभी मैया की बात तो टालता नहीं।

'भद्र !' भद्र इठ कर ले—मेया, बाबा—कोई भी भद्र को डाँट नहीं सका। भद्र कठ जाय—उसे मनाना सरल नहीं है। भद्र का अनुरोध कौन टाल देगा! पर क्या ठिकाना—नटखट भद्र कहीं ताली बजाकर उलटे चिद्राने लगे?

'तीक !' भला नन्हा तोक क्या करेगा !' श्याज न दाऊ है, न भद्र और न तोक । वे सब तो यक्ष देखने गये हैं यहाँ तो घोड़े-से बालक हैं, पर यह समय क्या इतना सब सोचने का है। त्याम पुकार रहा है—फिर भी पुकार रहा है। यह तोक—तोक को क्यों पुकारता ? तोक क्या करेगा ? बेचारा तोक—स्याम को बेंघा देखकर वह दोनों हायों से पकड़ लेगा और रोने लगा।

'तोक !' अन्तरिच में कोई शक्तांत महाराणि करवद मस्तक कुका रही है—'देव, तोक यहाँ हो तो हो चुकी जीला ! अपने तोक के नेनों में अध्न देककर यह भाव आपका टिक सकेगा ? तोक नहीं है—जीता करती है न आपको ? तीला—'हो, जीला ही तो ! वे सन्युख-ट्यारके सन्युख दीख रहे हैं अर्जुन के दो सटे हुए इस । वे यमलार्जुन—चेचारे यचराज कुचेर के वे पुत्र नतकुचर और

११३

कौन जाने क्या बात है—हतना तो स्पष्ट है कि कन्हाई ने रोना बंद कर दिया है। इसने नेत्र पोंछ लिये हैं। अब हिचकियाँ, अश्रु, पुकार, सभी बंद हो गयी हैं। यह तो ब्यान से देल रहा है सम्मुख के उन सटे अर्जुनकुर्तों की और। छुद्ध सोच रहा है—सम्भुवतः अपने खुटने का कोई उपाय। इस अपने खुटने में ही इन वृजों का खुटना भी है—होगा, कर्म को तो इस समय स्वयं खुटना है और यह सोच रहा है। ब्यान से देल रहा है सम्भुख। सखा—चाल के बालक ऊखल को रुजु-अन्थिय स्नोलने में जुटे हैं, वार-बार असफल-प्रयास कर रहे हैं, इधर इस समय ध्यान कहाँ है इसका।

x x x x

'करूँ, यह रज्जु-प्रन्थि तो खुलती नहीं !' बालक बड़े निराश हुए हैं। उनका सखा बँधा है और वे लोल नहीं पाते! सैया ने मना किया है—यह असन्तुष्ट होगी—कहाँ सोचता है कोई, किन्तु प्रिय वो नहीं खुलती। बारी-बारी से सबने अनेक बार प्रयत्न कर लिया। यह वेणी की तैलसिक रज्जु—वड़ी सिन्धप्रनिय पड़ी है। तृतनिक बल लगा; हम सब इस ऊखल को ठेलते हैं! यहाँ से बाहर चले वर्ज तो फिर पाषाग्र से पीट-पीट कर रज्जु को तोड़ेंगे!' बात ठीक है, यहाँ खटपट करने से तो मैया के ज्ञा जाने की ज्ञाशक्का है है।

'तुम सब एक चोर हो जाओ! उन्सल को गिराकर लिटा देना है!' स्वाम ने सममाया कौर सलाओं ने साथ दिया, यह उन्सल गिरा भूमि पर कन्ताई पुटनों के बल हो गया है। इसने होनों कर भूमि पर रख दिये हैं। 'तुम सब धीरे-धीरे ठेलो देसे! रामामुन्दर के किट से उत्पर रख्य बधी है! यह दामोदर—हाँ, बाज यह दामोदर हो गया और अब हाथ और पुटनों के सहारे उन्सल धसीटे लिये जाता है। सला पीछे से अपने कोमल करों से बल लगाते हैं। ये सुकुमार वर्ष डेदवर्ष के बालक—ये उन्सल ठेलते हैं और परस्पर एक दूसरे को सावधान करते जा रहें हैं कि कोई वेग से बलपूर्वक न ठेले! स्वाममुन्दर समुख है उन्सल के, तनिकसा अन्तर है, कही उन्सल वेग से लुदके...... जैसे उन्सल इन्हीं के ठेले लुदक रहा है। इन्हीं के ठेले तो लुदक रहा है। इत्तरा सुकुमार स्वाम क्या उन्सल खींच लेगा!

'ये दोनों कर्जुन के बुल हैं न, इन्हीं के पास चलो! मैं दोनों इन्हों के मध्य से उसपार निकल जाऊंगा और उसला अटक जायगा! तब बल लगाकर खींचेंगे राजु को! कन्हैया है तो बड़ा चतुर। इसे युक्तियाँ बहुत आती हैं। दुनों में उसला अटक जाय तो खींचने पर राज्यु सम्भवता टूट जायगी। सबको लिये रयाम उसला सीचात दुनों की ओर चला जा रहा है। उसला के घसीटने से एक चौड़ी रेसा बनती जा रही है पीछे।

अच्छा. मोहन तो निकल गया दोनों वृद्धों के मध्य से उस पार। उत्सत्त को टेढ़ा करके वृत्तों में फँसा दिया है इसने 'तुम सब ऊळ पीछे तो हटो! कहीं रज्ज़ टूटी तो ऊलात धम्म से पीछे गिरेगा और लढक जायगा !' हाँ, यह धाशका तो है ही। सला ऊलल छोड़कर हट गये हैं पीछे। कन्हाई तो मुहकर अपने दोनों कर अर्जुन वृद्धों पर इधर-उधर रखकर बलपूर्व क स्तीवने लगा है!

'आर र घडाम!' बालक चौंक कर पीछे भागे! पिचयों ने चीतकार किया और आकल से गगन में उद्देन लगे ! पशु कूदे, चिल्लाये, पूँच उठाकर भागे इधर-उधर । यह वजायोष--क्या हुआ ? इतना अयका शब्द--अभी चौंक पढ़े। वृत्तों की जहें हिसी, शास्त्राएं कांपी, पत्ते अस्त व्यस्त हुए और वे गिरे--अयङ्कर शब्द के साथ उनमें से एक एक और और दूसरा दूसरी चोर गिर गया ! स्थामसुन्दर की, बालकों को बचाकर जैसे किसी ने उन्हें दोनों खोर ठेल दिया है।

'ये कीन ? ये कीन हैं ?' बालक बन्नों के गिरने के शब्द से ही भयभीत हैं और उसपर बे बचों के मल से दो तेजोमय पुरुष कौन निकल पड़े ? प्रज्वलित अग्नि के समान अङ्गकान्ति, ज्योति-र्मय श्राभरण एवं दिन्य मुक्ट कुण्डल--यच्चे स्तम्भित खडे रहे--खडे रह गये देखते। 'अरे, ये

तो हाथ जोड़ कर, भूमि पर लोटकर कन्हैया को प्रणाम कर रहे हैं. दोनों ही !

युक्तमल से निकले दोनों देवताओं ने ऊखल में रवज से बँघे दामोदर के सम्मुख लेटकर प्रिणिपात किया, घुटनों के बल हाथ जोड़कर, मस्तक सुकाकर बैठ गये। दोनों के अपलक नेत्र प्रेमाश्रु की मही लगाये हैं। दोनों के शरीर रोमाञ्चित हो रहे हैं। दोनों गदुगव करठ से स्तृति कर रहे हैं-'श्रीकृत्सा ! योगेश्वर प्रभु ! आप ही आदि परम पुरुष हैं । यह व्यक्त एवं अव्यक्त जगन् भी आपका ही स्वरूप है. इसे ब्रह्मवेत्तागण जानते हैं। केवल आप ही समस्त प्राणियों के शरीर इन्द्रिय एवं आत्मा के भी स्वामी हैं और आप ही कालस्वरूप तथा खबिनाशी, सर्वश्वर भगवान विष्णा हैं। सत्व, रज एवं तमोगुणमयी सूचम प्रकृति और महत्त्व आपही हैं और आप ही प्रकृति के समस्त देत्रों में उसके विकारों के वेता--साजी, उन जेशों के श्रध्यज परुष भी हैं। हमारे समीप जितने भी ग्रहण करने के साधन हैं. उनसे श्राप ब्रहण होते नहीं। प्रकृति एवं उसके समस्त गुणों से श्राप परे हैं. श्रुतः श्रुनप्रदि-सिद्ध, अपने ही दिव्य गुणों से आयुत आपको कौन जान सकता है। प्रकृति एवं उसके सब गुण, उन गुरों से उत्पन्न त्रानन्त शरीर और उन अनन्त शरीरों के साची. अध्यच जीव तथा सब में स्थित अन्तर्यामी--ये सब जिसके रूप हैं, जो इन सबसे परे पुरुषोत्तम है, जो इनमें के सब गुणों से तटस्थ एवं निविज्ञातिया एपले हवाम है, उस सर्वहर, ऋहर आनन्द्धनैकहर को कोई कैसे जान सकता है। बदि कैसे समाधान वाये उसके विषय में।

'श्राप उस सर्वज्ञ भगवान वासदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्रपने ही प्रकाश से गुणों को प्रकाशित करके उन गुणों से ही आच्छादित ब्रह्मस्वरूप आपको हमारा नमस्कार । जिस अशारीरी के अवतार विभिन्न देहों में उन-उन शरीरों के लिये असामान्य पराक्रम के द्वारा व्यक्त हो जाते हैं— अर्थान विभिन्न शरीरों से जो अशरीरी अवतार धारण करके अतुलनीय लोकात्तर शौर्य व्यक्त करके अपने अवतार विभइ के महत्त्व को प्रकट करते हैं, वही आप सम्पूर्ण कामनाओं के दाता समस्त लोकों को अभय देकर उनका कल्यास करने के लिये इस समय अपने अंश के साथ अवतीस हर हैं।' पता नहीं क्या क्या कहते रहे वे देवता। उनकी वाणी गद्गद, नेत्र अश्रुपूर्ण, अञ्जलि वँधी, मस्तक ऋका और वे स्तृति करते रहे-

'परम कल्यागुरवरूप प्रभु, आपको नमस्कार ! परम मङ्गलमय, नमस्कार ! शान्तस्वरूप यदुवंश के स्वामी वासुदेव, आपको नमस्कार !' जिनका प्रमकल्यामा-परममञ्जू सभी हुआ है, वे इस श्याम को कल्याणुरूप, मञ्जलमय तो कहेंगे ही: पर यह शान्त-इस समय अवश्य शान्त हो रहा हैं: पर कितना शान्त है यह—गोकुल में सब जानते हैं।

'विभु, हम आपके अनुचर यत्तराज के किंकर हैं। आप हम अपने दासानुदासों को आज्ञा दें ! हमारा बढ़ा सीभाग्य है, देवपि नारद ने बढ़ा अनुगृह किया हम पर । वह उनकी असीम हुपा का ही फल है कि हुमें आपके दर्गन हुए। हमारी वाखी आपके गुखगान में, हमारे अवस्य आपके मङ्गल-चरितों को सुनने में, हमारे हाथ आपकी सेवा के कर्म में, हमारा मन आपके भीचरखों के चिनते में, हमारा मन आपके भीचरखों के चिनते में, हमारा मनक आपके निवासभूत जगान के अस्यान करने में और हमारो नेत्र उत्त महा-पूढ़गों के दर्शन में लगे रहें, जो आपके साज्ञात्स्वरूप ही हैं। वार-बार मखाम किया दोनों देवताओं ने ब्रीट क्षन्त में जी साहाक्ष इस प्रकार एक गये कि जैसे हन्हें सब ठठना ही नहीं है।

'भुके पहले ही पता लग गया था कि परमदयालु देवाँग ने तुम लोगों पर कृपा करके ही ऐस्वर्य-मद से मत तुन्हें च्युत होने का शाप दिया था। जो समदर्शी साधु हैं, विशेषता जिनका चित्र मुम्में लगा है, उनके दर्शन से किसी को बन्धन की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कहीं सूर्य भी पुरुषों के नेत्र को अन्यकार से बाँध सकता है। संसार में मुक्त में माब हो जाना ही परमकल्याण हैं और यही सबका परमेप्सित है, बह तुम लोगों को प्राप्त हो गया। अब तुम लोग यहां से शीघ अपने धर वने जाओ! मट-पट चले जाओ अब है। रवाम बहुत शीघता में हैं। कुछ क्य- अछ हो लगे हैं है द ने देवताओं को सुत्ति करने में, बिंतु हतने बड़े कुल पिट-चैया, गीपसी, गोप, याना, सब आते होंगे—सब दौड़े आते होंगे। ये मट से चले जायँ तो अच्छा। लेकिन ये देवता—ये तो बार-बार पिक्रमा करते हैं, बार-बार प्रियात करते हैं, किर-फिर खाड़ा माँगते हैं। इस श्यासपुन्दर के समीप से जान को किसका तो चाहता है। यह आजा हे रहा है। खामदपूर्वक खाड़ा दे रहा है—जाना ही पढ़ेगा जा है।

'क्या हुआ ? कहाँ वक्रपात हुआ ?' गोपों ने तो समका, अवश्य कहीं वज्र ही गिरा है। इतना भीषण शब्द—इतने विशाल तक एक साथ गिर—दोइते हुए आये वे। उपवनद्वार के पास शब्द हुआ ! नारायण मङ्गल करें ! बाबा के चरणों ने आज जैसे वायु की गति पा लो। वे दौढ़े! वे सबसे आग दौढ़ें ! 'उपवनद्वार—वालक वहीं तो खेलते हैं प्रायः!' आशङ्काओं के लिये क्या कम अवकाश है।

'छारे, तू यहाँ कैसे छा गया ?' बाबा ने देखा, उनका कृष्णवन्द्र किट में रस्सी से बँधा है और रस्सी में बँधा है एक उनका । यह उनका का खींचने के प्रयत्न में हैं। इतनी दूर कर्राचिन् यही लींच बाबा है और प्रय बाबा को खोग, दुखा के तिर है । बाबा को लगा, इखा के तिर ने के परवान यह भी राज्य से आइष्ट होकर यहां उन्हाल खींचता आया है। यह हैंसता, उन्हाल खींचता करहाई ! भीया ने बांध दिया नतु के ?' बाबा को हंसा आ गयी। हंसते-हंसते कान्द्र का उन्होंने लोल दिया और उठा लिया आह में। यह रामोदर—इसकी कोमल कांट से उत्पर उदर के तिम्न भाग में रखा की रेखा पढ़ गया ह चारों जोर!

'ये विशाल तरु—ये न जीयों हैं न खोखते हैं, गिरे कैसे ये ? कोई आंधी भी नहीं आयां और वजपात भी नहीं हुआ! ! गोपों ने देख लिया हैं कि श्यामगुन्दर सर्वया गुरांचत हूँ, उस आधात लागा तो दूर, उसा भी नहीं दीखता और अब दुनों के गिरने का कारण हुँद हूं। नहीं ।मलता । सब बढ़े आप्त्य में हैं—'बहुत बढ़ा उत्पात हुआ यह ! किसी अमङ्गल की सूचना तो नहीं !'

'ये बुच अपने आप कहाँ गिरे हैं! इस कनूँ को मारो, इसी ने दोनों बुचों के मध्य में उत्सव तिरहा करके फंसा दिया और फिर दोनों हाथों से दोनों पेड़ गिरा दिये उत्सव अचित-लीचते!' ये बातक ही तो हैं। इसकी बातों पर कोई कैसे विश्वास कर ले; पर यह तो इस प्रकार कह रहा है, जैसे इसे कोई संदेह ही नहीं हैं। इसने स्वयं देखा है, कोई न माने तो यह क्या करे।

'हाँ, हमने बुचों से दो विचित्र पुरुष निकते देखे! वे सोने-जैसे चमकते थे। इस कनूँ को हाथ जोड़ते थे, प्रणाम करते थे! पता नहीं क्या-क्या कहा इससे उन्होंने और यह भी तो उनसे बातें करता था। वे दोनों तो उड़ गये, वहाँ ऊपर उड़ गये! ये सब-के-सब बातक एक ही बात कहते हैं। सोने-से तेजोमय, उत्पर जड़ जाने वाले—कोई देवता होंगे वे और तब क्या वालक सत्य कहते हैं ? कुछ गोपों के मन में संदेह होने लगा है। कन्हाई के काम साधारण मतुष्य-शिशु से तो नहीं ही हैं ?

ैंडर गये हैं ये सब! बच्चे हैं, पता नहीं क्या-क्या बकते हैं! ये गोप किसी के संदेह को क्या सुनेंगे? इनके सम्मुख संदेह ब्वक करके उपहास कौन कराये! इस समय इतना अवकाश भी किसे हैं। इतने बड़े बुच गिरे, अकारण, अवस्मात बुच गिर पड़े—इतना भयद्भुर उत्पात हुआ! अजेशा ने अपने कुखपुरोहित महार्थ शास्त्रिक को जुलवाया है! प्रहशान्ति होनी है! श्रीनारायण की आदाधना—अची होगी कियेपूर्वक और अब शीमता से उसका आयोजन करना है। प्रजरानी, गोपियाँ,—यच वो अभी श्याम की ही देखने में लगी हैं।

\_\_\_\_\_\_\_

''वदनेन्द्रविनिर्श्वितः शशी दशघा देवपदं प्रपद्यते । श्रधिका श्रियमश्नुतेतरा तव कारुग्यविज्ञामितं कियत् ॥"

—श्रीलीलाशक

×

यमलार्जुन गिर गये और बालकों को एक खेलने का सुन्दर साधन मिल गया। यह कर्नू मानता ही नहीं, मैया बार बार मना करती है, कहीं कोई गिर पड़े टहनियों में उलमकर-लेकिन कन्हेया तो सखाओं को लिये तरुओं के पास ही खेलता है। बढ़े-बढ़े विशाल तरु-खब सघन द्यालियाँ हैं इनकी। इन शाखाओं पर कुछ तो चढ़ा ही जा सकता है। कोई शाखा पर चढ़कर भलता है, कोई उसे हिलाता है। शाखाओं के मध्य में इधर-उधर भागने और खूने की कीड़ा भी बड़ी मजे की है।

बालक खेल में लगे सो लगे. इन गिरे बच्चों के मध्य में खेलते ये मंड-के-मंड बालक-कनुँ सदा से नटखट है। इसे दूसरों से मगड़ना ही आता है। इसके दाव देने की बारी आयी और भगड़ना प्रारम्भ किया इसने । सखा इसे अपने खेल से पृथक कर देते हैं तब तो गिडगिडाता है.

विनय करता है और फिर वही बात ।

'कन्हेया, तू देखता है भला !' आँखिमचीनी में श्याम चुपचाप नेत्र बंद किये रहे, ऐसा कैसे हो। किसी की हथेली में इसके विशाल लोचन बंद होने से रहे और कोई बंद कर भी ले तो यह इधर-उधर करके देखे बिना क्या ग्रह सकता है।

'सव-के-सब धूर्त हैं-व्यर्थ ही दोष देते हैं! कनूँ जब कहीं छिपता है, सब इसे देख लेते हैं। बिना देखे क्या इतनी शीघ्र सीधे इसी को पकड़ा जा सकता है। अब इसकी बार लडाई करने चले हैं!' यह बिगड़ा नन्हा तोक। अपने श्याम का पत्त लेकर-बड़े भाई के लिये यह लडने आ गया है—सब से लड़ लेगा यह ! कौन इसे समका दे कि श्याम खँधेरे में छिप नहीं सकता। इसकी श्रञ्जकान्ति वहाँ बालकों को सूचना दे देती है। सखाश्रों का कोई दोष नहीं इसमें। यह किसी का तर्क सनने को कहाँ उदात है। इसे कन्हाई ही तो सबसे ऋधिक मानता है-अब यह क्यों उसका पन्न न ते।

'तू क्यों मनइता है! तुमें तो दाव देना नहीं है!' हाँ, तोक क्यों मनइता है। इसे तो कोई छूता नहीं। यह तो स्वयं जब दाव देना चाहे, तभी ठीक। कर्ने-सभी तो इससे स्नेड करते

हैं। सबसे छोटा यह तोक-यह फगड़ रहा है।

'तम सब यों ही किसी को दोष दोगे ?' तोक क्यों न बोले। श्याम को सब दोष देते हैं श्रीर वह भी ज्यर्थ ही। लेकिन श्रव यह मगड़ने लगा तो सबको इसकी माननी ही है। भद्र श्रभी इसके पन्न में हो जायगा और फिर दाऊ-तोक की हठ तो रखनी ही है न।

× × श्याम सबको पुकार लेता है। भाई और भद्र को लेकर सबेरे गृहसे निकला और वही यमलार्जन के समीप। माता रोहिसी पुकारते-पुकारते थक जाती है। इन सबों को न भूख का ध्यान श्रीर न प्यास का-खेल में लगे-सो-लगे। मैया ही श्राकर किसी प्रकार हाथ पकड़कर ले जाय तो जायाँ। 'विज्ञम्ब हो रहा है, कृष्णचन्द्र भूखा होगा! बहुत देर हो गयी दूध पिये!' मैया कितना पुकारे, कितनी बार दूसरों को भेजे, श्याम आने से रहा। मैया के स्वयं जाने पर भी कहाँ सब मट-पट आते हैं। कहीं दाऊ भगेगा और कहीं कन्हाई। दिनभर, धूप में भी सब खेलते रहते हैं। मैया का आग्रह कौन मानता है। इन सबों को वह पकड़े नहीं तो कदाचित ये भोजन ही न करें और पता नहीं कितनी रात्रि तक खेलते रहें ! सायद्वाल कर्नू कितना मगड़ता है- अभी तो उजाला है !' कितने बहाने करने पहते हैं मैया को इसे ले जाने के लिये और तब भी सभी बालकों को साथ लेकर ही वह इसे ले जा पाती है। × ×

करहैया नाचत्र मास से दो वर्ष पाँच मास का हो गया। अब उसका कर्ण-वेध संस्कार होना चाहिये। यह मैया के कुएडल पकड़कर कबसे सीचता है और हठ करता है कि मेया अपने क्रम्डल इसके कानों में पहिना दे।

तिरे कानों में लिट नहीं हैं! खिद्र होने पर पहिना दूँगी! सेरे साल का कर्ण-वेध होगा!

यह कुराज पहिनेगा !' मैया समकाती है इसे।

'तु खिट कर दे अभी! मैं तो अभी पहिन्ँगा!' मोहन को सदा शीव्रता रहती है। मैया

इसती क्यों है ? यह छिद्र कर क्यों नहीं वेती ?

'बाबा, तुम महर्षि को खुलाओ न !' जब मैया कहती है कि बाबा महर्षि को बलायेंगे. पजन होगा. तब छिद्र हो सकेया, तो यह बाबा से ही क्यों न कहे। बाबा कहाँ दूर हैं, इसका भाग-कर जनकी गोट में पहुँचने में देर कितनी लगती है। अब यह बाबा के अब्हु में बैठकर उनकी दादी में कांगानियाँ उलकाकर आपह कर रहा है- 'तम महर्षि को बलवाकर पजन करा दो! मैं करहत पहिन्या कानों में !'

'आभी तो तेरे कान नन्हे-नन्हें हैं! तनिक वहें हो जाने दे तो…!' बाबा समस्ताने के

प्रयत्न में हैं।

ेना. मैं तो अभी पहिन्ँगा !' यह हठी अपनी हठ छोड दे, ऐसा कैसे हो सकता है।

'शरद ऋत है, पवित्र मास है और शक्लपन्न भी है! श्यामसन्दर ठीक ही तो आग्रह करता है।' महर्षि शारिडल्य सदा इसी का पद्म लेते हैं। उनके महर्त, विधान-सब इसके अनुकल निकल आते हैं। अब वे कह रहे हैं कि बालकों का कर्णवेध-संस्कार तो तीसरे वर्ष लगने पर पाँचवें या मातवें मास में होना ही चाहिये। बाबा को तो खाझापालन करना है।

'श्याम का कर्ण-वेध होगा!' स्वर्णकार भी धन्य हो गया है। इसे नन्दनन्दन के कर्णवेध के लिये चाँटी की आठ अंगल की सई बनानी है। नन्ही-सी सई-अौर इसका कार्य समाप्त होने को ही नहीं आता। विशुद्ध-विशुद्ध रजत-यह श्रोषधियों से रजत का शोधनक्रम चल रहा है। बार-बार ब्रोपधि-पट और बार-बार रजतद्राव। तीक्यु-तीक्यतम सूचिका, एक समान. उज्ज्वल. सचिक्कण, जैसे चन्द्रमा की एक चीण किरण स्वर्णकार के हाथ में आ बैठी है और अब यह उसे बलट-पलट कर देख रहा है।

'मुमे ही कन्हाई के कर्णोंपर लाजाद्रव से चिह्न करना होगा!' पता नहीं क्या-क्या

सोचता है और यह पागल हो गया क्या ? यह तो नाचने ही लगा है।

'मोहन के कर्णों में छिद्र करना होगा !' दुर्दशा तो है, बेचारे इन भिषग्-भूषणजी की। 'उन कोमल कर्यों में छिद्र! ये तो बच्चों की भाति रो रहे हैं। भला, इसमें रोने की क्या बात है ? जिसके कान छिरने हैं, वह तो रोता ही नहीं है।

'मेरे कानों में छिद्र होगा! मैं कुएडल पहिन्ता!' कन्हैयातो फुदक रहा है। यह तो उल्लास में है। अपनी कर्ण-पल्ली टटोलता है बार-बार और सबको दिखाता घूमता है। यह तो ऐसा

कद रहा है, जैसे कुरडल कानों में ही आ गये हैं।

'तेरे ही कान थोड़े छिदने हैं!' भद्र कनूँ को चिढ़ा देता है समय-श्रसमय-'दाऊ के ब्रिटेंगे. मेरे ब्रिटेंगे और तेरे तो सबसे पीछे ब्रिटेंगे—सबसे पीछे !' नटखट भट्ट अँगुठा दिखाकर कदने लगा है।

'पहिले मेरे कानों में छिद्र होगा !' श्याम आब मैया से. बाबा से, सबसे अभी बात पक्की

कर लेगा। कैसे पीछे रहे यह किसी से।

कन्हाई का कर्ण-वेध दोना है। कल प्रातः अरुणोदय में ही तो यह मङ्गल-संस्कार प्रारम्भ होगा । स्वर्णकार, वैद्य, गोप, गोपियाँ—सब-के-सब ज्यस्त हैं । खाज सब प्रयत्न में हैं कि कल कन को कम-से-कम कह हो। उसका मन तरकाल किसी खोर लग आय। खिलोने, पत्ती, पशु--पता नहीं क्या-क्या एकत्र करने में जुटे हैं सब।

अक्रिया के कल करों में बिद्र होगा !' वावा की दशा ही वर्धन से वाहर है। वे तो अभी क्षेत्रिया के कल करों में बिद्र होगा !' वावा की दशा ही वर्धन से वाहर है। वे तो अभी से इनने आकुत हैं, जैसे उनके हृदय को ही विद्ध करने की बात है। ये कल कैसे अपने पुत्र को

सन्दाल सकेंगे! ''नीतमणि कुरहल पहिनेगा!' सेवा को श्याम के कपोलों पर मलमलाते कुरहलों की खावा का खभी से मानो साजान होने लगा है। यह तो अपनी अद्भुत उसंग में है। उत्सव का आयोजन तो होना ही है। खुत यूम-धाम का उत्सव—बालकों का मन तत्काल ही दूसरी ओर लग जाय, यह परमावश्यक जो है।

× × × ×

महाँव शाधिडलय विप्र-वर्ग के साथ प्रातःकृत्य करके सीचे नन्दभवन च्या गये हैं। गण्यपति, नवमह, सर्वतोभन्न, पोड़श मारुका, योगानी, विक्याल, कत्तरा तथा रचा-वृत्र का पूजन तो हो चुका और अब बाबा पूजन कर रहे हैं अपने आराध्य का। नारायण अनुकृत हों। आज का यह कर्यं-वेथ श्रीकृष्णवन्त्र के लिये मक्कतमय हो।

आराध्य-पूजन के साथ ही तो वित्र, बैच और आज के इत्य के प्रधान स्वर्धकार का भी पूजन करना है। पूजन तो करना है इस सोलह आंगुल के सूत्र में पिरोई आठ आंगुल की रिम के समान उच्चल सचिका का भी और अब तो पूजन समाप्त होने पर है।

माता रोहिसी दाऊ को अब्हु में तेकर बैठ गयी हैं पश्चिमाभिमुल और मैया ने स्थाम को श्रद्ध में ते रखा है। यह भद्र, यह तोक—सब के संस्कार अज में तो अब साम-साथ ही चलते तमें हैं। न वैशों का अभाव है, न स्वर्धकारों का। अब ये बालक हठ कर रहे हैं कि पहिले उनका है। न वेशों का अभाव है, न स्वर्धकारों का। अब ये बालक हठ कर रहे हैं कि पहिले उनका ये राहित होगा और अवस्य ही वह रोपेगा नहीं। दाऊ को देखकर बच्चों में हदता आवेगी, फिर स्थाम के साथ ही सबके कर्यों-येय हो जायँगे। महर्षि को तो एक चोर मुनि-मरहली के साथ मन्त्र-पठ करना है!

कन्द्रेया अभी उसंग में है। सभी के हाथ में मोदक हैं। सब माताओं की गोद में हैं और यह कहूँ इयर उथर देखकर सबको अपना मोदक दिखा रहा है और साथ हो आँकों भी मट-कान जाता है। आज तिनक सबसे बढ़ा मोदक पा गया है यह और इसी से सलाओं को विदा लेना चाहना है।

वावा ने सुई उठावी। इनके कर इस प्रकार क्यों कम्पित हो रहे हैं! वाऊ और खास के दिल्ला कर्णों से केवल सुचिका का स्पर्श ही तो कराना है इन्हें। यह स्चिकास्पर्श—वावा को तो यह सचिकास्पर्श कराना ही त्रातर कर रहा है।

'लाल, तू कुराइल पहिनेगा न ?' बेचाजी हैं तो परम चतुर। दाऊ ने अपनी कर्णपत्नी इन्हें हाथ से सीच लेने दो, पर क्या मोहन यो हो सीच लेने देग! बाय हाथ से कर्णपत्नी सीचनी है और जहां से सुर्यरिम पारदर्शी हो रही है पल्कियों में, ठीक क्सी किन्दु पर सर्चाकार को लाचा-द्वव से पिक करना है। सभी वालकों के वे पिक हो जाय तो एक साथ क्खायेच हो जायगा।

हो गया क्या ? कर्तू तो अपने कान टटोल लेना चाहता है। 'तनिकसा कुछ रोतिल लगा तो ! अब ये वैदाजी क्यों उसे कान छूने नहीं देते ? मैया ही क्यों रोकती है ?' मोहन की कर्यपक्षियों पर लाजादन को नन्ही बूँद - इन्दीवरदल पर बीरबहुटी के शिख जैसे रो रहे हों। यह लाजादन रक्त सी अरुए ये बूँदें ! बाबा ने तो नेत्र बंद कर लिये हैं। उनका सर्वोक्न स्पेद से स्नान कर जुका है।

कर्रावेय होना—स्त्रव कर्रावेय ही तो होना है। वार्षों की व्यक्ति में नीपों के राज्य हुन नये हैं। स्त्रव गोपियों के मञ्जल-गान कैसे सुनायी हैं। महर्षि ने स्वयं सुख से राङ्क लगाया है सौर ये रात- सहस्र शृक्ष, शृक्ष-यह गगनभेदी जयघोष ! बालकों की रोदनध्वनि सुनायी नहीं पढ़नी चाहिये।

रयाम रोता हो-वैद्य क्या कर्ण-वेध में समर्थ हो सकते हैं।

'लाल ! देख तो, यह मयूर कितना सुन्दर नाचता है!' माना रोहिणी दाऊ को इस प्रकार दूसरी छोर आकर्षित करें या न करें, यह क्या रोने चला है। बाम हाथ से कर्णपत्ली खिची, यह रहा दैवकृत नैसर्गिक क्रिंट—सुचिका जैसे स्वतः प्रविष्ट हो गयी हो उसमें ! धागे को बॉधकर तैल लगा देने में तो सचसुज चैया की के करों ने विश्वन की गति दिखायी है। दाऊ ध्रपने दिख्या कर्ण को टटोलने चला है। यह वाम कर्ण-अध्यक्षा वाम कर्ण भी सक्ती !

'तू कुएडल पहिनेगा न! देख तो सही तू अपने कुएडल!' मैया मनाने का प्रयत्न कर रही

है। 'भद्र कुरेडल पहिनेगा और तुमे चिढायेगा !'

"भद्र चिदायेगा !' कन्हेंया सराहु हो गया है। वह क्या चुने---भद्र का चिदाना या कान में सुई चुभवाना ! 'दाऊ रोता नहीं है।' मैया ठीक कहती है। दाऊ तो नहीं रोता है, उसे दुखता तो अवस्य रोता। स्याम की पलकों में अध्यविन्द उलक्ष गये हैं। यह कुछ सोचने लगा है।

भीं अपने कुमार के कानों में ओपिब लगाऊँगा!' वैद्य जी तो कुछ मलने लगे हैं।

'इस त्रोपिं से खिंद हो गया न!' कन्हाई प्रसन्न हो गया है। त्रोपिंध से ही छिद हो

जाय तो वहत ऋच्छा।

अपनी हुआ जाता है! तुम तिनक बताओं तो कि वह तुम्हारी सुनहली बिल्ली कहाँ छिरी है! वैद्याजी ने सुई उठा ली है। मोहन बिल्ली देखने में लगा है। कहाँ भाग गयी इसकी बिल्ली? अपनी यहीं तो थी। कुछ हुआ --कुछ हुआ दिला के खों में। एक चीटों ने धीरे से काट लिया। उक ! कन्हाई रोने लगा है! मैया क्यों हाथ नहीं छोड़ती? क्यों इसके पैर दवा रखें हैं इसने अङ्क में। मोहन क्याकुल हो उठा है। रो रहा है। 'नहीं, अब नहीं पकड़े रहा जा सकेगा!' मैया के कर लगेता है बूट जायँगे। वैद्याराज ने तो अपने नेज बाम कर्णाश्वी पर एकाम कर दिये हैं।

'हो गया ! हो गया लाल !' मैया का चारवासन रयाम कैसे सुन ले । वैद्य जी ने तो धागा बाँध दिया, तेल लगा दिया ! चय तो कान शीतल-शीतल लगता है । कन्हाई रोता जा रहा है—

रोवा ही जा रहा है!

'यह थनगन करता मयूर !' यह गोपिका मयुर सिखा लायी है।

'यह रत्न-सारिका बोजने लगी हैं मोहन !' रत्न-सारिका बोले या रोपे, कन्हाई मैया के स्तन-पान को ही प्रस्तुत नहीं तो क्या खिलौने संतुष्ट कर देंगे इसे । श्राज कमलनयन वड़ी-वड़ी बूँदें गिरा रहे हैं। स्वामसुन्दर खीभ गया है। कष्ट की ऋपेज़ा सैया के पकड़े रहने से हो यह श्रविक रूठा है।

'कृष्णचन्द्र, तु गोदान करेगा न!' बाबा क्या करें। श्याम रो रहा है-- कन्हाई! हृदय जैसे दुकड़े हो जायगा।'गोदान करना है!' रुदन की गति तो कुछ रुकने लगी है। 'गोदान--गोदान

तो करना ही है! यह तनिक चुप होने लगा है।

'कनूँ, तोक रो रहा है ! तू जुप नहीं करायेगा इसे !' मैया का यह राख असोघ है। 'तोक रो रहा है!' कन्हाई ने नेत्र स्वयं दोनों करों से पोंछ लिये और अब तो रोना भूल ही गया यह। इसका तोक— छोटा भाई तोक रो रहा है ! उसे जुप कराना है न ! यह न जुप कराये तो तोक क्या जुप होगा।

वैद्याराज को, स्वर्धकार की, विशों को नेग देना। नेग का यह क्रम खाज ही कहाँ पूर्ण हुआ जाता है। वैद्याराज निज्य ओपिय का तेज लागधेंगे और यह वैधा घागा खुलेगा। हीरक-रालाका पदेशी कधीं में और फिर कुण्डल—फलमावायेंगे इन नील कपोलों पर। लेकिन खाज का नेग-- खाजका महोत्सव—कीन बुजना करे इनकी।

# गोकुल-परित्याग

"मिशानुपुरवाचालं वन्दे तं चरशं विमोः। ललितानि यदीयानि लच्छाशा व्रजवीथिष ॥"

—श्रीलीलाधुक

"श्रीकृष्णचन्द्र ही हम सर्वों का प्रात्य है, जीवन है और उसी के उत्तर ये उत्पात वार-वार होते हैं!" अर्जुन के इतने बड़े-बड़े बृज अकारण गिर पड़े, गिरे भी तब—जब कि श्यामसुन्दर उनके मध्य में ही था। वृज्ञों के गिरने का क्षेष्ठिं कारण जाना न जा सका, तब इसे कोई महोत्पात के अति-रिक क्या समके। औरों की तो और जानें, पर श्रीजपनन्दजी का हृदय आशहूत से पूर्ण हो गया है। "अब तक श्रीनारायण ने रज्ञा की; पर यदि किसी दिन वालक को कुछ हो गया तो.......?" कोई अन्त नहीं हैं उनकी चिन्ता का। राज्ञि में एक पल के लिये उन्हें निद्रा नहीं आती।

कंस अत्यन्त क्रू हैं ! पता नहीं क्यों उसने इस कुसुम सुकुमार नन्हें कन्हाई से शतुता कर रक्की हैं !' मधुरा की मन्त्रणाओं की बात गोकुल में द्विपी तो अब हैं नहीं, भले उसे लोगों की मिण्या आराक्का मानकर कोई टाल दें किन्तु अवतक जो त्रज में असुर आये हैं—पूतना तो कंस में किता थीं ही, कीन जाने इकड़े के टूटने में भी किसी असुर का ही हाथ रहा हो । वह आकार में एक राज्य स्थाम को लेकर उड़ा और फिर गिर पड़ा—बह तो पहिचाना नहीं जा सका, इस प्रकार द्विज-भिन्न हो गया था; पर संदेह हैं कि मधुरा से ही वह भी आया होगा, और अब ये दृज

गिर पड़े--- वृद्ध गोप तो इसमें भी कंस की ही दुष्टता का अनुमान करते हैं।

'मधुरा अत्यन्त निकट है! कंस कुछ-न-कुछ करता ही रहेगा!' उपनन्द जी के मनमें संकल उन्ने लगा है—'फड़ी दूर रहना चाहिये यहाँ से!' कहाँ है आभी इसका उत्तर कहाँ दिया है मन ने। खभी तो है—'फड़ी दूर रहना चाहिये यहाँ से!' कहाँ है आभी इसका उत्तर कहाँ दिया है। सन ने। है। सन ने। है। सन ने। है। सन ने जे हो होने के कारण उपनन्दती उन्हें सदा अपना स्नेह-भाजन बनाये रहे हैं। बड़ों को ही तो अधिक चिन्ना रहनी चाहिये परिवार, माम, कुछ की रखा के विषय में। दूसरे नन्दरायजी यहुत सीचे हैं, उनको तो अपनी ही चिन्ना नहीं रहती। उपनन्दजी ने ही तो सदा अपने होटे भाई की सम्हाला है। आज गोकुछ का जीवन-सर्वस्व संकट में दीखता है—उपनन्दजी के नेत्रों में निद्रा कैसे टिक सकती है।

कन्हाई का कर्णवेध है. इतना बड़ा महोत्सव हैं गोकुल में, दूर-दूर के गोझें के अधिपति आये हैं; पर उपनन्दजी—गोकुल के वे सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य वयोवृद्ध—आज उनका पता ही नहीं है। वे कहीं चले गये हैं। श्रीनन्दरायजी से भी उन्होंने केवल जाने की सचना दी है, कारण नहीं बताया है।

किसी विचार को सर्वोङ्गरूप से शोधकर, उसके प्रत्येक शङ्ग की परीचा करके और उसके परिचान के सम्बन्ध में प्रस्तुत होकर ही उपनन्दजी कभी कुछ बोलते हैं। जो चिन्ता है, जो परन है—वह केवल दूसरों को स्चित करने से तो टल नहीं जायगा। बज के ये सहृदय सरल गोप—इन्हें ज्यार्थ चिन्तित करने से लाग थे भी तो अन्तरा उस संकट से परित्राण का मार्ग पाने के लिये उन्हीं की और आँखें उठायें । अच्छा यही है कि पूरी व्यवस्था पहिले स्वरं ही सीच ली जाय।

'यहाँ रहना अच्छा नहीं !' यह तो ठीक, पर यह यसुनात्तर, बृहद्वन—इसे छोड़कर कहाँ जाया जा सकता है ? ये कोटि-कोटि गायें—इनको तनिक भी कष्ट हो तो गोपकुत का जीवन ही व्यर्थ

- है। इनकी सुविधा कहाँ होगी ?

'यहाँ तो रहा जा नहीं सकता !' जहाँ स्थामसुन्दर ही सङ्घट में दीखता हो, वहाँ रहने की बात तो चित्त में खाने से रही । क्षेत्र में ही स्थानक स्थव हैं, अनेक नोनों के सम्बन्ध में बड़ी प्रशंसा है। उनमें प्रायः सभी देखे हुए हैं, पर तब का देखना 'और अब देखना एक कैसे हो सकता है। श्रीजपनन्तजी स्वयं कुछ देख होने, कुछ स्थिर कर होने गोकुल से बहे गये हैं। धपने-आप ही देखना है कन्हें धौर केवल देखना ही तो नहीं है, त्रजके दूरस्थ गोष्ठों में धनेक अनुभवी वृद्ध पुरुष हैं, सब-के-धव परस सुहद हैं, उनसे मन्त्रणा भी करनी है। परिस्थिति ऐसी नहीं है कि अब और उपेचा की बाकी राजिया नहीं ना से सबसे मिलकर हो। शीवातों कोई निक्ष्य किया भी नहीं जा सकता। श्रीजपनन्त्री स्वयं सबसे मिलकर ही मन्त्रणा करेंगे। बात गुग़ दोहों, स्थान देखें जा सकेंगे, एकाकी मिलने से सब अपने पूरे विचार सुखकर बता सकेंगे! खता वे गोकुल से चले गये हैं त्रजके गोष्ठों का निरोच्छा करने।

स्यामसुन्दर का कर्ण नेष हो गया। कर्ण नेष के अय से ही तो वह रोता था। उपनन्दर्जी ही तो ऐसे नहीं थे, जो इस दरय को देखने में अपने को असमर्थ पाठे रहे हों, उस समय तो अधिकांश लोग उठकर नन्दमजन से बाहर चले गये थे। लोगों ने तो यहां सममा कि श्रीवपनन्दजी इस अवसर के ध्यान तक से बचने के लिये गोकुल से चले गये; पर यह तो कुछ और ही बात जान पृक्ती है। पूर जनमण्डल के गोड़ों से ये सम्मान्य बृद्ध अदुमावों गोपनायक गोकुल में एक-एक करके प्रातः से ही आ रहे हैं। आज कोई उत्सव तो है नहीं। आज ही श्रीवपनन्दजी लीटे हैं और आज हो ये गोपनाय एक हो रहे हैं। सायंकाल अजेश के द्वारपर एकत्र होने की प्रार्थना जो समस्त गोकुल के गोपनायकों से की गयी है, उपनन्दजी के इस आमन्त्रण में कुछ हा रहस्य होना चाहिये। विना किसी गम्भीर प्रयोजन के इस प्रकार चुपचाप इतने गोपों का एकक होना हो नहीं सकता। श्रीउपनन्दजी की और से सक्को बुलाया गया है—यह तो और सहस्व की बात है।

इतना गम्भीर प्रयोजन दीखने पर तो सबको एकत्र होना ही था। सायंकाल व्रजेश्वर के द्वार पर गोपगछ एकत्र हुए। सब जानते हैं—यह आयोजन उपनन्दजी ने किया है, अतः कुछ भी किसी से एकत्र पहिले से जाना नहीं जा सकता। जिसे जितना ज्वहींने बताया है, उतने पर हो सिसी से एकत्र पहिले से जोजा नहीं जो सकता। जिसे जितनी प्रान्त, समुत्यक एवं पूर्ण गोही तो सन्तीष करके अवसर को प्रतीक्षा करनी है उसे। गोपों की इतनी शान्त, समुत्यक एवं पूर्ण गोही तो

यह गोकुल में पहिली बार बैठी है।

शृद्ध गोर्पों ने त्रजेरवर से यथोजित सत्कार प्राप्त कर लिया है। व्रजेश तो इतने सरल हैं कि इस गोष्ठी में सबके अनुरोध करने पर भी वह अपने प्रयुक्त आसत पर आसीन नहीं हुए। अभिषेष के प्रयान टर्जेंट सभा में सिंहासन पर किसी ने देखा ही नहीं। वे जब समस्त बज के हृदणास पर आसीन हैं—चुच्छ सिंहासन क्या उसकी तुलता कर सकता है। सब यथास्थान बैठ जुके हैं और क्रजेश—भला, इन सम्मान्य वयोष्ट्रों में वे उज्जासन स्वीकार करेंगे। उपनन्दजी अपने छोटे भाई के स्थान को जानते हैं। उनके सुख्ल प्रश्न पर आने की शोधता है। उनके संकेत से आमह शिथिल हुआ लोगों का, जैसे ब्रजराज को परिशास किला।

शानि—नीत्व शानित, सूई िगरे तो उसका भी शब्द मुन लिया जाय और इस शानित में इन दो निष्ण गये— शीवपनन्दजी उठकर शान्तभाव से खहे हो गये। सबके नेत्र उनके मुख की और लग गये। अपने थीर गम्भीर स्वरमें उन्होंने कहना प्रारम्भ किया 'शीनारायण ने छपा थी, इम लोगों की नित्य-नित्य की प्रार्थना उन दयामय के श्रीवरणों में स्वीख्त हुई, अनेक जन्मों के प्रयाप्त से हमने शीक्षण्यान्त्र-सा युवराज पाया। अब यह नित्य की घटना हो गयी कि हमारी आशा के उस मुख्यार अ सुहर को ही नष्ट कर देनेके लिये उत्पाद-पर-उत्पाद हो रहे हैं। वह राज्यी— कन्त्र सात दिनका भी पूरा नही हुआ। और वह विकरण राज्यी हुने ले भागी। इसके उभर उत्पाद का सात हो रहे हैं। वह से अक्ष उत्पाद का सात है। यह तो उस अक्ष अपने वह सात की सात वह असुर तो इसे आकारा में ही जा जुका था। गिरा भी यह शिला पर ही; परन्तु हमारे कुलदेव स्वयुक्त थे—ज्वहोंने इसकी रच्चा करा यह सात वह सात हमें सह सात वह सात वह सात हमा सात वह सात करा करा हमी हमें के सात हमें सह सात वह सात हमें सह सात हमें सह सात हमें सह सात हमें सात हमें सात हमें सह सात हमें सह सात वह सात हमें सात हमें सात हमें सात हमें सह सात हमें सात हमारा हमें सात हमें हमें सात हमें सात हमें सात हमें

'नित्य के महोत्पात ! पूनना—कासुर और कहाचित यह तहपात भी ?' तहया गोपों के नेत्र कक्कार बनते गये। 'कावरव आंवपनन्यजी का संकेत कंस की क्रूरता की ओर है! इतना अकारण अत्याचार इम अब और नहीं सहेंगे! अधर वाँतों से पीढ़ित होने लगे। किसी के हाब सङ्ग की मृठ पर गये और किसी ने लाठी पकड़ी हदता से। एक संकेत —प्रजेरवर का संकेत भर हो जाय! कंस होगा दिविजयी, पर उसे पता लुग जायगा कि गोपों की राष्ट्रता का क्या अर्थ होता है।

शीवपनन्दानी का ध्यान इपर नहीं है। उनके नेत्रों से किन्दु गिरने तमें हैं। उनका करठ सर आया है। वे कहते जा रहें हैं— 'यहाँ बातकों के बिनारा के किये कोई-न-कोई उत्पात पहुँचा ही रहता है, यह वहतन हमारे किये कन्याप्त प्रचन नहीं रह गया। चतर जो रास भी कुछ्य के हितैयी हैं, जिन्हें दाऊ और कन्हाई प्रिय हैं, उन्हें बाब गोकुल का त्याग करना चाहिये। कोई और विपत्ति हमें अभिभृत करे, इससे पूर्व ही हम इन बच्चों को लेकर अपने समस्त अनुगरों के साथ और कार्य चले जाउंगे!

रपष्ट था कि जिसे गोकुल न झोड़ना हो, जिसे यहाँ के अपने गृह में ममत्त हो, उससे कोई आग्रह नहीं है। उस पर कोई भी दबाब नहीं दिया जायगा। राम-कृष्ण तो अब यहाँ रहेंगे नहीं। अब इसमें अजराज की सम्मति की भी आवश्यकता नहीं है। जितना स्वत्व इन दोनों बालकों पर अजराज का है, उपनन्दजी का उससे कम कहाँ है। रामकृष्ण को तो ले ही जायगे; जो अनुगमन करना चारेंगे, उन्हें भी झोड़ा नहीं जायगा। जो भी इन बालकों के शुभिचन्तक हों, उनको यहाँ नहीं रहना चाहिये।

एक बार उपनन्दनी ने चारों और देखा। सभी नेत्र कह रहे थे—'यह क्या कह रहे हैं आप ? राम-रवाम सकुराल रहें, किंदिये, कहां चलना है हमें ? नेत्रों के भाव इतने स्पष्ट कि वाणी उतनी पूर्णता से उच्छ कर ही नहीं सकती। उपनन्दजी ने खागे प्रस्ताव को रष्ट किया—में स्वयं देख आया हैं, यहां में कुछ ही दूर कुन्दावन नामका वन है। सर्वथा नवीन वन है और पहाओं के लिये तो बहुत ही उपयुक्त है। गोप, गोपी, गायें—सभी बहुंग प्रसन्न रहेंगे। प्रस्म पित्र जो गोर्यान का वह पादपान्त मुदल एखों एवं मञ्जूर पक्वफलों के कुत्ती से पित्रुण है। हमारे लिये बराना धीरा का वह पहास सुरला की टिह से भी सर्वोत्तम है। मैं चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को मेरी वात उचित जान पड़े तो छकड़े जोत दिये जायें। गायें खागे जायें और हम खाज ही प्रस्थान करें!

'निश्चय हम आज ही चल देंगे !'

ृंदससे अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता ! शीव्रता करनी चाहिये !' गोपों में— अज के गोपों में खोर मतभेद ! यह तो कल्पना से परे की बात है। सम्भवतः यहाँ सवकी बुद्धि एक ही धातु की वनी हैं। श्यामसुन्दर ने रही-सही को स्कस्तर मी पूरी कर दी। जब सवके जीवन, .. संकल, विचार का वही एक केट्र है—कहाँ मतभेद सम्भव है। उपनन्दजी प्रसाब करें खोर वह स्वीकृत न हो! वह तो खादेश की भाति महस्य किया गया।

'भैंने महर्षि शाष्टिब्स्य का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। ब्राह्ममुहूर्त में ही हमारे शङ्क जयघोष करेंगे!' श्रीवपनन्दजी का प्रस्ताव पहिले से सर्वाङ्गपूर्ण न हो, यह तो कभी हुआ ही

नहीं। महर्षि ने मुहूर्त बता दिया है। अब तो प्रस्थान को प्रस्तुत होना है।

"आह्ममुद्दर्श में ही प्रस्थान करना है!" चर-घर सभी ज्यस्त हैं। ख़कड़े भरे जा रहे हैं।
महर्षि शायिडल्य ने स्वयं समस्त विप्रों एवं मुनिमपड़ती से अनुमति प्राप्त कर ती है। 'जब श्रीकृष्ण-चन्द्र जा रहे हैं, तो यहाँ रहकर करना भी क्या है!" बीतराग तरोमूर्तियों में स्थान का भोह तो होने से रहा। अवस्य ही उनके आस्ताराम कि ज़जराज के नवनीतचोर कुमार ने चुरा लिया है और अब तो जहां बह ते जाय, जाना ही है।

भगवदी पूर्णमासी—उनके बिना तो गोपकुल का अब कोई मङ्गलकाय सम्पन्न नहीं हो पाता। उनका आरोबिंद तो सदा ही सभीपिसत है। वे न जायँ तो—पर यह सोचा ही कैसे जा संकता है। उनका मधुमङ्गल तो कन्दाई को होड़कर एक च्या नहीं रह सकता। वह तो दिन भर खाम के साथ ही धुम करता है। उसके बिना मोहन का मन भी कैसे हागेगा। गोपों की गोष्ठी से ष्ठठकर बाक्स ने सीचे चनके ब्राथम में पहुँच कर प्रार्थना की खोर वे दयामयी—उन्होंने तो हँसकर कृद दिवा—'जब कृष्णु जा रहा है तो उसकी घाय कैसे नहीं जायगी ?' कन्द्रैया को उन्होंने ही प्रथम

गोदम्ध-पान कराया धीर" वे तो साजात करुणामयी महाशक्ति ही है !

'प्रयास के लिये सबसीत चाहिये सार्ग में ! बुक्र बटलने होंगे ! यह मिरा-मयर पता नहीं कब वह माँग बैठे ! मैया को तो अपने जीलमणि की वस्तओं से ही अवकाश नहीं है। उस चक्कल का क्या ठिकाला-कब किस वस्त के लिये सबलने लगे। नवनीत, दधि, सिष्टान्न, वस्त्र, खिलौने-पता नहीं. क्या क्या मैया सजाने में लगी है। बार-बार सोचती है- कुछ छट तो नहीं रहा है ? श्याम की खाबरसकता की कोई वस्त रही तो नहीं जाती ?' श्रद्धन, खबटन, तैल-शतशः वस्तएँ हैं। ससने देर लगा दिया है इन सामग्रियों का और इनसे लदा छकड़ा उसके छकड़े के साथ-साथ ही चलना चाहिये। किसी जाए भी कोई वस्त आवश्यक हो सकती है। उसके भी वस्त्र हैं, बहमत्य आभरण हैं ? उसकी आवश्यकताएँ—वे तो कब—पता नहीं कव नीलसुन्दर में एक हो गयीं। यह अजेश का विपल कोवागार, जनराज की आवश्यकताएँ मैया की मोहन से अवकाश हो तो इस और ध्यान है। और ध्यान दे ही क्यों ? ये माता रोहिशी हैं न। ये तो स्वयं सब सम्हातने में व्यस्त हैं। अजे-श्वरी. अजराज की आवश्यकताएँ-अरे. इनकी हिट्ट से तो सेवकों, ट्रासियों तक की आवश्यकताएँ छट नहीं सकतीं। मेया चाहे जितना यत्न करे-जितनी सामग्री एकत्र करे, कन्हेया की आवश्यक बस्तुएँ भी सब क्या उसके ध्यान में आ जायँगी ? वह तो एक यस्त उठाती है- 'श्याम इसे कब माँगेगा ?' कैसे माँगेगा ?' जैसे उसकी सध-बध खो जाती है। मार्ग में कन्हाई कुछ माँगेगा और तब वह चौंककर कहेगी—'अरे!' पर उसके 'अरे!' का समाधान तो हँसकर माता रोहिगाी को ही करना है। उनके प्रवन्ध में कुछ छट जाय, यह सरल नहीं है।

गोकुल—गोकुल के ये रत्सनिदर—पिता पितासहों का यह भवन और यह जन्मभूमि आज इट्ट जायगी! आज इसे सदा के लिये कोड़ रहे हैं!' जैसे किसी गोप, किसी गोपी के मन में यह बात ही नहीं आती। अचतुत भी रात्रि भर जिस गुचके नीचे तिवास करता है, प्राया वहाँ से जाते समय उसकी दृष्टि गुच पर जाती ही है, पर ये गोप — ये इसने निश्चार, जाने की प्रमुति कर रहे हैं, जिसे किसी महोस्तव में सम्मिलत होने जाता है ब्राह्म उसाह से जाने की प्रमुति कर रहे हैं, जैसे किसी महोस्तव में सम्मिलत होने जाता है और मार्ग में रात्रि-विश्राम के लिये इन गृहों में रुक गये थे। जैसे ये इसके गृह ही नहीं। इस गृहों से, इस भूमि से इनका कोई सम्बन्ध ही नहीं। पर कैसे जाय गुणे की आज की नात है। इस अप के सात्रि निश्चास पर वे स्था नहीं हो जायें।' कम उसंग की वात है। इस आ आशा, इस विश्वास पर वे स्था नहीं को ब्राह्म के स्था नहीं को आप के स्था नहीं को आप की स्थान स्थान सुराह्म हो जायों।' कम उसंग की वात है। इस आशा है स्थान हो सात्रि हो आयों।' कम उसंग की वात है। इस आशा है स्थान हो सात्रि हो आयों।' कम उसंग की सात है। इस आशा में स्थान स्थान सुराह्म से प्राया में एक स्थान सुराह्म से एक स्थान सुराह्म से एक स्थान सुराह्म से एक स्थान सुराह्म से एक स्थान ही सुराह्म से एक स्थान सुराह्म सुराह्म से स्थान सुराह्म सुराह्म से एक स्थान सुराह्म सुराह्म से स्थान सुराह्म सुराह्म से स्थान सुराह्म सुराह्म से स्थान सुराह्म सुराह्म से स्थान सुराह्म सुरा

कार हो चुके हैं।

'त्राक्षसुद्रते में ही प्रस्थान करना है!' छकड़े भरे जा रहे हैं। सामग्री सम्हाली जा रही है। आक राक व्यवस्थित किये जा रहे हैं और बृद्ध गोप—प्रजेश्वर, ये सब लोग आदेश देने में व्यस्त हैं। 'कीन क्या करेगा ?' कोन कहाँ रहेगा! क्या वस्तु कैसे रक्सी जायगी।' श्रीजजराज स्वयं पर-पर एड्रेंकर सबकी व्यवस्था अपने-आप देख लेना चाहते हैं। स्वयं सबकी सारी बातें समका देता चाहते हैं।

है। पतुष तो है ही—करों में चम-चम करते ये विशाल भल्ल-म्बावश्यकता हो या न हो, रसां के स्विये सावधान तो रहना ही चाहिये।

भेरी का बनवाब, युक्तों का चारों खोर गगनभेरी निनाद और खब तो जयम्बनि के सम्ब ये कोटि-कोटि गौएँ श्रीयसुनाकूल के सहारे हाँक दी गयीं। गोप इन्हें खागे-खागे लेकर चलेंगे। गोपकुल के खागे ये परस पूज्य गायें ही तो चलेंगी। जहाँ सम्सुख इनकी खुर-रेणु उद्दर्शी चत्तती हो,

बहाँ तो सब दिशाओं में मङ्गल-ही-मङ्गल है।

सहर्षि शारिडल्य, विश्व वर्ग, गुनिसण्डली—सज्जा, इन परस बीतराग निष्परिमह लपोधनों को क्या तेना है। जलपात्र, बल्कल और सुब-जुड़ादि—अपनी अपिनयाँ उठायी, बल पड़े। इनकों भी क्या कोई सन्द्रित करनी पहती है। इपन-दर्शे पर विराजमान ये अपनी आनियों के साथ साचात् वैश्वासर-जैसे तेजोमय---अनेश्वर तो इनका अनुमह पाकर ही धन्य हो गये हैं। मार्ग में प्रातक्त्य ठीक समय पर होने में कोई बाधा न पड़े, इसकी पूरी ज्यवस्था हो चुकी है। महर्षि शारिडल्य डुझ दूर जाकर अपने इस सस्डल के साथ रुक जायेंगे औचमुत्तातट पर। प्रातः संस्था, इबन, तर्पयादि

गायें—कोटि-कोटि ये गायें—इन सबको कैसे सन्भव है कि खागे-खागे ले जावा जा सके। ये सब बार-बार भाग खाती हैं, बार-बार घूम पड़नी हैं। रथामधुन्दर पीछे हैं, बह मैंया के साथ इकके पर बैठा गया है और उसी छुकड़े पर बैठा है साता रोहिशी के साथ दाऊ भी। गायें इन दोनों को छोड़कर आगे कैसे बढ़ जायें। अकराज को विवश होना पड़ा। गोप खसमर्थ हो रहे हैं गायों को खागे ले जाने में। यह कन्हैया—गायें खागे हों, पीछे हों, रोनों खोर हों—खारों और गायें हो गायें हों, वब इसे आनन्द आता है। वब यह तालो बजाकर किलकता और फुइकता है, सम्भवता गायें हो साथ हों, नव इसे आनन्द आता है। वब यह तालो बजाकर किलकता और फुइकता है, सम्भवता गायें हों से सम्भित से सियर कर लिया है कि छकड़ों को मध्यमें करके हों की रायों का यथ चलाया जाय और यही शबर है।

खागे-पीछे, जगल-बगल खसंस्य एक्न विरङ्गी गायें, ऊँचे गर्जन करते हुएस, कृदते बख्क हे और इन सबाँ के कएठों से बजती बरिटकाएं! गोगों ने खपने राख्न सम्हाल लिये हैं। वे गायों को एका में स्वाचान हैं और इकड़ों को लो उनका एक दल घेरकर ही चल रहा है। उनके सम्य में ये ऐराबत के बच्चों जैसे उच्च हुएस तथा घरे-घरे ह्वर करेंगे, स्वर्णविष्टरों की मपुर मंकृति से दिशाखों को गुन्जित करते हुएस-रथ। सला, क्या प्रतीन होना है इन गुपमों को इन रथों का सार। ये तो रथमें जुड़े होने पर भी गर्जन करते हैं। इन रथों के ये सार्या — अपने सीखे, सचे दुषमों पर इन्हें गर्व होने हिंदी। रिस्म का सीकर पाते ही हुएस अपने सीखे, सचे दुषमों पर इन्हें सोबे गरिव हो नहीं सकता।

रथ चल रहे हैं— मुप्तम-रथ चल पड़े हैं गोकुल से, चले जा रहे हैं। राङ्क्ताद और मन्त्र-पाठ—विमों के रथों से तो यह मङ्गलध्वित उठनी ही है। वाबा के साथ बृद्ध गोपों का समुदाय है कुकड़ों पर और वे गोपियों के शकट—रङ्ग-विपङ्गे बहुमूल्य वस्त्र, ज्योतिमय रलामरण और कल-करठों से निकलता यह मुबनमङ्गल राम-रयाम का सुमधुर चरित—गोपियों के रथों की छटा की तलना में मसललनाओं के विमान तन्छ हो गये हैं।

माता रोहिखी और मैया—दोनों एक ही इकड़े में बैठी हैं। दाऊ और करूँ पूथक-पूथक चल ही नहीं सकते। कन्दाई का क्या ठिकाना कि कंव वह वहीं माँ या बड़े भाई के पास पहुँचने का हठ करने लगे। गोपियाँ बड़े उसाह से, बड़े स्वर से इन दोनों के चिरत गा रही हैं। मैया और माता रोहिखी के अवख इस सुंधा-धारा से कभी भी परित्य हों—ऐसी तो आशा नहीं। ये दोनों तो इस प्रकार सुन रही हैं, बैसे कभी न सुना हो इन चिरतों को।

.भद्र--वह तो बभी से बाबा के पास रहने लगा है। मधुमङ्गल मार्ग में चपलता न करे, इसलिये भगवती पूर्णमासी उसे अपने साथ ही रक्खे हैं और तोक--तोक को माता का भय न हो तो बाबरय वह कृत न्यावे कन्हाई के पास। लेकिन कर्नू दूर कहाँ है। समीप से मिलकर ही तो यह सकड़े पर्धनेटा है स्थास । स्वपने सकड़े पर से ही यह सखाओं को पुकारना, वार्त करता चल रहा है। सखा सभी तो सभीप ही हैं। बालकों को ही नहीं, गोपियों को भी लगता है कि उन्हीं का सकड़ा नन्दरानी के सकड़े के पास साथ-साथ चल रहा है। सबको यही लग रहा है। कौन जाने गायें भी स्वपने को हसी सकड़े के पास जानती हों, ये सब सब भाग-दौड़ तो कर नहीं रही हैं। बस, हुंकार कर लेती हैं बार-बार।

राङ्कनाद, श्रव्हनाद, घरिटकानिनाद, वृषभगर्जन, गायों की हुंकृति, जयघोष, सामगान और गोपियों के करठ की पावन स्वरताहरी—एक अदुभुत हरय हो गया है। रथचकों के घर-वर्र स्वर भी बाज सङ्गीतपूर्ण हो गये हैं। गायें जा रही हैं, विषयुन्द जा रहे हैं, गोपियाँ जा रही हैं, गोप जा रहे हैं, गोपियाँ जा रही हैं, पूरा गोपकुत जा रहा है। चल रहा है यह नन्दक्रज ! क्रज-आज ही तो यह अपने वास्त-विक क्रज के रूप में आपता है। क्रज-चलता हुआ जा जा जा क्रज चलता हुआ हो गया है। चल रहा है चल जा जा क्रज चलता हुआ हो गया है। चल रहा है—चला जा रहा है यह अपार जनसागर कोलाहल करता हुआ।

'माँ, यह किसका इस है ? मैया, ये कैसे पुष्प हैं ?' कन्हेया कभी माता रोहियों से, कभी मैया से नाना प्रकार के पुष्प, तर, पत्ती, पशुओं के सम्बन्ध में पूछता जाता है। दोनों भाई बार-बार छकड़े में खड़े हो जाते हैं। मैया के सम्हालने, बैठाने पर भी कठिनाई से बैठते हैं।

'कर्नू, देख तो ! कितने वर्ड-वर्ड फल हैं।' दाऊ कभी छोटे भाई को छुछ दिखाता है, कभी रयाम अपने अधन को। पास के छकड़ों से सखाओं की छुत्हलभरी पुकार भी चल ही रही है।

'मैया, मैं ये फल लूँगा!' यहाँ तक तो ठीक। इकड़ा रोकता भी नहीं पड़ेगा, किसी सेवक को संकेत मिलेगा और कोई गोप फल ला देगा। करपट; पर यह करूँ इतने से ही मानता कहाँ है— वे पुष्प तो मैं तो लूँगा—मैं अपने हाथों तो हूँगा!'और खकड़ा हॉकनेवाले को स्वयं आमह करने लगा है है कि इकड़े को इंस पुष्पत लाक के नीचे तो चते। इतने सुन्दर सुरङ्ग सुक्रमार पुष्प-गुच्छ—कन्हाई इन्हें खपने हाथों उतारेगा और मैया, वड़ी मों या भाई की अलकों में उतस्मा हेगा।

्ये किसलाय तो तोड़ दें !' बालकों की माँग का कोई ठिकाना नहीं है। कभी छकड़ा रोककर मैया को स्वयं ऊपर की शाखा से किसलाय चुनने हैं, कभी पुष्प छोर कभी फल । कभी कोई पढ़ी देखता है मोहन को, कभी कोई पड़ा । यही क्या कम है कि किसी प्रकार यह चपल खपते छक्छे से उतरते की हठ बार-बार छोड़ देता है। आज ये सब बहुत प्रसन्त हैं। आयन्त उल्लास में हैं। राम-स्वाम ने इतना बनाय, इतने विभिन्न तठ, लाता, फल-पुष्प, पद्य-पत्ती खाज हो देखे हैं। छक्षे मैं पता नहीं क्या-क्या भरते जा रहे हैं सब। इनकी चले तो सब पद्य-पत्ती भी छकड़े में ही बैठा लें। रयाम कभी मैया से एक हिरन पकड़ने को कहता है, कभी शराक। कभी हसे गवय भला लगता है, कभी भूमता बनगज। ये पद्य-पत्ती—ये सब भी तो गायों में का मिले हैं। ये तो इस प्रकार चल रहे हैं, जैसे गायों की माँति पाले गये हैं छीर गोप इन्हें भी हांके लिते जाते हैं।

'रवास, तू कतेऊ करेगा न !' इतना दिन आ गया, इतनी देर हुई; पर बालक तो जैसे भूख-वास ही मूल गये हैं। कन्हैया तो आभी खुकड़ा रोकना ही नहीं चाहता। मैया ने कितना प्रयत्न किया कि यह छुद खा लें चलते ही छुकड़े में। 'दोनों भाई एक-से हैं, तनिक-तनिक नवनीत दो-एक ति हिसी प्रकार मुख में लिया और तस ! पता नहीं अजराज को बालकों का भी ध्यान है या नहीं। ये गोप कहीं रुकेंगे भी ?' मैया को अब गोपों का यह चलते ही जाना रुवता नहीं। सबको रुकता चाहिये, बालकों को कलेंऊ करना चाहिये, ऐसी भी क्या दौड़ा-दौड़।

कलेठ, सध्याह-भोजन, सध्याहोत्तर-जलपान कौर साथं-निवास—होना तो सभी है। श्रीक्पनन्त्री ने पहिले से सब सोच लिया है। हमके उपयुक्त स्थल देख लिये हैं। लेकिन कन्हाई का कृत्हल, ककड़ों की यह गति, वार-वार ककता—उपनन्त्री ने इसका बहुत पहिले अपुसान कर लिया था। यह युन्दर-सच्चक कालिन्दीकुल, प्रिप्त, कितित वनराजि, युद्धल हरित एयराजि— बस यही तो कलेठ होना है। वह उठ रहा है हवन का सुगन्धित घृष्ट ! सहाँ शास्टिक्य विश्वसी के साथ वहूँ अपने प्रातःकृत्य सन्पूर्ण करने पहिले ही पहुँच चुके हैं। गायें एम हों, गोप-स्नानािद् करूँ जीर करूँ तो अपने सलाओं के साथ कलेऊ करेगा। यह आया अह, यह तोक जीर यह मचु-अक्षल तो भोग भी लगाने लगा! अब इतनी देर पर सब एकड़ हुए हैं—जैसे वर्षों पर मिले हों। इस समय इनका उत्जास, कल-कल, उद्धलकुर—सबके नेत्र तो यहीं स्थिर हो गये हैं! सब-गोप भूल हो गये हैं कि उन्हें स्नानादि भी करना है और किर गोपों को ही क्या शीम्रता है। भूल तो गर्बी ये गायें एए परना। सब यही घेरकर एकत्र हो जाना पाहती हैं। कन्हेया कलेऊ करेगा! अपने सब्बाओं के साथ वह अब कलेऊ करेगा! मेया इन सबको कुछ खिला दे तो उसे तनिक संतोष हो। बालक भूखे हैं। बहुत विलम्ब हुआ आज। वह त्यस्त हो उठी है।

X
X
Hण्डाह्मभोजन के लिये आज किसीको कुछ बनाना तो था नहीं, गोपियों ने जो विविध
पकाम बना रक्ते हैं। बन में, सघन तरुषों की छाया में इस प्रकार एकत्र पूरे गोकुल का ब्याज का
यह सहमोज—यह तो जीवनभर स्मरण रहेगा। मध्याहोत्तर कलेऊ भी खब तो हो चुका बालकों का
और अब ययासम्भव शीधता करती है। श्रीयमुनाजी को पार भी तो करना होगा। राश्निविक्राम तो
कालिन्दी के उस कुल पर करने का निक्षय हुआ है। कन्हाई के खामोद बालकों के कुनुहल और इन
सक्की विविध मांगों की पूर्ति में छक्डे यहाँ तक खा सके, यहा क्या कम बढ़ी बात हुई ।

'गोधन एकत्र क्यों हुआ ? छकड़े खड़े कैसे हो गये ?' स्वामने इधर-उधर देखा । अभी तो कतेऊ का समय नहीं हुआ । अभी-अभी तो कतेऊ हुआ है । यहां क्या है ? यह क्खल तो जरत गया छकड़े से हांकने वाते के समीप । अब मैया कितना पुकारे, कितनी चेष्टा करे—यह कहां सुनता है । यह उतरा स्वाम, यह उतरा हाऊ—अरे, ये होनों तो छकड़े से उतरकर वावा के पास माग चते।

भद्र ! तोक ! मधुमङ्गल !' कन्हैया कृदता पुकारता दौड़ चला है चागे को। यह सम्भवतः बाबा के पास ही जायगा। यह आया भद्र, यह रहा तोक, यह मधुमङ्गल—चब तो सब एकन्न हो गये। सब इकड़ों से भूमि पर चाकर हँसते, कृदते, ताली बजाते भागे जा रहे हैं।

'अर्रे, यमुनाजी पर तो मार्ग बन गया है !' करूँ ने पहिलं ही देखा है यह नौकाओं का सेतु। श्रीजजराज ने प्रातः ही व्यवस्था कर दी थी, नौका-सेतु तो यहाँ पहुँचने से पूर्व ही प्रस्तुत हो गया। रयाम मार्ग जा रहा है, भागा जा रहा है सेतु के समीप। ये चक्कल बातक-—गोप पुकार रहे हैं, दोइ पड़े हैं, पर सब तो सेतु पर पहुँच भी गये। कन्हैया तो ताली बजा-बजाकर कृद रहा है। यह कभी स्रोत के एक ओर, कभी दूसरी और देख रहा है अब बातकों को दौड़कर पकड़ना भी ठीक नहीं। कहीं ये सब भागें......। बाबा की गति में तीज्ञता नहीं रही। वे पुकार रहे हैं—'रास, कृष्ण्यचन्द्र, सुके भी तो आने हो! मैं तुम लोगों के साथ ही चलूँगा! रको! खड़े रही! अब सका, सेतु पर कन्हाई क्यों न खड़ा रहे बाबा आ रहे हैं, इसे बहुत कुछ पूछना है—'यह सरिता पर साथ कैसे बना ? यह इचता क्यों नहीं? जल इधर-से-अधर कैसे जा रहा है ? ये नौकार्य क्या जल में भूमि तक दिशी हैं ? ये सब नौकार्य बहुती क्यों नहीं ?' पता नहीं क्या-क्या । बाबा आ जायें तो समाधान करें इसके प्रस्ती का।

ये कोटि-कोटि गार्ये—भला, इनके लिये भी कोई सेतु बन सकता है। कन्दैया उस पार पहुँच गया। वह सब्हा है तट पर अपने सखाओं के साथ। गार्यों को गोर्पों ने प्रेरित किया, यह कहना ठीक नहीं है। गार्यों ने देखा उस ओर—उस तट की ओर और वे उतर पढ़ी जल में। गोप तो उन्हें केवल पीक्षे से प्रोत्पाहित कर रहे हैं।

कान काने, युख उत्पर किये, कभी-कभी पूँखें काती, तैरती ये बसंख्य गार्थे—उसपार सन्युख से गोप पुकार रहे हैं, पोझे से इस तट से प्रोत्सादित कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रोत्साहन तो यह बातकों के ताती और कितकार है। कन्दैया बड़ा प्रसन्त है, सब एकटक गायों को—वैरती भाती गायों को देख रहे हैं। गार्थे, प्रथम—दभी तो झा रहे हैं। . यह आया भर्म ! यह भीने रारीर को भाइती, पूँछ उठाये कूनती कामना आयी ! वह निकत्नी नन्दा और वह अरुणा तो बहुत कम बहुकर प्रायः सीचे ही जानी है ! कालिन्दी का प्रवाह यहाँ मुक्क कम है । शीवशनन्दजी ने कुढ़ सोचकर ही यह स्थान यसुना-पार करने के लिये निश्चित किया। यह आ रहे हैं पशु-कोई यहाँ, कोई बहां—सब भीने शारीर को हिलाते, कान-पूँछ उठाये, कूनते वाँ-साँ करते जक्कतो आ रहे हैं । कम्बाई उन्हें देख रहा है, खिलाखिला रहा है। बालक प्रसन्न हो रहे हैं।

सदाप्रस्ता गौओं को गोपों ने कितनी कठिनाई से रोका है। इन्हें शीत तग सकता है। इनको तो सेंबु पर से ही पार करना चाहिये। अड्ड में बढ़हों को लेकर, कितनी सावधानी से इस सबको लाया गया है इस पार।पर ये बढ़ड़े—माताओं को जैसे इन बढ़हों की चिन्ता ही नहीं है।

ये सब तो बालकों के समीप भाग जाने की धन में हैं।

होतीन मास के बढ़ हों को गोप सहारा देते. जल में बैराते ला रहे हैं। ये सब बड़े चक्कल हैं, सेतु पर उद्धल-कूट कर कहीं गिर पड़ें- इन्हें कोई कहाँ तक नियन्त्रण में रख सकता है। श्रीवायुत्ता की इस धार में इनको सहायता की झावरयकता है। इन्ह खोटे बहनों को तो गोप कंपी धूरे तैरते खा रहे हैं। कुन्न को सहारा दे रहे हैं। कुन्न केवल प्रोतसाहन की ही खरीचा रखते हैं।

'भा, वाँ बळ डों को यह पुकार, गायों की हुंकुति—यालक जो उसपार तटसे इन्हें ही पुकार रहे हैं। कन्हेया वह क्या पुकार रहा है। बाबा, उपनन्द्र जी, दूसरे गोप यदि इन वालकों को इस प्रकार रोकें न खंडे हों—ये तो कहाचित जल के ठीक किनारे आ जायें। क्या ठिकाना कि जल में

किसी बलबे के कान पकड़कर उसे बाहर खींचने ही दौड़ पड़ें।

फहाँ गया नीलमिए ? स्यास कहाँ गया ? सब कहाँ चले गये ?' सैया तो व्याकुल हो उठी है। सब उस पार पहुँच गये। बड़े चख़ल हैं, पता नहीं कब जल के पास आ जायं।' उस पार बाबा हैं, उपनन्दजी हैं, दूसरे दूद गोप हैं बालकों के समीप और खब तो तरहा गोप भी पहुँच गये हैं। सैया को इससे संतीप कहाँ। कन्हाई को गोप नियन्त्रित रख सकतें—यह कैसे मान ले वह। उसे पार जाना है—शीव जाता है उस पार। ख़कड़े नीका-सेतु से पार होने लगे हैं, पर इतना धीरे क्यों चल रहें हैं। सैया की आतुरता को कोई व्यवस्था इस समय कैसे संतीप दे सकती है।

× × × × × × × ×

श्रीयमुनानद्दपर छकड़ों के घेरे में यह बख-नगर! गोपों ने कितनी शीवता से यह शिविर खड़ा कर दिया था। सबके जिये पर्योम सुविया - जैसे सब अपने ही चरों में हों। गोप सावधान राजिमर शक लिये प्रहरी बने रहे हैं। गोपियों को आज कहाँ निद्रा आनी थी। इस प्रकार वन में एकज मिलने का अवसर क्या बार-बार आता है। सब-की-सब मिलकर राजि भर राम-स्थाम के मङ्गल-चरितों का गान करती हैं।

वालक बहुत थक गये हैं। छकड़ों पर भी दिन भर ये सब उछलते ही रहे हैं। कन्हाई ने दिन में पलड़ें ही बंद नहीं की। यहाँ पहुँचने पर भी यह वालकों के साथ गुखा, पुष्प, किसलय, फल, मयूरपिच्छ संग्रह करने इथरसे-उथर दौड़ना रहा। कितनी कठिनाई से कॅंघेरा होने पर ये सब लाये जा सके हैं।' मैयाने वावा को कह दिया है कि प्रातः शीघ्रता न की जाय। बच्चों को अरपूर

विश्राम करने का अवसर मिलना चाहिये।

### वृन्दावन

पुराबा बत त्रजसुषो यदयं नृत्तिङ्गगृदः पुराखपुरुषो वनिषत्रमारूयः। गाः पालयन् सहबलः क्वसूयं श्च वेसुं विक्रीडयाञ्चति गिरित्ररमार्चिताङ्किः॥

-- मागवत १०।४४। १

'दाऊ भैया, वह—बह ऊँचा-ऊँचा हरा-हरा पर्वत—अपने छकड़े तो उधर ही जा रहे हैं !' कन्हेया को दर से गिरिराज की नील छटा बहुत प्रिय लगी।

'वे गिरिराज हैं!' श्रीरोहिशीजी ने बताया।

'गिरिराज—गिरिराज !' कन्हैया ने जैसे कोई भूखी बात सोची हो। 'हम सब गिरिराज के पास रहेंगे !' उसने दोनों लाल-साल हथेलियों से ताली बजायी। दाऊ ने अपने झोटे भाई के उल्लास में साथ दिया। माताएँ आनन्दमन्न हो गयी।

'अब अपने लकड़े खड़े कर दो! गिरिराज तो आ गयें!' कन्हेया ने माता के मुख की

श्रोर देखा। अकड़े गिरिराज गोवर्धन के समीप से ही चल रहे हैं।

'यहाँ नहीं-श्री यसुनाजी के समीप !' माता ने श्यामसुन्दर की ठुड्ढी स्नेह से खूकर आगे दर उँगली से संकेत किया।

'यमुनाजी-यमुनाजी हैं क्या वहाँ ?' कन्हैया को इस यात्रा में यमुनातट छोड़ना पसंद नहीं आया था। यमुनातट मिलेगा आगे यह तो उपने सोचा ही नहीं था। 'लेकिन गिरिराज ?' वह असमञ्जस में पड़ा। किसे पसंद करे-गिरिराज को या श्रीयमुनाजी को।

'गिरिराज के पास ही वहाँ श्रीयमुनाजी का प्रवाह है !' माता ने पुत्र के असमज्जस को

समभ लिया।

'ब्रोहो ! मिरिराज के पास यमुनाजी !' कन्हैया तो चलते क्षकड़े में माता की गोद से उठ खडा हुआ। मैया ने पकड़कर फिर बैठा न लिया होता तो अवस्य वह कृदता, फुदकता।

अत्यन्त मुन्दर वन—पुष्पों से कुकी ढँकी लताएँ, फलभार से पृष्वी को स्पर्श करेती शासाओं वाले घने वृद्ध । स्थान-स्थान पर लताओं ने कुञ्ज बना लिये हैं । कदन्व अपने पुष्पों से पीला वा अहिंगा हो रहा है। मीलिश्री से कुसुमों की मही लगी है। किंग्रिकार के पीत, रवेत लाल पुष्पों से से कुरसुटों की विनन्न ही शोभा है। अनेक सरोवर मिले मार्ग में, रङ्ग-विरङ्गे कुमुद मुख बंद कि और अनेक रङ्गों के कमल खिले हुए। हंस-सारसादि पत्ती आनन्द से तैर रहे हैं। अमरों के मुंदर-के-मुंद्ध वारों और गुन-रान कर रहे हैं।

'कर्नू, वह देख—वह ज्याघ!' एक कुञ्ज से सुपुष्ट स्वर्णशरीर पर काली धारियों वाला शक्तिकी सूर्ति ज्याघ शान्त खड़ा हकड़ों की ओर देख रहा था। उसके साथ उसकी सङ्गिती थी।

'माँ, वह तो मुगों के बीच में खाया है!' दाऊ ने ठीक ही कहा। सुगयूथ पहिले से वहाँ इन खड़कों को देखने खागया था। बाघ कुछ में से पीछे निकला खौर उनके बीच में ही खड़ा हो गया। जैसे वह भी एक बढ़ा-सा हरिख हो, सुगों ने उसकी खोर देख, तक नहीं।

'यह इन्दावन हैं! यहाँ कोई पशु-पत्ती परस्य कगढ़ने नहीं!' श्रीरोहिस्रीजी ही आज परिचय देने में लगी हैं। चश्चल बालकों के अटपटे प्रश्नों का उत्तर देने में उन्हें आनन्दानुभव हो रहा है। 'इन्दावन!' कन्हैया फिर खिलखिलावा। उसे जैसे आज प्रत्येक नाम परिचित लग रहा है। 'माँ, तिनक ख़कड़ा रोक न !' स्थाम ने माता के मुख को 'हाथ से एक बोर फेरकर दिखाया--' मैं एक बिल्ली पफहुँगा !' ऐसी विचित्र विल्लियों गोक्डल में उसने नहीं देखीं।

'पगले, वे सिंह के बच्चे हैं!' केसरी भी एक कोर एक कुटज से निकल कर साढ़ा है कौर उसके दोनों छोटे शिद्यु कभी अपनी माता के और कभी उसके पेट के नीचे कूदते हुये परस्पर केल नहें हैं।

माँ, माँ, मयूर ने माला पहिन रक्की है! स्वामसुन्दर ने दूसरा हस्य दिखाया। कई कृष्णासर्थ फला उठावे कृम रहे हैं। अनेक मयूर पंक फैलाये बननान नाथ रहे हैं; किन्तु एक मयूर के गले में तो एक नागराज इस प्रकार लटक रहे हैं जैसे मयूर ने माला पहिन रक्की हो। मयूर अपने नाला में सप है।

'कत्", वह भल्ल्क !' दाऊ भैया का बाक्य पूरा होते-न-होते एक मोटा-सा रीख्न दोनों कोर घनुव चढ़ाये पिकद्ध सावधान रचकों के मध्य से निकला और चढ़कर कुकने के पार्श्व के काष्ट्र पर आ बैठा। उसके हायमें कोई कन्द है उज्वल-सा। उसे उसने कन्देया भी क्षीर बढ़ा दिया कन्देया ने एक बार माता के मुख्य की घोर देश दिया कन्देया ने एक बार माता के मुख्य की घोर देश आ और कन्द ले लिया। मैया जब तक सावधान हाँ, तब तक तो रीख्न इकने से उत्तर चुका। एककों ने हँसकर उसे निकल जाने का मार्ग दे दिया। हघर दोनों भाइयों ने कन्दका भाग कर लिया और भोग लगाना प्रारम्भ कर दिया। 'माँ, बड़ा ममुर है! तू देख न! खड़के वहे चपत हैं, परन्तु माता ने सुन रक्खा है कि रीख्न को स्वादिष्ट एवं गुणवाद कन्दों का बहुत ज्ञान होता है। जब यह बन-पग्न इस प्रकार मेंट दे गया है, तब अवस्य बह हानिकर नहीं होगा। उन्होंने कन्द को बच्चों के हाथ से लेकर फेंकने का प्रयत्न नहीं किया।

वह-वे दीखती हैं श्री यमुनाजी !' माता ने संकेत किया।

'वे खडखल दध-मी <sup>9</sup>'

'श्ररे नहीं, वह तो पुलिन है उनके तट के समीप का। उसके पास वह नीली-नीली धारा!'

'हाँ—मैं गुलित पर भैया के साथ खेला करूँगा!' कन्हैया खभी से सोचने लगा है—बह् अयमुनाजी मैं पत्तों को नीकाएँ प्रवाहित करेगा, पुलित पर खेलेगा, गिरिराज पर बहुत ऊँचे चह जायगा, पुरावत की कुट्यों में आँखिमचीनी से खेलते समय हिएमा घुविषा-जनक होगा। पता नहीं क्या और कितना सब एक साथ कर लेना चाहता है वह। दोनों भाइयों की मन्त्रया समाप्त ही होने को नहीं श्रारही हैं। माताएँ बच्चों की योजना मुनसुनकर मार हो रही हैं। उनसे बीच-बीच मैं सम्मित माँगी जाती हैं और इस समय तो सब प्रस्ताव स्वीकार कर लेने मैं ही मजाई हैं। बभी से कीन स्वामसुन्दर को कटने का खबसर है।

'वह बरसाना दिखायी देता है! वह ऊँचे पर श्रीवृषमानुजी का प्रासाद है! श्रीरोहियीजी माता यशोदा को दिखा रही हैं और स्यामसुन्दर एकटक उधर देखने लगा है। उसका सुख कुड़ अद्भुत गम्भीर सा बन गया है।

× × × ×

'आप माम में ही पथारें! मेरा निवास भी तो पवित्र हो!' श्रीष्टुपभातुजी पुरोहित एवं अपने यहाँ के प्रतिष्ठित जोगों के साथ प्रजराज की अभ्यर्थना करने सीमा से वाहर तक आये हैं। इकड़ों में उपहार हैं, साथ में।

'मैं तो आया ही आप के यहाँ हैं!' बाबा ने गते लगाया उन्हें। खकने रुक गये हैं और गोपगण निवास के बोग्य उद्ध समतत भूमि को चारों और से धूम-धामकर देखने में साने हैं। 'यहाँ की व्यवस्था तो अब आप की ही हैं!'

'भाप मेरे माम को अपना जें तो मेरा सौमान्य!' वृषमाञ्जली विश्वक रहे हैं। क्योंकि नन्दमन को अपने माम में मिला देने की बांत तो श्रद्धार सुचित करती और अजराज का अपनान वे सोच भी नहीं सकते। 'किंतु--जब तक यहाँ ज्यवस्थित भवन नहीं बन जाते, कम-से-कम तब तक

तो सुके सेवा का अधिकार मिलना ही चाहिये !'

'आप का प्राप्त तो सदा से ही मेरा है। ऐसा न होता तो गोकुल की नित्य की आपत्तियों से पीड़ित होकर आप के समीप आता ही कैसे !' नन्द बाबा तो पूरे मोले बाबा हैं। उन्हीं के बोग्य हैं उनकी सरलता। 'मेरे भवन का क्या बनना और क्या व्यवस्थित होना! मज—नो चलाता भित्र ही हो गोगों ने स्थान स्थित कर विद्या हुए जाते हैं!' गोपों ने स्थान स्थित कर जिला। इकड़े क्यांचन्द्राकार सवाकर कहे किये जाते लगे। सच्य में मजराज के इकड़े रक्षेय की तो तो गोगों ने स्थान स्थान स्थान स्थान किया। इकड़े क्यांचन्द्राकार सवाकर कहे किये जाते लगे। सन्युल श्रीयमुनाजी हैं ही। इकड़ों का पंक्ति के सम्युल गौथों के लिये गोष्ठ निरिचत हुआ। श्रीगिरिराजजी की श्रीय्वा पृष्ठभाग पर्व वास-पार्श्व की ग्रुर्तिका किये हैं और दिख्यपार्थ में बरसाना है। इस प्रकार रक्षा की सन्यक सुविधा मोल जी गरी।

श्रीवृषमानुजी के साथ उनके कुमार श्रीदामाजी भी खाये हैं। मैया यशोदा में संकेत कर के एक गोए के द्वारा बातक को अपने समीप बुजा जिजा। स्वामसुन्दर को तो किसी से मित्रता करते देर जाती तहीं। और भी बहुत से बाजक आये हैं बरसाने के। माता ने सबका सकार किया। वहें आमह से सबको कुछ खिजाया-पिखाया। इनते देर में ही कन्त्रिया ने उनते मित्रता कर जी। दाऊ भैया और वे उनमें पुल-मिल गये। इकके बादे ही सोध के भी सब बाजक एकत्र हो गये थे। उनके परिचय में बिजान क्या होना है। बहुँ का परिचय ही समय की खपेशा करता है, क्यों के उसमें स्वार्थ का प्रस्त होता है। बाजकों ने वो एक दूसरे को देखा, एक स्वार्ध संकोच रहा और उसमें साथ के पार देश से साथ की का प्रस्त होता है। बाजकों ने वो एक दूसरे को देखा, एक स्वार्ध संकोच रहा और उसमें साथ के पार दसरे का हाथ एक इकर खेजने जो।

कन्दिया को आज बहुत-से नवीन सखा मिले हैं। माता ने बन सबके सत्कार के साथ उसे कलेऊ करा ही दिया! बाबा और गोप इकड़ों की त्वस्था में लगे हैं। मैया गोपियों को लेकर बसुआं के सालत कराने में लग गयीं। सब बातक श्रीयसुनाजी के पुलितन पर लेवने लगे। राम और खाम अपने सभी सखाओं के साथ अपनन्त प्रसन्त हैं। वे कभी श्रीयसुनाजी तक जाते हैं, कभी पुलित पर रेत में उछलकुद करते हैं, कभी बन में पुज्य-एल तोक्टे हैं और कभी गिरिराज की और देखकर उभर तक बढ़ने की बातें करते हैं। इस नवीन स्थान को कृष्ण्यन्त्र एवं बलरामजी के साथ सभी बालकों ने बहत पस्त किया।

'रवामसुन्दर कहाँ हैं ?' छकड़ों की ज्यवस्था देखने के पश्चान श्रीवृष्मानुजी ने पूछा। उन्हें जाशा थी कि वे उस नवजलबरसुन्दर को अचानक ही देख लेंगे; पर वह तो खेलने में लग गया सखाओं को लेकर।

बावा ने पुकारा—पुतिन पर से दोनों आई बौर सब सखा साथ ही बाये। नन्द बाबा ने श्रीदामा की गोद में उठा लिया और श्रीदुषभातुजी ने एक ही साथ राम बौर स्थाम दोनों की। बातक संकोच से चुप हो रहे हैं बौर वे दोनों वृद्ध—उनके बन्दर के आहाद ने उन्हें भी दो खुख को मुक बना दिया है।

**-\***C\*C\*-

#### ऊधम

''हे हे यशोदे तव बालकोऽसौ मुरारिनामा बसुदेवसूनुः। श्रादाय वस्त्राभरगां मदीयं गतोऽतिदूरे यमुनानिकुञ्जे॥''

गोकुल से इन्दावन में आकर मैया को संतोष हुआ, मशुरा दूर हो गयी। अब ये राज्य रोज-रोज तंग नहीं करेंगे। कोई भूला-भटका आया भी तो इतनी दूर अकेला ही तो आयेगा। दक्क केन्द्रल तो आते से दूर वाई वह निया है। किन्त्र हो तो आयेगा। दक्क केन्द्रल तो आते से दूर यह केला ही तो आयेगा। दक्क केन्द्रल तो आते से दूर यह केलिया है। किये अब वेसा कुछ भय नहीं है। यहां कन्द्रेषा ने वह गोिपयों के घर जाकर धूम करना छोड़ दिया है। वह अब दिष-मासन नहीं चुराता। गोिपयों के वलाइने से छुट्टी मिली। यहां उसे बहुत नये सखा मिला गये हैं। वह सब के साथ सम्युख्य पुलित या जपवन में खेला करता है। वह यहाँ कितना संयुख्य पुलित या है। अप यह कीति की कन्या—मैया ने सम्युख्य उपवन की और देखा। छोटे-छोटे वालक और वैसी ही वालिकार, सब एक साथ उछलते, कुरते, हमते खेला रहें। यह इपमायुक्तमारी राघा—वह जैसे सबकी केन्द्र हो। सब उसका संकोच करते हैं। सब उसका आदर करते हैं और सबके मगाई वह सुलका देती है अपने मोलेगन से।

'कन्हैया कैसा एक हो गया है उसी दिन से, जब यह अपने आँगन में पहिले-पहिल अपने माई श्रोदाम के साथ फिक्कती, दुबकती आयी, स्याम दोड़ गया उसके समीप। किसी बालक से चुलते-सिल उसे देर हो नहीं लगती और यह दोनों तो जैसे एकप्राण हो गये हैं। भगवान ने ही बनायी है यह जोड़ी।' मैया पता नहीं क्या-क्या सोचती रही। उसके नेत्रों से बिन्दु गिर गहे थे। नेत्र उत्तर चठते और आहे कुछ हिलते थे। पता नहीं वह कीन सी प्रार्थना कर रही थी अपने आराध्यदेव श्रीनारायण से।

'राघा भाभी ! राघा भाभी !' मैया चौंकी । यह भद्र कितना नटखट है। लेकिन मैैया का रारीर पुलकित हो गया है। कन्हैया भद्र से मतड़ने लगा है और लड़की का नन्हा पाटल मृदुख मुख कितना लाल हो गया है। ये सब लड़कियाँ उसी की और देखकर हँसने जो लगी हैं।

'अरं, ये सब श्रीयमुनाजी की ओर कहाँ जा रहे हैं! मैया अब सजा, अपनी भावना में कैसे तल्लीन रहती। 'यह दाऊ सबमें बढ़ा हैन, वह अपनी ही धुन में रहता है। अबतक तो लड़के जड़कियों से अलग पता नहीं उस करती के पत्ते को लेकर क्या कर रहा था और अब सबको ले चला सारा की ओर। मैया ने पुकारा। सेवक को दौड़ने को कहकर भी स्वयं द्वार तक दौड़ आयी।

'धुवल ! देख तो तूडीक निशान मारता है या में !' कन्दैया ने एक केवड़ उठा लिया है अपने दाहिने हाय में । वह एक ग्वालिन जा रही है यमुनाजी से घड़ा मरके। 'उनर के घड़े पर नहीं, नीचे वाले पर!' घड़े के उत्तर घड़ा सिरपर और एक बाई और कच्च में भी। विचारी को क्या पता कि आज नयी विपत्ति आने वाली है।

भैया से कह देगी तो !! सुबल का अब ठीक ही है । स्वाम को मैया ने ऊखल से बाँघ दिया था। अला, वह क्या भूलने योग्य दृश्य है। उसके ऊपर दो बढ़े-बढ़े बुच गिरते-गिरते बचे थे, खोह! 'में क्या मक्सन चुराता हूँ!' सन्भवतः मैया मक्सन चुराने पर ही बाँघती है। कितना सुन्दर्दे वह तक । कर्षित इसीलिये यह चोरी वंद हो गयी है। 'वह मोटी घारा से भीगकर

कृदेगी। यहा मजा आयेगा। मद्र !'

ंबर, बरे, में मैया से कहूँगी.......' उस गोपिका की दृष्टि भी तो इघर ही है। वह सराह्व हो गयी थी यह देखकर ही कि यह चपल उसी की ओर संकेत करके सखाओं से कानाफूसी कर रहा है। ये तीनों धीरे-धीरे उसके पीक्षे क्यों चलने लगे हैं? मुख चुमाकर देखा तो कंकड़ लिये दो हाथ उठ चुके हैं। वह चिल्लाये-चिल्लाये कि 'भड़-यड़-मड़' तीनों घड़े छूट गये उसके। सिस्से पैर तक भीग गयी। ताली बजाते तीनों हसते भागे और वह बाकी सब हसत-हसते सोट-योट हो रहे हैं।

फूटे बड़े मल्लाहट से फेंककर वह चूमी—पता नहीं कोघ कहाँ चला गया। उसे समरण तक नहीं कि उसका रारीर पूरा भीग गया है। बजों से जल टपक रहा है। घरके जोग जजाहना देंगे। वह तो विस्मृतन्सी, टगी-भी एकटक देखने लगी हैं। वह रामामुन्दर भागा जा रहा है। वे अबकें लहारा रही हैं। वह अब्बें हो। के पता के लहारा रही हैं। वह अब्बें हास्य गूंज रहा है। हैं स्तर्कर्सन्देस दे उसका रारीर हिला रहा है। कितनी म्यूद्धत हैं यह छटा। कितना मनीहारी हैं यह हरन। उसे समरण ही नहीं आता, पर वह सजाओं के मच्य पहुँचकर उस नटकट ने घूमा दिलाया। हूँ सी आ गयी हसे भी। दोंगों से अपर द्वाकर, मुख फेर कर अपने को सम्हाला। अच्छा यर चलो ! वह मुझ तो पढ़ी छिनम रोप का प्रदर्शन करके तीजवा से, पर चया इसी गति से जा सकेगी हैं फिट रें।

'कनूँ, इसने मैया से कह दिया तो .......' भद्र के मुखपर चिन्ता के भाव श्राये।

'मैं कह दूँगा, दोनों घड़े मैंने ही फोड़े !' स्वाम कहीं किसी सहचर को उदास देख सकता है। 'उहूँ, तू बोलना मत! भद्र को क्या अपने लिये चिन्ता है ! वह तो डरता ही इसलिये हैं कि कहीं मैचा प्रधान को फिर न बॉच दें।

भी उसके सब घड़ फोड दँगा !' दाऊ ने घूसा बाँधा। जैसे वह इस धमकी को सुन ही

रही है।

सबने देखा, वह चली जा रही है, बार-बार पीछे देखती चली जा रही है। सड़कों ने भी पीछा किया उसका। कहीं वह मैया के पास ही तो नहीं जाती। अरे, वह तो सीचे नन्द-भवन में ही गयी। वड़ी तेज हैं यह गोपी। वह मानेगी नहीं। सबने मन्त्रणा की और भाग खड़े हुए। पुलिन छोड़कर से सब चले गये समीप की कुळजों में।

'आज सब अब तक लौटे नहीं।' मैया ने देखा कि कोई बालक सम्युख पुलिन पर नहीं है। 'देर हो गयी सबको सबन से बाहर गये। मध्याह होने को आया। पता नहीं सब कहाँ चले गये। खेल में लगने पर इन सबों को भूख का कहाँ पता होता है। गये कहाँ। पता नहीं कियर निकल गये।' मैया तो पल-पल पर ज्याकुल हो उठती है। पक, हो, चार, असे ढूँढ़ने वालों पर विश्वास ही नहीं। एक को भेजा और बह द्वार से बाहर गया कि दूसरे को भेजने लगी।

'देर हो गयो, जैया बुला रही है।' आज किसी ने आने में आना-कानी नहीं की। सबने एक दूसरे का सुख देखा। सबने समक लिया कि संदेश में ऐसी प्वनि तो है ही कि मैया से उस गोपी ने कुछ कहा नहीं। अब चलने में देर करना ठीक नहीं। सब घर आये और देखा, वह गोपी नहीं है।

मैया तो केवल विलम्ब का उलाहना देकर रह गयी।

यह क्या — करते करके सब उठे और वह तो आ घमकी। ठीक तो है, भला, घर जाकर वस्र बदले बिना क्या गीले वस्रों ही वह मैया के पास आती।

'मैया, यह गोपी है न ?' भद्र ने देखा कि वह कुछ कहे और स्थाम डाँटा जाय, इससे पहिले वह सब दोष अपने सिर ले ले।

मैंने आज इसका एक घड़ा फोड़ दिया !' कन्हेया ने मैया के गले मैं दोनों हाय डालकर विचित्र मङ्गी से बात कह दी। भद्र को रोष आया—'यह कनूँ उसे बोलने भी नहीं देता !' लेकिन स्यास तो मैया को, इस खाखिन को, किसी को बोलने नहीं देना चाहता। वह तो कहता ही गया— 'मैंबा, वह देख कितनी पतली है। दो घड़े तो सिर पर अरकर रक्से वे और एक वगल में। ऐसे चक्कति वी।' सचग्रुच नटकट ने डठकर उसके चक्कते का पूरा झमिनच दिस्स दिया। व्यालिन ने ग्रुख फिरा विचा! मैचा सुलकर हँस पढ़ी।

'यह तो कावरय कमर पर से टूट जाती। मला, कोई इतना भार कठाता है। इतने बढ़े-बढ़े इड़ें !' बोनों हाथ पूरे फैलाकर कन्हाई ने बताया। 'भेने एक कंकड़ मारकर एक घड़ा फोड़ दिया कि भोड़ा भार तो कम हो। मेंगा, फिर इसने बाकी होनों घड़े अपने ही परक दिये और करलावी चली क्यांची। तू इसे मार तो! यह दो घड़ नेयों कोड़ आयी? वह मझी, वह मोला सुख-कोई क्या उलाइना है और क्या डोटें! मेंगा हम दही है और वह भी हम रही है

'क्यों री, तृ इसी प्रकार पहें। फोड़वी है! भेया ने इंसते हँसते डॉटने का क्यभिनय किया। कच्चों ने ताली वजायी और वह गया कन्दैया तो उनके साथ। वह तो द्वार से बाहर हो गया बहुद्धता, कृदता। सब एक नुसरे को ठेलते कैसे प्रसन्न दीड़े जा रहे हैं। वह ग्वालिन देसती रह गयी। सैबा प्रकारती रही—'क्यरे, दर सत जाना।'

अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
अ
<p

बलाहने—वे तो एक बहाने हैं कन्हाई को फिर से देखने के। भेषा के खागे वह जैसे ग्रुँह बनाता है, जैसी युक्तियाँ गदता है, उसकी देखने-मुनने का लीभ कीन संवरण कर ले। मेपा क्या करे! नह नित्य उलाहने मुनने कराज्ञिन अध्यस्त हो गयी है। नह भी कराज्ञिन जानती है कि ये गीपियाँ उसके नीलमणि की नह अद्भुत जालभङ्गी देखने के लिये ही ये सब बहाने बनाकर खाती हैं। वह जब रोप की मुद्रा बनाती है, डॉटना चाहनी है, तब ये सब तो खास के एक् में होकर उसकी अनुनय करने लाती हैं, और सच्ची वात तो यह है कि कन्हैया के मुख को देखने पर रोष आ कैसे सकता है।

यह गोपी है तो चतुर—आज यह ताम्र-कलरा ले आयी है। 'श्रव फोड़ दो तो जानूँ!' जैसे आज उसके नेत्रों में चनीती हैं। कैसी मटकती गयी है वह तट तक।

"हूँ !' नटलट ने संकेत किया मधुमङ्गल को । कन्हाई भला यह जुनौती सह लेगा ? उसने वह रक्ला एक कलारा मॉजकर तटरए और दूसरे को अरने लगी। 'अल्अल, ठन्-ठन् !' और तालों कलारा। एक लाटी से ठेल दिया उसे और वह चला जल फेकरा, लुढ़कता वह यमुनाजों में । हाथ का करा छोड़ गोपिका उसे सम्हालने अुकी तो इस कलारा को लुका दिया। अब जल में उत्तर दिया। अब जल में उत्तर दिया। अब जल में उत्तर दिया। वालक इंसते-इतरे दूर. जल खिना हुटकारा नहीं। कलारा तो वह किट से नीचे जल में जा पहुँचा। वालक इंसते-इतरे दूर. अहे हुए। वे ताली बजाते, कूदते, हाथ नचाकर चिदाले जा रहे हैं। अब यह कितना भी मझाने, झे कीन।

'कर्नूं, इसको कैसे खकायेगात् ?' सचमुच बात तो टेढ़ी है। यह तो एक ही कलरा ले आयी है और उसे लेकर ही स्तान कर रही है।

'त् देख तो !' कन्हैया ने सखा की खोर इस प्रकार देखा, जैसे कहता हो कि हम सब क्वा इससे कम चतुर हैं; धौर सचग्रुच वह दौड़ा-दौड़ा गया, तट पर रक्खे उसके वख उठाकर भागा, भागा. वह भागता जा रहा है। वह चिल्ला रही है बिचारी और सबसे हँस रहे हैं। कन्हेंया तो वस पता नहीं कहाँ, किस कुछ में छिपाकर सौटा है। ग्राँगुठे दिसाकर वह कैसा मुख बना रहा है।

'कन" !' भड़ के सम्बोधन में आज रहस्य है। अरे, आज ये लड़कियाँ नन्ही-नन्ही लुटिया-सी

स्वर्ता-कलशियाँ लेकर जल भरने कैसे था गयीं ? सला. इनको क्या पढ़ी है जल भरने की और ये कीर्तिकमारी.......भना, इनकी कलशी कौन लढकायेंगा ? भद्र यही सब लिये सम्भवतः स्याम को सम्बोधन करके मस्करा रहा है।

'मैं आज जल लाऊँगी।' पिता की पूजा के लिये जल लेने का हठ श्रीराधा ने आज क्यों किया. यह तो वे ही जानें: किंत जब वे छोटी स्वराकताशी तेकर चल पढ़ीं. तब उनकी सहेलियों को साथ बाना ही था। जल भी भरना है इसी वजराज के घाट पर। श्याम सबके वह फोड देता है. यह देखने की स्पहा खींच नहीं लायी इन्हें-कीन कह सकता है।

जैसे बालक, वैसी बालिकार्ये। अपनी-अपनी कलशी लिये वे निकली और विनोदप्रवैक कुछ ने बालकों को चिढा दिया अँगुठा दिखाकर। अब बालक हार कैसे मान लें। कन्हेया की ओर सबकी दृष्टि गयी। श्याम ने भटपट कुछ कहा और सब एकत्र हो गये। एकत्र होकर घाट के पाम

ष्ट्रा गये ।

'तुम सब ने हमारे घाट पर जल क्यों भरा ? हमारा कर दे दो, तब आगे जाओ!' अला. श्रीयसुनाजी में जल भरने का भी कोई कर होता है; लेकिन इस बज के लहते से कौन तर्क करे। यह मयरमकटी पटके को कटि से कसे सबसे आगे दोनों पर फैलाकर हट मुद्रा में जो आ हटा है श्रीर उसके पीछे खडी है उसकी यह अपार सेना।

श्रीवृषभानकमारी ठिठक गयीं। उन्होंने पीछे देखा सखियों की ओर। सब एक दसरे का मख देखकर घीरे-घीरे मुस्करा रही हैं। 'श्रव क्या होगा ?' शङ्का भी है।

'तुम्हारा घाट कहाँ से आया ? हमारा मार्ग छोडो. नहीं बाबा से कह देंगी। जसनाजी

पर भी कहीं कर लगता है !' पीछे से किसी ने साहस किया बोलने का। 'जा. त कह देना: जल तो मैं ऐसे ले नहीं जाने देंगा!' कन्हेंया की क्या इस प्रकार कोई

धमका सकता है। उसे और उत्तेजना मिली।

'ममे देर होती है!' कीर्तिकुमारी और क्या कहें। 'मैं क्या करूँ !' लेकिन यह नटखट मानता कहाँ है।

'इम तो जायँगी!' सिखयों ने इठपूर्वक बढ़ाया पद आगे और यह लो-स्याम ने लपक कर कलशी पकड़ी और लुदका दी। छीना-मुपटी चलने लगी। बालक ताली बजाने और कटने लगे। विजय तो उनकी ही है।

लड़कियों ने उलाहना दिया होगा ? छि:- वे भीग गयीं थीं, छीना-मपटी में किसी के वस्त फटे, किसी के आभूषण दूटे और भला, जल तो क्या आता उनके साथ। घर पर बढ़ी विचित्र सूचना दी उन्होंने - कोई फिसल गयी थी, उसे नन्दनन्दन ने दया करके उठा दिया था। कोई बंदर के मय से भागी थी-कृष्णचन्द्र ने बंदर को भगाकर उसकी रचा की थी. कोई अचानक बस्त्र माडी में उत्तमने से गिरी थी, श्यामसन्दर ने उसे दौड़कर खड़ा कर विया था। इसी प्रकार......।

कन्हेया तो कथमी है ही और उसके ये सहचर उससे बढकर हैं। फिर जब सबको उनके कीहाचेत्र में ही आना है. उसके ऊधम के बिना जब इन सब को चैन नहीं पहती. तब वह ऊधम करे क्यों नहीं । उसके ऊधम-ऊधमों के नये-नये रूप...चत्रते ही रहते हैं वे ।



## गो-दोहन

"गावो में ह्यमतः सन्तु गावो में सन्तु पृष्ठतः। गावो में सर्वतः सन्त गवा मध्ये दसाम्यहम्॥"

"बावा, निन्दनी को में दुईंगा !" पता नहीं कैसे कन्हेंया आज सचेरे सोते से उठ गया और में बा की दिख बचाकर खिरक में आ गया है। उसने बावा का हाथ पकड़ लिया और रोहनी को के लिये हठ करने लागा। मैंया ने उसे अवस्थ ही उठते देखा नहीं है। निद्रा से उठने के सब चिद्व अभी उत्तके पुरूष पर हैं। अब भी वह जन्हाई लेता है छोटा-सा युख लोल कर और पलकें तो भारी हैं ही। दोनों हाथों से नेत्र मलते ही आया है यहाँ। अलकें ग्रुख पर, भावा पर विखर गयी हैं। पदु के का पता हो नहीं है। गले की मुकामाल उलकी पड़ी है। कि कि की कहनी असल-व्यस्त हो। सही है। आते ही वह बाबा की दिला मुजा पर शारीर का पूरा भार देकर उसक पड़ा।

'त अभी छोटा है; देख, दाऊ भी तो दूध नहीं दुहता! बाबा ने गोद में खींच लिया

ज्यास को। उसकी अलकें सधारने लगे वे।

'भद्र तो दुहता है, यह तो मुक्तसे छोटा है! कन्हें या क्या इतनी जल्दी माननेवाला है। सचमुज भद्र तो गायं दुहता है, पता नहीं कितने दिनों से दुहता है। कल उसी ने तो रयाम को बताया चा कि वह कैसे गो-दोहन करता है, कितनी मोटी धार निकालता है। श्रीकृष्ण ने तो तभी निश्चय कर लिया था कि कल वह भी अवस्य दुहेगा। वह क्या भद्र से कुछ दुवल है।

'तू छोटा है मुझ से ! मैं कहाँ छोटा हूँ।' भद्र यह कॅसे सह ते कि कन्हैया उसे छोटा बताये। 'बाबा, कर्नू मुझसे छोटा हैन ? तुझे नापना हो तो चा ! बाबा बतावें भी कि भद्र लगभग ढाई महीने छोटा है तो क्या वह मान तेगा ! वह तो नापकर निश्चय करने को खड़ा हो गया है।

'आ!' कन्हेंया ही मला, अपने को होटा कैसे माने बह सटके से बाबा की गोह से उठ लड़ा हुआ, दोनों पास-पास सटकर खड़े हुए। दोनों ने एक दूसरे के कंघों पर हाथ रक्खा और दोनों ने नीचे अककर देखा कि कोई उंचाई पर तो नहीं खड़ा है। दोनों ने मत्तक अकाक स्टाया और इसी समय कन्हेंया पैर के आले भाग पर खड़ां हो गया। भड़ ने भी उसका अनुकरण किया। 'मैं बड़ा हैं!' दोनों की एक ही बात और जब ऐसे काम न चला तो वे कृदकर ऊँचाई सिद्ध करने का प्रयत्न करने लगे।

बाबा ने श्राज गोदोहन समाप्त कर दिया है। कन्हैया श्राया तो वे उठने ही जा रहे थे। श्रव तो उनके नेत्र बालकों के चञ्चल मुख पर लगे हैं। दोनों ने उन्हें पकड़ लिया। स्थाम दाहिनी मुजा से उत्तक गया श्रीर भद्र बायी से। दोनों की भाँग है कि बाबा बता दें कि दोनों में बढ़ा कीन है। बाबा क्वा ता दें कि दोनों में बढ़ा कीन है। बाबा क्वा ता तो भूत गयी। उन्होंने कह दिया 'तुम मैया से पुछ लो !'

'मैया! मैया! दोनों कूदते, दौढते भीतर पहुँचे।

'करे, तु कहा भाग गया था ? में तुमे हूँ दू रही थी। चला, मुख्य थो !' मैया बड़ी व्यम्र हो कडी थी रयाम को न देवकर। वह इथर-अथर धर में पुकारने और हुंदने लगी थी। उछने रोनों को गोद में लेना चाहा।

''मैं भद्र से बड़ा हूँ न ?" स्थाम अपनी धुन में है।

"सैया, यह कर्नू सुमसे छोटा है, फिर भी सुमसे महाइता है! अह ने सेया का हाथ मककोर दिया। "सुम कोर्ने कर हो, जुलो कोर को सुमार के सुमार है। सुमार सुमार के

"तुम दोनों बड़े हो; चलो, कलेऊ करो मुँह घोकर!" मैया हँस पड़ी। अप्छा मगड़ा ले आये ये सब सबेरे-सबेरे।

'नहीं मैं बड़ा हूँ!' दोनों अपनी-अपनी और खींचने लगे मैया को।

'भद्र तो बाबा का हैन ?' मैया ने सीघा उपाय निकाल लिया। भद्र बाबा के साथ ही सोता है, बाबा के पास ही रहता है; तब वह बाबा का और कनूँ मैया का है—इसमें तो पूछना ही क्या। 'बाबा का है तो क्या!' कन्हेया ने कहा तो, पर उसकी चक्रतता कुछ शिथिल-सी हो गयी है। वह सम्भवतः समक्ष गया है कि अब वह हारेगा। स्वर में उत्साह के बदले मझाइट ही अधिक है।

'इसी से तो मैं तुम्प्तरे वड़ा हूँ!' भद्र ने मैयाका हाथ छोड़ दिया और उछताने लगा। 'मैं तो गाय उहुँगा!' इस भगड़े में विजय न मिलती देखकर स्थाम अपनी हठ पर का गया।

पर अशागया।

'गाय तो सब हुही जा चुकीं।' भद्र ने चिद्रा दिया उसे बँगूठा दिखाकर। 'यह भद्र बढ़ा नटखट हैं!' मैया ने श्याम का पत्त लिया। 'सहर्षि शारिडल्य से तेरे बाबा सुहत्ते पुछ लेंगे चाजा। तृ पुजा करेगा न गायों की। भला, बिना पजा के भी कहीं कोई गाय

दहना प्रारम्भ करता है! चल, मुख धो ले! भद्र तो बिना पूजा के गाय दुइता है!

बात तो ऐसी ही है। अद्र जब से चलने लगा है, तभी से वह वाचा के समीप ही सोता है। एक दिन उसको बाबा के पास सार्यकाल खेलले-खेलते निद्रा क्या गयी और तभी से वह बाँद कहीं सोता ही नहीं। अपने घर तो भला, वह क्या रहेगा। जागते समय तो वह शिष्ठ था, तब भी अपनी माता ही नहीं। अपने घर तो भला, वह क्या रहेगा। जागते समय तो वह शिष्ठ था, तब भी अपनी माता की गोन में नहीं रहा है। उसकी माँ वह सबसे ते ले खाती। वह कहकर कि 'अपने लाइले को सम्हालो! राजि में जब वह सो जाता, माता आकर उठा ले जाती। वह कम भी थोड़े ही दिनों चला। पुटनों चलने लगा वह और घर जाना बंद हुआ। राति में निद्रा टूटते ही जब वह रो-ोकर हिचकियों लेने लगावा तो उसी समय नन-भवत पहुँचाना पड़ता उसी। कव तक वह कम चल सकता था। उसने मैया का ही दूध पिया स्थाम के साथ और मैया की गोद में ही वह पला; पर पता नहीं क्यों हम में की अपेला वाबा से अधिक हिल गया और उन्हीं के पास सोने लगा। वाबा को राजि के दृतीय पहर में ही उठ जाना ठहरा। वे गायों की सेवा और गोन्हों कर सव पर खोड़ नहीं सकते। इन्दावन आने पर भद्र की नीद टूटी एक दिन और वह दूँदुते हुँदते बाबा के पास खितक में जा पहुँचा। इस कम में वह गो-होहन करने लगा। बाबा उसे मना कर नहीं सकते थे, वह रुठता जो वहुँचा। इस कम में वह गो-होहन करने लगा। बाबा उसे मना कर नहीं सकते थे, वह रुठता कि उत्ति है और पूजा की और ध्यान ही नहीं गया किस्सी का। लेकिन कन्हैया जो गो-होहन की हठ किये बैठा है। ही पत्र जिस के करीया जो गो-होहन की हठ किये बैठा है।

'मैं तो कल ही दुहूँगा !' श्याम ने किसी प्रकार मुख धुलाया और कलेऊ किया।

'में इस हेमा को दुह लूँ!' स्याम आज फिर सबेरे ठठ गया। चुप-चाप कहीं से एक छोटी-सी लुटिया उठा लाया है वह। उसे पता है कि यदि मैया जान जायगी तो रोक लेगी। मैया उसके लिये मक्खन सँवारते और दूध देखने में लगी और वह चुपके से उठकर खिसक आया। बाबा ने देखा और वला हंसी था गयी उन्हें। यह कुष्णवन्द्र उनसे भी उरता है। वे कहीं रोक न दें, इसलिये उनसे भी दूर एक बढ़ड़ी को दुहते बैठ गया है। तोने सी पीली बढ़ड़ी—क्यभी वह पिछले साल की ही तो है, अभी तो एक वर्ष लगेगा उसे कच्चा देने में, लेकिन स्याम तो उसीको दुहते बैठा है और वह भी उसका सस्तक सूँप रही है। बाबा के हाथ रुक गये, उनका दुहना बंद हो गया। वे और वह भी उसका सस्तक सूँप रही है। बाबा के हाथ रुक गये, उनका दुहना बंद हो गया। वे

देखने लगे अपने पुत्र की क्रीड़ा। कन्हैया बार-बार उनकी ओर देखता है। उसने दोनों घुटनों के बीच में लुटिया दवा ली है और ठीक दुइने की गुद्रा में बैठ गया है।

'उसका बछड़ा कहाँ है ? तू बिना बछड़े को पिलाये दुहेगा कैसे ?' भद्र ने भी देखा श्याम

को। उसने चिढाने का प्रयत्न किया।

'बछड़ा, बछड़ा कहाँ है?' कन्हैया ने छुटिया तो नीचे रख दी और इधर-उधर देखने खगा। सचयुच इस हेमा का बछड़ा तो कहीं दीखता नहीं। बछड़ा हो या न हो, उसे तो दूध दुहना है—दुहना ही है आज और वह भी इसी हेमा को। एक ज्ञया सोचा उसने और तब स्वयं मुख खगाकर पीने खगा उस बछड़ी के छोटे-छोटे स्तनों को। अनेक बार वह गायों के स्तन इस प्रकार

पी चुका है, तब आज बछड़े के बदले क्यों नहीं पी सकता।

'कर्नू तो बखड़ हैं!' अर्दू ने दुहना बोड़ दिया और ताली बजाने लगा। वाचा का ध्यान इघर नहीं। वे तो क्रप्णचन्द्र की धोर देख रहे हैं। यह हो क्या रहा है? वछड़ों ने कोख नीच की, पैर फैलाये, मुझ किया और उसके स्तान तो फूल कर मोटे-मोटे हो गये हैं! तब क्या सच्छा क्याम दूघ पी रहा है? दूध ही तो पी रहा है, क्योंकि बखड़ी के शेष तोन स्तनों से तो उक्वल दूध की धारा गिरने लगी है। वह अद्भुत अङ्गी से शानर खड़ी है। बड़ो बात क्या है? अज में साधारण गायें तो कभी थीं नहीं बहै को एस तो उह है कि गौ कभी साधरण होती ही नहीं। वह तो नित्य काम-दुषा है और अज में ये जो गो-लोक की सुर्भियाँ हैं '''कोई उनसे दूध के अतिरिक्त अन्य कामना करे ही नहीं तो जो जो जो जो को साधारण ऐस्तर्य को सहज दे सकती है, उसके पास उसके गिर यो गोपल दूध के लिये आ वैद्या तो तह दूध भी न दे सकेगी?

तिरा द्घ तो सब भूमि पर गिर रहा हैं ! भद्र ने पुकार कर सावधान किया। कन्हैया तो दूधके स्वाद में भूल ही गया था कि वह दुइने आया है। भद्र की पुकार ने उसे सावधान किया। मुख हटाकर उसने देखा—दूध तो सचमुच भूमि पर गिर रहा है। शोधता से लुटिया उठा कर उसमें दूध तेने लगा वह। भूमि पर दूध गिरे तो उसका उपहास होगा। भद्र कहेगा कि उसे दुहना नहीं आता। पर ड्रोटी-मी लुटिया में चारों थनों की धार आये कैसे। एक को तेने के प्रयक्ष में दूसरी धार नीचे जाने लगाती है।

'वावा, तुम अपनी दोहनी हो !' रयाम की लुटिया तो भर गयी। उसने लुटिया बाबा को दी और दोहनी के लिये हठ करने लगा। हेमा के स्तनों से दुग्धधारा गिरती जा रही है। अब तो वह ऐसे ही गोपाल के लिये दृध दिया करेगी। रयाम ही जिसका वछड़ा है, वह अब और कोई

बछहा-बछही क्यों दे।

ंतू ने दूध दुह लिया न, अब रहने दे !' बाबा ने दोनों हाथ बढ़ाकर कुष्णचन्द्र को गोदमें उठा लिया; किंतु दूसरे ही चुण इस चखाल को धुन सवार हुई मैया को बताने की। वह अपनी लटिया लेकर घर में भागा।

में इसी दोहनी में निन्दिनी को दुहुँगा ! श्याम ने अपनी नवीन सोने की मिणुजटित दोहनी खाँट ती है। दाऊ ने अपनी दोहनी पर चिक्र बना दिया है। फिर दसरे गोप-बालक भी तो हैं।

यहाँ तो सभी महोत्सव साथ-साथ ही चलते हैं।

रात्रिभर नन्त्र-भवन में गोपियों और गोपों की भीड़ लगी रही। ब्राइसहुर्त में ही गोष्ठ में महर्षि शायिडल्य का विभों के साथ स्वस्तिपाठ प्रारम्भ हो गया। दाऊ एवं सलाओं के साथ कन्हेया ने गायों का पूजन किया, चरुचल बलड़ों के मस्तक पर तिलक लगाकर उनके गले में पुष्प-माला पहिनायी। सबको मोदक, पूप, यवस आदि से एम किया। गायों के एम हो जाने पर सामगान, भेरी-घोष एवं गोपियों के मञ्जल-गान के मध्य गोपाल के करों में बाबा ने दोहनी ही। उसने धीरे से निन्दिनी के उज्ज्वल बछ दे को छोड़ दिया। चरुचल बछड़ा तो माता के पास जाता ही नहीं। वह तो कन्हैया को सुँघ-सुँघ कर फ़दकने लगा है। नन्दिनी बार-बार हुंकार कर रही है।

'त् थोड़ा-सा दूध पी ले तो मैं दहने लगूँ।' कन्हैया ने दोहनी भद्र को दी खौर दोनों हाथ गते में डालकर बछड़े को पकड़कर ते गया उसकी माता के समीप। ति, दूध पी!' बछड़े ने तब

स्तनों में मुख लगाया, जब उसका मुख वहाँ श्याम ने पहुँचा दिया।

कन्हैया जैसे ही दोहनी लेकर बैठा, बछड़ा दूर कूदने लगा। नन्दिनी के स्तनों का उन कोमल अङ्गलियों के स्पर्श करते ही दूध की मोटी धारा गिरने लगी स्तनों से । साथ ही वे लज्ज-लज्ज

गायें हंकार करने लगी।

'मैं सबको दुईंगा!' बाबा ने जैसे ही कन्हैया के हाथ से दोहनी ली, वह दूसरी दोहनी उठाकर कामदा के नीचे जा बैठा। ठीक भी तो है, आज किस गी को वह इस सौभाग्य से पृथक कर दे। सभी हंकार कर रही हैं और सभी के स्तनों से दुग्धधारा स्वतः चलने लगी है। दाऊ तथा गोप-बालक भी गो-दोहन में लगे हैं और लगे हैं बड़े विचित्र ढंग से। कन्हैया निद्नी के नीचे से उठा तो वहाँ भद्र आ बैठा और स्वयं श्याम भी तो दाऊ के स्थान पर ही कामदा के नीचे जा बैठा है।

'पात्र लाख्यों!' थोड़ी देर में नित्य के पात्र तो पूर्ण हो गये। आज श्याम गो-दोहन कर रहा है पहिले-पहिल । आज समस्त देव-मन्दिरों में पूरे आठ प्रहर अखरड दूध की धारा चढ़ेगी श्रीविप्रहों पर । समस्त ब्राह्मण्कुलों को आज बाबा के यहाँ पायस का प्रसाद प्रहुण करना है और उनके परचात नन्द्रधास एवं बरसाने के सभी नर-नारी बिना किसी भेद के आज बाबा के द्वारा

आमन्त्रित हैं; आज तो कन्हैया के हाथ से दुहे दूध का पायस प्राप्त होना है।

'पात्र लाओ ! पात्र लाओ !' गोपों में दौड़ा-दौड़ मच गयी है। आज किसी वयस्क ने गायों का स्तन स्पर्श नहीं किया है। केवल बालक दृह रहे हैं। दृहने का तो नाम है, वे केवल ऋगुली लगाते हैं। लच-लच गायों के स्तनों से असरह दूध की घारा गिर रही है। इतना दूध गायों के शरीर में कहाँ से आता है ? आज वे सब क्या दूध ही बन जायँगी ? धाराएँ तो रुकने का नाम नहीं होतीं। घरों में दूध तो क्या, जल तक के पात्र दूध से भर गये। महर्षि की आज्ञा से भगवान् गोपेश्वर का सहस्रधारा से दुग्धाभिषेक भी चल रहा है; पर दूध का स्रोत तो जैसे अनन्त हो गया है।

गार्थे हुकार कर रही हैं। बछड़े फुदक रहे हैं। गोपियाँ मझलगान कर रही हैं। ब्राह्मण वेदम्बनि में लगे हैं। गोष्ट्र से बाहर मङ्गलवाद्य बज रहे हैं। बालक एक गाय के नीचे से उठकर दूसरी के नीचे जा बैठते हैं। गोप दुग्धपात्र डठाने, भरने, ढोने में ज्यस्त हैं। गोष्टभूमि दुग्ध से पिच्छल हो चुकी है। बालकों के श्रङ्ग दूध के बिन्दुओं से भूषित हो रहे हैं। कन्हैया के श्याम श्रङ्ग पर ये छोटी उज्ज्वल जूदें बड़ी भली लगती हैं। वस, बाह, मुख और भाल पर पता नहीं कितनी छोटी बड़ी वूँदें हैं। अलकों पर भी वे उलकी सी अटकी हैं।

श्रोकाश में अरुणिमा श्रायी दिशाश्रों का रागभूमि पर प्रतिफलित हुआ। महर्षि

शाग्डिल्य ने श्यामसुन्दर के समीप जाकर स्तेह से कहा- 'खब गो-दोहन समाप्त करो !'

'सब गार्ये दुही गयी।' कन्हेया ने दुर्घसीकरों से मस्डित अलकें सम्हाली, एक बार चारों ओर देखा। सचगुच वह सभी गायों को दुह चुका है। महर्षि का आदेश वह कभी टालता नहीं। पूरे,दिन और रात्रि मन्दिरों में अलएड दुग्धाभिषेक होता रहा, गोपियों का मङ्गलगान दिनभर और रात्रिभर चलता रहा और पायस-उस सुरदुर्लभ पायस से तो वज के मर्कट-मयूर तक आकरठ राप हो गये हैं आज।

कृष्णचन्द्र अब गायें दुहने लगा है। जब तक वह गोष्ठ में न आ जाय, गायें दूध देना नहीं चाहेंगी। गो-दोहन का समय आया और सब द्वार की ओर मुख चठाकर हुंकार करने लगी। श्याम न आये, तब तक कोई बछड़े को ग़ँड न लगाने देगी और बछड़े ही कौन-सा दूध पीने चले हैं। यदि कन्हेंया के आने से पहिले किसी ने भूल से बछड़ा छोड़ दिया तो वह कृदता-फाँदता सीचे नन्दभवन में चला जायगा और फिर कन्हैया की सूँघकर, अपने सिर से उसको धीरे से ठेलकर, हुंकार कर उलाहना देगा कि 'त वहा आलसी है। अब तक यहीं है। मेरे साथ कृदता दौड़ता चल और दूध पी ले!

मैया जानती है कि गायों की हंकार कान में पड़ी और उनका नीलमिए भागा। फिर वह किसी के रोके रुकते का नहीं। बाबा अब गो-दोहन अरुणोदयकाल में कराते हैं; किंतु मैया को सगता है कि इतनी शीघ्रता क्यों रहती है ब्रजेश को । ऐसी क्या जल्दी कि मोहन को शीघ्र जगाना पढ़े। जगाना तो पढता ही है। क्योंकि यदि पहिले उठाकर मुँह न धुला दिया जाय तो वह बिना

मह धोये ही गोष्ट में भाग जायगा। कलेऊ तो वह गोदोहन के पोछे ही करता है।

श्याम गोप्र में पहुँचा और बळडों ने उसे घेर लिया। बळडे उसके ठेलने पर माता के स्तनों से मख लगाते हैं। जिस गो के पास वह जायगा, उसके बछड़े को ठेलकर लगा देगा और बछड़ा एक-दो बार मुख चलाकर कृद खडा होगा। भला, श्याम दध ले-इससे पहिले कौन दध पिये। बहुडे सचमच दध तो पीते हैं गायों के दहे जाने के बाद।

कन्हेंया. दाऊ, भद्र—सब-के-सब दोहनी लेकर बैठ जाते हैं। गौएँ सम्भवतः प्रतीज्ञा करती हैं। उनके स्तनों से बालकों की अंगुलियाँ लगीं और दध की धारा चलने लगी। फिर तो गोपों का

पात्र उठाना श्रीर भरना भर रह जाता है।

गोदोहन के अनन्तर बढ़ी सावधानी से गोप बालकों के निकलते ही गोष्ट्र का द्वार बंद कर देते हैं। द्वार न बंद किया जाय तो सब बळडे श्याम के साथ नन्द-भवन में भीतर भाग जाय ।

ये दध पीयें ही नहीं।

उस दिन कन्हेंया पूर्णा को दृह रहा था। उसकी बाह, भाल और अलकों पर दूध के उज्ज्वल सीकर चमक रहे थे। पूर्णा का बछहा गौरव उसके चारों खोर कट रहा था। कटते-कटते उसने श्रपनी कुछ नन्हीं जिह्ना से स्याम की भजा चाट ली। कन्हेंया ने उसकी श्रोर देखा। बछडा कद गया।

'कन्हैया तो जुठा हो गया-बछड़े का जुठा! हम इसे न छुएँगे!' भद्र ने देख लिया बछड़े

को चाटते। दाऊ और भद्र दोनों ने चिढाना प्रारम्भ किया।

'मैं व लगा तमको !' श्याम ने दोहनी रख दी और दौड़ा। दोनों गायों के इधर-उधर दौडने लगे।

'बाबा, यह भद्र सुमे जठा बताता है और दाऊ भी !' बाबा के पैरों से जाकर वह उलम गया।

'बाबा, इसे गौरव ने चाटा है, यह जुठा है !' भद्र और दाऊ ने भी बाबा का एक-एक हाथ पकड़ा और हाथ पकड़े-पकड़े ही वे बाबा के पीछे छिप गये।

'बढ़ा अन्छा है, बछड़े का जुठा तो पवित्र होता है। बछड़ा न पीये तो गी-दोहन कैसे होगा !

बछड़े का जूठा दूध तो नारायण को ऋषित होता है !' बावा ने समाधान किया।

'मैं तो पवित्र हूँ, तम दोनों से पवित्र हूँ। अब मैं तम्हें नहीं बुऊँगा !' अब कन्हैया की बारी थी। वह बाबा को छोड़कर भागा गोष्ठ से बाहर। भला, मैया को छोड़कर वह जा कहाँ सकता है।

'मैया, मैं इन दोनों को नहीं खूऊँगा !' मैया की गोद में भी क्या कोई एक छिप सकता है। एक ओर से दाऊ और दूसरी ओर से भद्र, दोनों आये और मैया की गोद तो फिर मैया की है। उसमें तीन तो क्या, सब-के-सब आ जाय, तो भी स्थान रहेगा ही।

हाँ, तो श्याम अब गार्थे दहने लगा है। नित्य वही गो-दोहन सम्पन्न करता है।

### गोपाल

### अधरिबम्बविडम्बितविदुर्म मधुरवेणुनिनादविनोदिनम् । कमलकोमलनम्रमुखाम्बुजं कर्माप गोपकुमारमुपास्महे ॥

--श्रीलीलाशक

आजकल श्रीकृष्ण को एक नवीन हठ सुम पड़ा है। यह नित्य बाबा से उत्तमता है, उनकी दाढ़ी खीचता है, मगड़ता है और रूठता है। मैया से दिन में कई कई बार आगड़, अनुरोध विवाद और रूठने का क्रम चलता है। वह गाय चराने जायगा। सब गोप गाय चराते हैं, वह भी वारोगा—अब वह बड़ा हो गया है, दाठ भैया साथ रहेंगे, इतने सब सला हैं, सबके साथ वह गायों को चराया करेगा। सच्ची बात तो यह है कि वरसाने के सखाओं की मयड़ जी संकोच करती है भैया और बाबा के समुख उन्मत कोड़ा में। पुलिन और घाट भी भवन से समीप ही हैं। अतपब नन्दमाम एवं वरसाने के मध्य के वनप्रान्त में खेतने का अवसर चाहिये। कन्हेंया गाय चराने चत्ने तो फिर सबको यह सुविधा मिल जाय। मोहन ने मन-ही-मन यह सब सीच लिया है।

'भला, इतना छोटा बच्चा कहीं गाय चरा सकता है!' बाबा ने स्पष्ट अस्वीकार कर दिया। अभी कृष्णचन्द्र है ही कितना बढ़ा। तीन वर्ष का भी तो पूरा नहीं हुआ। भला, गायें चराने की बात उसकी मानी कैसे जाय।

लेकिन कृष्ण तो फिर कृष्ण ही है—अपनी हठ वह कहाँ छोड़ सकता है। गोछ में भाग जाता है। गायों की सीगें पकड़कर फ़ुलता है। बड़े-बड़े साड़ी की पीठ पर चड़कर फ़ुलता है। वस्कृत पर मजलता है और फिर वहीं लोटने लगता है। 'सुके गायें चराने दो, नहीं तो मैं यहीं लेखूँगा!' उसके हठ को छुड़ाया कैसे जाय। पता नहीं क्यों, अभी से गायों में रहने की उसे छुन हो गयी है।

बाबा क्या करें ? 'गायों में अनेकों के शृक्ष तीक्ए हैं। वे स्वभावतः मस्तक हिला सकती हैं। कहीं खाम पीठ पर बैठा हो और कोई वृषम उठ खड़ा हो। वह तो पीठ पर कूदता है। अब तक कोई उठ नहीं खड़ा हुआ, यही भगवान की कुपा है। पता नहीं कब क्या हो जाय!!'

नन्दवाबा ने अजेरवरी से सलाह की। कोई समुचित मार्ग माता को भी सुक्त नहीं पढ़ा। इन्दर्न में बाबा ने स्वयं ही सोचा। श्यामसुन्दर को पुचकार गोद में बैठाया। बड़े स्तेह से कहा— 'कुरुणचन्द्र, तु गायें चराना चाहता हैं ?'

'हाँ. मैं गायें चराऊँगा! सब-की-सब गायें!'

'देख, गोप बड़े हैं, वे बड़ी-बड़ी गार्वे चराते हैं। तू छोटा है, तू छोटे बछड़े चराया कर !' 'हाँ, हाँ, मैं बछड़े ही चराऊँगा !' कन्हैया बड़ा प्रसन्न हुआ। खमी तक उसे यह बात क्यों नहीं सुभी। गायों की अपेचा चखल बछड़ों से उसकी मित्रता अधिक है। 'कल से ही चराऊँगा !'

भी महर्षि से मुहूर्त पूछ लूँ। पूजन करके बछड़ों को चराना प्रारम्भ करना चाहिये।' बाबा ने समम्माया और सचमुच महर्षि से पूछकर मुहूर्त निक्षित कर दिया। 'बछड़े माता के स्तेह से गोष्ठ में ही आया करेंगे। वे जैसे भी दूर नहीं जायेंगे। गौ तो आराम्य देवता हैं अज की। इनकी सेबा-रुचि खाम्य है। बालक का चरनाह मझ नहीं करना चाहिये!' बाबा ने अपना समाधान कर खिया। स्वासमुन्द के भरे हग एवं हठ से वे बाम्य हुए।

x x x x

श्राज रथामसुन्दर बछु हे चराने प्रारम्भ करेगा ! नन्दभवन में उत्साह का पाराबार उमु ह आया है । नन्दभवन के खितिरक वरसाना भी आज बही आ गया है । अन्तःपुर में नारियों और बाहर गोगों की भीड़ है । महर्षि शाधिडल्य ब्राह्मणों को साथ लेकर मुक्त के उससे हैं। विदेश पर नवमह, सर्वतीमह, नच्च, योगिनी आदि के मण्डलज्ञचन, मसूरिकान, चने की दाल, तिल आदि से बने हैं, उसका पूजन हो चुका है । दिग्पालों का पूजन हुआ । कलशों पर प्रदीप प्रज्वलित हुवे अरिश-नयन के परचान अगिन में सस्वर मन्त्र पाठ से आहुतियाँ पहनी रहीं। वाबा ही इन इन्सों में यजमान हैं। अन्त में अपने वछड़े के साथ कपिला आयी और तब महर्षि ने स्थामसुन्दर का आहा किया।

बाहर गोप परस्पर अञ्चत-चन्दन-दिष का एक दूसरे को तिलक कर रहे हैं। गोपियाँ मङ्गल-गान कर रही हैं। उन्होंने अपने उपहार नन्दगनी को निवेदित कर दिये हैं। अब में अबराजकुमार आज गो-चारख प्रारम्भ करेंगे। गोपजाित के लिये इससे अधिक सहत्त्व का और कोनसा समय हो सकता है। नट, नर्तक, वन्दी—सभी अपनी-अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तरुण गोप लाठियों, भालों, छपायों के परस्पर कुत्रिम युद्धकौतुक. में लगे हैं। अनेक प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन चल रहा है यहाँ। गोपियाँ अन्तःपुरमें गायन करतीं, नाचती और अनेक प्रकार के विनोद अन्ते में मध्य थीं।

स्वामसुन्दर की उमंग का क्या पृक्षता। श्राज वह दाऊ भैया का हाथ ही नहीं छोड़ रहा है। होनों भाइयों को नन्दगाँव एवं वरसाने की संयुक्त वालमयडली ने घेर रक्खा है। कभी श्रांगन में, कभी वाहर श्रोर कभी यहमरडप में—यह मयडली एक स्थान पर स्थिर होना जानती ही नहीं। सभी वालकों का माताश्रों ने भरपूर श्रङ्कार किया है। सबने नवीन वस्त्र धारण कर रक्खे हैं और सभी स्वर्णेकटित सणि-मय खालंकारों से आभूषित हैं। दोनों माताश्रों ने किसी प्रकार राम स्वाम को स्तेह से पकड़कर स्नान कराया, श्रृङ्कार किया उनका।

महर्षि ने श्यामसुन्दर को यहमपडए में जुलवाया। गोपियों का पूरा समुदाय यहमण्डण में एक छोर एकत्र हो गया। गोपगर्यों ने भी सारे प्रदर्शन चंद किये और सव यहमण्डण में छा गये। वायों ने अपना स्वर उच्च-मुपुर-मुपुरतर किया। शह्वनाद के साथ विमों का वेदपाठ और उच्चतर हो उठा। श्रीनन्दरानी त्रवराज के वामभाग में छा विराजी। श्यामसुन्दर माता की गोद में बैठ गये। स्वरितवाचन चलते लाा।

कन्हेया जैसे सदासे गोपूजन करता चाया हो। महर्षि मन्त्रपाठ कर रहे हैं। कोई कुछ बताये, इससे पूर्व ही श्यामसुन्दर ने उठकर गौमाता को कर्ष्य दिया—चरण घोये। बाबा ने चाहा कि गोद में उठाकर श्रद्धों पर जल चढ़ाने की सुविधा कर दें, किंतु जैसे ही जलपात्र उत नन्हे हाथों में उठा, कामदा ने सस्तक नीचे कर दिया। श्रद्धों पर जल चढ़ा, मस्तक पर तिलक करके चच्च लगा और पुष्पमाल्य पहिनायी गयी! किपता शान्तभाव से श्यामसुन्दर के अरुण यहुल करों की पूजा हैं रही है। श्रीकृष्ण भी पूजा के मध्य में बार-बार मुझकर वाबा के मुख की और देख लेता है कि 'ठीक कम चल रहा है न ' कहीं भूल तो नहीं हो रही हैं' बाबा प्रोसाहन दें रहे हैं। महर्षि का मन्त्रपाठ गद्दाद स्वरों में चल रहा है। उनके नेत्र उस नीलोक्जल मूर्ति से हटते ही नहीं। विधि-निर्देश वे कर भी सकते हैं या नहीं—इस समय यह संदिग्ध हो गया है।

गोपूजन के साथ ही बछड़े का पूजन हुआ। उस चळ्ळा ने भी चुपचाप पूजा स्वीकार कर ली। न तो उछला और न इधर-उधर हुआ। अवस्य ही वार-वार वह स्थामसुन्दर के हाथों को सुँघ लेता था और जब कन्हेया ने उसे पुण्य-माल्य पहिनाया, वड़ी प्रस्तक से सस्तक हिलाया उसने। जैसे उस माला से उसकी शोमा कितनी वह गयी है, इसका उसे अन्तमब हुआ है।

शृपभ-पूजन—शृपभ तो साचात् धर्म ही है न ? वह उज्ज्वल पर्वतरिखर-सा उच्चक, सुचिक्क्स बुषभ । कीन जाने भगवान् शंकर का नत्वी ही था बैठा हो तो—नत्वी इतना उज्ज्वल, इतना उक्-इतना सुचिक्क्स है, संदेह ही है। कन्हैया का सबसे प्रिय शृपभ है वह—गजराज के समान विशाल और धर्म के समान ही सरल। उनका पजन तो होना ही चाहिये था।

महर्षि की ब्याहा से गोपों ने समस्त गायों, बख्ड़ों एवं वृषमों का पूजन किया। गोघन का रह्हार तो प्रातः ही हुआ था। सबको पूजन के ब्यनन्तर यवस (भीगा हुआ श्रन्न) दिया गया। श्राज जब खामसुन्दर बत्सचारण को चलेगा, तभी सम्पूर्ण गोघन श्रनुगमन करेगा उसका।

प्जन का क्रम चलता रहा—आचार्य का प्जन, ब्राह्मणों का प्जन और अन्त में दृद्ध गोपों का प्जन। महर्षि भावमम हैं, बाबा ने चाहाभी कि कन्हेंया के स्थान पर वे स्वयं सबका सत्कार कर दें; किंतु रथाम आज न्ययं सबके प्जन को उत्साहित है। माता को लगता है वह थक जायगा: किंतु शास्त्रीय कमें में बाबा कैसे दो जाय ?'

प्रायः सभी गोपों का चरण-वन्दन कर आया वह और तब गोपियों को अभिवादन करने जनकी और गया। विश्व-पितयों ने पूजन प्राप्त कर लिया है। अन्त में सखाओं के सत्कार हुआ। सबने अङ्कमाल दी। बावा ने रयामसुन्दर के साथ रहकर उसके करों से ब्राह्मणों को गायें, धन, रत्नादि दिख्णा दित्वायी। गोपों को उपहार मिले। माता ने विश्व-पितयों को वस्त्वामरणों से तुप्त किया। गोपियों को उपहारों से आभूषित किया। अन्त में सखाओं का शृक्षार किया श्याससुन्दर ने। इतने सखा—कीन जाने कैसे—पर्रंतु उसने किया स्वक्ते प्रदुक्त, उपवस्त्र, आभूषण देने के प्रयान महर्षि ने उसे पुतः बेदिका के सम्मुख बुलाया। नद, नर्सकादिकों को बावा ने इतना पुरस्कार दिया, जिसे माँगने की बात वे सोच तक नहीं सकते थे।

वेत-लकुट, युद्धत रज्जु, शृङ्क और इन सबके साथ एक सुरत्विका रक्खी है। महर्षि ने कमप्ताः सबका पूजन कराया। हिंदू-संस्कृति में अधिष्ठाता देवता के विना तो कोई वस्तु होती नहीं और किसी वस्तु के प्रस्तु से पूर्व उसके अधिष्ठता देवता का पूजन होना ही चाहिये। पूजन के परचात् वावा ने तकुट उठाकर श्यास्तुक्तर के हाथों में दे दिया। कन्हाई आज इस वेत्र को तेकर गोपाख हुआ। उसने महर्षि तथा पिता के वस्तु में प्रिष्णात किया। महर्षि ने उसे शृङ्क दिया, बृद्ध उपनन्दजी ने पारा; और सुरती—वह तो उसी की वस्तु है।

× × × ×

मस्तक पर मयूर-मुकुट, भालपर ब्यचनाङ्किन कुडुमितिकक, गले में वनमाला, कंबों पर पटुका, किट की कुड़नी में मुरिलिका, वाम स्कन्य पर कुपडलाकार रुखु, वाम इस्त में श्रुङ्क, दिख्या इस्त में अरुवाययां मुन्दर वेत्र, कपोलों पर मिया-कुपडल महामला उटे, जब व्यन्तिम बार ब्यपने पूरे गोपाल वेरा में रवासमुन्दर ने महर्षि को प्रयाम किया।

वेत्र वटा चौर वह वज्ज्वल बहुड़ा संकेत पाकर मेरव्हप के बाहर की चौर कृद चला। वाचों के निनाद ने गगन गुटिशत कर दिया। शृङ्कनाद के साथ मेरीघीष की श्री शङ्कनाद पार करने की प्रतिद्वन्दिता है। ब्राह्मणों के करों से स्वस्तिपाठ के साथ ब्रक्त एवं पुरुप पड़ रहे हैं। गोपियों ने लाजा फेंकना प्रारम्भ किया। बुद्ध गोपों ने तथा विप्र-पत्नियों ने आशीर्वाद दिये। सखा अपने-अपने

लकट लेकर साथ चल रहे हैं।

वह अभिजित महर्त धन्य हो गया। द्वार से बाहर आते ही समस्त बछड़े साथ हो गये। गोप-बालक साथ हैं ही। सुरिभयों ने अनुगमन किया और उनके पीछे गोपों को चलना है। आज केवल विधि-निर्वाह करना है; किन्तु श्याम ऐसे उल्लास में है, जैसे उसे सदा गोचारण ही करना है। खसका और काम भी क्या है—है भी तो वह शाखत चरवाहा ही।

वत्स-चारण-अद्भत लगा सबको प्रथम यह संवाद। यह तो कोई प्रथा थी नहीं: किंतु जब श्यामसन्दर बछड़े चराने जायगा तो दूसरे बालक घरों में रोके जा ही नहीं सकते।

फलतः बरसाने में यह महोत्सव पहिले ही सम्पन्न हो चुका है। नन्द-व्रज में जिन बालकों की अवस्था श्यामसन्दर से वर्ष भर छोटी भी है, उनका वत्स-संचारण-संस्कार श्यामसुन्दर के साथ ही सम्पन्न हुआ। कोई बालक घर रहना कैसे चाहेगा, जब कि कन्हैया बछड़े चराने जाया करेगा। फलतः आज सखाओं का सम्पूर्ण मण्डल साथ ही है।

थ्राम-सीमा से बाहर तक आकर लौटना है; किंतु मैया को तो वही बहुत कष्टकर हो रहा है। 'पुजन में ही उनका नीलमिए। बहुत थक गया है। वह इतनी दूर जाकर तो श्रीर श्रान्त हो जायगा। सभी गोप साथ ही गये। कोई है भी नहीं कि उसे भेजें। यह वाद्यध्वनि दूर ही होती जा रही है। अजराज को भी क्या सुका है। वे लौटा क्यों नहीं लाते मोहन को। कहाँ तक जायँगे वे लोग !' वे द्वारपर से इस प्रकार नेत्र लगाये हैं मार्ग की ऋोर, जैसे युगों के पश्चात उनका पुत्र लौटनेवाला है। वे ही क्यों, सभी गोपियों की तो यही दशा है। मार्ग में, बाम में आज कोई नहीं है। किसी का संकोच न होने से गोपियों का समूह मङ्गल गान करता हुआ ब्राम-सीमा तक पीछे-पीछे चला श्राया है। गोप श्रागे बढ गये, अतः ग्राम-सीमा पर रुक जाना पड़ा इस समह को। सबके मनमें एक ही बात है—'क्यों ये सब लोग आज श्याम सन्दर को थकाये डालते हैं। लौट क्यों नहीं आते। कहाँ तक जायेंगे ?'

वाद्य दो भागों में विभक्त हुए। गोपों ने मार्ग के इधर-उधर खड़े होकर मध्य में स्थान प्रशस्त किया। विप्र-वर्ग भी दोनों श्रोर हट गया। श्यामसुन्दर जीट रहा है। सहस्रों रङ्ग-विरङ्गे उछलते हुए बछड़े, बार-बार वे पीछे को ही लीटते हैं। अपने अद्भुत चरवाहे को छोड़कर उन्हें जैसे और कुछ नहीं देखना है। उससे अधिक दर्शनीय विश्वमें और है भी क्या। जब वह अपना लकुट उठाता है, बछ हे उस लकुट को ही सँघने लगते हैं। वे जान लेना चाहते हैं कि यह भी कोई हमारे चाट लेने योग्य वस्त है या नहीं। कन्हैया उल्लिसित है, प्रसन्न है; किंतु अवश्य थक गया है। मुख पर अरुणिमा आ गयी है। भाल पर स्वेदकण मलक उठे हैं। सखाओं के समूह के साथ वह चला आ रहा है। दाऊ उसके दाहिने हैं, श्रीदामा बायें, सबल और भद्र दोनों उससे लगे हए पीछे चल रहे हैं। शतशः वालक हैं प्रसन्न, चपल, उल्लसित ।

बच्चों के पीछे गौत्रों का समूह है। गोपों ने चाहा कि गायों को चराने के लिये हाँक ले जाय, किंतु वे सफल न हुए। गायें श्याम के साथ ही भाग धाती थीं। विवशतः लौटना पढ़ा। उनके ख़रों से उठी गोरज ने श्याम की श्रालकों को तनिक धूसर कर दिया है। गार्ये वार बार हुम्मा करती हैं, एक-एक आगे को दृष्टि लगाये है और मार्ग तो जाते समय ही उनके स्तनों से प्रवाहित होती दुग्धधारा से सिंचित हो चुका है; अब तो वे उसे कर्दममय करती आ रही हैं। विश्रों के सम्मुख त्राकर श्यामसुन्दर ने मस्तक अकाया। स्वस्तिवाचन के साथ श्रज्ञत फेंकते उनके हाथ श्राशीर्वाद देने को छठे। तपःपूत इतने करों की छाया में वह चला खा रहा है। गोपों ने पुष्प वर्षाये और वार्षों में हिर्गुप्पित ध्वनि हुई। बाबा विप्रवर्ग के पीछे खा रहे हैं। गौकों के पीछे तरुए गोप-इन्द, उसके पीछे, महर्षि शाष्टिडल्य के साथ विप्र-वृत्द और उनके पीछे, व्यजराज श्रीवृषभानुजी के साथ। सब से पीड़े बाय, नट, नर्वकादि और प्राम-सीमा में मङ्गलगान के साथ गोपियों का समृह पुनः पीड़े,पीड़े, नन्द्रभवन की ओर चलने लगा।

बिग्रों का सामगान. गोपों के शृद्ध एवं शृद्धनाद चौर भेरी, नफीरी चादि की गगनभेदी ब्वित, किंतु गार्थों चौर बढ़ाईं ने उधर ध्यान तक नहीं दिया। वे तो गृह-पगु हैं ध्यान तो वधर नहीं दिया किप्यों ने. पिड़ायों ने चौर सुगों ने। वन-पशु वन-सीमा पर शान्त कहे रहे इस गोचारण के अब्य दृश्य को देखेंते। पत्ती चौर कपि तो गगन पर्व अवनी पर वहने-उद्घलते साथ-साथ चाये।

× × × ×

रंगामसुन्दर ने गोष्ठ में प्रवेश किया। गोष्ठ-पूजन की समस्त सामग्री प्रस्तुत ही है। माता रोडिएगीजी ने उसे स्वयं सज्जित कराया है। महर्षि ने चाते ही पूजन सम्पन्न कराया। श्यामसुन्दर ने पुनः गौ, गोवत्स एवं वृषभौं का पूजन किया और तब भवन में गया।

'शाज वहत बिलम्ब हो गया—स्यामसुन्दर चुधित होगा! मैया को तो कब से यही चिन्ता है। मोहन ने भी आहे ही कहा—भिया, भूख लगी है! दाऊ भैया के साथ समस्त सखाओं की मदखती में बैठकर भोजन करने का यह प्रथम ही अवसर है—अन्यथा बरसाने का सखासमूह संकोच किया करता है यहाँ भोजन करने में। कौन जाने इस सुयोग ने ही छुथा बढ़ा दी है या और कुछ.....।

र्यामसुन्दर ने सबके साथ, उद्घलते-कूदते, हँसते-हँसाते भोजन किया। वह भोजन भी करता है और परसने में भी मैया के साथ लग जाता है। चल रहा है यह आनन्द!

वावा को तो खाज श्रवकाश ही नहीं। ब्राह्मण-मोजन, गोपसमूह का सहमोज और फिर महोत्सव तो रात्रि भर चलता रहेगा।



# वेशा-वादन

''वंशीविभृषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणिवम्बफलाघरोष्ठात्। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् इच्छात्सरं किर्माप तत्त्वसहं न जाने ॥"

- बीमधुसूदन सरस्वती

मोहन सुरली बजा रहा है—बह तो बजाता ही रहता है। श्याम का वंशीरव क्या कभी विरत होता है। तिस्व विरन्तन एकरस गूँजना है वह ध्वित। उस बेगु-वाहक को कार्य भी क्या है। वह ध्वित हुए का कार्य भी क्या है। वह ध्वित हुए आकाश का तन्माशास्त्र शब्द तो है नहीं कि उसे सामान्य कान सुने या यन्त्र पकड़ें बह के स्वत्र न्यूचन सुद्दम कारण से परे और तीनों को अहत करता गूँजनवाला नाद है। प्रणव के उत्तर अर्थमात्रास्त्र में तो चन्द्राकार उसकी झाया आती है। भावशुद्ध हृदय, वक्वण्डा निर्मेल कर्का उससे परिपत होते हैं।

मोहन मुरली बजा रहा है—कब से ? कैसे ? सो कुछ नहीं। वह तो बजाता ही रहता है। सुननेवाले ही सुनते हैं उसे और जो सुनते हैं—उनकी बात वे ही जानते हैं; पर इतना ठीक कि फिर

वे और कुछ सुनना भी चाहेंगे-ऐसी आशा नहीं करनी चाहिये।

मोहन मुरती बजा रहा है—बह चिरचञ्चल अपरों पर जब इस बेगु खण्ड को रस लेता है. सबयं स्थिर हो जाता है—सान्त, तिस्पन्द। धिरकती हैं उसकी पल्लबस्टुल श्रङ्कृतयां भात्र और स्वर की लहरियों पर बिकार का अगु-अगु धिरकता है। प्रत्येक परमागु उसी लहरी पर ही तो थिएक रहा है!

स्याम की यंशी-ध्वनि—वह साकार नीलोञ्चल ज्योतिर्मय सुकृशार ब्रह्म—श्चोर नव तो एक पशु पापारा भी ऋषि हो जाता है। श्रुति जो नाद-ब्रह्म कहनी है, उसका अर्थ प्रत्यन्न दरोन कर ले कोई भी। मुरलो की यह ध्वनि—यही तो नाद-ब्रह्म है। उसे मोहन को क्षोड़कर कीन दूसरा ब्यक्त

कर सकता है।

श्रीयुन्तावन में तमाल के सघन तक के नीचे—तमाल या फिर कड़न्य श्रयवा नीप की छाया ही उसे पमंद है। यहाँ तो श्राक-दाक भी इस दिज्य भूमि में अपवर्ग तक देने में ममथ हैं, फिर उस श्रमायवर्ग के कल्पनक को पहें जीन | हाँ—तो कन्हैया किसी सघन तमाल के मूल से टिककर, लिख जिभक्षों से स्थित, अधरों पर सुरली रक्के कस नाद-ब्रह्म को नित्य दी मूर्तिमान किये रहता है। बड़ी भज्य है वह उस ब्रजेन्द्रनन्दन की छटा—

धंसालम्बितवामकुण्डलधरं मन्दोन्नतभूलतं किंचित्कुश्चिनकोमलाधरपुटं साचीप्रसारेचणम् । धालोलाकुलिपल्लवैमुरलिकामापुरयन्तं सुदा मूले कल्पतरोश्चिमकुललितं ध्यायेज्ञगन्मोहनम् ॥

— श्रीलीलाशुक

वह लिला त्रिभङ्गी से खड़ी है जज सीभात्य की पावन मृति, वह वामस्कृत्य पर कुएडल ट्रिका है और वे मन्दोक्षत भूवितिकार — वे क्या एक बार हृदय में खा जायँ नो फिर निकलनेवाली हैं। सुरीप लोचन कुछ भुक्त गये हैं और कोमल पत्ते पत्ते लाल लाल खोष्ट को सिकुड़ाकर वे सुरखी के छिद्रों को स्वरप्रित करने में लगे हैं। पल्लवसर्त अडुलियाँ छिद्रों पर कैसी पुरक रही हैं और कितना खानन्त-प्रम है यह रामा । यह त्रिभुवन-सुन्दर, जागमोहन ज्ञतेन्द्रनन्दन दमालमूल में खड़ा ध्यान में ही खा जाय—खा जाय एक खा को-खीर—खीर—

'लोकानुद्धरयन् श्रुतीर्श्वेलरयन्त्रोयीत्रहान्द्वयम् शैलान्विद्वयन्युगान्विशयन्गोगृन्दमानन्द्यम् । गोपान्संश्रमयन्युनीन्युकुलयन्सप्तस्वराष्ट्रम्थयन् स्रोकारार्थमृदीरयन्विजयते वंशीनिनादः शिशोः।।'

---भीलीलाशुक

प्राणों में, मन में, अन्तर में उस शिशु का वह वंशी-निनाद ही विजयी हो—वही, एक-मात्र वही विजयी हो।

वेगु-वादन का वह चिरव्यसनी नवजलघरसुन्दर इस घराधाम पर, इसी खभी बीते द्वापर के अन्त में, अपने ही दुन्दाबन में, अपने नित्य सहचरों के सम्ब पूस करता व्यक्त हो गया बा और फिर बेशा—अबा, उस अपने पर लगाये बिना वह क्या रह सकता है।

'भद्र! आ, तुके बंशी बजाना सिखा हूँ।' यही एक ऐसा काम है, जिसमें कोई सखा रयाम की समता नहीं कर सकता। नहीं ता खीर सब बातों में तो कन्हेंया से सब खपने को बढ़ा ही मानवें हैं। यह फूल सा शुक्रमार कर्यू उनसे दुवेल तो हैं ही। न वह उनके बराबर दौड़ सकता, न मल्क-युद्ध में नसं जांत सकता खार न शृक्ष हो उनके समान बजा सकता। जब वह शृक्ष कूकता है, उसका शृक्ष में वंशों के समान लहरावा-सा बजता है। कोई भी शुनते ही पहिचान लेगा कि यह तो श्याम का शृक्ष से लागकर शृक्ष भी शुरीला हो जाता है। यह सम्बस्त के सुक्त से लागकर शृक्ष भी शुरीला हो जाता है। यह भा का शुरीला वह तो स्वाम के स्वाम के स्वाम करता हो जाता है। यह भा का शुरीला वह तो स्वाम के स्वा

'यह पांचा मर बस का बात नहीं !' भद्र भला, क्या सुरत्नी बजायेगा । उससे, कहो तो वह बाबा का बड़ा राङ्क उठाकर अवस्य फूंक सकता है। बाबा का राङ्क बाऊ को छोड़कर सखाओं में केवल वही तो बजा पाता है और है भी उसे राङ्क की गुरु गम्भीर ष्वानि ही प्रिय । वह क्यों सेलेब कंशी बजाना। 'छोकरियों की भांति नाचना और इस जरा-सी बंशी को लेकर चीं-चीं, पीं-पीं करना तुमे ही भला लगता है।' उसने चिढ़ा दिया।

'त्वजाभी तो!' बालकों के साथ श्याम भी हँसते हुंसते हुइरा हुआ जाता है। वह भद्र को तंग करने का यह श्रच्छा ढंग पा गया।

'यह मेरे बस का रोग नहीं। तू कहता है तो ले! भद्र ने सुरली के बदले कटिवस्त्र से व्ययना शृक्ष निकालकर सुख में लगा लिया। धृत्, धृत्, धृ, यू, यह तो मानना ही होगा कि भद्र के समान गुरु गम्भीर शृक्ष-नाद काई तहला गोप ही कर सकता है।

ना, मुरली बजानी पड़ेगी तुक्ते।' कन्हैया ने शृक्त कपट लिया मद्र के हाथ से और मुख बनाया। मरली भट्ट के हाथों में देकर उसने अपने ही हाथ से उसके मख पर लगा दी।

भूद्र और सुनती! भला, क्या सामञ्जस्य है इसका। उसने सभी बिद्र अकुलियों से बंद करके कुँका तो स्वर ही नहीं निकला। सुभलाकर उसने सब बिद्र खुले होव दिये और पूरे बल से फूँक मार दी, जैसे यह भी राह्य या गृङ्क हो। एक सीटी-सी बज गयी। सखाओं ने तालियों बजायी और यह स्वाम तो हैंसले देंबले लोट-पोट ही हो रहा है।

'ले, अब तू बजा तो! मुफसे जोर से बजा दे तो जालूँ! भद्र ने घंशी श्रीकृष्ण के करों में दी और दोनों हाथों से उसे उठाकर खड़ा कर दिया। उस नित्य मुखी-मनोहूर ने बंशी सम्हाल ली दोनों करों में। बनराजि भूम उठी। कपिदल समीप कृद आया। गायों ने कण उठाये। मुग, मयूर— सब पूप्त-पूर्वी अपनी कीडा क्षोडकर उन्मख हो गये एक खण में। 'स्वाम घंशी बजाने जा रहा है!'

सपन फलभार से भुके तह, पुष्पगुञ्जों से भुकी सुमती वन तहकों से लिएटी लताएँ और ] उनके मध्य यह श्रति सपन नील तमाल—सुरपादण कैसे समता कर सकता है इसकी। मयूर, हुक, एक झादि पत्नी उसपर, समीप के पादपें पर एकत्र हो गये हैं। बनपहा और गायें सब एक साथ बहुत युथ बन गयी हैं। सबके नेत्र लगे हैं तमाल की और। सहसों सलाओं से पिरा बहु नव- जलघर सुन्दर, विद्युद्वसन मुरली वजाने जा रहा है। वंशी बजायेगा अब वह! सब उक्कर्य हैं, सबके प्राय कर्यों में ही जैसे आगये हों।

यह मुका मयूरमुक्ट, ये तहरायी ऋलकें और ये दीर्घ पलकें आर्थनित सी हुयी। बाम कुण्डल की पर और दाहिना कुण्डल कपालक्टर संघि पर स्थिर हो गया, जैसे इन्दीवर के नीलवल पर दोस्वर्ध-धृक्ष मधुपान-मल होकर सो गये हों। गोरोचन की खोर और उसके मध्य यह अरुण कुश-निलक, काली रेखा-सी कुटिल भृड़िटगें अंगे पर पे जो सल्लाओं ने रवेत चातु के क्रसमित्र अक्टिंग कर दिये हैं। इन्हें देख पायं, वेही नेत्र सच्चे नेत्र हैं।

ये पत्तकों से माँकते श्रक्तााभ विशाल लोचन और पत्तकें, मुक्कमार, इन्द्रवधूटी से अरु एगम अधर-पत्त्तव कैसे श्राकुद्धित हो गये हैं। धन्य है यह वेगु-खयह। श्रधरों की श्रक्तगामा से श्रतंकृत हो गया है वह और उसके छिट्टों को नन्ही पत्तली कुसुम-क्रतिका सी कोमल लाल लाल

अङ्गलियों ने आण्छादित कर लिया।

स्वयान्नद्वभूषित, मिण्कहू एसजित, कुसुमदाममिण्डन, धातुचित्रस्वचित ये स्थाम सुजाएँ और ये विशाल स्कन्य ! कन्युकरण कुछ तित्वा कितना मनोहारी है। बत्तमाल, मुकामाल, सित्तमाल और सवायों की यह दल, तुलसी, नक्क्युमों की माला, उपर से पदुका! भला कितना भार सम्हाले यह कोमल करण, कदाचित्त हसी से मुक गया है और वस्च—यह विशाल वस्त तो कक्सा गया है, इस, यह तिनकसी वाम वस्त की स्वर्धिम रामराजि मत्तकती है। देखने योग्य है यह त्रियलीयुक नाभि! पीतान्यर पर कसी यह अरुण कछनी और आगे—मुनिजनमानस मराज, शंकरहृदयथन ये अरुण चरण, यह शात-शत वन्द्रचृतिनित्दक नस्त मण्डियोति।

हरित दूर्वादल पर लिला त्रिमङ्कों से सज्जित ये पल्लय-मृदुल, किंशुक-अरुण चरण......! पीताम्बर मन्द-मन्द लहरा रहा है, अलकों में सखाओं ने हर से सुमन उलका दिये हैं. मयूरिच्छ में स्पन्दन-सा है और रयाम—यह चिरचञ्चल स्थिर हो गया है—यानत, स्थिर। ये अकुलियों हिलीं। ये अंधर लगे छिद्र से और यह ध्वनि—यंशीध्वनि—कान्द्र वशी वता रहा है।

× ×

मोहन मुरली वजा रहा है—मुरली की स्वरत्नहरी—जैसे सृष्टि के प्राण एकाकार हो गये हैं उसमें। श्रवण में, मन में, प्राण में, हृदय के अन्तरतम प्रान्त में और शरीर में, रोम-रोम में, समस्त सचराचर जगत् में वही एक स्वर, एक ध्वनि गुँज रही है सबको आत्मसात् करके।

बालक — ये तो स्थाम के सह चर हैं। कन्हैया पता नहीं मूनियों के मानस में बहुत प्रयक्त करने पर कुछ लगा को आता भी है या नहीं, परंतु इसमें तो संदेह हो नहीं कि ये सब इस इन्होंबर लक्ष्याम के हरय में ही नित्य लिखास करते हैं। इनकी भावस्थित का बयान कर सके, इननी राज्य तो सारहा में भी नहीं है। जैसे किया कुशल कलाकार ने सहसी मूर्तियाँ नाकर नाता भिक्षों में सजा दी हों, थिय ! शान्त ! निस्पत्द ! अपलक नेत्रों से अब अध धाराएँ चल रही हैं और धाराएँ तो चल रही हैं और धाराएँ तो चल रही हैं और आराप्त तो ने सके अन्तर को सार्य हैं ने से सार्य में ये सब भीग गये हैं — भीग गये हैं उनके शस्त्र और मन—मन की बात कीन करें। स्रष्टा का मन भी तो इनके अन्तर की फॉक्ट्रों में समर्थ नहीं।

गायें— उनके कान सब है हैं, मुख में लिया तथा ज्यों का न्यों है और ज्यों का न्यों है उनका शरीर उनके नेत्र भी भर रहे हैं और भर रही हैं उनके स्तर्नों से उज्जब धारायें। यह भेव भी आज़, नहीं रह गया है कि किसने बच्चे दिये हैं और कीन देनेवाली हैं। बद्धिकों के स्तर्नों से भी ज़ड़ यह इरव का ग्रुद्ध सत्व उज्जव धारा बनकर प्रवाहित हो रहा है, तो गायों की चर्चों केन करें। वज्जु में माता के स्तर्नों से गुख बताया था। युर्ती ध्वनित हुई, का ना सब हुए, मुझ, के दोनों और. से. बहु बहु बता मुंख का दूध। उसे पी तेने के लिये क्या अब प्राम्य रहे हैं उनके देह में ? प्राम्य तो कर्यों,

में आ बैदे हैं।

काक ने अपने शायक के मुख्य में चाँच दी थी चारा देने के लिये, शायक के चट्यू खुले.

रह गने, काक की चाँच नहीं पड़ी है, चारा—चह नहीं स्थिर है। गुक्र ने पंक्ष फैलाये ये दूसरी डाल
पर बैठने के लिये, वे फैले रह गये हैं उसके पंका। स्थान जा आगा पर उठाया था कि मुख्य
खुजता ले, नहा रहा पर, न नीचे आया, न मुख्य से ला सका, बीच में उठा-का-उठा रह गया। यह
कपि करावित्य कुदना चाहता था, कैसा कुदने की मुद्दा में स्थिर है। जैसे किसी ने एक साथ वनमूसि के समस्त प्राथियों को वे जैसे थे, उसी रूप में स्थिर कर दिया हो, उनकी चेनना पृथक करके।
पुष्पों पर पंक्ष फैला कर उड़ने को उचार अमर, एगों पर खाथे लटके लायुकीट से लिक्स रूगा, शासक,
पुष्पों पर पंक्ष फैला कर उड़ने की। उचार अमर, एगों पर खाथे लटके लायुकीट से लिक्स रूगा, शासक,
व्याप्त, केहरी—स्थ पहु-चंदी शास्त्र, स्थिर, चित्र की भावि हो रहे हैं। गति का नाम नहीं है किसी
में। सबके नेत्रों से अधु चला रहे हैं और यही प्रेमाशु एकमात्र सूचित करते हैं कि उनमें जीवन है।

मोहन मुरली बजा रहा है! मुरली का अमृत-नाद—तरुओं के तनों से मधु-धाराएँ चल रही हैं। तनों से ही नहीं, शालाओं से, टहनियों से, पत्तों से, कोंपलों से भी रसस्राव हो रहा है। धाराएँ चलती हैंशालाओं से और पत्ते-पत्ते टपकते हैं। बुचों में भी रोमाञ्च होता है? मतुष्य, गी, सुग, पत्ती आदि चेतन प्राणियों के रोम-रोम करन्य की भाति पुष्पित हो उटे हैं, यह तो समक में स्माने की बात हैं, किंतु ये तुण, ये जुप, ये बीत्व, ये लताएँ, ये बुच, इनको भी रोमाञ्च होता है? यह जो उनके शरीर पर कोंटों का जालन्सा सहसा प्रकट हो गया है और तब यह रस-स्मान-इनम्

भी प्रेमाश्रुचल रहे हैं ? यह मुरली जो बज रही है।

र एए-तरकों में चेतना तो होती है, अन्तरचेतना सही। वंशी के स्वर ने जब समाधि में स्वित ज एवं तपोलोक के महापुरुपों की अन्तरचेतना को उत्थित कर विया है, जब अपने कमला-सन पत पत्न पत्न होती है जह अपने कमला-सन पत्न पत्न होती है जो उनके परम झाती, नित्य नम्मलीन सनकादि पुत्र, प्रा जैसे महर्षिश्रेष्ठ, लोमश-जेसे नित्य, कालातीत भी चक्काल हो गये हैं, उमक्रकर नीच देखते हैं, सिर मुक्काकर सोचवे हैं, न्यद कीनसी शक्ति हैं जो उनके सहज समाधि के नित्य अभ्यस्त मानस को बलात स्त्रींच रही है, प्रयत्न करने पर भी स्थिर नहीं हो पाते, और जब वे—चे चले आ रहे हैं इस वंशीखित के इन्त-रच्छेना को प्रस्ती ने जला ही दिया—क्या वहीं बात हो गयी; लेकिन ये पर्वत, ये पाषाग्रा—ये तो प्रखीन को प्रस्ती ने जला ही दिया—क्या वहीं बात हो गयी; लेकिन ये पर्वत, ये पाषाग्रा—ये तो प्रखीन जल है । इनमें तो चेतना ही नहीं; पर—परये तो जैसे पूरे ही पिचल जायँगे। इनसे तो जल के रातशः भवाह फूट पढ़े हैं। नहीं-सा कंकड़ भी आज निक्ते का उद्याम बनने की सप्यों में हैं। कोई इस समय यदि किसी कंकड़ या पाषाग्र को स्पर्श करे—कोई नहीं कह सकता कि वह नवनीत से अधिक स्वतुल नहीं हैं।

कालिन्दी—आज क्या कालिन्दी अपने समस्त कमल यही एकत्र कर लेंगी। कितनी उनुङ्ग हिलोर उठ रही है उनमें ! यह क्या न्यह हो क्या रहा है, उनके प्रवाह की गति क्या नीचे से उत्तर को जलती वहा रही हैं नीचे को और से ये दर-केट रङ्ग निराक्ष काल प्रवाह की गति क्या नीचे से उत्तर को जलता हो ही नीचे को और से ये दर-केट रङ्ग निराक्ष को उत्तर कि स्वाह कर केसे बहते चले आ रहे हैं यहाँ ? यमुना की ये उत्ताल तरङ्गे—सपुद्र के समान इतनी ऊंची तरङ्ग केसे बहते चले आ रहे हैं यहाँ ? यमुना की ये उत्ताल तरङ्गे—सपुद्र के समान इतनी ऊंची तरङ्ग कालिन्दी की समान करना। आज कालिन्दी अपने साम अपने साम

करके ही तो उत्सर्ग करती जा रही हैं।

गति—गति तो बाज जैसे मुरती ने चेतन से लेकर गितहीनों को दे दी है। यमुना का प्रवाह जाटी दिशा में ही तरिक्ष दें। वायुदेव जहां मयूर्युक्टी के मयूर्-पिण्क तथा वक्षों में मन्द स्थन्दन करके ही बक्कित हो रहे हैं, द्रवित हो रहे हैं। तठ एवं पाषाया और पत्नी, पद्य आदि समस्त प्राणी मूर्ति बन गये हैं। एक पत्तव भी हिलता नहीं।

े मुरती बज रही है—बज रही है मुरती और रसस्राव हो रहा है उस रसमयी सुधा के स्पर्श से समस्त जब-चेतन के द्वारा। अन्न, स्वेड, मधु—सबने पकाकार होकर सम्पूर्ण भूमि को, समस्य धरातक को रस-पिष्कल बना दिया है। रोमाञ्च-परा, पत्ती, कीट, भृङ्ग के रोमाञ्च की चर्चा ही ज्यर्थ है, रोमाञ्च तो हो चाया है इस सर्वसहा घरा को। यह एक-एक एए। उत्तर उठ गया है। एक दुर्बों की एक पत्ती तक मुक्ती नहीं है। यह रोमाञ्च ही तो है घरा का।

रयाम—यह चिर-चन्नल स्थिर हो गया है, मुरली जो बजा रहा है यह। शान्त, स्थिर— त्रिवली में मन्द मन्द गित होती है, ब्रिट्रों पर अंगुलियां फुरक रही हैं, मयूर-पिच्छ तनिक तिक हिलता है, पीतपट स्पन्तित होता है और मोहन—इसे जैसे कुछ पता नहीं, यह तो निमग्न है अपने राग में सचराचर को तिमग्न करके। वड़ी-बड़ी पलकें अुक गयी हैं, किश्चिन अरुणाभ लोचन कमल-कोरकों की भांति केवल मुरलिका को देखते हैं, कुश्चित पल्लव-मृदु अथरों की अरुणाभा वेणु में प्रतिकालित हो रही है।

यह रयाम श्रङ्ग, यह इस श्रीश्रङ्ग की नीलोज्जनल युति श्रीर इस युति से स्नात यह स्वर्ध-पीत पीताम्बर, बनमाला, रत्नाभरण, मुक्ता-माल, पुण्य-राम, धातुःचित्र सबके वर्धे विचित्र हो गये हैं। सब कन्द्रैया को भूषित करने के बदले स्वयं भूष्यत हो उठे हैं उसकी कान्ति से श्रीर यह कन्द्रैया —इसे भी क्या श्रीर कुळ काम है। यह तो मुरत्ती बजाना है। बजाया ही करता है। इसी त्रतित्व त्रिभङ्गी से, ऐसे ही तमाल-मूल से टिका, यह वंशी ही बजाया करता है।

## वत्सोद्धार

तम्याः तमोवन्नैहारं खद्योतार्द्धिरवाहनि । महतीतरमायैश्यः निहन्त्योत्मनि युअतः ॥

--मागवत १०। १३। ४५

स्थामसुन्दर प्रातः पलक स्रोलते ही पृष्ठता है— मैया दाऊ उठा तो नहीं ?' नित्य रात्रि में स्थान करते समय माता को सावधान करता है कि उसे रांध जगा दिया जाय; कल की माति भूल न हो। किंतु मैया को यह भूल क्या कमी सुध्यने की है। स्थाम सोचता है— भैया बहुत द्राध मूल जाती है। यह भी कोई बात है कि जन सम सखा द्वार पर आ जाय, दाऊ भैया हाथ मुँह घोकर उसके समीप आ सड़ा हो, तब उसके तेत्र खुलें। वह सबसे पहिले उठेगा। दाऊ भैया को पता तक नहीं लगने देगा कि कन ठठा। चुप-चाप उठकर हाथ-मुख थोकर बढ़ हे सोच देगा और तन श्रृक्त मूं हों लगे। सब सोते से चौंक कर उठेंगे और भागों। वहां आनन्द आयेगा।' लेकिन मैया को यह सन कहाँ समरण रहता है। वह बार-बार समरण कराने पर भी नित्य भूल जाती है। प्रातः बहुत देर से उठती हो हड़वड़ी पढ़ती है भोहन को। प्रत्येक कार्य में राधिता करना चाहता है वह।

हाथ-मुख घोकर कलेऊ करने को कन्हैया भला कहीं अकेला बैठ सकता है। अया जानती
हैं कि यदि सब सखा साथ न बैठेंगे तो मोहन शीम्रता में कुछ खायेगा ही नहीं। आगद करके वे
सबको पुजकार कर बेठाती हैं। मैया का लेह, उनका अद्गरीश, रयाम के संग कलेक करनेका कुअवसर, भला कीन नहीं बेठेगा। कहने को तो सब अपने घरों से कलेऊ करके ही आते हैं, किंतु घर पर
क्या कुछ रुचिकर भी लगता है। कन्हैया के साथ मैया के हाथ का नवनीत मिलने की आशा हो तो
फिर घर पर पेट कैसे भरे। माताओं की संतुष्टि के लिये मुख जूठा कर लेना ही नो कलेऊ नहीं
होता। गोपियाँ भी जानती हैं कि उनके वर्षों को कीन-सा रस लगा है। किसी को न तो आरचर्य
होता। नापियाँ में जानती हैं कि उनके वर्षों को कीन-सा रस लगा है। किसी को न तो आरचर्य
होता और न आपत्ति।

'गोप-बालकों को कलेऊ करने साथ बेठा देने से स्प्लाओं के कारण शोधता करने की आशहा तो दूर हो जाती है, किंतु क्रमंदर को क्या किया जाय। उन्हें गोदोहन में पता नहीं क्या शिधात रहती है। गोदं तिक धोरे-धोरे दुही जायं तो क्या विगढ़ता है। बख्दे तो सम्भवता आक कत दूस पीते ही नहीं। वे दूस पीते तो क्या तिक मी देर न लगती। यों ही कन्दाई क्रक भोजन नहीं करता, फिर ये सब हारतक भाग आते हैं और 'हुम्मा, हुम्मा' करके उसे शोधता करने को उत्सुक ना देते हैं। माता को कैसे सममाया जाय कि बाबा स्वयं गोदोहन में पर्योप्त विजन्न करने को जत्यन करते हैं। कन्देश को, त्राक को, भूत को वे शीध गोछ से भीतर भेज देते हैं और फिर विजन्न करने का मत्यन करते हैं। बख्दें को तो सचसुन शीधता हती है। बाबा को भी स्वेद हैं कि उनके श्रीकण्यावन्द्र के साथ खेलने की उत्सुकता में वे थनों में एक-दो बार मूल मारकर भाग सड़े होते हैं और यदि हार बंद न हो तो सीबे भवन-प्राकृत्य में दे पहुँचे। बाद सावकाती से हार बंद करा देवा करी होते हैं जी तो सचसुन शीधता हती है। बाद को भी स्वेद हैं कि उनके श्रीकण्यावन्द्र के साथ खेलने की उत्सुकता में वे थनों में एक-दो बार मूल मारकर भाग सड़े होते हैं और यदि हार बंद न हो तो सीबे भवन-प्राकृत्य में दी पहुँचें। बढ़ी सावधानी से हार बंद करा देवा करने देवा हता है। तो सीबे भवन-प्राकृत्य में दी पहुँचें। वहीं सावधानी से हार बंद करा देवा करने हमा सावधानी से हार बंद करा देवा करने हमा सीवधानी से हार बंद करा देवा करने सीवधानी सीवधान सीवधानी सीवधान सीवधान

कलेक समाप्त होते ही गोपाल लकुर उठाता है। माता के मुख-हाथ घोने में भी शीवता इती हैं! कुछनी, पदुका, बाभूवण, भयूर-मुकुर, वनमाला, भाल पर गोरोचन की खौर, कुझुन-वित्रक और कस्तुरी का बिन्दु—माता का श्रृक्षार ही न पूरा हो यदि उसे बबसर मिले। नित्य वह कुछ, मकुछ मृत्तती है, कम तो कभी रह नहीं पाता। कन्हेया इतनी राधिता करता है कि उसमें कम [बिस्मृत हुए बिना रहता नहीं। सुङ्ग, तकुट, मुरली बिर के समीप रखकर सोता है। पता नहीं क्यों इसे राष्ट्रा हो गयी है कि कोई उसकी वंशी जुरा लेगा।

माता कभी दाऊ की मनुहार करती हैं, कभी श्रीदामा की और कभी धुवल और भद्र की। 'कन्हैया को दौड़ाना मत! वह नित्य यक जाया करता है। वह अच्छे हो तुम लोग, परस्पर कमाइना सत और विहाना भी मत। बहुत दूर मत जाया करो। यही भवन के सम्मुख तो बहुत दूर मत जाया करो। यही भवन के सम्मुख तो बहुत दूर मत जाया करो। यही सवन के सम्मुख तो बहुत दूर में उच्छे दिवों कहाँ मिलेगी। यहीं बहुईं को चरने दो! यहीं बहुईं को चरने दो! यहीं बहुईं को चरने दो। यहीं सव लेलो। बस, उस बड़े वृद्ध से आगे तो जाओ हो नहीं। हाँ—दोपहरी होने से पूर्व हो लोट आना। आजकल पूप तीन होने लगी है। बायु उच्छा चलता है।' पता नहीं क्या-क्या समझाना रहता है उन्हें। ये बालक हूँ-हाँ तो कर देते हैं, किंदु ज्यान कहाँ देते हैं। बच्चे हैं सब—भूल जाते हैं। एक बात इसीसे तो बार-बार कहनी पढ़ती हैं।'

कहैया तो बहुत चन्नल है। बहुत सीधा है। खेल में लग जानेपर उसे दूसरा ध्यान ही नहीं रहता। बचपन से डीठ है। पता नहीं कहाँ जाय, क्या करे। भय तो जैसे उसने जाना ही नहीं। बार-बार माता सममाती हैं कि वह दूर न जाय और दाऊ का साथ न छोड़े। दाऊ की दावर सावपान करती हैं कि चे अपने छोटे भाई को कही अधेले न जाने हैं। किसी बृच पर कोई चढ़ते का प्रयत्न न करे। यमुनाजी के किनारे भूलकर भी न जाय। प्यास लगते ही सब लोग घर लौट आहें। बढ़दे भागकर कही जा नहीं सकते, अतः वे भाग भी जायं तो उतके पीके दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। वे स्थं पर लौट आवशें। 'पता नहीं और किननी आशहूए, कितनी आया- बयाक चेतावियाँ हैं, पर ये वालक सुनते कहीं हैं। उन्हें तो बस, खेलने की पड़ी हैं।

कलेऊ कराके श्यामसुन्दर का मैया शृङ्कार करने में लगती हैं और बालक अपने अपने बज़ड़े लाने चल पड़ते हैं। माना को इतनी देर लगती है कि कन्हेया चाहे जितनी शीम्रवा करे; सभी सलाओं के बढ़ड़े हार पर आ जाते हैं और जब पुनः सला आ जाते हैं, तब उनके साथ ही बहु मबन से निकल पाता है।

'वालक धामन्द से खेल रहे हैं !' माता के मन में यह बात नैठवी ही कम है। 'इचकी हैर हो नयी, अब तो सब थक गये होंने। अब तो सूर्य के ताय में कब्याता जा नवी है। जम्ब जीटना चाहिये सबको !' जब तक श्यामसुन्दर जीट न आये, उन्हें दूसरी बात सुम्ले से रही। गृह में कुद्ध कार्य हैता बस, पक ही कि उनका नीक्ष्मास आता होगा—उसके खिबे हमान का जल, उस इही बनुमाला के लिये पुण और उसके लिये भोजन-सामधी, इनके संकलन में भी से एकामकहाँ हो वाती हैं। श्याम बन में जो है। उसे विलम्ब जो हो गया। 'बह दुधित होगा। यक गया होगा!'

× × × ×

बल्रुड़ों को चरना कहाँ रहता है। वे इधर-उधर कमी-कमी तृष्य में मुख मार सेते हैं और कूरते रहते हैं। यूगों के मध्य में जैसे वे भी सगही हों। उनके चरवाहे भी तो ऋषियों के साथ किलकते, करते, मुख बनाते रौड़ते हैं।

केन्द्रेया कभी-कभी तमालमूल में लिलत त्रिभक्षी से खड़ा हो जाता है। सुरलिका अघरों से जा लगती है और—धामे तो कहने की बात रह नहीं जाती। कोई नहीं जानता कि उस समय संसार में क्या होता है। सब भूल जाते हैं अपने-आपको गयु, नहीं तन विस्पृत हो जाते हैं। बालक जब उस रसिन्धु में उत्थित होते हैं, वे आस्वर्य से देखते हैं—हुनों से जलअमदाह चल रहा या, वह अभी-अभी सुरली के मुक होने के माथ ही कहाचिन हका है। पाषाण अब भी खाई प्लं कोतल हैं। सम्भवतः ये मोम की ऑति कोमल हो गये थे। तभी उत्पर सब बढ़ाईं, सुगों तथा स्वयं उनके चरण-चिह्न श्रद्धित हो गये हैं।

पत्ती ने रात्रक के मुख में जारा देने के लिये जरुजु डाला था। वह अब तक वैसे ही रह गमा था। अभी उपने मुख हटाया है धीरे हो। मृगों के मुख में तृत्य पढ़े हैं और कुछ मुख से गिर गके हैं। क्ष्म फेलाकर भूमते सर्पों ने अभी सिर फुकाया है और सरकते या है हैं। मुखूर ने पत्त फैलाये थे; पर तृत्य तो निश्चय ही वह नहीं कर सका था। और ये पुष्प-इतने पुष्प यहाँ पुष्पों पर कहाँ से बिछ गये ? दुवों और लताओं से क्या इतने पुष्प गिर हैं। ऐसे पुष्प को समीप के बुचों या लवा-कुओं में हैं नहीं; तव क्या आकाश से जल की मालि पुष्प भी गिरते हैं। कीन जाने-कुदौया जब मराली बजाता है. सब विचित्र ही वालें तो होती हैं।

सदा मुरली ही नहीं बजती—प्रायः बोलक खेलते हैं। सब स्पर्धा कर लेते हैं और तब फल, पुष्प, पापाण फेंकते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे अधिक दूर फेंक सकता है। कभी-कभी स्थामसुन्दर के साथ कई एक ज़त्य करते हैं। किहिला पढ़ें नुपुर कनसुन बजने लागते हैं। गुन-गुन कभी रे गाते हैं। दूसरे ताली बजाते हैं। कभी वे परस्पर गाँए और चरवाहे बन जाते हैं और कभी हो बालक ष्रथम बनकर हंकार करते हुए ससक से टककर करते हैं।

कोई कोकिल के साथ 'कुटू-कुटू' करता है, कोई बिल्ली के समान 'म्याऊँ म्याऊँ' और कोई बकरी के बच्चे के समान 'म्याँ-म्याँ'। खनेक पशुओं की बोलियों का वे बड़ी सफलता से ख़्कुकरण कर तेते हैं। एक एक पशु की बोली बोलता है तो दूसरा दूसरे पशु की। परस्पर एक दूसरे को दौड़कर खूते हैं, भगते हैं और बराबर तालियाँ बजा बजा कर हॅसरे हैं। चलती रहती है यह बालिखाँहा।

भैया, यह किसका बखड़ा है ? कितना सुन्दर है यह !? रयामसुन्दर ने बड़े भैया को एक बखड़े की चोर आकर्षित किया। यह बखड़ा इससे पूब तो इस यूय में कभी देखा नहीं गया। पास के किसी अब से भाग खाया होगा। सम्पूर्ण रारीर सुचिक्या कृष्णवर्ष। कहीं दूसरे रक्षका एक बिन्दु नहीं है। अत्यन्त चख्रत, सभी बखड़ों से कुछ बड़ा, सबसे पुष्ट! बखड़ों से बालक तिनिक दूर खेल रहें हैं। चीन बखड़ा बालकों की खोर धीरे-धीरे चरता-चरता चला खा रहा है। उसके नेत्र लाल-लाल हैं और बार-बार सिर उठाकर बालकों को चह देख लेता है।

'कितना सुन्दर हैं!' कन्हैया ने उसे पकड़कर पुचकारने की इच्छा की। नवीन बछड़ा है, सम्मव है कि समीप जाने से चौंककर भाग खड़ा हो, खत! धूमकर पीछे की खोर से दुवे पैर

भीरे-भीरे ज्यास उसके समीप तक गया। बालकों ने देखा और सब उधर ही आकर्षित हो गये। पता नहीं किसका बळहा था गया है आज अपने यूथ में । गोपाल कोई नवीन कीड़ा करेगा, सबकी षडी घारसा है।

लपककर श्रीकृष्ण ने पूछ पकड़ ली: किंत बछड़े ने पैर चलाया मारने के लिये। इसके लिये तो कन्द्रेया सावधान ही था। उसने पहिले से सुन रक्खा है कि काले बैल प्रायः लात मारते हैं। बछड़े ने जैसे ही पैर चलाया, पूँछ वाले हाथ से ही वह पैर पकड़ लिया गया। बछड़े ने दूसरा पैर चलाया और वह दसरे हाथ में भा गया।

'कन" . दैत्य है यह !' दाऊ भैया चिल्ला उठे । गोप-बालक तो सन्त रह गये: किंत कन्हैया कक कच्चा खिलाही तो है नहीं। उसने दोनों पर एवं पूँछ तो पकड ही रक्खी है, अब लगा धुमाने

सिरके चारों ओर। स्वयं घूमता जाता है और वह असर आकाश में चकर खा रहा है।

'हाथ ढीले मत करना, नहीं तो वह मारेगा!' सुबल ने सावधान तो किया: परंतु आगे क्या होगा सो सोचना कठिन है। भला, कब तक इस प्रकार कोई घुमाता रहेगा, सो इतना बड़ा साह उठाकर । कन्हेंया थक तो जायगा ही । बहुत सोचना नहीं पढ़ा । घुमाते-घुमाते उसे श्याम ने एक बढ़े से कपित्थ (कैथ) के बूच पर फेंक दिया। बूच का बढ़ ऊपरी भाग उसके ब्याधात से टटकर धडाम से गिर पडा।

'ठीक ! बडा अच्छा किया !' बालक ताली बजाकर खिल चठे। उन्होंने दौडकर अपने श्यामसन्दर को घेर लिया। उसे हृदय से लगाया और क्रमशः उसके दोनों हाथ बारी-बारी से देखते रहे कि कहीं हाथों में कुछ आधात तो नहीं लगा है, वे अधिक लाल तो नहीं हो गये हैं। निश्चय ही उन्हें हाथ कुछ अधिक लाल जान पड़े। उन्होंने फूँक मारकर उनको ठीक किया।

देवता पुष्प-वर्षा कर रहे हैं। आकाश में विमानों का ठट्ट लगा है। दैत्य का शरीर फट गया है। उससे रक की धारा चल रही है; किंतु यह सब तो पीछे देखने की वस्तुएँ हैं। बछड़े, मृग तथा कपि तक घेरकर कन्हेंया को ही देख रहे हैं। वह तो अजत है न ?' उसे जत पहुँचा हो-ऐसी सम्भावना होने पर फिर क्या और कुछ देखा जा सकता है ?

#### बक-चध

### कर्णे-लम्बितकदम्बमञ्जरीकोमलारुगुक्योलमग्रडलम् । नीलनीरदिवहारविष्रमं नीलिमानमवलम्बयामहे ॥

--- श्रीलीलाशुक

बक-मृतिमान् पालयड, दूसरों को तो वह भीत ही करता है। श्रीकृष्ण के सहचर उससे भयभीत ही होते हैं। उससे भागते ही हैं। बक के लिये भी वे प्राझ नहीं। उसके श्राहार तो हैं जल-जीव। भौतिक जीवन में ही निमग्न प्राणी।

हम कुछ चाहते हैं—विना श्रम किये चाहते हैं और पाखरड के आखेट होते हैं। उथले जल की मछलियाँ ही वक को प्राप्त होती हैं। जो उद्योग का परिपाक चाहते हैं, आडम्बर आन्त नहीं

कर पाता उन्हें।

की ब्यावश्यकता प्रत्येक को है।

वक को संतोष कहाँ—वह तो श्रीकृष्ण को ही निगल जाना चाहता है। सुख में रख भी लिया उसे, किन्तु वह नवनीतसुकुमार वहाँ तप्ताङ्गार हो गया। उगलना पड़ा। पचा नहीं सके तो तुष्डाघात ही सही! तव तो श्रीकृष्ण ने पकड़कर चीर फेंका।

पास्तराई भी यही करता है। वह बास्तविकता को ही तिरोहित कर देना चाहता है। श्रीकृष्ण को ष्यन्तर्हित करने का ही प्रयास है उसका। वह स्वयूमर ही ऐसा कर सकता है। उगलना ही पड़ेगा उसे और तब उसका प्रयन्त होता है उसे नष्ट कर देने का। खालेगर ही उसका खाश्रय है। नष्ट न हो तो क्या ? श्रीकृष्ण सदा से बकारि है—पास्तरह का नित्य विनाशक है वह।

×

प्रातः कलेऊ करके नित्य की आँवि राम-स्थाम सखाओं के सङ्ग बढ़कों को लेकर वन में आ गये। लेक में लागे पर कहीं समय का ध्यान रहता है, कई व्यक्ति नत्यभवन से जुवाने क्यों ये और लीट गये। वैसे अब जुवानेवालों को संख्या धीर-धीरे प्यांप्त घट गयी है। नित्य बातकों का बढ़दे चराने ही हैं। ये एक निश्चित स्थान से खिवा के पूर्व पर तीट आंते हैं। अपने समय से पहिले बहुत आग्रह करने पर भी नहीं लीटने, अतः बावा ने ज्यर्थ बार-वार लोगे के बहुतें भेजना कम कर दिया है। नित्य सार्थकाल श्रीकृष्ण बनसे खाग्रह करना और स्मावता है कि वे किसी को न भेजा करें, हतने पर भी चार-पाँच व्यक्ति तो सध्याह तक भेजे ही जाते हैं। जब से नत्या सार्थ मारा, गया, बाबा पुनः सराङ्क हो गये हैं। भैया ने तो शक्तिमर हठ किया जाते हैं। जब से नत्या स्थान करने बड़े-वह बड़-वह बड़-वह बड़े-वह बड़-वह बड

बालकों को खेलते-खेलते प्यास लग गयी है। बाँख मिचीनी खेलते, बंदरों के साथ कृदते और 'खो, खो' में मागते-दौड़ते थक भी गये हैं वे। लेकिन उन्होंने जो गोप कावा था, उसे लोटा दिया। 'क्षभी से घर कीन जाय। घर जाने पर तो फिर मैया सायकाल के समीप ही निकलने रीगी भवन से गे जात जात पीकर यहीं खेलते रहना उनके अनुकुत है। श्रीदामा ने अपने को प्यास लगने की बात कही, स्याम ने बताया कि वह भी प्यासा है। फिर तो सबने अनुमन किया कि जल

'यहाँ पास में ही तो 'सरोवर' है!' सुनल ने परसों एक बखड़े को जो कुछ दूर चला गया था, हाँकने जाकर सरोवर देख लिया है। वह उन घने वृत्तों के सध्य में ही तो है!' उसने स्रकेत किया।

अपने को प्यास लगी है तो बढ़ हों को भी लगी होगी। सबने अपने-अपने बढ़ हों को घेरा। रया समुज्य ने पुकारा और उसके सब बढ़ है कुरते हुए सभी प्रभा गये। हुसल को आगे बतान है सागे दिखलाने के लिये। बढ़ा गुन्दर सरोधन है—सूब विस्तृत। निमेलं नोता-नीता जल भरा है। लाल, स्वेत, नीले, पीले कमलों से भरा हुआ। अवस्य ही रात्रि को इसी प्रकार कुमुहिनियों से भर जाता होगा। उनके सम्पुटित पुष्प कमलों के मध्य ऐसे लगते हैं, जैसे कमल-कलिकाएँ हों। इंस तैर रहे हैं, सारस एक पैर पर सड़ थूप ले रहे हैं। सरोबर के किनारे के सघन इनों की डालियाँ अक्कर जावका स्पर्श कर रही हैं।

बछड़ों ने जल पिया। साथ आये किप वृत्तों पर से जल में कूदने और लम्बी डुक्की लगा कर तैरने में परस्पर स्पर्धा करने लगे। गोप-बालकों ने कमलपत्र तोड़े। सुबल ने एक पत्रपुटक दाऊ के और एक श्याम के द्दाथ में दें दिया। उन दोनों से सबने जल पिया। पता नहीं क्यों, उस घाट पर ही सरोवर की सारी मछलियाँ एकत्र हो गयी हैं। जल पीकर बालक उनका उछलना-कूदना

देखाने लगे हैं।

सहसा इंस कन्दन करते हुए जल से उड़ भागे, सारसों ने पंख एड़-फड़ाथा और दूसरे किनारे के इन्तों पर जा बेटे। कियाँ ने एक साथ चीतकार किया। वालक चीके, उन्होंने इधर-उधर देखा। 'बार रे!' उनके समीप ही एक बराजा वेटा है और दने पे धीर-घीरे उन्हीं के इधर-उधर रहा है। साधारख बराजा होता तो समम लेते कि इदनी महिलयों को देखकर इधर आ बेटा है, परन्तु वह बराजा—वह तो जैसे इन्द्र के बक्र से हिमालय का कोई हिमाल्यन्त शिक्षर इटकर शिर पड़ हो। इतना बड़ा कि पूरे हाथी को खड़ा निगल ते। भला, कहीं इतना बड़ा बराजा—हिता है। बालक डर गये—सय के कारण भाग भी नहीं सके वे। देखते-के-देखते रह गये उसे। बराजा—बक्शसुर, कंस ने भेजा है उसे। उसकी बड़ी बहिन पूतना को इस नन्द के लड़के ने मार डाला—आज वह बढ़ता लेने आया है।

बराजा कपटा और उसने श्रीकृष्ण को चोंच में उठाकर बंद कर लिया। लिखने, कहने, सोचने में तो बहुत बिलम्ब होता है; किंतु बालकों ने बराते को देखा और बराते ने टपसे श्रीकृष्ण को उठा लिया, इसमें बिलम्ब नहीं हुखा। जैसे सबके हृदयों की गति बंद हो गयी हो। रवाम— घड़ से हो गये हृदय। मय सहसा आया—जैसे ने निज्यात हो गये हों। कन्दैया को इस विशाल बराते ने निगल लिया—मन, बुद्धि, प्राण्, रक्त—सब जहाँ, जैसे थे रह गये वैसे ही।

हो पल-हो पल भी मिल गया होता तो दाऊ को सावधान होने को पर्याप्त था। वक ने दो पल भी तो नहीं दिये थे कन्हेंया को उठा लेने में। ऐसे ही दो पल वह उस नवनीतसुकुमार, सजल-जलदरवाम को सुक्तें भी नहीं रख सका। जैसे भूल से लाल तम लौहरोजल उठा लिया हो—पूरी चोच लोलकर उनल दिया श्रीकृष्ण को! एक बार हथर-उथर चोंच साड़ी और फिर

मारने के लिये अपनी वही तीइए चींच उठाकर भुका।

हो क्या रहा हैं—यालकों को यह सब सोचने का अवकाश मिला ही नहीं। रयामसुन्दर ने एक हाथ से चोंच पकड़ ली। दूसरे हाथ से उसे वलपूर्वक लोल लिया। चोंच के नीचे के भाग पर दीहिना चरख रक्का और हाथ से उत्तरवाले आग को उत्तर-जबर—और उत्तर पक ही मद्रके से उठाला गया। जैसे कास को पात्र बनानेवाले चीरते हैं, वगुले को उसने चीरकर फेंक दिया। उसके चरख और कर उस अधुराची के रक से लाल हो गये हैं। स्थाम शरीर पर कुछ रकविन्दु शोभित होने लगे हैं।

H

बक्रमंच १६७

बातक !— बातकों ने जैसे ही देखा कि रयाम ने क्युते को चीरकर फेंक दिया है, जैसे उनमें द्विग्रियत गांग था गये हों। दोकुकर उन्होंने अपने सखा को चेर दिया। महत्तक से लेकर पदस्तत तक गाय: प्रत्येक ने रत्ती-रत्ती उनके रारीर को मली प्रकार देखा केंगुलियों से स्पर्य करते हुए कि कहीं लॅरोंच तो नहीं आयी है। संतोष नहीं हुचा—अनेक स्थानों पर बगुले का रक्त लग गया है—चरस और कर में विशेषतः जल से उन स्थानों को मली प्रकार घोषकर उन्होंने विश्वास

उपर आकाश में वाजे वज रहे हैं। आज वालकों को पता लगा कि ये विमानों पर देवता गाति-वजाते और उनके उपर पुष्पवर्षों करते हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें। 'लोग देवताओं की पूजा करते हैं। देवलाओं पर पुष्प चढ़ाते हैं। उनकी सुति करते हैं। देवलाओं पर पुष्प चढ़ाते हैं। उनकी सुति करते हैं। देवलाओं पर पुष्प चढ़ाते हैं। उनकी सुता बजाते हैं। ये देवता क्वों इस प्रकार बाजे बजाकर उसुमदृष्टि में लगे हैं और इन्द्र गाते भी हैं! की बताये उनके सम्य में सड़ा है, उसकी अर्था का यह समारम्भ हैं।

ंश्वव तो सीचे घर चलना है!" सुबल ने कहा और सम्मति की श्रपेका किये बिना बढ़ाई हाँक दिये। ठीक भी तो है, इतना बढ़ा देत्य बगुला श्रभी मरा, पता नहीं इसका कोई भाई-चेटा और श्रास-गास हो। सभी बालक चलते के लिये उदात हो गये। दाऊ और कन्द्रैया ने एक दूसरे की क्षी स्त्रा। दोनों हुँसे। मध्याह समीप है, सब सलाओं की सम्मति है तो नित्य से तनिक शीघ्र ही सती। वे विरोध भी करें तो कोई कार सनने वाला है नहीं।

'इसे एक बगुले ने खाकर उगल दिया है। जठा है यह!'

'बगुले ने...!' मधुमङ्गल को पता नहीं क्या-क्या कहना है; किंतु माता का मुख देखकर वह मक हो गया! माँ को क्याशङ्का हो गयी।

'बड़ा भी-पहाड़-सा भारी बगुला था !' सुबलने मटपट घटना सुना दी।

'मेरा जाल!' माता दौड़ी यह देखने कि उनके नीलमिण को कही आघात तो नहीं लगा है। बालकों से बाबा को समाचार मिला। वे भीतर आये और यह देखकर लौट गये कि श्रीकृदण्यन्द्र प्रसम् एवं अनाहत है। उन्हें अपने कुलपुरोहित महर्षि शायिडल्यजी को सन्टपट बुल-बाता है। ये फिर आसर आने लगे। 'शान्ति' होनी चाहिये

गोप-गोपियाँ भीड़ लग गयी नन्दभवन में। श्यामसुन्दर एक की गोद से दूसरे की गोद

में जाने लगा। सब उसके शरीर को ही देख रहे हैं।

श्रीह, इस बच्चे के जन्म से ही इस पर आपत्तियाँ आ रही हैं। अवश्य इसके द्वारा उन असुरों का पूर्वजन्म में कोई वड़ा अप्रिय कार्य हुआ है। इसी से सब इसे कप्ट देने बार-बार आ जाते हैं! पक बुद्ध गोप गम्भीरता से कह रहे हैं।

े फितने अयङ्कर हैं ये राजस; परंतु जैसे पतिंगे ऋग्नि में पड़कर स्वयं अस्म हो जाते हैं, वे स्वयं ही नष्ट हो गये। बालक का वे कुछ बिगाड़ नहीं सके!' उपनन्दजी ने सबको समस्ताया।

'पता नहीं क्या होनेवाला है। जिन दैत्यों के मय से गोकुल छोड़ा, वे यहाँ भी खाने लगे। खन कहाँ जायँ। नारायण मेरे नीलमणि की रज्ञा करें।' मैया की आराङ्का-खाकुलता सीमातीत है।

'ब्राइस्पों की वायी मिथ्या नहीं होती ! गर्गाचार्यजी ने जो कुछ कहा था, वह श्वचरशः सत्य सिद्ध हो रहा है !' रोहियीजी माता को श्वन्तःपुर में श्वारवासन दे रही हैं ।

'तुम सब अब फिर से स्नान करो!' मधुमङ्गल को एक ही परिहास सुमा है। 'तुमने जूठे कर्नु को छुआ।!' 'चल, वड़ा अच्छा हुआ ! अब कोई राज्ञस इस मुख से गिरे वास को लेने नहीं आयेगा!'

माता को इस परिद्वास में आन्तरिक आखासन मिला।

बखड़े सबके बन से लौटकर नन्द-गोष्ठ में ही आये हैं। यह तो नित्य का कम है कि गोप कम्हें अपने परों को लौटा ले जाते हैं; किंतु बालक तो बखड़े नहीं हैं कि उन्हें बलात ले जाया जाय। वे सब मध्याह-भोजन श्याम के साथ ही करते हैं। शेपहरी में वहीं खेलते हैं। सार्यकाल जब सूर्य-ताप अध्यन्त चीया हो जाता है, श्याम को माता बहुत आमह करने पर निकलने देती हैं। उस समय मबन के समग्रस सब खेलते रहते हैं।

माता की ही आना पड़ता है कन्हैया को घर ले जाने के लिये। दूसरों की बात तो वह सुनता ही नहीं। सो भी माता सब सखाओं को साथ ले जाती हैं। अकेला स्वाम तो घर जाने से रहा। सभी बालकों की मातार सार्यकाल नन्द-भवन से अपने बालकों को लिवा जाती हैं। बालक बढ़ी कठिनाई से तो जाते हैं, और अवसर मिलते ही पुनः मार्ग से ही भाग आते हैं। बार बार उन्हें ले जाना पड़ता है। इसी बहाने स्वामसुन्दर को बार-बार देखने का अवसर मिलता है। केवल श्रीदामा ही अपने घर से किसी सेवक के आते ही चला जाता है। उसके यहाँ का सखा-मयड़ल भी



### व्योम-बध

तं निग्रह्माच्युतो दोर्म्या पातथित्वा महीतले । पश्यता दिवि देवाना पशुमारममारयत् ॥

—भागवत १०।३७।३३

मय के पुत्र—माया की संतति व्योम—क्याकाशोपलव्हित पद्धभूतात्मक जगत्— विषयसम्ह !

तुम्हारी महामाया तो विख्यात ही है और तुम्हारा पराक्रम भी लोकविश्रुत है। कीन है जो तम्हारे महामभावशाली स्वरूप को विस्मत हो जाय।

'कृष्णः शरणं सताम्' बस, जब इसे तुम भूलते हो, तभी तुम्हारा विनाश होता है।

ठीक है कि तुम प्रवल हो, ठीक है कि तुम्हारी साथा दुर्मेंग्र है। यह भी ठीक है कि श्रीकृष्ण की संनिधि में ही तुम उनके सखाओं को—उनके जनों को हरण, कर सके। तुमने उन्हें प्रतष्थ कर लिया और गिरि-ग्रहर में - घोर तमस में बंदी बना दिया।

सीवे-सादे खाल चाल-अवल जीव-कीड़ा में वह अपने नित्य सहचर से दूर जा पड़ते हैं। तुम उन्हें आक्रान्त कर लेते हो। तुम्हारा प्रतिकार करने में वे सदा से अज्ञम हैं। श्रीकृष्ण से दर हए और ज्योम ने-विषयों ने आक्रान्त किया। अन्यतमस गिरि-गहर में बंदी हो गये।

तुम जानते थे कि श्रीकृष्ण के सहचर अपने सखा को आपत्ति में पुकारेंगे। वे दूसरे किसी को पुकार ही नहीं सकते। सखा पुकारें और स्थाम न सुने—तुमने वेचारों की वाणी रुद्ध कर दी। वे पुकार भी नहीं सकते।

मृत्यु के समय तो गोपाल का स्मरण ही पर्याप्त होता है। तुम जानते ये कि मोहन वाणी से पुकारने की ऋपेचा नहीं करता। इस भय से तुम सावधान थे। तुमने गोप-बालकों को मूर्छित कर दिया था। स्मरण भी छीन लिया उनसे तमने और बंदी कर दिया अतल अन्यकार में।

को अजराजकुमार के हैं— वे स्मरण करें तब कायेगा वह ? यही आन्त हुए तुम, ज्योम ! उसके जन जब तुम्हारी माया में मुख होकर अन्यतमस के बंदी हो जाते हैं, वह स्वयं उन्हें समरण कर तेता है। ज्ययं हे तुम्हारा विश्य-जाल, वह जीव को ही मूर्छित कर सकता है। हमारा समरण ही छोन सकता है वह—स्थाम का समरण आहुत नहीं होता।

तुन्हें इस अच्युत ने पकड़ लिया। जो उसके स्वभाव में नहीं, जो उसने कभी नहीं किया, वहीं उसने तुन्हारे साथ किया। वह असुरों को मारता तो है, परंतु तुन्हारे लिये तो वह नृशंस हो गया। भूल गया वह अपने द्यामय रूप को। छल—उसके निज जनों से छल और वह भी उसीका सस्ता वनकर ! इतना वहा दम्भ वह यह नहीं सकता था।

तङ्गानद्भा कर, गला घोंटकर, लात, धूसे और धप्पड़ों से उसने तुम्हारी हत्या की। मारा उसने बहुतों को,'पर निर्देश केवल तुम्हारे प्रति हुआ। दूसरे उसके जनों को,'पीड़ित मात्र ] करते हैं, पर्युत्तमने ? तुमने उसके जाने को अन्यकार में बंद किया और उससे अपने नित्य सखा का स्मरण तक श्रीन लिया ! वह भी उन्हीं का रूप पारण करके। इतनी पृष्टता तुम्हारी!!

जो गिरिवर को किनिष्ठिका पर बठा सकता था, उसे शिला फेंकने में क्या अम होना था।
गुहा का अन्यकार—वह ऐसा, सूर्य नहीं जिससे प्रकाश गात करने के लिये गृह के द्वार उन्युक्त करने
पढ़ते हैं। उसके सला जब अन्य-गहर में होते हैं और मुर्कित होते हैं—स्मरण भी नहीं कर पाते

ज्योम की माया से मोहित होकर, तब वह महासूर्य शिला-द्वार फेंककर स्वयं पहुँच जाता है। स्वयं

स्मरण कर्ंलेता है।

ज्योम—स्यामसुन्दर को एक बार जिन्होंने अपना कहा, उनके साथ माया—दम्भ ! फिर तो पहाँ की माँति—कुत्ते की मौत मरना ही चाहिये दुन्हें। अपनों के लिये उसने तुन्हें मार डाला। आध्यात्मिक जगन की यह नित्यलीला जब बुन्दाबन की भूमि पर भौतिक जगन में ब्यक्त हुई, तब बहु यों ही नहीं आयी। उसमें स्यामसुन्दर गुका में अपने सखाओं को उठाकर कह रहा है—'भैया, भूल तो मेरी ही है। सुन्ने योदी देर हुई तुन्हारा हमरण करने में ! बड़ा कष्ट हुआ तुन्हें !' और उसके बरत बाह उनके कंघों पर फैले हुए हैं।

सदा के लिये शास्वत आस्वासन की वह अमूर्त कीड़ा जब भूमि पर मूर्त होकर मङ्गल-

संचार-संलग्न हुई-हम उसके उस मूर्त रूपका ही स्मरण करें।

मध्याह व्यतीत हो जुका है। दोपहर के वन-भोजन के उपरान्त थोड़ी देर श्यामसुन्दर ने एक सला की गोन में मस्तक रखकर किसलय-आस्तरण पर विश्राम कर लिया है। खड़ ने उछलना भूल जुके हैं। कोई जुपचाप खड़े हैं, कोई अपने अगले पैरों के जानु पर गर्दन जोड़कर, मस्तक रखकर सो रहे हैं। मयूर जुकों में अपने पंजों पर गर्दन रक्ते अलस भाव से पड़े हैं। केवल किपदल में कमी-कमी बड़ल कुर हो जाती है।

'श्राज तो भेड़-चोरी का खेल खेलें।' एक गोपाल ने प्रस्ताव किया। श्रीकृष्ण ने उसके मुखकी खोर देखा। पता नहीं नेत्रों में क्यों एक चसक आयी और समर्थन हो गया। दूसरे बालकों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। यह नया गोपवालक किसी दूसरे प्राम का है। आज ही उन्तर मुख्छली में आया है। उसका यह प्रथम प्रस्ताव है। अतः उसका मन तो रखना हो चाहिये।

'श्रव मेरा उद्देश सिद्ध होगा।' उस गोप-वालक ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। उसने मनमें बह बाक्य बुहराया, इसे कीन जान सकता था, किंतु उसकी मुहियाँ एक वार वेंथकर खुल गयी और उसका दक्षिण पाद भूमि को एक ठोकर दे गया, इसे भी किसी ने लक्षित नहीं किया। श्रपने प्रस्ताव के स्वोक्तद होने से वह हॉप्त हुष्मा तो इसमें विशेष वात क्या हो गयी।

सब बालक तीन दर्जों में विभक्त हुए। एक दल के भेड़ बने। वे हाथ-पैरों से चल रहे हैं। श्रीकृष्ण, ने उनको चराने का भार लिया। वह सदा का चरवाहा जो ठहरा। उसके साथ तीन-चार बालक और हुए, एक चोर बना। सबसे छोटा रचक-दल। चार उससे अधिक हैं और नवीन बालक इसी दल में हैं। शेप सब भेड़ बन गये हैं। यही ठीक हैं। भेड़ बनना ही ठीक हैं—रोष तो स्वाँग हैं सब।

मन्द-मन्द पवन के क्रोंके का रहे हैं। इनों से पुष्प गिर रहे हैं। लताएँ अुककर क्रुम रही हैं। सुदुत हरित भूम पर गोपवालकों का समूह हाथ-पेरों के सहारे घूम रहा है। सबने पढ़के हिंदे में बाँच तिये हैं। सबके लड़ट एक जोर रख दिये गये हैं। केवल अग्रिक्यवन्द्र तथा उनके दल के लोग लाठियों लिये उस भेड़ बने दल को घेर खहे हैं। एक दल वालकों का लताकुओं में क्रिया है, इस छिये दल के बालक एक साथ दो-तीन जोर से दौड़कर जाते हैं। कभी-कभी छिपकर हाथ-पेरों के वल आकर भेड़ बने दल में जाकर मिल जाते हैं। दलक वालक जब एक खोर भेड़े बीटाने दौड़ते हैं तो चोर बना दल दूसरी जोर से प्रयत्न करता है। भेड़ बने बालकों को केवल हतान करना है कि जो उनको स्पर्श कर है, उसके संकेत की दिशा में चलें।

पीठ पर काली चिकनी बालकें लहरा रही हैं। किट में सुरिलका लगा दी गयी है। एक छोटी-सी लड़ी लेकर रयाम कभी इपर दोड़वा है बीर कभी उधर भागता है। जोर एक-दो भेड़ भी ले जा पाते हैं तो खुन वाली जबती है। लोटाकर भी सब प्रसन्न होते हैं। बंदरों ने इस क्रीड़ा को देला तो दे भी इजों से भूमि पर कृद आवे। उनकी उल्लब्स कुद और किलकारी ने आनन्द और बढ़ा लिया।

×

'मेरे पिता दानव-सम्राट हैं।' उस दिन महा मायावी, असुर-कुल के विश्वकर्मा मय का पत्र ज्योमासर प्रथ्वी पर विचरण करता हुआ बृन्दावन पहुँच गया था। उसने सुन लिया था कि नन्दनन्दन बकासर को यमधाम भेज चुके हैं। बृन्दावन वह रुष्ट होकर पहुँचा था। "धरा के असर हमारी प्रजा हैं। ममे उनकी रचा करनी चाहिये। कंसराज हमारे अनुगत हैं। उनकी अनुनय रिवत होनी चाहिये।" कंसने उसे प्रेरित किया था। मधुरा होकर ही वह आया था।

उसने दर से गोपमण्डली एवं गायों के समृह को देखा। गोवर्धनधारी उस समय अपनी बालमगढ़ली के साथ शीतल छाया में विश्राम कर रहे थे। 'मैं सफल होऊँ या असफल; किंतु प्रतिकार पूरा करके छोड़ेगा।' ज्योम मय का पुत्र था। वह सहज भ्रान्त नहीं हो सकता था।

वसने देख लिया कि श्रीकृष्ण से सीधे भिडना आपत्तिशन्य नहीं है।

'श्राप लोग क्या मुक्ते भी श्रपने साथ रहने देंगे! मैं दर से श्रापके साथ खेलने के लोभ में चला श्राया हैं। व्योम ने एक सन्दर गोप-बालक का वेश बनाया और समीप जाकर उसने बडी नम्रतासे प्रार्थनाकी।

'इसमें भी भना, कोई पूछने की बात है !' श्यामसन्दर के साथ सभी बानक हँस पड़े। वह उनकी बालमण्डली में सम्मिलित हो गया। केवल श्रीकृष्ण ने उसे एक बार गम्भीरता से देखा। एक ज्ञास को उनके नेत्रों में अरुसिमा आयी और चली गयी। वह कॉप उठा। व्यर्थ था वह भय। उसे ऐसी कोई बात नहीं जान पड़ी कि वह पहिचान लिया गया है। थोड़ी ही देर में जब बालक खेलने को उद्युत हुए, उसीने एक खेल का प्रस्ताव किया। 'दम्भ-वह भी मेरे सखाओं के वेश तक का-ठीक !' श्याम मन-ही-मन कुछ गुनगुनाता-सा गम्भीर हो गया। लिखत नहीं किया किसी ने।

'बक-मेरा सखा' उस अपने एक सखा के बदले इन सब गोपकुमारों का अन्त तो मैं करके ही रहुँगा । ये बालक तो गफा में खद ही जायँगे ।' उसने निश्चय किया 'श्रीकृष्ण को अकेला कर देंगा और जब वह अपने सखाओं का ढँढने लगेगा. तब कहीं उपयक्त स्थान पर ब्रिपकर उसपर

श्राघान कक्रा।

व्योम को कोई कठिनाई अपने कार्य में नहीं हुई। क्योंकि वह आज ही इस मरहली में आया है, अतः रज्ञक बालक उसे संकोचहीन करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहते हैं। उसे भेडों को चराने में अधिक सुविधा दी जाती है। यहाँ आने से पूर्व वह एक भश्रहर गुफा गोवर्धन पर ससीप ही देख आया है। बहुत भागी एक शिला वह उसे गुफा का द्वार बंद करने योग्य वहाँ रख आया है। भेड बने बालक उसके द्वारा संकेत पाने पर वहाँ तक चले जाते हैं। बालक समस्ते हैं, यहाँ छिपना ऋच्छा है। यहाँ रचकों को ऋन्वेषण करने में कठिनाई होगी। बढा स्नानन्द स्नायेगा। गुफाद्वार खुलने पर वालक उसके महा अन्धकार को देखकर हिचकते हैं. पर ज्योम उन्हें

अपनी माया से मुर्छित करके गुफा में रख आपता है और द्वार बंद कर देता है। इस कम से जब भेड बने बालकों की संख्या थोड़ी रह गयी, तब चीर बने बालकों में से भी जिसे वह अकेले पाता. बलपर्वक पकडकर गुफा में लाकर बंद कर देता।

धीरे-धीरे चोर बने बालकों में दो-तीन ही रह गये। भेड बने बालक तो प्रायः सभी रचकों के हाथ से निकल गये। ज्योम ने अन्त में चोर बने बालकों में से बचे उन बालकों को भी एक-एक करके बलात ले जाना प्रारम्भ किया।

'कन्हैया, सब सखा गये कहाँ ?' एक रक्तक बालक ने इधर-उधर देखकर पछा। उसे वाक्षर्य हो रहा है कि चोर बने बालक अपनी विजय पर भी ताली बजाकर हुई क्यों नहीं प्रकट करते। पास की कुछों में उनके छिपे होने के लचगा भी तो नहीं हैं।

'हाँ, यहाँ से सब कहीं चले गये!' सशक्रित की भाति श्रीकृष्ण ने इधर-उधर देखा।

हम उन्हें ढंढें !

एक कुञ्ज में एक बालक दूसरे को पकड़ कर लिये जा रहा है। वह बालक छूटने का यत्न वहीं कर रहा है. पर भेड़ों की भाति भी नहीं जा रहा है।

'क्क्युद है यह तो !' अब चौंका। 'वह तो भेड़ नहीं बना है। वह तो चोर है। उसे क्यों यह के जाता है ? क्क्युद कैसा हो रहा है ?' बहुत ही भाव्यर्थ से बातक ने श्रीकृष्ण को दिखलाया। ले जानेवाला भाज ही गोपमयडली में सम्मिलित होनेवाला नवीन वालक है। वह तीत्रता से भाग रहा है उसे केटर।

जैसे सिंह क्याने आखेट पर कृद पड़ा हो—सक्षाओं ने तो पीताम्बर की एक विगुत्-रेखा-सी बनते देखी और भय से वे स्तम्भित हो गये। कुमुद मुर्डित है। वह मूमि पर गिर पड़ा है और इन्हेंबा ने जिसे पकड लिया है, वह तो गोप-बालक नहीं है। काला. पर्वतकाय. लाल कक्षे केरा.

भयकर जलते नेत्र-एक दैत्य है बह-दैत्य !

'वहाँ क्या देखता हैं!' केशवं ने एक हाथ से दैत्य का गला पकड़ रक्खा है। दूसरे हाथ से कन्होंने एक थप्पड़ मारा कसकर। उत्तर देखा गोपड़मारों ने। देत्य ने बड़ी खाशा से उत्तर क्यों देखा, यह जानने के लिये। वहाँ देवताओं के दिन्य विमान तुर-सुद्दर नम में पीले-पीले, सावंश्वकी किए किए किए में पीले-पीले, सावंश्वकी किए किए में में पीले-पीले, सावंश्वक कि किए पीले में पीले-पीले, सावंश्वक कि किए पीले के उत्तर पर भागवान शंकर भी विराजमान हैं खौर खपने पिता के उन परमाराध्य से सहायता की कातर याचना लेकर ही असुर के नेत्र उत्तर उठे थे। व्ययं थी वह आशा। भगवान शंकरने सुख फेर लिया है और इथर कन्हेया के हाथ-पैर चल रहे हैं। वह ओह काटते हुए कह रहा है 'तू गाप-क्षमार है न! —मेरे सखाखों के क्यमें उन्हीं को ले चलने आया है न!'

'क्रोह, बड़ा निष्ठुर है तुभी! मार भी दे!' बेचारा दैत्य तढ़फड़ा रहा है। उसके नेत्र निकल पढ़े हैं। मुक्क से फेन तथा रक्त क्या रहा है। उसकी एंट क्यीर उक्कलकूद तो नए। भरमें चली गर्या, पर कन्हेया जो उसे सता-सताकर मार रहा है, यह तो देखा नहीं जाता। अब उसे बचात तो सम्भव नहीं। हाथ टूट गये, नेत्र फूट गये, अब जीवन मिले तो क्या; पर गोप-बालकों को— जो तीन-चार बहाँ हैं दया जायी। 'तृनहीं मारता तो हमी मार देंगे। तूथक गया, दूर हट !'

उन्होंने अपनी लाठियाँ उठायी। श्रीकृष्ण को रोकना चाहा।

"है" कर्हशा की हुंकार के साथ उसकी दृष्टि देखकर तो वेचारे बालक सन्तन्से हो गये। इनका सला आज इतना कह है—वह कह होना भी जानता है, यह उन्होंने पहिली बार देखा! 'बहा दुह है यह! घोर दम्भी है" श्रीकृष्ण ने एक हाथ से दैत्यका गला दवा रक्खा है। सरोक-कर उसके दोनों हाथ तोड़ डाले हैं। वे जिन्न-कास्य हाथ भूल रहे हैं। पदाधात से दोनों जङ्गाएँ भी भग्न कर दी हैं। अब उसे एक हाथसे घुसे, थपड़ तथा पैरों से बराबर मारता जाता है। उसके रारीर में एँठने की शांक भी नहीं। असियगें टुटती जा रही हैं। जैसे शरीर को उसका में रखकर कूटा गया हो। श्रीकृष्ण ने उस निष्पाण दैत्यदेह को भूमि पर फॅक दिया और एक और तिव्रता से दौड़ काला गोपबालकों ने अनुगमन किया। इन्नुद की चेतना जीट आयी। वह आव्यं से सब देखता रहा।

एक बड़ी-सी शिला फॅककर कन्हेया एक गुफा में धुसा ही चला गया। उसके कराठ की दिल्पमांचा ने गुफा की प्रकाशित कर दिया। 'भैया, बहु नवीन बालक-चह सब्बा नहीं है कपना!' वहाँ मुक्ति बालक सहसा उठ लक्षे हुए। श्रीकृष्ण को घेरकर उन्होंने कहा। उन्होंने समझा, उस

दुष्ट ने श्याम को भी यहाँ बंद किया है।

'बड़ा निष्टुर है यह !' साथ आये बालकों में से एक ने बताया—'उस बेचारे को इसने कुते की मौत मारा !' और जब बालक बाहर खाये—उन्हें एक भर्यकर काला लोखड़ा मिला हैसने हो, जो स्थान-स्थान से फटकर रक्त से जयपथ हो रहा था। कौत बताये कि उनके सस्ता की निस्तुरता के आवरण में जो त्या थी, उसने इस लोखड़ के भीतर के कलुव तक्त को परमोक्जबल पत्र है दिया है।

देवताओं ने—केवल देवताओं ने ही देखा कि वह अधुर सचयुच गोप-वालक वनकर श्रीकृष्ण के नित्य घाम में जा रहा है और अब महेन्द्र को भी मार्ग में वसे पाद्याव्य से सन्कव करने में गौरव की अधुभूति होनी ही है। वह श्रीकृष्णचन्द्र का नित्यसखा जो वन चुका।

# श्रघ-श्रदंन

एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदयते सन्तु भावयोगम् । ते मे न दराडमईन्त्यथ यद्यमीषां स्यात्मातकं तदपि इन्त्युरुगायवादः ॥

---मामवस ६ । ३ ।२६

श्रय—पाप के मुख में श्रमन्त काल से प्राणी स्वतः प्रविष्ट हो रहे हैं। वे प्रविष्ट होते हैं क्रीड़ा के लिये—मुखबुद्धि से। पत्र जाते हैं वहाँ। नष्ट हो जाते हैं।

असुर अध ने कितनों को भ्रान्त किया, कितनों को पचाया, कोई गणना नहीं।

श्रीकृष्ण के सत्वा—उनके जन भी उसके मुख में पहुँच गये। नवीन वात थी उस दिन—उन्होंने रथाममुन्दर से पृक्षा नहीं, उसे साथ नहीं लिया, बुलाया भी नहीं—उससे पृथक आमोद कीवा करने चले!

'क्रुपथं तद्विजानीयाद् गोविन्दरहितागमम्।'

गोविन्त से रहित हुए और अब के उदर में गये। 'असुवा सुवायते।' जो असत्य है, उसे सत्य और जो सत्य है, उसे असत्य—अध्य की—अधरूप इस संसार की यही तो माया है। इसके परम इंत्यद, महाभीपण रूप को रोचक, सुखद मानकर ही तो सब इसके दुर्गन्यपृदित सुख-विवस में प्रविष्ट होते हैं। प्रविष्ट हुए वे वालक भी; पर वे उन अनन्त जीवों में से नहीं से, जिन्हें अध ने पचा लिया था। श्रीकृष्ण के जन थे वे—संदेह हुआ, आराङ्का थी; पर 'कन्हें या जो हैं!'

'तथा चेद्रकवद विनङ्चयति' 'इसने नष्ट करना ही चाहा तो खाम इसे बक की भाति मार

डालेगा !' यह विश्वास था वहाँ। गये भी थे वे अपने सखा का मुख देखते हुए ही।

श्रघ ने मारा नहीं उन्हें—वह श्रीकृष्ण की प्रतीज्ञा कर रहा था। श्रीकृष्ण—उनकी विस्सृति के बिना उनके जनों को श्रघ पचा सकता ही नहीं।

रयाम—जहाँ उसके सत्था—उसके जन, वहाँ वह । उसे छोड़कर उसके सत्था अघ कं उदर में चले गये—क्रीडाबुद्धिने उन्हें उससे दूर अघ के अन्यर में पहुँचा दिया—तब उसे भी वहीं होना ही चाहिये। सहाओं ने नहीं कवाया तो वह स्वयं जायगा।

श्रीकृष्ण के सब्बाजन भी क्रीड़ा-बुद्धि से श्रप के श्रन्तर में जाते तो हैं—जाते हैं तो खाम से दूर होकर ही जाते हैं, भ्रान्तिवश ही जाते हैं। श्रपने नित्य सब्बा की श्रोर देखते हुए जाते हैं।

वहाँ—अध के अन्तर में पहुँचकर-वहाँ तो मूर्जित होना ही है। वहाँ स्पृति—चेतना रंजारी । गरुप को उनने हैं।

रह नहीं जाती। सुग्ध हो जाते हैं।

रयाम जो सजगरहता है उनके लिये! वह स्वयं वहाँ चाता है। घाव के मुख में ही वे श्रीकृष्ण का सानिष्य पाते हैं। उन्होंने पुकारा नहीं—मूर्कित ये वे तो! श्रीकृष्ण घाये ये—वे ही चाते हैं।

'अघोऽपि यत्स्पर्शनधौतपातकः' यह क्या अघ रह जायगा जहाँ श्यामसुन्दर पहुँच जाय !

बह अध-सायुज्य प्राप्त हो गया उसे !

ससाओं ने प्रायश्चित्त किया ? शुद्ध हुए ?

किस लिये ?- वे जहाँ गये, वह अपनो अघरहाही नहीं। औरों के लिये ही अघया वह। जिनके लिये अघया, उन्हें पचा जाताथा। वे प्रायरिचन करते निकल नहीं पातेथे। जिन्हें वह पचान सका—उनके लिये सदाको वह क्रीड़ागद्धर हो गया।

श्रीकृष्ण के सखाओं ने जिसे क्रीड़ागक्कर समका--असे तो उनका क्रीड़ागक्कर ही बनना होगा! वह अप है--रहे, जो बिनोद श्रीखाससुन्दर के सखा चाहते हैं, वह तो उसे देना होगा! वह भी उसी रूप में। वह अध नहीं--क्रीडागहर, विनोद मात्र रहेगा। उसका विष -- उसकीपतन-कारिया शिक नष्ट होगी: क्योंकि कन्हेया के जन सुखबुद्धि से जब उसमें आये तो कन्हेया भी तो ब्यायेगा बहा !

नित्य ही वह नटनागर अपने सहदों के लिये अध-पाप को प्राग्रहीन क्रीडागहर बनाया करता है !

अघ--जो उस बकारि का मुख देखते नहीं प्रविष्ट होते, उन्हीं को पचा पाता है।

बक-पास्तराह को जिसने चीर फेंका. उसके सखाओं को उसी बक का छोटा भाई अध पचा लेगा ? आकर्षित करना मात्र उसके बस में है और तब वह मरता ही है।

बहुत पहिले-द्वापर में ही अपने सखाओं के लिये श्याम ने अध को मार डाला। अमर्त-

आध्यात्मिक जगत् में नहीं- मृतं जगत् में ! श्रीवृन्दावन धाम में !

आज स्यामसन्दर अरुणोदय से पूर्व ही जग गया। सायंकाल ही उसने मैया को बार-बार

सावधान किया था कि कल बड़े प्रातः बछडों को ले जाना है। उसके छीके में खूब सा मक्खन. बढ़ी मोटी रोटी, मिश्री—सब अभी रात्रि में ही रख दी जाय। कई बार उसने मैया को स्मरण कराया. कई बार पूछा कि छीका ठीक हो गया या नहीं। कभी सब वस्तएँ जो छाके में रखनी होतीं. गिना वेता और थोड़ी देर में स्मरण करके कहता—'मैया उसमें नमक भी रखना, मूली भी।' पता नहीं क्या क्या बताया। बढ़ी कठिनता से मैया मना सकी उसे कि रोटी श्रीर मक्खन वह रात्रि के पिछले प्रहर में बनाकर ताजे रख देगी। अपभी रखने से वे बासी हो जायँगे। 'भूल जाय तूतो! देर हो जायगी !' माता को बहुत हँसी आती थी, फिर भी उसने विश्वास दिला दिया कि वह भूलेगी नहीं।

श्रव तक बछ हे पास ही चरते थे ब्रज के। बालक कलेऊ करके जाया करते थे घरों से क्रीर मध्याह का भोजन वे घर पर आकर कर जाते थे। कल सर्वों ने परस्पर निश्चय किया कि अगले दिन थोड़ी दूर श्रीयमुनाजी के तट पर जहाँ खुत्र पुष्प खिले हैं, वे बछडों को ले जायँगे। वन में ही मध्याह के लिये भोजन-सामग्री लायेंगे। संध्या को घरों को लौटेंगे। सबने ऋपने घरों पर जाकर

माताच्यों से यह बता दिया।

बाबा ने तो सरलता से ब्याझा दे ही, पर भैया मानती नहीं थी। 'श्यामसन्दर दिनभर बन में रहेगा!' यह बढ़ी दःखद एवं आशङ्कापूर्ण कल्पना है। 'कल तो दाऊ भी साथ नहीं रहेगा! उसके करों से गोदान कराना है ब्राह्मणों को। उसका जन्मनजत्र है कल। लेकिन कन्हेया तो हठी है। वह सखाओं के साथ वन-भोजन का निश्चय कर आया है। ऋपनी बात छोडना जानता नहीं। उसके मनको दःख भी नहीं होना चाहिये। समकाने का प्रयत्न सफल होते न देखकर मैया ने किसी प्रकार स्वीकृति दे दी है।

'मेरा छीका भर गया क्या ?' सम्भवतः उल्लास में श्रीकृष्ण सोया ही नहीं। आशक्ता के लिये कोई कारण नहीं था। मैया स्वयं अनेक पक्वान बनाने में लगी थी। जब भी कन्हेंया ने पूछा, उसे उत्तर मिला-'तू तिनक नींद तो ले ले ! अभी तो बहत रात्रि है !' इतने पर भी वह काँचेरा रहते ही उठ बैठा। श्रीर दिनों मुख धोने, कलेऊ करने, सबके लिये मैया की आग्रह करना पढ़ता था; परन्तु आज तो बात ही दूसरी है। आज शीघता श्यामको है। 'मेरा पटुका ? मेरा लकुट कीन ले गया ? दाऊ भेचा पता नहीं कहाँ रख आता है रोज ऐसे !' कलेऊ भी थोड़ा ही किया उसने ।

'भद्र को आने दे, बाबा के पास से; छीका वह ले जायगा!' माताने छीके में अनेक पदार्थ सजाये हैं। वह बहुत भारी है; परन्त कन्हैया मानता कहाँ है। उसने बायें कंघे पर लटका लिया उसे। कटिकी कछनी में मुरली लगायी. दाहिने हाथ में वेत्र-- लक्कट लिया और वायें में शृक्का

'बहुत दूर मत जाना! सखाओं के साथ ही रहना! बछड़े भाग भी जायँ तो उनके पीछे दौढ़ने की आवश्यकता नहीं, वे घर चले आयेंगे ! यसनाजी में स्नान करने या जल पीने मत जाना !' मैया पता नहीं कितनी चेतावनी देता, परन्तु श्याम तो हँसता हुआ द्वार से बाहर हो गया ।

"धृत्, षृत्, षू, षू, "श्," गोपवालक चौंककर ध्यपने ध्यपने ध्रीके उठाने लगे। 'यह तो कन्हैया का शक्कनाद है!' नित्य तो सब अपने घरों से बाबा के द्वार पर प्रस्तुत होकर आ जाते हैं, तब कही आप सोकर उठते हैं, घीरे-चीरे मैया की मतुहार से मुख-हाथ घोकर कलेऊ करते हैं, मैसा सक्काओं को भी विवार करती है दुबारा रयाम के संग कलेऊ करने के लिये। इस प्रकार घड़ी-दो-पड़ी में तो निकल पाते हैं और आज......आज सबको स्वयं बुलाने लगे हैं, इतना राग्न! भद्र बुरके दाऊ के पास माता रोहिशी के समीप आ गुगाथा-चह् आज दाऊ का छीका ले जायगा।

उत्सुकता सबको है सभी कुछ शीघ उठे हैं। सबके छीके विविध व्यक्तनों से भरे हैं। वज मैं रात्रि भर घर चर कड़ाहियाँ छनन-मनन करती रही हैं। माताओं ने वालकों को कलेऊ करा दिया है। सुका एवं गुरूजा की माला, स्वयोग्भरस, मिलाटित कुरुखत केपूर, दर्पयाजटित छन्नद प्रभृति काभूयणों से सब भूषित किये गये हैं। सब प्रधम निकलों के प्रयत्न में थे—लेकिन खाज बाजी कृत्हैया ने मार ली। वह शृक्ष बजाकर सबको बुला रहा है, इतने जोर-जोर से शृक्ष बजा रहा है,

जैसे समम जिया कि अभी सब सो रहे हैं, उन्हें जगाना है।

सब्रामुक्ट मन्द-मन्द वायु में हिल रहा है, तोनों कर्णों के पद्मराग-कुणडल कपोलों में प्रतिविक्तित होकर मलनाला रहे हैं, भाल गोरोचन की पीताभ खौर से ऐसा हो गया है जैसे नील लालद पर भावकर की रित्मणों खौर शुक्रिटों से उत्तर तीय में कुझमितलक के मध्य में या ने कस्त्रिका का कृष्णविन्दु रख दिया है, अमरित्म प्ररागटन पर विखरे दो पाटलदलों के मध्य खा बैठा हो जैसे। नेत्र कुछ उन्वीवित हैं और चन्नताना से इभर-उधर देख भी तेता है। अधरों में वही देश शुक्र लगा है। बनमाला, ग्रुकामाल, कङ्कण, अङ्गर आदि आभ्यां की चर्चा कीन करे। मैया ने बात अपने रुपान को लूब सजाया है।

सहत्तों उज्ज्वत, ताता, काते. पीताभ, कर्चुर, चित्र-विचित्र वर्षा वाते चळ्ळात, सुगुष्ट बळ्डहे सम्मुख चला रहे हैं। वे चळात कृदते हैं दोड़ते हैं और फिर पिंछ मुख करके छपने आतीकिक व्यवाहे की ओर देखने लगते हैं। उसे स्पॅकर फिर कृदते हैं। गिलियों से, गृहों से चळ्ड़ों के यूथ-के-यूथ दोड़ते चले जा रहे हैं। यह सुख्य यूथ चढ़ता ही जा रहा है। चळ्ड़ों के समूहों के पींछे उनके चरवाहे भी दोड़ते आते हैं। अन्ततः वे बळ्ड़ों के बराबर तो दोड़ नहीं सकते। बळ्ड के ज्यप्ते दल में और चारक अपने दल में बढ़ा है। यह कर के बात है। उसके का के बात ही ही स्वाम करी। चळ्डा के माने कहते ही 'क्या कर, तुम नहीं आते तो मैंने चुलाया! अभी और तुमसे भी आतसी हैं, उन्हीं को चुलाने के लिये बजा रहा हूँ हुसे!"

'अच्छा, आज तनिक शींघ उठ गये तो यह रेंग !' सखाओं के नेत्र उत्तर देते जो रहे हैं। वे हँसते हैं खुलकर। 'श्वक्षनाद बज रहा है! प्रवृद्ध कर रहा है! श्यामसुन्दर बुला रहा है! कितने आजसी हैं जो नहीं सुनते, नहीं जागते, नहीं दोक्षते, क्या करे वह ?' परन्तु बज में कोई आजसी नहीं। अञ्चलिकाएँ भर उठी हैं। मार्ग के दोनों और पुरुष एवं खुद्धाएँ खड़ी हो गयी हैं। श्याम आज मध्याह्न में नहीं लीटेगा। पूरे दिन भर उसके दर्शनों से नेत्र दूर रहेंगे। एक बार देख लेने की लालसा सबको खींच लायी है।

शक्त बज रहा है, बछ दे उछल रहे हैं, गोपवालक दौड़ते आ रहे हैं। कंधों पर झीके, हाथों में वेजदरड—स्तेहमय गोपवालक। मन्द्र गति से बछ हों को आगो करके कन्द्रैया चला जा रहा है), राजप्य से उजर से पुष्प रेके जा रहे हैं उस समूह पर—लाजा, अवत और दूवों भी। युद्धाएँ आशीर्वाद दे रही हैं। विभवग्र स्वित्वाचन कर रहे हैं। अधिकांश नेज वाण्यद्ध किये अध्यक्त हुँ।

जपर—बड़ालिकाओं के जपर कृदता कपिदल साथ किलकता जा रहा है। पश्चियों के लिये जैसे उड़ने को और कहीं स्थान ही न हो। उनके पत्त की झाया ने पूरे मार्ग पर झत्र लगा रस्सा है और वन-सीमान्त अपने अनन्त नेत्रों से उनते जा रहा है इस अद्भुत अतिथि की। प्रस् दनकों है और वन-सीमान्त अपने अनन्त नेत्रों से जातीज्ञ कर रहा है इस अद्भुत अतिथि की। प्रस् वन के पद्म सीमान्त पर आकर मुख उठाये प्राम-मार्ग की और देख रहे हैं। मयूरों ने सेख फैला के प्रमानना प्राप्त के स्वाप्त के स सवायः, वंद मुक्तीले सुराराज ने गूज दी, कीर एवं कोकिल के करठों से स्वागत-गान निकला— वनकी का क्षत्रिक्वाता वन में प्रवेश कर रहा है।

रहते हैं। कन्हेंया से दूर जाना उनके स्वभाव में नहीं है।

बालकों ने देखा जाल-लाल गोल-गोल त्रिपत्रिका के फल, पीले सुचिक्कण कटेरी के फल, उक्क्सल धारीदार मजिकाभल बढ़े सुन्दर लगते हैं। किसी ने उन्हें आपने कहूण में बाँचा और किसी ने आहर में लटकाया। कन्द्रेया के कुरडलों के पद्मागमसी विक्याफ्लों से हिगुण हो गये। एक दूसरे के कालें पर आम के लाल-लाल किसाय उन्होंने रस दिये और लबङ्गलतिका, तृत्तिका, माधवी के गुच्छों से सजाने [लगे अपने जाप केसा । अलकों में रङ्ग-बिरङ्गे पुष्प प्रधित हुए। कन्द्रिया ने मयूर-पिच्छ भारख किया है तो दूसरे ग्रुक, नीलकपट एवं हंसों के पिच्छ धारण करके चित्र-विचित्र शोमा से सम्पन्न हो गये।

'मैं तेरी भूजा पर कपोत बनाऊँगा!' एक छोटा-सा गोपबालक दग्धोज्ज्वल मृत्तिका ले आया

श्रीर उसनेश्रीकृष्ण की दक्षिण भूजा श्रपनी गोद में रख ली।

'तेरे कपोत के चोंच चौर पर में रंग देता हूँ।' दूसरा गेरू लेकर वाम वाहु पर कुछ बनाते उसे छोड़कर दक्षिण बाहु के समीप चाया। 'तु मेरे ख़ुझन पर थोडी उज्ज्वल रेखायें तो स्त्रींच दें!'

कर्त अंकुकर पूर्व में कितना बड़ा वंदर बनाया !? तो ने मधुमङ्गल के हाथ पकड़ लिये हैं और फ ने उसकें टेट पर रामरज से बड़ा सा पीला किंप चित्रत कर दिया है। सब किसी-त-किसी की पीठ, पेट, भुजा, बच्च पर अपनी कला प्रविशित कर देना चाहते हैं। स्थामधुन्दर तो पूरा चित्रमन्दर बन गया इस उथोग में।

'मेरा ह्रीका क्या हुआ ?' श्रीदाम ने देखा, किसीने उसे कही खिसका दिया है ! 'कन्हैया, यह परिहास अच्छा नहीं, ते खीका दे दे, भला !' यही नटसट सदा उसके पीछे पड़ा रहता है ।

'मैं यहीं तो बैठा हैं!' जैसे आप को ऋछ पता नहीं।

भ बहाता पानि हैं. जान जा अब पाति गहा। भूँ, तृत्र्यपना छीका उठा तो सही !? श्रीदाम ने बहुत ढूढ़-डाँढ़ के पश्चात् देखा कि सुबल

के कंचे पर उसका झीका बहुत मोटा दीखता है। 'पूरे ऊथमी हो तुम सब !' श्रीदाम इधर-से-उधर कहाँ तक दौड़े। सुबल ने पता

लगते ही खीका दूसरे को दे दिया। उसके पीछे भागे तो उसने तीसरे को दिया। सब इस रहे हैं उसर से। अन्तमें भल्ला उठा वह।
लि! रो मत!' पास लाकर देने का नाट्य करके भी सब दे नहीं रहे हैं। वहीं कठिनता

ंतु! रासत!' पास लाकर देने का नाट्य करके भी सब दे नहीं रहे हैं। बढ़ी कंठिनता से वह एक को पकड़ पाया। कराचिन शान्ति देखकर देने के लिये ही वह एकड़ में का गया। इस दोड़-पूप में कहरों के लीके, वेत्र, पढ़के लुप्त हो गये। वहीं अन्वेच्छ, दोड़-पूप, उन्धुफ हास्य।

भैं बूऊँगा!' एक दौड़ा!

'खू चुका तू!' दूसरे की गति उससे तीव है।

— कोर सक के सब दौड़ रहे हैं। कहाँ ? वह श्यामसुन्दर अपराजिता के गुच्छे देखने कला गया है न— बस, उसीके पास।

'कर्नू, देल ! मैं तेरे-जैसी वंशी बजा लेता हूँन ?' एक सल्ताने मुरलिका के छिद्रौं पर चुँगली रक्की।

'रहने दे अपनी पें-पें!' दूसरे ने शृङ्क सुख से लगाया और 'धृत्-धृ' करके कानन क्लिल कर दिया। एक होटा गोपवालक भौरों के साथ 'गुन-गुन' कर रहा है। दूसरे ने 'कुडू, कुडू' करके कोकित को चिदाना मारम्भ किया। चन्नी जड़ रहे हैं। वालक उनकी हावा पर दौड़ते चन्ने जाते हैं। एक इंस के साथ धीर-धीर चरणचेप करता चलने का नाट्य कर रहा है और एक-दो बगुकों के साथ एक पैर पर स्थिर बैठने का क्रियनच करने में लगे हैं।

'ताबेह, तायेह, ता-ता येह, येहं, रयामसुन्दर मबूर के साथ चारों कोर सुक्त सुमा-सुमा-कर नाचने में सत्ता है। कुछ मस्ता तास दे रहे हैं। एक ने एक चंदर के बच्चे को एकड़ खिया है। एक नो बातक बात्त-कियों को पकड़ने के सिबे उनके साथ पेड़ों पर चह रहे हैं। बंदरिया दाँत दिखता रही है चौर दे भी दाँत दिखाकर उसे चिदा रहे हैं। बंदरी के साथ कुछ कुदने में साथे हैं।

कुछ मेहकों के साथ बैठकर कहर रहे हैं, कुछ ने स्नान करना प्रारम्भ कर दिया और कोई बड़े जोर से हस रहे हैं। गिरिराज से उस हास्य की प्रतिब्बति आती है और दे फिर इँसते हैं। कुछ ने प्राप्त किन को पाजी, उजड़, नटस्नट, भीर, ऊथमी, बनाया। सब सैसने में सगे हैं। कानन-कीडा—निश्चल हास्य!

बछहे, मयूर, मेंटक, हंस, किंप, ध्रमर, पुष्प, बगुले—यहाँ तक कि जड पर्वत तक उनके सहयर हो गये हैं। श्रीकृष्ण, उनमें क्रीड़ा कर रहा है और सब सवरावर क्रीड़ामय है उनके लिये। उनकी क्रीड़ा के ही लिये सम्पूर्ण प्रकृति-सम्भार है।

आज पहिली बार कन्हैया जनभोजन करने आया है। पहिली ही बार दाऊ के बिना बह बन में आया और पहिली ही बार इतनी दूर आया। पहिली बार कंस ने देखा भी अपने उस महा-काल को। इन्दाबन से गोप-बालक दूर आ गये हैं कुछ। मधुरा-नरेश अपने पार्थेदों के साथ आदेश करने आये ये। बढ़दों का रावर, वेसुरब, श्रद्धनाद, बच्चों की किलकारियों और प्रतिष्वत्ति को पुकार-पुकारकर डाँटना उन्होंने सुना। हृदय कांप गया। इस प्रकार अकस्मान श्रीकृष्ण के सन्युख होने को वे प्रस्तुत नहीं थे; फिर इस खुले कानन में ? परंतु अपना भाव उन्होंने प्रकट नहीं होने दिया। बालक-मण्डली गिरिराज के पार्ट-प्रान्त में है, शिखर पर ऊँचाई से अपने को तह-जताओं के ओट में करके कंसाज अपने दलके साथ उनकी कीबा देख रहे थे।

"कैसे उद्धल कूद रहे हैं ! एक रवास में ही सबको खींचकर निगल बाउँ।" श्रवासुर ने धीरे-धीरे श्रपने-श्राप कहा। उसकी श्रङ्गार-सी दृष्टि नीचे लगी थी। यह कीड़ा उसे श्रसक्स लग रही थी। दूसरों का सुख यों ही कलूषित-प्रकृति लोगों को श्रसख होता है, फिर वह तो सर्प ठहरा।

श्विद तुम ऐंसा कर सकों! में बड़ा प्रसन्न होऊंगा ?' कंस ने उस अजगर की फुस-फुसाहट सुन ली। 'जाओ, सबको उदरस्य कर लो! देखो, सावधान रहना, बह काला लड़का कहीं ब्रिटक-कर भाग न जाय ?' खाय को आदेश सिला। वह सरकता हुआ पर्वतिशखर से उतरा धनी काड़ियों में से खिसककर बालकों की दृष्टि बचाता उसके मार्ग में सुख फाड़कर शान्त पढ़ रहा। जैसे उसमें गाया ही न हों. निरुकर्य—निरचला।

हि प्रमु! आकाश में विमानों की पंक्तियाँ लगी हैं। देवता श्वाससुन्दर की मनोरस कीका देखते में तन्मय हो रहे थे। सहसा रिष्ट उस अजगर पर गयी। एक पता में सबने भवपूर्वक उस सर्पाकार महादेख को देखा। उनके विमान और उजय-अगर चले गये। 'इन बक्कों और वरुवों से तो उसका उदर भरना है नहीं। कौन जाने उपर मुख करके खास खीच ले! अछूत पीकर जमर होना क्या वर्ष रेक्कोगा उसके उदर की जठरागिन में !

'यह काला जक्का—इसी ने मेरी बढ़ी बहिन पूतना को मारा और मेरे-बढ़े आई बक्त को भी चीर डाला है! अधासुर पढ़ा-पढ़ा सोच रहा था। 'मैं बाज इसी और इसके सब सावियों को बिनाज जाऊँगा। मेरे कच्छु जहाँ गये, बही इस सबकों भी मेज दूरा।! इस सक्कों के न रहने पर अजवासी हवसे सुराम को गायें है! महाराज को उनके अपने में कोई प्रवास न होगा!

असर बखड़ों और बालकों की ओर एकटक देख रहा था। वे खेलते, कृदते, उछलते धीरे-धीरे उसी की चोर बढ़े चा रहे हैं। पर्वत से कंस का दल और नम से देववरों उत्सकता, आशक्रा से वहीं दृष्टि लगाये हैं।

'खरे, यह क्या है ? बड़ी अद्भत गृहा है यह तो !' भद्र की दृष्टि पड़ी अजगर पर। वही सबसे आगे है। उसने दसरों को प्रकारकर बताया। कन्हेया पीछे है। वह कलापी के साथ नाचने में तन्मय हो रहा है। शेष सब बालक दौड आवे। बछड़े आगे ही हैं। वे पता नहीं क्यों ठिठक गये हैं।

'हम सब कभी इधर आये ही नहीं। वृन्दावन में यह कितनी सुन्दर गफा है!' समीप

खडे होकर वे ध्यान से उसे देखने लगे हैं।

'ठीक ऐसी है, जैसे किसी अजगर का मुख हो !' सुभद्र ने कल्पना दौड़ायी। 'सच—हू व हू अजगर के मुख-जैसी!' मुक्त ने कल्पना को पूरा रूपक बना दिया। 'बह गैरिक भाग ऊपर का, उसपर सूर्य की किरगों पड़कर चमक रही हैं, जैसे वह ऊपर का श्रोष्ठ हो। जमीका प्रतिबिम्ब पहने से यह नीचे का भाग लाल होकर नीचे का श्रोष्ट्र बन गया है। दाहिने-बायें काले पाषामा गैरिक स्तर में निकल आये हैं और उनमें से जल मन्द-मन्द स्ववित हो रहा है. जैसे लाला-लिप्न सर्प के दोनों जबड़े हों। ये उज्ज्वल-उज्ज्वल नकीले पापारा-शिखर दाँतों की भाति लटक रहे हैं और यह खरदरा चौड़ा द्विधा मार्ग जो इसमें जा रहा है. ऐसा लगता है जैसे सर्प की बीच में फरी जिल्ला हो। उपर दोनों गुफाओं से लाल लाल ज्योति निकल रही है। वे अजगर के नेत्रों के समान जान पहती हैं। श्रवश्य भीतर दावाग्नि लगी है। वही उन गुफाओं से दीख रही है।

'सर्प के श्वास के समान यह उच्छा वायु इसमें दावाग्नि के कारण ही तो आ रही है!' श्रीदास ने भी अपना भाग पूरा किया। 'जैसे सर्प ने बहुत जीव खाये हों और उसकी खास में

हर्गन्छ हो। बेचारे पश-पत्ती दावाग्नि में भस्म हो रहे हैं। उन्हीं की गन्ध आ रही है !'

'ब्राब्धो, भीतर चलकर देखें!' मिएभद्र ब्रागे बढा!

'कन्हेंया तो अभी वहीं नाच रहा है!' सुबल ने पीछे देखा।

'बळ्डे भी सब हाँक लो भीतर! हम सब इस अध्यकार में, जो सर्प के मख के समान जान पहला है, छिप जायँगे। श्याम को ढूँढ़ने तो दो !' श्रीदामा को दूसरा कौतक सुक पडा। 'कहीं यह सचमुच अजगर हुआ और भीतर जाने पर सबको गट से निगल गया तो ?'

मधमञ्जल को इस दुर्गन्धित वायु से भरे अन्धकार में प्रवेश करना रुचिकर नहीं लग रहा है।

'त तो डरपोक है!' भद्र ने परिहास किया। 'ऐसा हो भी तो बगले की भाति मर जायगा यह । कन्हेंया कहीं चला नहीं गया है ! वह रहा--वह नाच रहा है !' ताली बजायी सबने इस बात पर। श्रीकृष्ण के मुखकी श्रीर देखा श्रीर श्रेंधरे में शीव्रता से छिपने के लिये बछ हों की सम्मख दौडाते हए घस गये।

'हैं ! हैं !' श्यामसन्दर सहसा चौंका। पुकारा उसने, परंतु बालकों को तो शीव छिप

जाने की धन है। उन्होंने सना ही नहीं।

'ब्रोह!' एक ज्ञाएँ के लिये मुख गम्भीर हो गया। 'इस दृष्ट के जीवन का क्या उपयोग---अपने लिये भी तो यह अपने घोर कर्मों से परिताप-संताप पीड़ा ही प्रस्तुत करेगा ! मेरे सखा. मेरे बछडे, उनका विनाश तो नहीं ही होना चाहिये।' कदाचिन कुछ इसी प्रकार की वातें सोच रहा है वह।

अय— उसने अभी बच्चों और बछड़ों को निगला नहीं। वह काला लड़का तो अभी बाहर ही है। आ रहा है, वह भी आ रहा है। वह भीतर आये और मुख बंद कर लूँ !' प्रतीचा कर रहा है वह। वह आया उसके मुख में। खुरदरी जिह्ना पर चरण रखता सीधा गले तक चला गया। भय से विमानों पर देवता हाय-हाय करने लगे। कंस ने अद्रहास किया। उसके साथियों ने भी साथ दिया उसका।

'मुल बंद कर लूँ!' अध ने सोचा। हाय-हाय, मुल तो बंद ही नहीं होता कदाचित् सब बछड़े और बातक गले के छिद्र में ही बाटके हैं। उसे क्या पता कि वे तो मुख में पहुँचते ही मूर्छित हो गये। गले तक तो वह नीलमिए सरक गया है और खकेला वही पूरे छिद्र को रोककर खडा है, जैसे महाकाय हो गया है वह।

गलेका गोल छिद्र, नासिका का मिलने वाला एक छिद्र और वहाँ, नेत्रों के स्नायुछिद्र—वह बिशाल अजगर! बही भिरिकन्दरा-या उसका गला। परन्तु कन्हैया तो ऐसा वहाँ अहा, जैसे सकता तरीर वहीं निरोध के लिये हो गठित हुआ हो। कहीं से तनिक भी वायु निकल नहीं पाती। सपें ने पूँछ पहाड़ी। शरीर मोड़ने का प्रयत्न किया। उसके नेत्र प्राप्योध से निकल आये। मसक में वायु भरने से वह गुक्तारे-सा फूलता जा रहा है। नस-नस फट रही है। जोड़-जोड़ चलड़ रहे हैं। अन्त भें असे अधिक बायु भरने सा पूजा फुटता है, फड़ाक से समसक फट गया। बड़े वेग से वायु निकली। उसी वेग से उसके साथ गुरू में स्थित बच्च का कि श्रीर चढ़ वे बाहर कोमल हरित एए-भूमि पर पिर पड़े। पिचकारी में भरकर उन्हें बाहर फोक विया गया हो जैसे।

कन्हैया जैसे गया था, वैसे ही निकला। उसी जिह्ना पर चरण, रखता मुख से ही। वायु के साथ दैत्य के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली। वह महाज्वाला के समान ज्योति इस प्रकार चारों और मँडरा रही थी, जैसे किसी की प्रतीचा में हो, किसी का अन्वेषण कर रही हो। स्वाम-

सन्दर ने जैसे ही बाहर चरण रक्खा, वह उस चरण में ही प्रविष्ट हो गयी।

देवता हुएँ से जयनाद कर रहे हैं। गगन से पुष्प-वर्षा हो रही है। दूर—समन बृचा बिलयों के पीक्ष सकथ, मूक कंस अपने रथ पर बैठने जा रहा है मथुरा जाने के लिये और उसके अनुवर उसका अनुगमन कर रहे हैं। शयाम की दिय यहाँ नहीं है। उसके सका, उसके बखड़े अस्त-लयस इत्तरात चास पर मृद्धित पड़े हैं। बढ़ी ही करुणपूर्ण दृष्टि से उसने उन सर्वों की और देखा। जैसे वे सब सोकर उठे हों, भागकर उन्होंने घर लिया श्यामसुन्दर को।

'बड़ी भयंकर थी उच्छाता और दुर्गन्ध!' सब-के-सब श्रीकृष्ण का एक-एक श्रङ्ग ध्यान से

देख रहे हैं। छूकर जान लेना चाहते हैं कि कन्हैया को कहीं खरोंच तो नहीं लगी।

'कितना बढ़ा अजगर है !' सधुमङ्गल अब भी भय से उस महासर्प की ओर देख रहा है। 'तू ने मारा कैसे इसे ?'

'कहीं दुवल की लाठी से तो उसका सिर नहीं फूटा है ?' श्रीकृष्ण ने इँसते हुए पूजा। 'श्रोरे हाँ, इस सब ने लाठियाँ उटा रक्झी थीं। तालू ही 'फूट गया इसका ?' एक साथ हास्य गुँज गया।

'चलो, स्तान करें। चरण पिच्छल हो गये हैं; पटुके में और श्रीश्रक्कों पर भी कहीं-कहीं इक्छ श्रार्टना श्रा गयी है। बछड़े और वालकों के शरीर तथा वस्त्रों पर सर्प के मुख का रस एवं रक्त के छीटे पड़े हैं। श्रीकृष्णचन्द्र ने बमुताजी की ओर प्रस्थान किया।

'कन्हैया, तू सर्प के मुख से गिरा प्रास हो गया है।' श्रीदाम ने तनिक दूर हटकर न

छने का नाट्य किया।

'तुमे तो रक्त लगाहै!' उत्तर मिला।

'हम मुख से जाकर मुख से ही तो नहीं निकले!' इस तर्क में सबका समर्थन है। सब हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ब्याकारा में दुन्दुभियाँ बज रही हैं, जयघोष हो रहा है, वहाँ से पुष्पों की मड़ी लगी है—यह सब देखने का श्रवकाश उन्हें नहीं है।

**उनके श्यामसुन्दर ने अन्य को मार डाला! अन्य को भी शुद्ध कर दिया और अब वे** 

स्नान करने जा रहे हैं श्रीयमुनाजी में। शुद्ध होने के लिये ? कीड़ा करने के लिये।

डाय—मर गया वह तो। उसका शरीर पड़ा है वहाँ। सूल गया घीरे-घीर। श्रीकृष्ण के सला उसे क्षिपने का गहर हो तो बनाना चाहते थे। उन्हीं के लिये नहीं, समस्त प्रजयासियों के लिये कोड़ा-गहर हो गया वह। ऑल सियों ने के समय बालकों को लियने के लिये वह वहा सुन्दर स्थान हो गया।

#### वन-भोजन

बिश्रद्धे खुं जठरपटयोः शृङ्गवेत्रे च कह्ये वामे पाणी मस्यक्त्रत्वलं तत्फलान्यङ्गलीषु । तिष्ठन् मध्ये स्वर्पारमुद्धदे हासयन् नर्मामः स्वैः स्वर्गे लोके मिर्यात युग्जे यक्त्रयग बालकेलिः ॥

---भागवत १०।३३।११

कालिन्दी की स्वामल तरल तर हूँ, उनमें विकच शारदीय कमल, पुण्डरीक, इन्दीवर, कहार, सतपत्र लहार रहे हैं, अमर गूँज रहे हैं। पिक्नल मुरिमंत पराग लहीर यो पर तैर रहा है। पुरुष एवं घोतियों किनारे उतारकर, सालाएँ रखकर गोप-वालकों का सण्डल नान कर रहा है। किन्दी में मिन्दूर पण्डल, बनमाला खादि तट पर रख दिवे हैं। वे परस्पर एक दूसरे पण्डीटे उहा ल रूदे हैं , जैसे पदापत्रों से मुकावृष्टि हो रही हो। एक दूसरे पण्डीटे उहा कर तैर रहे हैं। पुष्प नोड्कर एक-दूसरे के उपर फॅकरे जाते हैं। स्वाम के कमलदलायत लोचन जलस्परों से खरिपम हो गये हैं। काली खलकें तील जलराशि पर तैर रही हैं और चरणों तथा करों की कीड़ा से रिक्तम कमलों की शोभा भी लिजन हो रही है। उल्लास, हास, वाञ्चल्य—सव एक हो गया है।

स्नान समाप्त हुआ। आकरों से मुक्ताबिन्दु गिराते वे तट पर आये। आहे अहों को पोंक्रों का भंभट होन पाते, तट पर के वस्त्र पहिन लिये। घोतियों के उपर लपेटे कहाँटे के लघु वस्त्र को घारण करके ही उन्होंने स्नान किया है। वस्त्र स्वस्तर निचोड़ लिये गये। सबते अपने- अपने लक्ट घोये। स्वान ने वहीं सम्हाल से मुस्ति की प्रचालित किया।

ंबहा सुन्दर है यह पुलित। खिने कमलों की मजुर सुगन्य लेकर सुन्दर वायु आ रही है। यह देत हम लोगों के खेलने योग्य कोमल हैं। सुचिक्क्या मुदुल स्थल हें लिंकन मुक्त भूख लग गयी है। सुर्य कितने उपर आ गये हैं! चढ़ड़ों को जल पिला हें और फिर हम लोग यहाँ भोजन करें।' बात सबके मनकी ही कन्हेया ने कही। सबने वढ़हों को, जो वन में विखर गये थे, घरा और जल पिलाया।

'कुछ लोग बछड़े देखें और जब सब भोजन कर लें, तब वे लोग पीछे करें! ऐसान हो कि हम लोग भोजन करने लगें और ये भाग जायें कहीं दूर!' सुबल ने सूचना दी। बात तो ठीक है, परतु स्थाम के साथ भोजन करने का लोभ छोड़े कौन? सब एक-दूसरे का सुख देखने लगे। किसे पीछे प्रतीचा करने को कहा जाय?

ंना, आज तो हम सब साथ हो भोजन करेंगे !' कन्हैया ने प्रतिवाद किया। 'मैं वन की कोर मुख करके बैठता हैं। कितनी हर्रनहरो पास हैं पास में। बखड़े जायेंगे कहीं। उनको घास पर एक्स करके छोड़ दें। देखो, वे चर तो रहे नहीं हीं—एक-एक त्या धीरे-धीरे तोच रहे हैं। चरते रहे हीं अधिक हैं। बखड़ी की हरित प्रांम पर रेक्स दे चुलिन पर आ गये।

ण्क श्रोर सघन कानन, फलभार से मुके बिटपे, पुण्यित लिकाएँ। दूसरी श्रोर नील सिलिएएं लहराती यमुनाशी। उनमें खिले कमलदल। वन में मयूर तृत्य कर रहे हैं। कीर पर्व कोकिल कलानान मण हैं। जल में सारस पुकार रहा है। हम तर रहे हैं। जलपची दुविका तर हैं। दोनों के मध्य में बिशाल रजत पुलिन। स्वच्छ कोमल बालुका। वालुका पर पीताम्बर-परिवेष्टित नीलमणि बैटा है श्रीर उसे चारों और से खेलकर चित्र-विचित्र वर्षों में सरल, कोमल,

वन-भोजन

गौरवर्ण वज बालक बैठे हैं। कन्हैया का मुख किघर है ? जिधर से जो देख--उधर। श्रुति उसे 'सर्वतोगस्व' जो कहती है। यह अपने गौरवर्ण सस्वाओं को कमलदल बनाकर स्वयं कर्णिका बन गया है। कर्णिका का मुख किथर ? सब के मुख उसकी और हैं और उसका मुख सबकी और।

कानन से कपिदल पुलिन पर आ गया। वह बालमण्डली को दर से घेरकर बैठा है. जैसे इस स्वर्णकमल का रचक दल हो। ऊपर देवताओं के विमान छाया किये हुए हैं, पिचयों का समह वहीं घूम-फिरकर मँडरा रहा है, जैसे किसी के लिये और कहीं कोई कार्य न हो।

गोपवालकों ने अपने एक और लक्कट तथा शृङ्क रख लिये और एक और छीके। उनके सम्मख अनेक प्रकार के पात्र हैं। किसी ने केंत्रे के पूरुप को पत्तल के समान बिछा लिया है. किसी ने शतपत्र कमल के दलों को। किसी का पात्र केले या कमल का पत्ता बना है, किसी का भू-कृष्माएड का विस्तृत अद्भर । किसी ने नारिकेल फल को पात्र बनाया और किसी ने बाँस का त्वेकपत्र या भर्जपत्र विद्याया। कुछ लोगों ने चिकने पत्थर सम्मुख रख लिये हैं और कुछ छीका ही सम्मुख रक्ले बेठे हैं। अपने-अपने छीकों में से वे भोज्यपदार्थ निकालकर पात्रों पर सजा चुके हैं।

कन्हेंया-उसने मरली तो कटि-वस्त्र में खोंस ली। श्रद्ध तथा वेत्रलकट कल में दबा न्वस्वे हैं। दाहिनी ओर उसका छीका खुला पड़ा है। वायें हाथ की हथेली पर एक ग्रास रख लिया है उसने । उसी बायें हाथ की अँगुलियों की संधियों में द्राज्ञा, श्रमरूद, कटली के फल दबा रक्खे हैं। दाहिने हाथ से तनिक-तनिक, छोटे-छोटे मास मुख में डालता है। उसी हाथ से छीके में से भाति-भाति के पकान्न निकाल-निकालकर सखाओं को बाँटता जाता है। वह शृङ्ग-वेत्र दवाये इस प्रकार बेठा है, जैसे कहीं जाने को प्रस्तुत हो। बछड़ों की रचा का भार आज उसने लिया है और पता नहीं मध्य में कब उन्हें हाँकने जाना पड़े, इसलिये प्रस्तुत है पूर्व से ही।

'तेरा दही तो खड़ा है !' एक सखा ने उसके मुख में दही की मलाई डाली। मुख बनाया

उसने । सखा का मख तनिक मलीन हुआ । उसने छीके में से कुछ दसरा मधर पदार्थ निकालना चाहा, इधर लपककर द्धिपात्र उठा लिया स्याम ने और पूरी मलाई दही की मुख में भर ली। 'मेरा खड़ा दही क्यों खाता है तू !' जो उसने मुख फेरा तो निहाल हो गया। वास्पी

में क्रत्रिम उलाहना है। स्थाम अँगुठे नचा रहा है और दूसरे हुँस रहे हैं।

'मैया ने यह मोदक बड़ा मधुर बनाया है।' तनिक-सा मुख से लगाकर उसने सुबल की त्रोर हाथ बढ़ाया। 'उहूँ, मुख खोल !' हाथ पर देना स्वीकार नहीं है। बड़ा-सा मोदक मुख में बलपर्वक दस दिया। सुबल के लिये मुख चलाने में कठिनाई हुई, दूसरों के पेट में हुँसते हसते बल पद्ध गये।

'कन्हैया, तनिक यह मठरी तो देख !' श्रीदाम ने केवल दिखाया दूर से। वह ललचा रहा था। श्याम ने ऐसा मख बनाया जैसे बहुत रही मठरी है, उसकी तनिक भी रुचि नहीं। किंत श्रीदास उसे मख तक ने जाय, तब तक तो श्रीमान का दाहिना हाथ कपट ले गया। इदीना-मपटी से बचने के लिये पूरी मठरी कपोलों को ऊँचा करके मुख में विराज गयी।

'टेंटी बहुत स्वादिष्ट तली है!' जान-चूमकर मधुमङ्गल को टेंटी देने चले। उसने मुख

बनाया 'मैं तेरा जठा नहीं खाऊँगा !'

'यह मक्खन-मोदक' अबकी बढिया माल है कर में।

'तेरी श्रद्धा, गोरस में उच्छिष्ट-दोष मैं नहीं मानता!' मधुमञ्जल ने बड़ी गम्भीर मुद्रा से कहा. जैसे महापरिडत हो वह ।

'हूँ!' श्रॅगूठा दिखाकर बहुत थोड़ा मुख से काट सके। इस बार फपटने की बारी

मधुमङ्गल की है।

परस्पर परिहास चल रहा है। कन्हैया के वाम कर का कवल (प्रास) परिवर्तित होता जा रहा है। प्रत्येक चाहता है, उसके छीके में जो भी स्वादिष्ट पदार्थ हैं, कन्हैया ही उन्हें भोजन करे। थोड़ा तो अवश्य ले उसमें से । कन्हेया भी अपने झीके में से सब-का-सब दूसरों को ही बाँटने में लगा है। कन्हैयाका छोका—पतानहीं मैयाने कितने पदार्थभरे हैं उसमें। यह थोड़ाभी घटतानही जान पड़ता। स्याम भी आज भोजन करने पर तुलावैठाहै। यह किसके प्रेम का अनुरोध अस्वीकार कर दे।

वाम करतल का मास—बहुत कम उठाता है वह उसमें से। तिनक सा उठाते न उठाते कोई हयेली पर हाथ मार देता है। दूसरी और से सार्थक होने दूसरा मार पहुँच जाता है उस पर। सत्ता उसकी हयेली पर प्रास रखकर ही संतोष नहीं कर लेते। अधिकांश अपने हार्थों ही उसके मुख में मास दे रहे हैं। वह भी तो अपने झांके के पदार्थ दूसरों के पात्र वा कर पर नहीं दे रहा है।

दो चार उज्ज्वल झीटे उदर पर पड़ गये हैं और दो-एक भुजाओं तथा कपोलों पर भी। अधरों की क्षटा तो दिध की उज्ज्वलता से लिप्त होकर अद्भुत हो रही है। दिन्स हस्त की अँगुलियों

तथा वाम हथेली की भी विचित्र शोभा है। दिध से उज्ज्वल हास्य है सबके मुखों पर।

कि पहुन्द छीना-फायटी की घात में नहीं; किंतु मध्य में कुछ पदार्थ बालक जब उनकी ओर फेंक देते हैं, तब सब उस पर टूट पड़ते हैं। उस पदार्थ के लिये धमाचौकड़ी मचती है। पद्मी भी उसके एकाण कए के लिये भप्पटते हैं। देवता—वे देवता हैं न। उनके मुखों में जल भर आया है। उनके अपने में यह स्वाद कहाँ! इस उच्छिष्ट का एक कए। पा जाते—पर इन बंदरों और पिचयों की छीना-अपटते में यह सीमाग्य कहाँ। यदि वे भी किप या पिचयों में कोई होते—हीन है देवता इस सीमाग्य के सम्मुख।

'बड़्बे किथर गये ?' सहसा सुबल की ही हिन्ट सन्मुख गयी। एक भी बड़्बा दिखायी न पड़ा।चरते, कृदते वे सब दूर चले गये थे कहीं। सधन वनराजि में पता नहीं किथर गये। सबकी हुष्टि बनु की ओर्गयी। तिनक-से चिन्तित हुए वे विकचसरोजमुख। भोजन का उल्लास एवं

विनोद विरमित हो गया।

'में अभी सबको हॉक लाता हूँ !' कोई कुछ निर्धाय करे, इससे पूर्व ही कन्हैया खड़ा हो। गया। वह तो पहिले से प्रस्तत है।

'नहीं, कर्नूं!' सुबल ने रोका। 'चक्कल बछड़े पता नहीं कहाँ गये होंगे। तृ कहाँ भटकेगा।

हम सब ढूँढ़ लॉबॅंगे। तू यहीं बैठ और भोजन कर !' 'श्रवेक्तेन्श्रवेक्ते तो मुफ्तसे भोजन होगा नहीं।' कन्हेंया ने सबको उठने से रोका। 'मेरे तो पुकारने से ही सब दौड़ आयंगे और तुम सब जाओंगे तो वड़ी देर होगी।' बात ठीक है। बखड़े स्वाम का शब्द मुनते ही उथके समीप दौड़ आयंगे और दसरों को देखकर तो वे दर भाग सकते हैं।

'लेकिन वन-पथ बडा बीहड है !' भट से रहा नहीं गया। 'त काँटे-कंकडों में भटकता

फिरे, यह ठीक नहीं। हम घेर लायेंगे उनको। थोड़ी देर ही तो लगेगी।

(हैं, मैं अभी भूखा हूँ। युक्ते देर नहीं करते देना है और भोजन वो तुम सबके साथ ही करूँगा। यह स्वाम भी बड़ा हटी है। जो हठ पकड़ ले, उसे छोड़ना जानता ही नहीं। 'भैं कहाँ काँटे कंकड़ों की ओर जाता हूँ। वहाँ स्वस हिरत युक्ति से आगे तक जाकर देखता हूँ। वहाँ से तो बढ़तें दिखायी ही पढ़ेंगे। हिरत वो पुकार जूँगा सबको! असका अनुसान यही है कि बछड़े बहुत दूर नहीं गये होंगे। उस हरित कुछ के आगे जाने पर वे दीख जायँगे।

'अच्छा, चल !' सुबल साथ चलने को लकुट उठाने लगा।

'नहीं, तुम सब वैठों ! उठने से भोजन का ज्ञानन्द भङ्ग हो जायगा। मैं अकेला ही जाउँगा। अभी चुटकी बजाते लौटता हूँ।' वह अकेला ही चल पड़ा।

'बढ़ड़े कहाँ गये ?' गोप-बातकों ने परस्पर एक दूसरे का मुख देखा। कन्हैया के अनुरोध से वे बैठे रहें, किंतु उनकी हरिट वन की और जाते श्रीकृष्ण पर सगी है। वह—वह जा रहा है रयाम। वह तो और आगे जा रहा है। बढ़ाई वहाँ से भी कहाचिन हरिट नहीं एके। कितनी दूर गये वे ?' उन्होंने मुक़कर पुकारा, सौट आने का आगह किया; किंतु श्रीकृष्णने मुक्कर पीख़े देखा, उन्हें हँसकर बैठे रहने का संकेत किया। ऐसा भाव दिखाया जैसे बढ़के निकट ही हैं। बैठे रहे। कन्हेया दृष्टिपथ में नहीं है। दुनों के फुरसुट की कोट में निकल गया। कहाँ जा रहा है वह, किस मार्ग पर, किस स्थल पर वह चरण रख रहा है। कहाँ कृककर वह इक्षर-उघर उनककर देखता है, सब बालक हृदय से यह देख रहे हैं। पल-पल भारी हो रहा है।

कत्तु में बेत्र पर्व शृक्ष द्वाये, वाम कमलारुण हथेली पर नवनीत का एक उज्ज्वल स्निष्ध मास रक्ते, उसी हबेली की अन्नुलियों में कुछ फल दवाये स्थामसुन्द वन-पद्य में चहा जा रहा है वहा विज्ञण कर की अन्नुलियों दिये से सनी हैं। अन्न में मोज्यपदार्थ का कुछ भाग लगा है। वहें सुद, जूटे हाथ, हाथ पर मास रक्ते वह बक्ते हुंद रहा है। अब दिल्ण हस्त मास को सर्श नहीं करता। उसके सला उसकी प्रतीचा कर रहे हैं भोजन के लिये, किर वह कैसे भोजन कर सकता है। वह लताओं को हटाता, एकों का चक्कर करता, हथर-उथर देखता, कहीं रकता, कहीं उकता, कहीं उकता, कहीं उकता जा रहा है।

'हरित भूमि—रुयों पर कोई चिह्न नहीं। वन पशु एवं पत्ती पुलिन पर एकत्र हो गये हैं। किए होते तो वे भी उद्धलकूर से कुछ संकेत करते। यहां तो कोई पशु भी नहीं। वखड़े गये कहाँ। विलम्ब हो रहा है। सखा मार्ग देखते होंगे।' वखड़ों को लोटाये विना लोटने पर सखा चिदायेंगे। बखड़ों को तो ढूँढ़ना ही है। वह चला जा रहा है वन-पथ भे—चला ही जा रहा है।

### विधि-विडम्बना

यावर् वत्तपवत्तकाल्पकवपुर्वावत् कराङ्ग्यादिकं यावर् यिष्टविषाणावेणुहत्ताशान्यावद्विभूषाम्बरम् । यावच्छीलगुणाभिधाङ्गीतवयो यावद्विहाराप्तिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवद्जः सर्वस्वरूपो बर्मा ॥

--- भागवत १०।१३।१९

श्रीकृष्ण अन्वेषण कर रहा है—कन्हैया ही हुँडता है। वह 'सुहर्द सर्वेभूवाना', श्रुति के 'द्वा सुपर्णा सबुजा सस्वाया' का चिरस्तवा ही अपने सत्वाओं को स्रोजता है। वह स्वयं न स्रोजे तो । उसे कौन पायेगा ? वह अन्वेष्य नहीं, अन्वेषक हैं। उसे अन्वेषण करके पाले—पेसा अन्वेषक कहाँ ? 'वर्यवेष उपाले तेन लभ्यः ।'

उसके सस्ता — वस्त एवं वत्सप दोनों ब्रह्मा की माया से मोहित पड़े हैं। यह जगत्कर्ता ब्रह्मा की माया का विस्तार — इरग प्रश्वक — भोहित ही तो किये हैं समस्त प्राणियों को। मोहित हैं सब— वर्ष चले जाते हैं और च्ला भी प्रतीत नहीं होता। विवश जीव! पर जो श्रीकृत्य के हैं— उसके सुन के इन्हों ते नह हूं हु ही लेगा। वह अन्वेषण कर रहा है— जुठे मुख, जुठे हाथ, भोजन छोड़ कर, वन बन अन्वेषण कर रहा है। उसके वाम हस्त पर बड़ा भथुर, बड़ा स्निष्ध प्रास है— किस के लिये ? जिन्हें वह अन्वेषण कर रहा है।

'कन्हें या तो लौटता नहीं हैं! सम्बाओं की प्रतीक्षा की सीमा बहुत छोटी है। वे इघर-उधर उककने लगे। 'वह पुकारता भी नहीं है—वछड़े दूर चले गये!' अब वे बेटे नहीं रह सकेंगे। स्वाम पता नहीं कहाँ। भटक रहा है। वछड़े वड़े चक्राल हैं। उन्हें भी दूर भागने की अपी सुसी थी। लेकिन नेत्र क्यों वंद हो रहे हैं? कपकी सी क्यों आती है? उठा क्यों नहीं जाता? सचसुच उनके नेत्र वंद हो गये अकसात्।

'अयानुर—इतना प्रकायड दैत्य मार डाला श्रीकृत्य मे ? ब्रह्माजी अपने धाम से देवताओं का जयनाद मुनकर आये थे। उन्होंने आरचयें से भृत अजगर के मुख से श्रीकृत्याचन्द्र को निकलते देखा। उनके परणों में उस असुर का तेजोमय तस्य देखते देखते प्रविष्ट हो गया। 'पृथ्वी का मार दूर करने के लिये मैंने प्रार्थना की और भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। करणा करके उन्होंने अवतार प्रवृक्त किया हैं!

'हापर के युगावतार तो श्रीवलरामजी हैं ?' ब्रह्माजी के मनमें संदेह हुआ। शास्त्रों का जितना जिसे अधिक जान हो, उसे जनता हो संदेह भी तो होता है। 'जीवका तेज तो भगवान नारायण को होइकर दूसरे में प्रविष्ट नहीं होता। सायुज्य देने की सामध्ये तो श्रीहरि में ही हैं! यह नवजकायरवर्ण—जान पड़ता है, प्रभु ने इस वार दो स्वरूपों में अवतार धारण किया है!

'यह गोपकुमारों का उच्छिन्ट भोजन—सर्वेश ने वेदोद्वार के लिये अवतार धारण किया आरे उन्हीं के द्वारा मयोदा का यह अतिक्रम ?' वेदों के मूर्त रूप की निष्ठा त्रयी तक ही तो होगी। सत्त्राओं के मध्य श्यासमुन्दर को भोजन करते देख वे विचलित हो गये। 'श्रीपति भला, उच्छिष्ट क्यों प्रहण करेंगे ?'

'श्र्यासुर का क्योतिर्दह ?' इस प्रत्यच्न को कैसे श्रस्त्रीकार किया जाय । 'प्रमु यह कौन-सा नाट्य कर रहे हैं ? उनकी यह कौन-सी मनोहर लीला है ?' बहुत सोच-विचार करके पितामह ने परीचा लेने का निरुषय किया। बछड़े जैसे ही बन में गोप-बालकों की दृष्टि से श्रोकल हुए उनको माया से मोहित करके एक गुफा में वे रल श्राये !जब कन्हैया बछड़े हुँडूने गया, तब बालकों को मोहित किया और उन्हें भी छोके, पात्र, लकुट प्रशृति के साथ उसी गुफा में ले जाकर रख दिया। वे वहाँ माया-निद्रा में सो गये।

'बह्र हे गये कहाँ ?' कन्हैया वन में हुँद रहा है। 'वे पर्वत पर तो नहीं चले गये ? किसी गम्मीर गुफा में तो नहीं हैं ? कदाचित् वहाँ से निकलने का मार्ग न पाते हों ।' गोवधेन पर चढ़

कर उसने पुकारा। आस-पास की सब गुफाएँ देख डाली।

किसी कुञ्ज में सब चरकर बैठे होंगे और पागुर करते होंगे! कुञ्जें देख ली गर्यी। पुकारने पर कोई 'हुम्मा' भी तो नहीं करता। 'कहीं किसी खड़ में' तो नहीं गिरे! हरे त्र्यों के लोभ से ऐसा होना अशक्य नहीं!' चरण चल्रल हो गये। वड़ी आदुरता से उसने एक एक खड़ माँक लिया।

'अभे बहुत देर हो गयी! सभी सखा व्याकुल होंगे। बछड़े अकेले मिलते दीखते नहीं। सबको बुला लाऊँ। सब मिलकर हूँदेंगे। कहीं सब-के-सब घर न भाग गये हों!' वह पुलिन की

श्रोर लौटा। बहु है घर चले गये हो सकते हैं, सखाश्रों को चिन्तित करना ठीक नहीं।

में आज मार्ग भूल रहा हूँ! पुलिन पर कोई नहीं है। लेकिन यहीं तो सब बैठे थे। यह क्या रेत पर सबके बैठने के चित्र हैं! अब भी वहाँ पद्मी एकाप करा पा जाने के प्रयत्न में हैं। कपिहल सीमान्त से कन्टिया के पास जीट आया! वंदर विचित्र माति से मुख बनाकर देख रहे हैं और कह रहे हैं। यह मुब देखने का अवकाश नहीं है स्थान की।

'मुमे बहुत विलम्ब हुआ!' श्रीक्रप्ण ने विचार किया। 'वेचारे प्रतीक्षा करते-करते

थक गये तो छोके लेकर वन में मुक्ते ढूँढने चले गये।' अब वन की ऋोर पुनः लौटना था।

'तिनिक यहाँ रुक्कुँ, कराप्तिन कोई सखा लौट आये !' एक क्या को चरण रुके। 'बुलाना ठीक होगा!' 'क्यामसुन्दर यह गाम तो अब कहीं-न-कहीं विसर्जित ही करेंगे, सखाओं के बिना भोजन तो वे करने हैं !' इन्द्र, यहण. कुवेर आदि उसके एक-एक क्या की आशा लगाये थे; किंदु ग्रास तो कन्द्रेया ने चंदरों को दे दिया। भद्रपट हाथ-मुख पींज लिये पटुके से और कच से निकाल-कर श्रद्ध कूंका। एक बार. दो बार—कई बार। कहाँ ! कहीं से किसी का श्रृद्ध उत्तर कहाँ देता है।

<sup>'</sup>सखा दूर वन में चले गये !' वह बड़ी तीव्रता से पुनः कानन में प्रविष्ट हुन्ना। ब**ड़ड़े** तो पर भाग गये हो सकते हैं, किंतु कोई सखा उसे वन में लोड़कर घर जाने की बात भी न**हीं सोच** 

सकता। अवश्य वे उसे ही अन्वेपण करने गये हैं।

'सुवल ! श्रीदाम ! भद्र ! ऋरे कहाँ हो सब ? छिपो सत ! मैं थक गया **हूँ, बोलो तो !'** पुकार—कोई उत्तर नहीं इस बार-वार की पुकार का । श्रनेक बार का श्कृतनाद मी केवल पर्वतों से ही

प्रतिध्वनित होता है।

भेरे सबा—कहाँ गये वे ? पता नहीं कितने व्याकुल होंगे !' मध्याह हुआ, सूर्य पश्चिम की ओर चले, सायंकाल समीप आ गया; किंतु उसे बेठने का अवकाश नहीं। उसके चरल उकते नहीं। जुपा पता नहीं कहाँ चली गयो। बार-बार शृक्ष बजता है, बार-बार पुकार होती है। 'कहाँ गये सब ?' 'कोई क्युस् .....' प्रेम वहा शङ्काशील होता है। 'मैंने सब वन तो देख डाला!' सचसुच कन्दैया ने एक-एक कुटन, एक-एक गुहा, प्रत्येक फुरसुट झान लिया। सार्यकाल समीप का चुका है, सखा घर तो बीट सकते ही नहीं।

ये बंदर क्यों मेरे पीछे पड़े हैं ? ये इस प्रकार मुख बनाकर क्यों ऊपर देखते हैं ? क्यों बार-बार मेरा पढ़का श्लीचते हैं ये ? अब तक सखाओं के अन्वेषण में ध्यान होने से कपियों के अब्दत उचकार पर ध्यान नहीं गया था। 'मेरे साथी कहाँ गये ?' ध्यान जाने पर कुछ विचित्र

चेष्ट्रा लगी। ध्यवश्य ये कुछ कहते हैं। उसने पूछा।

'क्रपर-क्रपर क्या ?' बंदरों का संकेत बराबर क्रपर है। वे क्रपर हाथ उठाते और किलकते हैं। 'क्रपर तो देवनावों के विमान हैं ? कोई असुर आकाश में तो सबको नहीं ले गया ? नहीं, असुर आता तो देविमान पलायन करते या संघप । ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब क्या देवनाओं में से किसी को परिदास सुका है ? कीन होगा वह ?' वह विमानों को एकाम टोट से देखने लगा।

'अपच्छा!' खुलकर हँस पड़ा। विमानों में पितामह के हंस का पता नहीं। पितामह पधारे थे, यह तो देख ही लिया था उसने: भले ही देवताओं ने स्नष्टा को न देखा हो। 'बृद्ध पितामह को

बच्चों से परिहास सुका है ! वे बड़े हैं, प्रसन्न करना चाहिये उन्हें !'

सब गोप-बालक, समस्त बब्बड़े एक चाए में प्रकट हो गये। वैसे ही बब्बड़े, उन्हीं रहों के, वैसे ही चपता। उन्हीं अवस्थाओं के गोप-बालक, वैसे ही स्वभाववाले, उन्हीं वस्त्रामराणों में, वैसे ही वेत्र-खब्बट, रुद्ध पर्व डीके लिये। सब गुए, स्वभाव, नाम, रूप, अवस्था रहे से हो हो। सम्पूर्ण अभिज्यक्ति कन्हेंया की ही तो है। श्रुति उसे ही तो कहती है कि 'रूप-रूप प्रतिकाश वसूच।' आज कन्हेंवा प्रत्यन अपने सखा एवं बब्बड़ों के रूप में होकर श्रुति की सत्यता का समर्थन कर रहा है।

संघ्याकाल समीप है। बल्ल झागे हो गये, सत्वाओं ने खानसुन्दर को घेर लिया। कन्दैया ने सुरत्ती रक्सी झाथर पर, सत्ता ताली बजाकर गाते जाते हैं। यह आज का चिन्मय गोपबालक-वरस-समुद्द अजेन्द्र के भवन की ओर वन से चला।

x ×

'श्याम कव आयेगा ? संभ्या तो होने को आयी, वह अभी लौटा नहीं। पता नहीं कहाँ होगा। दिन भर भूखा रहा वह। भला, शीतल भोजन क्या रुचा होगा !' मैया की चिन्ता का पार नहीं। वह बार-बार देहली से बाहर आयी है। घर में एक पल रुका नहीं जाता। 'दाऊ, तू देख तो, कर्मू आ रहा है ?' बाबा पहिले ही आगे जा चुके। कई दूसरे लोगों को भेजने पर भी संतोध नहीं हक्या तो उन्होंने बलभद को कहा।

त्रज में आज सब विजिप्तसे ही हैं। दिन भर से वह खामगुख देखने को नहीं मिला। उन्हें लगता है युग व्यतीत हो गये। कथ गुरली-ध्वनि गुनने को उन्करिटत हैं। बार-बार नेत्र बन-पथ की और जाते हैं। घर से निकलकर देख लेना सबके लिये स्वाभाविक हो रहा है।

**अन्त में पथ पर** आ रहेस ब ।

'वह बजी मुरली !' अट्टालिकाएँ भूम उठीं। मार्ग के दोनों जोर पंक्ति बन गयी। गायों ने गोष्ठ में हुकार भरना प्रारम्भ किया। 'वे पत्ती मँडरा रहे हैं! वह धूलि उड़ रही है! वे रहे बळ्डे!'

'आज यह क्या है ?? दाऊ ने मन-ही-मन सोचा। नित्य तो जज के सब लोग कन्हें यां के पीछ-पीछ बाबा के द्वार तक जाते थे। बछ हो भी सब अपने गीष्ठ में हो जाते थे। सब सखा सायं कालीन जलपान कन्हेंया के साथ ही करते थे। अंत्रिजराज के गीष्ठ से गोप अपने अपने बछ हुं हाँ क लाते है। पर आज तो ऐसा कुछ नहीं हुआ गोपोंने अपने बच्चों को उल्लिसित होकर हृदय से लगाया। बछ हों को गोप-मालकों ने मागे से ही अपने गरें को ओर हांक दिया। बछ हो भी अपने गोप्टों की ओर उक्तते चले गये। मागो से ही अपने गरें को ओर उक्तते चले गये। माताय द्वार तक अपने बच्चों को लेने दी ही आयीं। दाऊ, कन्हेंया, और नन्द बाबा अपने बछ हों के साथ ये ही अपने गोष्ट तक पहुँचे। 'जान पड़वा है, सब दिन भर बन में रहने से बहुत छिपते हैं। इसी से पर चले गये।' दाऊ ने अपना समाधान कर लिया।

गोष्ट में गायों ने बछड़ों को देखा, उनके स्तांगे से दुग्ध-धारा मतने खगी। बछड़े दूध पीने खगे। गायें चाटने खगी उन्हें। इन बछड़ों से छोटे बछड़े हैं गायों के, थे दूध छोड़ चुके हैं; किंतु आज नवीन वास्सल्य जग गया है गौंखों में।

'स्याम मेरा पुत्र होता !' त्रजदेवियों में यह भाव नित्य उन्हें उद्विग्न करता था। गायें उस नीरदनील को चाटने के लिये मुख बदाकर रुक जाया करती थीं। इतना कोमल सरीर खुर-दरी जिहा से चाटा कैसे जाय-पुत्र होने पर भी इतनी समफ तो उनमें है ही। आज अजदेवियों को अपने पुत्रों में, गायों को बखड़ों में वही रस, यही आनन्द मिल रहा है। उस भक्त-भावन ने सबकी भावना पूर्ण कर टी आज।

भरा लाल ? बाज प्रत्येक माता के हृत्य में मैया यशोदा का वात्सल्य उसड़ ब्याया है। प्रत्येक गोप-वालक कन्हैया जो है। 'गुल्य सुल गया है। दिन भर से भूखा है!' माताओं ने गोद में उठा तिया। वात्सल्य उज्जवल दुग्य वनकर हृदय से निकल रहा है। मुख्य घोकर कलेऊ कराया उन्होंने। प्रत्येक गृह ब्याज नन्दमवन है। प्रत्येक गृह में बच्चों को उसी स्तेह से स्तान कराया जा रहा है, विलक्ष तत्कर तेल लगाया जा रहा है, विलक किया जा रहा है, विलक किया जा रहा है या खिलाया जा रहा है, जो स्तेह प्रयाम को प्राप्त है।

'कर्नुं !' दाऊ ने सम्वोधित किया। रयाम ने एक वार शिखर से पूँछ उठाये दौड़ती खाती गायों की श्रोर देखा श्रीर मुक्तरा पड़ा । गायें हुंकार कर रही हैं। जतायें तोड़ती, पल्पर लुड़काती वे ना से दौड़ती नीचे श्रा रही हैं। गार्ग की उन्हें चिन्ता नहीं। उन्होंने गिरिराज के शिखर पर चरते समय नीचे चरते अपने बहु हों को देख जिया और बीड पढ़ी।

हॉफ्ते, लाठी उठाये, स्वेद से लथपय, कोध से कुछ श्रक्ताग्राम मुख किये गोप पीछे दौड़ते आ रहे हैं गायों के। उनकी पपड़ियाँ श्रदन-त्यस्त हो गयी हैं। गायों को रोकने का प्रयत्न करके विफल हो चुके हैं वे। पूरी शक्ति से दौड़कर भी उन्हें आगे से घर नहीं पा रहे हैं। 'श्रवस्य वे शाकर गायों को एकाथ लाठी तो मारेंगे ही। यह कैसे देखा जायगा!' वाऊ के सम्बोधन में यह आश्रद्धा है।

गार्थे आयी और सीघे अपने अपने बड़ड़ों को चाटने में जुट पड़ी। बड़ड़े दूब पीने लगे। पीड़े गोप आते होंगे, यह भूल ही गया उन्हें। गोप दो इत्य पीड़े ही आये। क्या हुआ उनका कोध ? बालकों पर दृष्टि पड़ी। लाटियोंवाले हाथ नीचे हो गये। 'तू यहीं है ?' प्रत्येक ने अपने बच्चे को हृदय से लगा लिया। प्रत्येक अपने बालक के सिर हाथ फेर रहा है। 'शीप्र्यंदर लीट जाना!' बड़ी कठिनता से बच्चों को प्रयक् अपने बने वी गार्थे दूध पिला चुकने प्रकार मुक्की सा सकी। वे बार-बार भाग आने का प्रयत्क करती हैं। गोप प्रदु-मुक्कर बच्चों को देखते जाते हैं।

'कन्हैया की श्रोर इनमें से किसी का ध्यान ही नहीं गया। जैसे वह यहाँ है ही नहीं '' दाऊ को आरचर्य हुआ। 'ये गार्ये अपने इन बच्चों से इतना प्रेम क्यों करती हैंं ? यह तो पहा-स्वभाव के विपरीत हैं ?' वे सोचने लगे।

'उस दिन—हाँ, स्मरण स्वाया एक वर्ष पूर्व जिस दिन स्वाम प्रथम दिन दिन भर वन में रहा, उसी दिन से क्षज में यह ज्यतिकम हुन्या है। पहिले तो सब केवल कन्हेया से ही प्रेम करते थे। मतुष्य-मार्थ-किए और पत्ती भी, परंतु उसी दिन से यह दरा हो गयी है। किर गार्थ स्पर्न रूप पीते बहुड़ों से स्मेह क्यों नहीं करती? इन वकड़ों में क्या विशेषता है? उसी दिन से क्षजवासियों का स्मेह बालकों में बदता ही जाता है। वह सीमातीत हो चुका है। पत्ती, किए—बे भी किसी बालक के साथ हो लेते हैं। उसी दिन से—पूरा वर्ष होने को स्मार हा है—साथंकाल गोपियाँ, गोप, कोई उस्सुक नहीं होता कन्हाई के लिये। सब स्पर्म ही बच्चों को लेकर पर चले जाते हैं। में ही कर्न के साथ घर स्वाता हो। गार्थ भी खब इन बखड़ों से ही स्वेह करने लगी हैं। मैं सी के प्राय क्षता हो। गार्थ भी खब इन बखड़ों से ही स्वेह करने लगी हैं। मैं साथ स्वात के लिये ही है। साथ क्षता हो। गार्थ मार्थ साथ स्वयाय एकब्र होता। कन्हेया तो प्रेम करने के लिये ही है। सा

तो है ही प्रेममय-परंतु सभी बालकों में उसके समान ही प्रेमाकर्षण क्यों ?' दाऊ को अपने कान्ह

की उपेचा लगी इसमें !

हाँ— मैं उस दिन कन्हैया के साथ नहीं जा सका था। उस दिन मेरा जन्मन-चत्र था। उसी दिन से यह विचित्र स्थिति प्रारम्भ हुई। बनमें कोई असुर आया उस दिन ? उसने कोई आमुर आया उस दिन ? उसने कोई आमुर जीवारी है, जिससे जजवासियों का आकर्षण श्रीकृष्ण से दूर हो जाय ? आराङ्का हुई। बात ठीक है, यदि जल के लोगों का प्रेम श्रीकृष्ण से पृथक हो जाय तो श्रीकृष्ण जल की रचा करना छोड़ हैं।। वेत प्रेम के वारों में हैं। फिर बज का विनाश करना सहज होगा। राचस ऐसा सोच तो सकते हैं।

'ब्रासुरी माया कन्हैया के सांनिष्य में टिकेगी कैसे ? देवताओं में से किसी की माया हो तो ?' देवता बड़े ईच्यांलु हैं। श्यामसुन्दर को सब लोग इतना चाहें, उनसे यह देखा न गया होगा।

'एक वर्ष हो गया, सुभे इस रहस्य का पता तक न लगा। मेरे मनमें अब तक संदेह न आवा!' दाऊ की ऐस्वयेशिक उपस्थित हो गयी। 'मुझे वर्ष भर तक तो क्या, जसा भर भी प्रभावित कर सके-ऐसी शिक राज्ञस, यज्ञ, गन्धर्य, देवता, किसी में नहीं। सुभे तो केवल मेरे स्वामसुन्दर की नीमामाया ही विस्सृत कर सकती है। वही सुझे मोहित करने में समर्थ है। यह कोई कृष्ण की ही लीला हैं!'

् दोऊ ने छोटे भाई के सुख की ऋोर देखा। वह सुस्करा रहा है। 'क्या लीला है?'

एक ज्ञा को नेत्र बंद हो गये। 'अञ्छा!' इस पड़े वे।

'सब एक ही है, सब भेदों में अभेद ज्यान है—श्रुति ऐसा क्यों कहती यदि त्यह नाट्य न करता! लेकिन दूसरे ही च्या उनका स्वर्णगीर अक्याम सुख गम्भीर हो गया। 'कर्नू, अपने सखा गृहा में बंद हैं न ?' लीला तो ठीक; परंतु वे परम दयामय सखाओं को इस प्रकार माया-स्राथ समस्त्रे ही लुट्य से हो गये।

'वे सब को आनन्द से सो रहे हैं !' बड़े भैया से बहानेवाजी ज्यर्थ है। स्याम ने सीधे कह दिया। 'आप दो चुण यही हुकें, उनके चुठने की ज्यवस्था हुई जाती है !' यो कडकर एक ओर

एक कुञ्ज की ओट में चला गया।

'बच्चे तो श्रभी सो रहे हैं ! उन्हें कोई कष्ट हुआ, ऐसे लच्च गहीं हैं ।' मार्ग में पहिले गुफा देख ली । श्रभी वालकों एवं बञ्जुबों को उठा देना ठीक नहीं । श्रज की परिस्थिति देखकर उन्हें अनुकुल समय पर उपस्थित करना ही समीचीन जान पढ़ा । इंस कुन्दाचन की ओर चल पढ़ा ।

'हैं!' हॅम रुका। लप्टा के झाठों नेत्र नीचे लगे हैं। उनके विस्मय का पार नहीं। 'ये श्रीकृष्णचन्द्र ये गोप-वालक, ये बछड़े ? मैंने तो ब्रज में एक बढ़ाड़ा या वालक छोड़ा नहीं या। ये श्रीकृष्ण के साथ खेलनेवाले कहाँ से आये ?' सृष्टिकर्ता को गरणना करने में विलस्य नहीं हुखा। 'उतने ही बालक, उतने ही बहुड़े ! इन सबकी खाक़ति भी ठीक वैसी ही है चौर हैं भी सब खबस्था में उतने ही बड़े । वय में केवल एक वर्ष का खन्तर पहा चौर वही खन्तर जो इस बीच में

व्यतीत हथा है !'

कहीं वे गुफा से मुक्सरे पहिले ही तो यहाँ नहीं था गये ?" जहाजि फिर गुफा की धोर उड़े। ये तो यहीं सो रहे हैं! जीटने पर अवभूमि में फिर वहीं हस्य। बड़े चकराये। सच्चे बालक एवं बढ़ड़े कीन से हैं? दोनों में से एक तो मायिक प्रतीत होने चाहिये। दोनों स्थानों के उड़िते खाकाश से एक साथ देखा। चतुर्मुख के दो मुख गुफा की धोर ये धीर दो हुन्यावन की श्रीर। कोई लाभ नहीं हुआ इससे। ख्रष्टा का प्रयत्न व्ययं है। ये सोनेवाले उनकी सृष्टि के प्राणी नहीं थीर न ये खेलनेवाले इन्द्रजाल हैं। उनकी बुद्धि इस चिन्यय सच्च को भेदन करने में ध्वसमर्थी है। उन्होंने नित्य प्रास्थ्य के कारण जीवों की विडम्बना ही की थी। खाज ब्रज की प्रेममृसि में स्था विषये की विडम्बना का खबसर था।

श्रष्ठाजी ने मस्तक फुका लिया चए भर को। पुनः सिर उठाकर देखा और देखते रह गये। वही वुन्दावन, वही कालिन्दी की घारा; परंतु गोप-वालक, वल्रहे, श्रीकृष्ण-कोई नहीं है वहाँ। प्रत्येक वालक या वळ्डा-नहीं, वे तो साजान भगवान विष्णु हैं इतने रूपों में। प्रत्येक शक्त-वक्त-गदा-प्रदायारी तथा किरीट, कुण्डल, मिएमाला एवं बनमाला से आमृषित। पापेद—पापेद मी मगवदूपपारी होते हैं, पर पापेद नहीं हैं थे। प्रत्येक के वच्चप श्रीवत्स का चित्र है, सुगुलता है, राष्ट्र-जैसे करठ में कीस्तुयमणि है। सारूप-प्राप्त पापेदों में ये लक्षण तो होते नहीं। करों में कृष्कण, पैरों में तुप्त, भुजाओं में अक्तर, किट में किष्कुणी तथा केंगुलियों में ऑगूठियाँ धारण किये हैं सब। यहाँ तुप्त, भुजाओं में अक्तर, किट में किष्कुणी तथा केंगुलियों में ऑगूठियाँ धारण किये हैं सब। यहाँ मत्त नहीं—महान पुरुपासाओं द्वारा चढ़ायी हुई नवमरूत्रीयक कोमल तुलसीदल की मालाओं से मस्तक से लेकर श्रीचरण तक सबके सम्यूणे कक्त सुस्तालत हैं। भगवान के अतिरिक्त-दूसरा कोई चरणों पर तुलसी कैसे धारण करेगा—कोई महापुरुप चढ़ा ही कैसे सकता है किसी दूसरे के चरणों पर तुलसी कैसे धारण करेगा—कोई महापुरुप चढ़ा ही कैसे सकता है किसी दूसरे के चरणों पर तुलसीहल । तब सब श्रीहरि हैं इतने श्रीहरि हैं हानि क्या—वहुत से ब्रह्मा खाखों के पालक विष्णु आ गये होंगे आज यहाँ। अननत ब्रह्माण्ड हैं, अतः भगवान विष्णु के इतने स्वरूपों का एकत्र होना कोई वही वात तहीं हैं।

यह समाधान नहाजी को संतोष दे, ऐसी स्थित नहीं है। इन विविध रूपों से प्रत्येक भगवन्य अपने निर्मेल वनद्रश्योस्ता जैसे हास्य से सम्पूर्ण नहापटों के पालक विष्णुस्वरूपों को पुण्ट कर रहा है। अपने कमालहा नोतों के अवशिष्ठात मुहिकतों भी का जनगाति है रहा है और उसका इटिल भूसरहल ही नहापटों के विनाशक रहीं की संहार शिक का उद्गम है। अपने जञ्जवल हास्य, करूप कटान, इटिल भूकुक्रन से प्रत्येक रूप सत्त, रज एवं तमोगुए के अधिष्ठाताओं का भी पालक स्थष्ट नहाजी को टिप्ट पड़ रहा है। सता, इस परास्त पत्त स्वस्त को नहापटा और कैसे समक सकते हैं वे। परात्यर रूप और वह भी इतनी संस्था में ?

वे रूप अकेले-अकेले नहीं हैं। तुण से लेकर बड़ालोक तक के अधिष्ठाता देवता प्रत्येक की ज्यासना कर रहे हैं। प्रत्ये के समीप दूसरे देवताओं के साथ एक-एक बड़ा भी हैं उपासकों में । व उपासक उत्य करते हैं, अनेक प्रकार से गाते हैं, राङ्कादि वाय बजाते हैं। उपासना-जन्म हैं सब। अधिमा-प्रहिमादि सब सिद्धियाँ, माया-योगमायादि समस्त विभूतियाँ, प्रकृति-महत्त्तद-अहंकारादि वौदीसों तत्त्व—ये सब मूर्तिमान होकर प्रत्येक की सेवा कर रहे हैं। काल, कर्म, स्वभाव, संस्कार, वासना, गुण प्रभृति सबके अधिदेवता उनकी सेवा में हैं। अपने प्रभाव से ही इन सब देवताओं के मिलन स्वभाव को उनहोंने निरस्त कर दिया है। ग्रुद्ध, शान्त होकर सब वहाँ प्रत्येक की उपासना में ली हैं।

ब्रह्माजी व्याकुल हो गये। एक चुख के लिये एक बार जैसे विद्युत स्पर्श कर जाय, हृदय में एक अनुभृति ऋलक दे गयी। 'जिनका माहात्म्य अनन्त है एवं उपनिषत् के परमममझों की अन्त- हीष्ट भी जिसका स्पर्श तक नहीं कर पाती, ये तो जसी सत्य, ज्ञान एवं ब्यानन्द के घनीभूत रसमय विभ्रह हैं! जिनके ब्याभास से—प्रतिबिन्ध से ही सचराचर प्रकाशित है चैतन्य एवं सचा में है, वही परमग्रह इन सन्पूर्ण क्यों में प्रत्यच है। एक ही बार, एक ही चएा के लिये यह इंबाउभूति हुई। नेत्र वंद हो गये। सन्पूर्ण इन्द्रवाँ सुप्त हो गयी। ब्रह्माजी इस प्रकार निश्चल हो गये जैसे इंस पर किसी ने चतुसुंक प्रतिमा बात्र रख दी हो। ब्राये थे स्वामसुन्दर को मोहित करने ब्यार स्वयं मोहित इर इंस पर वैठे हैं।

समर्थ नहीं हैं वे उस खरूप के साचात् करने में। एक चए की अनुमूति ने ही 'यह क्या ?' इस प्रकार स्तब्ध कर दिया उन्हें। वे उसे देखने में समर्थ न हो सके। स्थामसुन्दर ने उनकी ओर

देखा और दसरे ही चण उस अनुभृति पर पर्दा पढ गया।

इन्द्रियों में चेतना आयी, जैसे ब्रह्माजी का पुनर्जन्म हुआ हो। प्रत्येक इन्द्रिय में कमराः चेतना, हिलने की शक्ति का गयी। वहीं किटनाई से वे धीरे-धीरे पत्नकें खोल सके। पहिले उन्होंने अपने को ही देशा। यहाँ वे क्यों आये हैं, यह स्मरण हुआ। स्पृति लीटी। मटरण्ट चारों कोर देखने लो। उन्होंने नीचे देखा—वही वृन्दावन! लताएँ सूम रही हैं, वृज्ञ फलभार से लदे हैं,। युक्त, पिक, मयूर—सब अपनी-अपनी कीड़ा में लगे हैं। वंदर उद्युत रहें हैं और आअपने से कभी उपर खीर कभी श्यामसुन्दर की खोर देख रहें हैं।

'यह बृन्दावन !' ब्रह्माजी ने देखा 'यहां तो मनुष्य, मृग, सिंह, मयूर, सर्प, वृक, शशक— सब प्राप्ती साथ रहते हैं ! इस असि में स्वतः मन का कषाय नष्ट हो जाता है। कोध हेप. ब्रल

यहाँ पशक्यों तक में नहीं।

'वृन्दावन के अधीरवर, गोपकुमार का नाट्य करने वाले ये अनन्त ज्ञानघन श्रद्धय परात्पर परमग्रह अधिकृष्णचन्द्र !' इच्टि वन से इटकर ब्रजेन्द्रकुमार पर गयी। वही वेप—वहीं नाट्य ! किट में मुरली लगाये, कक्त में वेत्र दचाये, वार्ये हाथ की दथेली पर एक मास रक्खे, दाहिने हाथ में श्रद्ध लिखे 'ओ सुबल, अरे श्रीदामा ! हे भद्र ! कहा हो तुम सब ? अरे हियो मत ! बोलो तो सही !' चारों और सलाओं को ढेंडता फिर रहा है श्यामसन्दर।

'जुमा! जुमा! करणामय! प्रमो!' जझाजी हंस के भूमि पर उतरने की प्रतीज्ञा नहीं कर सके, कुद पढ़ें सीचे और जैसे स्वर्णदेश्ट किसी के हाथ से खूटकर भूमि पर गिर पड़ा हो, उन हिरस्यगर्भ का शारीर एक्वी पर गिर पड़ा। उनके चारों मुकुटों के किरीटों का अपभाग श्रीकृष्ण के वर्षों का स्पर्भ कर रहा है। किरीटों की उज्ज्वल मणिया, उस चरणाम्र की अरुणिमा से रिक्षत हो उटी हैं। श्याम —वह तो मुसकराता हुआ शान्त खड़ा है।



## ब्रह्म-स्तुति

नौमीडच तेऽभ्रवपुषे र्ताहदम्बराय गुञ्जावतंसपरिफ्ब्ब्रिलसन्मुखा**व ।** वन्यस्त्रजे कवलवेर्त्रावाणुवेणुलच्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ॥

मागवत १०।१४।१

नाम पद्मारुण हयेली पर नवनीत का उज्ज्वल सगर िलये, कह में वेत्र दवाये, किट में ग्रुरती लगाये, दाहिने हाथ में श्रृङ्ग लिये वह पीतान्यरपरिवेष्टित मयूर्युक्टरी वनमाली नवज्रलथरखाम अपन चरणों के सम्युल तेटे, चतुर्युल, स्वर्णगीर, रजतरमश्रु अष्टा की श्रोर देख रहा है। अघरों पर मन्द स्मित है श्रीर नेजों में एक विचित्र कुतुरुलमाव।

प्रकृति स्तन्ध है। दृत्तों के पत्ते तक नहीं हिलते। कीर का बोलना बंद है। पिक सूक हो गया है। कपियों में उछल-कृद नहीं रही, केवल उनके नेत्र श्रवस्य श्रास्त्रयंचिकत हैं। जैसे सब जह-चेतन

देख रहे हैं-यह क्या हो रहा है? कन्हेया को आज यह क्या परिहास सुका है।

ब्रह्माजी—उन्हें केवल वे श्रीचरण दीखते हैं। ब्ररुण, स्दुल, ज्योतिमंच श्रीचरण। उनके बाठों नेत्रों से घारा चल रही है। प्रेमाश्रु की घारा -- क्योंकि चार अश्रु तो देवताओं के ही नेत्रों में नहीं बाते। वे किसी प्रकार उठते हैं, कन्द्रैया के अञ्चाम का पतकों से सर्श करते हैं और फिर साष्ट्रांग करने लाते हैं। उनके प्रणामों को विराम नहीं है। वे उठते हैं और फिर शणाम करते हैं। कन्हेया चुपचाप खड़ा है। उसके दोनों चरण अश्रुधारा से धुल गये हैं-धुल रहे हैं। ब्रह्मा वे उठते हैं, उस देखी हुई महिमा का समरण करते हैं और फिर प्रणत हो जाते हैं। बड़ी देर तक यह कम चलता रहा।

बहुत देर-शत-शत-शति प्रणिपात के अनन्तर सृष्टिकर्ता ने अपने को तिनक आश्वस्त किया। वे धीरे से उटे, नेत्र पींके। एक बार श्यामसुन्दर की ओर देखा-गर्दन सुक्र गयी। दोनों हाथ जोड़ लिये। जैसे अपने को वे निराशय अनुभव कर रहे हों और आशय की याचना करते हों। मन इस रथाम रूप में एकाम हो रहा था। शरीर में कम्प था। गदगद वाशी से वे स्तृति करने लगे।

'नवजलधररयाम, विद्युद्वसन, गुञ्जागुरुखों को कुण्डल बनाये, सयूरमुकुटी, बनमाली, हथेली पर मास रक्से, कच में वेज दवाये, फटिवका में मुरलिका खोंसे, दिचला इस्त में शृक्ष लिये, शोभासिन्धु, किसलयकोसलचरण गोपाल, स्तवनीय प्रभु, आपको प्रणाम!' दृष्टि ने शारीर का वर्ण देखा, वसन देखे और फिर कुण्डलों की क्षरणामा से मयूर-मुक्ट तक जाकर वह कमशाः श्रीचरणों पर वर्णास्यत हो गयी। ब्रह्माजी इस झिंब में चुला मर नियमन रहे।

'करुणासय, आपने यह गोपाल-वेरा मुक्त पर कृपा करने के लिये—सेरी प्रार्थना पर, सेरे सर्जन की विकृति को दूर करने के लिये धारण किया है। आपका यह खेच्छा-विमह—इसमें पाछा-मीतिकता की गन्य तक नहीं। इस आपके साचान् विमह की महिमा भी मन के द्वारा हृदय में लाजा-में में असमर्थ हैं. जिसका अनुसब आपने कृपा करने एक चला के लिये अभी कराया।

'ज्ञानस्वरूप का अनुभव हो भी तो क्या लाभ— मैंने सदा देखा है कि ज्ञानस्वरूप की अनुभूति का प्रयत्न छोड़कर, बिना घर से कहीं गये, घर पथारे संतों के श्रीमुख से निकली आपकी कथा का अवय करते हुए जो लोग आपको ही प्रयास करते हैं, शरीर से आपकी अर्चा करते हैं, वाशी से आपका गुयानुवाद गाते हैं, अनसे आपका चिन्तन करते हैं, त्रिलोकी में सबसे अजेय होने पर भी आप उनके द्वारा जीत लिये जाते हैं। 'दूसरी खोर जो आपकी कल्याए स्रोतिस्विनी भक्ति की उपेचा करके कैवल्यज्ञान की प्राप्ति का ही प्रयत्न करते हैं, उनको केवल क्लेश ही प्राप्त होता है। धान्य की सुस कूटनेवाले को अस के खादिरिक और क्या हाथ लगना है।

'यह नवीन वात—इस ब्रजभूमि में आकर हो गयी हो, सो नहीं। प्राचीन काल से बहुत-से योगी अपनी समस्त इच्छाएं आप पर छोड़कर, अपने प्राच्छपाप भोगों पर संतुष्ट रहते हुए, आपकी असुत्तमयी कथा से प्राप्त भक्ति के द्वारा आपके आराभ्य स्वरूप को जानकर इस संसार से आपके शास्त्रत, ज्युतिहीन, निर्मल परम थाम को प्राप्त हुए हैं।

'इतना होने पर भी, हे विभु, जो निर्मल-अन्तरकरण पुरुष हैं, वे ही आपके निखिलगुरू-गर्णकभाम स्वरूप को जान पाते हैं; क्योंकि आपका स्वरूप निर्विकार, स्वानुभवरूप, समस्त रूपों से पर होते से एकात्मरूप से ही जानने योग्य है। इसरा कोई मार्ग ही नहीं उसके जानने का।

'बाप सम्पूर्ण गुणों की बात्मा हैं। सम्पूर्ण गुण बाप से ही बपना गुणत्व प्राप्त करते हैं। बात मेरे कत्याण के लिये बपनार पारण किये बापके गुणों की गणना करने में कीन समर्थ हो सकता है। बनन्त काल में भूमि के रजन्कण, बाकाश के तारे, वायु में उड्नेवाले त्रसरेगु भले गिने जा सकें परंत बापके गुणों का वर्णन तो सम्भव नहीं।'

इसिंबये जो, आप कब कृपा करेंगे!' इस प्रकार आपके कृपा-कटाल की अनवरत प्रतीचा करते हैं, प्रारुघ के भोगों को शान्त भाव से भोगते हुए, हृदय, वाणी एवं शरीर से आपके प्रति प्रणत रहकर जीवनयापन करते हैं. मुक्तियर के तो वे स्वतासिद्ध अधिकारी हैं।'

स्थामसुन्दर-इति सम्मुख है। 'सुम्पर इत्ता करके ही प्रमुद्ध हस रूप से धरा पर आये हैं' यह समरण हुझा—शीविषह का महत्व मन से वाणी मैं प्रकट हुआ। उस शीविषह से स्नेह एवं उससे प्रमुख साथना के परिपाक पर ध्यान गया। इस सौन्दर्ययन के प्रेम ने किननों को परिपूत किया है, यह भी मानस में प्रत्यत हुआ। 'यह लीजामय रूप—िन्द्र्योग सक्तर भी इसी का है, पर वह तो निमंत अन्ताकरण की सम्पत्ति है। जीजाचिन्तन, गुणकथन ही उपाय है एक मात्र, परंतु गुणों का तो कोई पार ही नहीं। तब है तब जिसकी इता की प्रतीना में ही मुक्तिपद 'दाय' बन जाता है 'ऐसे दयामय से मैंने इल किया!' ब्रह्माजी का मस्तक और मुक्त गया। उनकी वाणी और गदगद हो गयी।

में आर्यमयीरा का प्रतिष्ठाना कहा जाता हैं, कितु प्रभो! मेरा अनार्येख तो देखिये! 
महामाया के स्वामी, अनन्त, अनादि आप परात्सर प्रभु के ऐरवर्य को देखने के लिये मैंने माया की—
जैसे अिन की एक तुच्छ शिला भास्कर को प्रकाशित करके देखना चाहे। अच्छुत! नाय! आप
मुक्ते जमा करें। में रजीगुए का अधिष्ठाता हूँ—मेरी यह राजसिकता—मेंने आपसे पृथक अध्योज 
मान लिया। आपकी महामाया से मेरे नेजों पर तमम् की यविकाश पढ़ गयी। मुक्तर आपका परम 
अतुपह हुआ। मैंने समक्ता—में अनाथ नहीं हूँ। मेरे भी नाय हैं! में तो तुच्छ हूँ, पञ्चतस्वों से 
निर्मित इस सात वितर्मित (सात लोक) के अध्यक्षर शारीर को धारए। करनेवाला कहाँ में और 
कहाँ वह आपकी महा महा महमा—वह विराट स्वरूप, जिसके एक-एक रोम-कूप में ऐसे अनन्त-अवन्त 
मुश्नाहर परमागुओं से चिपके रहते हैं।

में जन्य हूँ—क्योंकि, हे अधोजन, शिद्यु जब माता के गर्भ में पैर पटकता है, तब माता उसे अपराध नहीं मानती। अनन्त प्रयु—यह 'हे और नहीं है' का सम्पूर्ण प्रपञ्च आपके मीतर ही तो है। प्रपञ्च ही क्यों के कि प्रजयपयोधि में शेषशब्दा पर सोये श्रीमन्तारायण की नामिनाल से ही जहा उत्तम हुआ है। में आपका पुत्र हूँ—इसे आप अस्वीकार नहीं कर सकते! तब क्या पिता से पुत्र को जसा भी न मिलेगी?

अञ्जी रही—ये पत्रवकेश बुद्ध पितासह तो पुत्र हैं और यह कन्हैया, यह गोवाल पिता है उनका। अञ्जा हुआ कि दाऊ नहीं है पास में। लेकिन ब्रह्मा बाबा तो कहते ही जा रहे हैं— 'आप सचसुज उस अनन्त ससुद्र में सोनेवाले नारायण नहीं हैं। आप तो सबके हृदय में रहनेवाले, सबके आत्मरूप, सम्पूर्ण लोकों के स्वामी और सबके हृद्या हैं। बैसे वह आपके शरीर है ही उसम जब में सोय आपका शरीर भी सिध्या नहीं। वह आपका योगाया से आफ्रित विश्वह भी सत्य ही हैं। मैंने सृष्टि के आदि में जल में सोये आपके उस शरीर का साचात किया, उस शरीर में सम्पूर्ण संसार को देखा, फिर उसी रूप को अपने हृदय में भली प्रकार साचात किया। जब मैंने च्यान किया, तभी आपने हृपा करके शीध ही मुझे दशेन दिया हैं। श्यामसुन्दर मुक्करा रहा है। पता नहीं जहाजी ये किसकी वातें कह रहे हैं। उस स्मित को स्नष्टा ने देख लिया; किंतु वे अब आन्त होने से रहें।

'घोगमाया को स्वीकृत करके आपका यह अवतार—इस अवतार में भी तो इस जगत में और इससे वाहर जो कुछ है, वह सब आपने अपने उदर में ही मैया को दिलला दिया था। जिसके उदर में ही यह सब जड-चेतन विश्व अपने सम्पूर्ण अङ्गों के साथ ज्यों का-त्यों है, उसकी यह अन्वषय-क्रीड़ा माया नहीं तो और है क्या ? आपकी माया का साचात तो ने अभी ही किया है। पिहले अकेले थे, फिर समस्त बालकों एवं बछ हों के रूप में हो गये, फिर उतने हो चतुर्युंज स्वरूप, जो मेरे सहित सम्पूर्ण देवताओं से उपासित थे, दिखलायी पड़े और फिर वही अकेले लड़े हैं। सर्वरूप में

श्रीर सबको निरस्त करके श्रद्धय ब्रह्मस्वरूप-यही तो शिक्षा दी श्रापने मुक्ते ?'

श्रीनन्दनन्दन का वह श्रीविग्रह—मयूरमुक्टयारी गोपाल-वेश सम्मृख है। कुछ ही समय पूर्व ब्रह्माजी ने उसे गोप-वालको एवं वछ हों के रूपोर्म, फिर चतुर्नुवरूपों में देखा है। सृष्टि के श्रादि में जिस भगवान नारायण का साचात होंप्रकालीन तप से उन्होंने किया था, वही रूपा तो वे सब चतुर्मुं करण थे। ब्रह्माजी ने समय ब्रह्म का वर्णन प्रारम्भ किया। निर्मूण स्वरूप, परावर सगुण रूप, होनों का एकरव श्रीर दोनों का अभेद-वस्त्व यह सम्मुख गोपाल-वेश में प्रस्तुत है। उपनिषदों का सबस्पाल गोपाल वेश में प्रस्तुत है। उपनिषदों का सबस्पाल वाणों में—ब्रह्मवाणों में ब्रह्मक गोपाल वेश में प्रस्तुत है।

र्यामसुन्दर के मुख पर वही मन्द स्मित । ब्रह्माजी सारा वेदान्त कह गये, पर वह ज्यों-कात्यों खड़ा है। वाणी तिनक ककी—वे पुनः बोले—'प्रभो! मैंने यह सब वेदिक ज्ञान जाना भर है।
आपके तत्त्व को, आपकी महिमा को तो आप के चरणकमलों की कुपा के लेश से ही कोई परम भागवत
जानते हैं। दूसरा तो कोई भी चिरकाल तक मनन करके भी उसे जान नहीं सका है। किसी ने
जाना भी हां तो जाने—मुफे उसे जानने की कोई इच्छा नहीं। मैं तो अपना यह परम सौभागय
मानूँगा कि इस शारीर में या और किसी भी पग्नु-पत्ती आदि शारीर में रहकर आपके किसी एक प्रियमानूँगा कि इस शारीर में या और किसी भी पग्नु-पत्ती आदि शारीर में रहकर आपके किसी एक प्रियका का सेवक होकर आपके चरणकमतों की सेवा कर सकुँ! मेरा यह ज्ञान, यह ब्रह्मपद—जयर्थ है
सब। ये ब्रज की गोपिकाएँ, ये सुरिमर्जों धन्य हैं—जिनके सनों के अमृत का आपने अय्यन्त प्रसन्न
होकर पान किया है। उनके वच्चे और बढ़दे बनकर इतनी हिम से इनका दुग्ध पिया है—आप
उसी यक्षभोका। ने परम हिम से आरोगा है, इनके दूधको जिसे अब तक कोई यह एम करने में
समर्थ न हुआ। ये नन्दव्रज के निवासी धन्य हैं, परम सौभाग्य है इनका! परमानन्द, पूर्ण,
शास्त्रत बड़ा इनका मित्र हैं।'

देव ! इनके भाग्यों की महिमा का वर्णन तो असम्भव है; किंतु हम ग्यारह इन्द्रियों के ग्यारह अधिष्ठाता देवना भी अस्यन्त भाग्यराती हैं। इनकी इन्द्रियों को पात्र बनाकर निरन्तर हम आपके उसी अध्यासव को पान करते हैं, जिसके तिये भग्यान ग्रंकर आपके चरा-कमलों के ब्यान में लगे रहते हैं। पर—यह इन्द्रिय-अधिष्ठाता देवना के रूप में, अंशतः तृप्ति कहां संतृष्ट करती है। मुझे तो इस त्रज में ही आप कुछ बना दीजिये! कुछ भी—तृष्त, पायायादि कुछ! ग्रुके यह त्रझा-पर नहीं बाहिये। मेरा बड़ा सीभाग्य होगा कि गोक्कल के किसी के भी श्रीचरणों की रज मुक्तरर पदेगी। यहाँ तो सबके जीवन-सर्वस्व वही आप हैं, जिनकी चरण-ज श्रुतियाँ अब तक ढूँढ़ रही हैं। श्रुतियों का वह मुकेल्स मुके नहीं चाहिये!

'प्रभी! करुणासय! मैंने बड़ा अनर्थ किया है। मैंने इन व्रजवासियों को संतित-वियोग देना चाहा! वह सफल हो या विफल, परंतु मैंने तो अपनी कोर से किया हो। उसका परिमार्जन होना चाहिये। इन सबको कुछ पुरकार मिलना चाहिये। मैं तो स्वयं इनकी चरणरज का भिजुक कंगाल है। मैं इन्हें क्या दे सङ्गा। अच्छा या बुरा, मैं आपका पुत्र हूं! आप ही मेरे इस अपराध का मार्जन कर हैं। आप ही इन्हें पुरस्कृत करें!

लेकिन लेकिन आप इन सबको क्या देंगे? मेरा चित्र तो बढ़ा चक्कल हो रहा है यह सोचकर। विरव का समस्त भोग तो उन्होंने आपको समर्पित कर दिया है। मोल न्यापका परम साम विषय हो आपको पर्वे ना अपनी प्रवास के सके समस्त कुल के साथ आपने अपना साम दिया है; फिर जिन्होंने आपके लिये पर, सुद्धद्द, त्यारे प्राया, चित्त-सब समर्पित कर रक्खे हैं, कर्ते भी बही पुरस्कार कैसे दिया जा सकेगा? आप उन्हें निर्मत-चित्र कर देंगे—यह सोचा ही नहीं जा सकता। वे तो स्वता प्रवास त्यापत हैं। त्यापति तभी तक हदय में रहते हैं, पर तभी तथा प्रवास कर हमा है तमें के स्वता हो जाता है।

अब तक योगमाया का प्रभाव चल रहा था। वजवासियों को कुछ देने की इच्छा थी। क्षेकिन कब तक ? स्वामसुन्दर के जनों के निर्मल स्वरूप का चिन्तन करते ही रहस्य हुद्य में प्रत्यक्त

हो गया। स्रष्टा चौके---

दिव ! यद्यपि आप प्रपञ्चहीन हैं, तथापि है सब यह आपकी ही माया। आपने ही मुक्ते इस प्रकार अपनी लीखा का पात्र बनाया है। यह सब तो अपने शरणागतों की आनन्द-वृद्धि के लिये लीखा कर रहे हैं आप। अत्यव जो इस लीखा रहस्य को जानते हों, ये जानें। में तो केवल इतना जानता हैं कि आपका ऐरवर्य मन, बाणी एवं शरीर से परे हैं। यह जगन् आपका है। आप ही इसके क्यापका है। आपने ही मुक्ते इसकी रचना का भार दिया है। अतः अब आझा दीजिये कि में क्या कर्कें।

'कृष्णिकुल-कमल को प्रकाशित करनेवाले महासूर्य, पृथ्यी-देवता-विप्र-गौ की श्रीभदृद्धि करनेवाले नाय, धर्मण्यसी नरेशों एवं शब्दसी के विनाशक, कल्प-कल्प तक भगवान भास्कर के समान पृथ्य भगवान् श्रीकृष्ण ! श्रापके श्रीचरणों में प्रणाम !' ब्रह्माजी पुनः साष्टाङ्ग प्रणिपात करने लगे भिम पर लोट कर।

पितामह, आप बल्ल हे तो यहाँ समीप ल्लोड़ दें और सलाओं को वे जहाँ जैसे बैठे थे, बैठा दें! शीघता करें! दाक भेवा आने ही वाला है। वह प्रतीचा करते उल रहा है। अब ब्रह्मलोक पपारें! स्टिकिक्तों का कमलासन आपकी प्रतीचा कर रहा है!' कन्हैया ने बड़े शान्त स्निग्ध स्वर से कहा।

त्रद्वाजी उठे। उन्होंने हाथ जोड़े। कुछ कहनेवाले थे; किंतु रयामसुन्दर के नेत्रों में भाव है 'अब हो गया—श्राप शीघ्र पधारें!' उनका हंस चुपचाप एक श्रोर बैठा है, श्रतः उन्होंने तीन बार

परिक्रमा की, पुनः चरणों में प्रणाम किया। इंस पर बैठे।

'कन्हेया, खरे चा गया तू । बड़ी जल्दी खाया ! हम सबने खभी तक एक मास नहीं लाया है !! सारे गोप बातक उल्लिसित हो बड़े । उन्होंने देखा. प्रयामसुनर हाथ पर वही मास रक्ते, बढ़कों है !! सारे गोप बातक उल्लिसित हो बड़े । उन्होंने देखा. प्रयामसुनर हाथ पर वही मास रक्ते, बढ़कों को या शिक्षा कर कि प्रतास दिएखित हो गया। बढ़हे तो पास हित्य मित हो गया। बढ़हे तो पास हित्य मित हो को की उन्हों मास स्वास के साथ आ दिवालें।

बाककों ने सममा—रथामसुन्दर क्ला भर में लौट ब्राया है। एक वर्ष व्यतीत हो जुका—िकसी को,पता नहीं। यहीं तो होता है—अनन्त-अनन्त जन्म ब्रह्म की माथा में मोहित, संसार-स्वन्त देखते व्यतीत हो जाते हैं, किंतु जब वह नित्य सखा आता है—ये वियोग के कर्य—समरण भी खाता है क्या इनका? कुण के बरावर भी तो नहीं लगते। ब्रह्मा की माया—पर ब्रह्मा की माया कहाँ सुम्य कर सकती है स्वाम के सुहुरों को। ये बालक—ये तो अपने इसी चपल की योग माया से सुम्य कर बही पुलिन, वही वाल-मण्डली, वे ही झीके, वे ही पात्र और वही भोजन का आदान-प्रदात । वही हास्य, वही खलास। इस बार बोड़ा-सा खन्तर पढ़ा। काँग्रका पर स्थाम के साथ दाऊ भी है और वह पता नहीं क्यों विचित्र दंग से बोच-बोच में सुक्तर रहा है। उसके आजाने से विचक कन्हैया कम चाप्यर करते लगा है। पत्र वर्षे—पूरा एक वर्ष हो गया, बालकों को स्रणार्घ लगा है। उनके सब पदार्थ—योगमाया ने उसके प्रकार तो सुरुचित रक्खा है सब को।

भोजन समाप्त हुआ। कपियों एवं पित्तयों ने उच्छिष्ट पात्रों पर श्लीना-फारटी प्रारम्भ की। सब ने कालिन्दी-सलिल में हाथ-मुख थोये। इतनी मञ्जलियाँ, इतने कञ्चए, ये सब जल-पणी—सब के सब बही एकत्र हो गये। मञ्जलियाँ एक के उत्पर एक उच्छत रही हैं। कञ्चए एक दूसरे पर चहुं 'जाते हैं। पत्ती उनकी पार्टी पर चेट फुनक रहे हैं। बगुले तक मञ्जलियों की खोर नहीं देखते। जल में धुला एक कण्य—उस जल का एक विजु—सबकी छीना-फारटी हाथों से थोये उच्छिष्ट के लिये ही है। प्रवाह के साथ वे उस जल को के तेन भारटे बह रहे हैं।

बातकों ने कमल-पत्र तोड़े—पत्र-पुटक से जल पिया। कन्हैया ने एक के दूसरे के पटुके से हाथ पाँख दिये और तीसरे के उत्तरीय से मुखा सब एक दूसरे के उत्तरीय को सीच-साँचकर उससे हाथ-पुत्क पाँख रहे हैं। भोजन के अनत्तर शुच की खाया में थोड़ी देर विश्राम हुआ। कोई बैठा, कोई नेटा. कोई गाता रहा। बखड़े भी बैठ गये हैं।

'यह अजगर का चर्म! कैसी अच्छी गुफा बन गयी खेलने योग्य!' कन्हैया ने अधा-

"यह तो सूख भी गया! बढ़ी तीज धूप थी आज।" अह ने उसे क्कर मसक हिजाया। उनकी समक से तो आज ही सूखने के लिये पूप ही कारण ही स्वत है। घर लीट वे सार्थकाल। बज्ज में एक वर्ष पूर्व का जीवन आ गया। सब बढ़ हे नन्द-गोष्ट में भाग गये और वहाँ से लाये गये। माताओं को वालकों को बलान मैया यशोदा के वहाँ से घर लाना पढ़ा, किसी को अहुत न लगा— जैसे सब खाभाविक ही। घर-घर वच्चों में एक ही चर्चा है—कन्दैया ने आज वन में बड़ा भारी अजगा माता अहार में अब अब अवस्था में अब वहां से भार लाना पढ़ा, किसी को अहुत न लगा—

#### गो-चारगा

बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्षिकारं विश्रद् वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् । रन्श्रान् वेग्रोरघरसुषया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारययं स्वपदरमण् प्राविशद् गीतकीर्तिः॥

--- मागवत १०।२१।५

'वावा, अब मैं बड़ा हो गया न ?' कन्हैया ने बाबा की गोद में बैठकर दोनों हाथ उनके गत्ने मैं डाल दिये।

'हाँ, हाँ, तू अब बड़ा हो गया और चतुर भी!' बाबा ने उसे हृदय से लगा लिया और पचकारा।

'वाजा, तव मैं श्रव सब गायें और वृषभ चराने को ले जाया करूंगा!' स्याम ने पहिले ही सखाओं से मन्त्रणा कर ली है।

'ब्ररे नहीं, गार्थे चराने योग्य बड़ा नू कहाँ हुब्बा है।' बाबा चौंके। उन्हें क्या पता था कि इस प्रकार की बात कहने के लिये भूमिका बना रहा है उनका यह कृष्णचन्द्र।

'नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ! मैं सब गायें ले जाऊँगा! कल से सब ले जाऊँगा!' एक बार कोई हठ पकड़ लेने पर वह हठी क्या मानता है। उसने बाबा की दाढ़ी में अपनी अँगुलियाँ उल्लासा टी और मचनने लगा।

'गायें बढ़ी चन्नल होती हैं। वे भाग जाती हैं दर-दर। वृषभ तो पररपर लड़ने लगते हैं।'

बाबा ठीक ही कह रहे हैं। गोपों ने उनका अनुमोदन किया।

में शुष्पों को लड़ने नहीं दूंगा! वे लड़ने तो कान पकड़कर अलग कर दूँगा। गायं तो मेरे पुकारते ही दौड़ आयंगी! अब भी तो वे मेरे पास वन में दौड़ आती हैं। 'कौन कहे कि कन्हैया ठीक नहीं कह रहा है। सब जानते हैं, शुष्प लड़ते हों और रयाम वहां पहुँच जाय तो वे लड़ना भूलकर एक साथ उसके समीप दौड़ जायंगे। गायें वन में उसकी मुतली-प्वनि सुनकर या पुढ़के का होर देखकर जब कान उठाकर, पूछें जबी करके हुंकार करती दौड़ती हैं, गोप उन्हें रोकने में कभी सफल नहीं हो पाते।

'गायों को दूर चराने ले जाना पड़ेगा ! तूथक जायगा ।' गायें क्या दो-चार हैं या नन्हें चढ़दें हैं, जो उन्हें पास ही धुमाकर लाया जा सके । सहस्र-सहस्र गायों को चराने के लिये विस्तृत बत्त में गयें चिता कैसे फाम चला किता है।

'में थकूँगा नहीं!' कन्हैया को तो दूर वन में जाने को मिलेगा, यह एक कुत्रूहल मिल

गया है।

'तू कुछ और बड़ा हो जा तब !' बाबा ने उसे सममाने का प्रयत्न किया।

में कल सबको खोल दूगा और फिर भगा ले जाउंगा! रयाम रुठकर भाग गया। इसकी घमकी ने बाबा को चिन्तित कर दिया। सचसुच जब गोप गायें ले जाने लगें, इस समय वह इन्हें पुकार ले तो कैसे गायों को रोका जा सकता है। गायें इसके पीखे निश्चय ही भाग जायेंगी।

'नीलमणि पांच वर्ष का हो गया है! बालक का आमह तोड़कर उसके हृदय को दुली नहीं करना चाहिये। गीप उसके साथ जायेंगे!' बुद्ध उपनत्वत्री तो सदा स्थाम का ही समर्थन करते हैं। जब स्थाम मानना हो नहीं, नव उपाध भी क्या। उस हठी से कोई उपाय चलते से रहा। महर्षि शायिकय से पूक्षकर गो-चारय-महोत्सद शुप्त-मुद्धते में प्रारम्भ करना निश्चित हो गया।  $\mathbf{x}$   $\mathbf{x}$   $\mathbf{x}$ 

'कत्हैया गायें चराने जायगा!' मैया को कोई यह बात समका है। 'वह बखड़े चराने जाता है, यही चया कम है। जब वह प्रातः घर से जाता है, वह बेबेन हो जाती है। रयाम च्याल है। रवा नहीं कितनी दूर चला गया हो। कहीं यग्रना किनारे न चला जाय। वह बार-बार किसीनिक्सी को,भेजती रहती है यह देवने के लिये कि उनका नीकसिया समीप ही है न। फिर ये अधुर-व्यहाँ इन्दावन में भी वे पहुँचे ही रहते हैं। पता नहीं म्रजेरद को यह क्या स्कृति है। एक हो तो पुत्र है। घर में गायें जाने वहा हो को पता नहीं मण्याह में लीट भी सेकार दूर जाना पत्रेगा। नन्हा-बार में गायें अकर दूर जाना पत्रेगा। नन्हा-बार कन्हाई—धक जायगा वहा। पता नहीं मण्याह में लीट भी सक्या पा नहीं। गीप साथ तो जायँगे, पत्र उत्त वहां क्या करता में जाते भी सेकार पत्र है। स्वात में अति से सेकार के स्वात प्रवेश के स्वात प्रवेश के स्वात प्रवेश के स्वात के पत्र है। से स्वात प्रवेश के स्वात के स्वात है। स्वात के प्रवेश के स्वात के स्वात के प्रवेश के सम्मुख स्वात के प्रवेश के स्वात कर है। व्यक्त के सम्मुख सुल खुलेगा नहीं। वह कर कम भी प्रवेश के सम्मुख होने पर ऐसा कैसे कर सकेगी। कर सेवार के सम्मुख होन पर ऐसा कैसे कर सकेगी।

ं प्रजेश कभी आग्रह करना या आज़ा देना जानते ही नहीं। उनको तो सहज सहमत किया जा सकता है; पर यह रयाम—यह बढ़ा हठी है। व्रजेश कह ही तो रहे ये कि वह सबसे बढ़े युप्त 'धर्म' के सींग पकड़कर लटक गया था।' मैया का हृदय घक्-से हो गया! 'कहीं युप्त मे तिनक सिर हिलाया होता! पता नहीं कितने क्यात करेगा वह अपनी हठके पीछे।' प्रथ्वो पर मजलकर लोटने, गोष्ठ में गायों के सध्य भूमि पर पड़े, कमल-सोचनों से खब्रु बहाते रयामसुन्दर की हठ का समरण करके ही मैया के सब निक्षय डावॉडोल हो उठते हैं।

×

'कृष्णचन्द्र, तुहठ मत कर, बेटा !' प्रातः ही कर्तुं गोष्ठ में जा खड़ा हुआ। वह आड़ा है कि आज सब गार्थे ले जायगा। वावा ने बसे पुचकारा गोद में उठाकर। 'आज ही मैं महर्षि शारिडल्यजी से ग्रुहुते पुढ़ुँगा। तुगार्थों की पूजा करके तब उन्हें ले जायगा न ?'

'महर्षि के समीप में भी चलूँगा !' गो-पूजन स्थाम को बहुत प्रिय है। गायों की पूजा होगी, वह उन्हें सजायेगा, यह तो बड़ी अच्छी बात हैं। कहीं बाबा महर्षि को मना कर दें तो—उसने हठ भी दुरंत मुद्दुर्त निश्चित करा देने के लिये। बाबा को विवश होना पड़ा, उसी समय महर्षि के यहाँ जाने को।

'कार्तिक गुक्ताश्रष्टमी कल ही तो है!' शान कन्हैया गोप-बालकों के साथ बढ़ी उमंग में है। वह कल गो-पूजन करेगा। कल से उसका गो-बारण मारम्भ होगा। सलाओं को साथ लिये शाज वन में वह मुयूरिपच्छ, गुक्का, मिण, पुष्प एकत्र करने में लगा है। 'यह कामदा के लिये है! यह पूर्म को पिहनाऊगा! यह माला कृष्णा के गले में ग्रुन्दर लगेगी और यह निवनी के!' हेरों सामग्री एकत्र की सबने। जब वे वन से लौटे, माता को बड़ी कठिनाई हुई च्याल कराने में। बढ़ी देर तक वह ष्यपनी सामग्री दिखाता और सम्मति लेला रहा। मैया को, रोहिएजिजी को, बाबा को, पता नहीं किसको-किसको उसने अपने संचय दिखाये। सभी सलाओं ने जुळू न-कुछ संग्रह किया है। सब में खसाइ है दिखाने का। सब मानते हैं कि उनका संकलन सबेशेष्ट है।

रयाम कल गो-चारण प्रारम्भ करेगा। उसके साथ सभी गोप-बालक अपनी गायें ले जाये विना कैसे मान सकते हैं। सबको यह महोत्सव करना है। नन्दमाम और बरसाने के एक ही आचार्य हैं—महींप शायितस्य। उनकी अनुसति से इहत् पटमयदय गोपों ने दोनों प्रामों के मध्य में बहु कर दिया है। अन्ततः जनु-जन्न गायें, शतशः गोप-बालक और सभी नर-नारियों के एकत्र होते को स्थान भी तो चाहिये। बालक का गो-बारणारम्भ-गोकुल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार-जन का सहामहो-त्लक कीर बहु कल ही है। प्रत्येक धर में उसी की प्रस्तुति हो रही है। प्रातःकाल ही नन्दावा में बहुर्षि से सुद्धि पूढ़ा है। दिनासर गोप और गोपियाँ उपस्त रहे हैं। सवन, मार्ग, द्वार, सभी सजित किके गवे हैं। बच्छप तो किसी चक्रवर्ती सम्राट् के सिभेफेनसण्डप से भी अधिक शोमा-सम्पन्त हो गया है। कक्ष्मित्तकम, तोरख, मालाएँ, रज्ञहार, कलरा, फल, पुष्प-जैसे सम्पूर्ण व्रज्ञ आज एक छोटा पीठ कस गया है। साज-सज्जा का विपुत्त विस्तार उसमें सीमित ही नहीं हो पाता। गोपों के कुशल कर काल विक्वकम्मो से अधिक कलामय हो उठे हैं।

समिया, बाज्य, वधि, तुन्ध, शाकल्य, शर्करा, मधु, तिल, बज्ञत, चन्दन, सुगन्धिस बोध-श्रिषा, तीर्थकल, पता नहीं क्या-क्या अभी से एकत्र होने लगा है। विप्रवर्ग वेदियाँ, हवनकुरह,

सामक कारि बनाने-बनवाने में लगा है। स्वयं महाप शाशिहल्य निर्देश कर रहे हैं।

'त्रजेख, इस ओर उचासन देवताओं के लिये ! यहाँ तीन रजासन त्रिदेवों के लिये ! यहाँ इस्त् विक्रुत भाग ऋषिगय के लिये ! महाँष केवल जाझयों को ही नहीं, मध्यप के सभी निर्माण कें चावेख दे रहे हैं। भला, कीव महाँष या देवता कन्हेया के इस महोत्सव में पहुँचने का सीभाग्य ओह देगा। महाँष शारिकट्य लगे हैं सबसी यथोचित सम्मान-यवस्था की पूर्व प्रस्तुति में।

गोपियाँ—उनके कार्यों का भी ठिकाना नहीं। गायों, बखड़ों, वृषेभों के लिये यथोचित रक्कस्वित भूलें चाहिये। श्राभरण झुँटने हैं उन सबके लिये। गृह पवं द्वार को सजित करना है। बाक्कों के लिये, श्रभ्यागतों के लिये, विभों के लिये वस्तु-स्वादि सज्जित करने हैं। पूजन-सामग्री

प्रस्तुत करनी है।

पूरे दिन भर और पूरी रात्रि भर समस्त जल आनन्द, उल्लास, उत्साह और कार्य में व्यस्त रहा। गोपियों ने जैसे हो सबको भोजन कराया, वे स्थान-परिकार करके पकान्न बनाने में लग गयी। रात्रि भर उनके कलकरठ से कन्हैया के मधुर चरित सहज रागबद्ध निकलते रहे। कङ्कण इत्यावि होते रहे। कहाड़ी खन-मन करती रही।

गोप रात्रिभर प्रकाश किये गोष्ठ साजित करते रहे, मण्डण में सामधी पहुँचाते रहे खीर इसर-उपर उनका खावागमन बना रहा। ब्राह्मणों को कहीं सर्वतीभत्र बनाना है खीर कहीं तूसरे मण्डल ! उनकी साविक कता कराचिन ही अन्यत्र कभी इस एग्लेगा से खीरजन्त हुई हो।

कन्हैया सार्यकाल में, रात्रि में देर तक जागता रहा है। सखाओं के साथ वह मण्डण में, द्वार पर, गोष्ठ में, गृह में, पता नहीं कहां कितने चकर काटता रहा। 'यह क्या है? इसका क्या होगा ! इसे यहीं क्यों तगाया जाय ?' उसे जैसे आज ही सब समक लेता है। लेकिन इतना अव-कारा उसे है नहीं कि अपने प्रस्त के पूरे उत्तर सुनने के लिये कहा रहे। बड़ी कठिनाई से माता ने उसे सुवाया है। सभी सखा आज नन्दमन्त्र में ही सो गये हैं।

गोप बालक उठे और उन्होंने घर जाने के लिये किसी के साथ की भी श्रपेचा नहीं की। चारों ओर जागरण हो रहा है। घर-घर गायनध्वनि उठ रही है। गोप इधर-से-उधर जा रहे हैं। बालकों को साथ की श्रावस्यकता प्रतीत ही नहीं हुई। मैया बहुत थोड़े बालकों के पीछे सेवक रौड़ा सकी।

चितिज पर अरुणिमा आयो। यक्षमण्डप से गम्भीर राङ्कनाव हुआ। गायों ने एक साथ हुंकार किया, जैसे उन्हें आज के महोत्सव से अपने सम्बन्ध का पता है। गोयों ने उन्हें स्तान कराके वृक्ष से गींव दिया है, भली प्रकार सजा दिया है। उनके रङ्ग, खुर स्वर्ण-स्त्रों से भूषित हो जुके हैं। उनके रारीर पर बहुमूल्य भूल है। उनके कपटों में मौक्कि, होरक मालाएँ हैं। गोझों से सुगन्धित पूप उठ रही हैं। वड़ी शान्ति से गायें, वृष्य, बढ़ड़े निकले गोझों से। बह्रड्सें ने बहुक क्षम उद्धलकूद की। जावरय ही वे सिर हिलाकर अपने करठ की मालाओं को ध्वनित करते रहे। जब सब यहमरडए में निम्नित स्थान पर एकत्र हो गये, चपल बछड़े तक मस्तक हिलाना मूल गये— जैसे वे बड़े काक्षय में पड़े हों कि यह सब क्या हो रहा है।

रङ्ग-विरङ्गे वस्त्रों, काभूपणों से सजे, नृतन लक्कुट लिये गोप-वालक पंक्तिबद्ध वैठ गये। उनकी चन्न्नलता ब्राज टर्गों में ही सीमित हो गयी है। गोपियों क्रीर गोपों ने मी नवीन वस्त्राभरण

क्षकरण किये हैं। आनन्द से बाबा का अङ्ग-अङ्ग पुलकित है।

आवाहन से पूर्व ही देवताओं ने अपने आसन स्वीकार कर लिये। मण्डप के बाहर मङ्गल-वाण बजे, नम के दिव्य वाणों ने जैसे प्रतिष्यत्ति की। गोपियों के कतकरठ के साथ सूत-मागर्थों का स्तवन और विभों का मन्त्रपाठ एकाकार हो गया। नट अपनी कला का प्रदर्शन करने में लगे हैं, मागय और वन्दी अपनी स्पृति तथा प्रतिमा का और वादकगण अपने कीशल का।

कन्द्रेया - पूजन कर रहा है। गण्पति-पूजन, कलारा-पूजन, देविका-पूजन, उसके हार्यों सम्पन्न कराके महर्षि ने अन्याधान किया। अज में आनितदेव अर्राण की प्रथम मन्यन-रज्जु के सुमते ही प्रकट हो जाया करते हैं, जैसे वे प्रतीचा ही कर रहे हों! देवताच्यों ने प्रयक्त सक्काग स्वीकार किया। उनकी संविधि अर्चना हुई। पूर्णोहति देकर महर्षि ने गो-पूजन का उपक्रम किया।

'धर्म !' कन्हैया ने अपने करों में जलपात्र लेकर पुकारा ! हिमधवल, पर्वतालुङ्ग, महाककुम, वृषमश्रेष्ठ धर्म हुंकार करता सम्मुख आ सद्दा हुआ। उसके चरण धोये गये, शृङ्कों पर जल डालकर उससे महिंग ने स्थाम को सिक्त किया। चन्दन, अज्ञल, माल्य, धृप, दीप और नैवेचा। गोपाल ने अपनी अञ्चलि भरकर मोदक, संयाव, मृदुल दूर्वादल विये उसे और तब नीराजन करके साष्टाङ्ग प्रणिपात किया।

भट्ट, नन्दी का तू पहले पूजन कर ! गोप-बालक स्थाम के साथ ही पूजनकृत्य करते चल रहे हैं। अब तक वह पूजन का कामधी रहा है। खब उतने बारी-बारी से सखाओं को प्रधानता वेनी प्रारम्भ की। उपभ-पूजन के पक्षातृ जैसे ही उतने किपला के लिये क्यार्य उठाया, उस बेजु के चारों थनों से क्यांस्यड उज्बल दुगधपारा ऋते लगी। पूजन-बेदिका से दुग्ध प्रवाहित ही चला।

'कृष्णचन्द्र, तुम लोग एक एक चेतु एवं एक एक वेत का पूजन कर तो !' महींप ने स्तेह-पूर्वक समकाया। त्रज का सम्पूर्ण गोधन खाज एकत्र है। यदि सबको ये बालक केवल तिलक भी करें—लच्-लच् गोवंश को पूजिन करने में कितना विलम्ब होगा।

भीं सबकी पूजा के हँगा !' कन्हेंया का आश्रह भी ठीक है। जाज नवजात बछड़ा भी उसके हाथों मोदक एवं माल्य पाने को समुत्सक है। किसे इस समारम्भ में निराश किया जाय।

महर्षि ने एक बार गम्भीर दृष्टि से रें ह्या उन कमलनेत्रों की श्रोर श्रीर मौन स्वीकृति दे दी उन्होंने। पता नहीं नयों उनके नेत्र सजल हो गये। गोपों ने, विमों ने, सखाश्रों ने, सब्त प्रयत्त्व देशा कि प्रत्येक गाय, वृष्येभ बढ़दे को पोडरोपचार से सर्विधि पूजा हुई। श्रकेत कन्हेंया ने ही नहीं, सभी सखाश्रों ने सम्मितित पूजन किया सबका। न वालकों ने उताबती की श्रीर न महर्षि ने। यह-मरूडप में दुग्ध-कीच हो गयी। दुग्ध बाहर प्रवाहित होने लगा। समस्त पशुश्रों के कथरों में बालकों द्वारा कर्षित पुष्प एवं रज्ञ-मालाएँ हैं। सबके भालपर तिलक हैं। कैसे यह श्रपार पशुश्रों का पूजन इक्क हो देर में सम्पन्न हुश्या, कीन कह सकता है। बाबा, मैया, गोप, गोपियाँ इसे महर्षि का योग-चमकार बतातों हैं।

गो-पूजन के अनन्तर श्याम ने सखाओं के साथ आचार्य का पूजन किया। वावा ने महर्षि के चरणों में अपना सर्वस्व रख दिया। विप्र-पूजन हुआ और उधर सैया ने गोपियों के साथ विप्र-पित्रयों का पूजन किया। असंस्व गार्थ दान की गयी। अन, वस, आमरण, रत्न किसे कितने दिये गये या सित्ते, इसकी न दाता गणना कर सकते हैं और न प्रहीता। मागध, सृत, वन्दीजन, याचक, सबके लिये समस्या बन गयी कि प्राप्त पदांधे ते कैसे जायें। देना चाहकर भी वे पेसा किसी को नहीं देखते, जो उसे स्वीकार करें।

'बच्चे असे होंगे!' मैया ने धीरे से बाबा की छोर मुख करके कहा। वे कहाँ तक यह बात मन में हवाये रहें। आज किसी ने कलेऊ नहीं किया। कन्हेंया प्रातः ही खुषातर हो उठता है। आज तो मध्याह का भोजन-समय भी व्यतिकान्त हो रहा है। विप्रवर्ग के सुपूजित होकर भोजन कर लेने पर मैया ने महर्षि को सुनाने के लिये ही कहा है। गोप तथा गोपियाँ तो अब सायंकाल प्रसाद प्रहुख करेंगी, पर बालक कैसे रहेंगे।

'श्यामसुन्दर, तुम लोग प्रसाद ले लो तो फिर अग्रिम कृत्य हो। गो-चारण से पर्व कलेक

कर लेना चाहिये तुम लोगों को ।' महर्षि ने आदेश दिया।

मैया की संतोष नहीं है। उसे लगता है, किसी बालक ने कुछ खाया नहीं। सब के सब संकोची हैं। यहाँ सबके सम्मुख सब भला, क्या खाते। मुख भर जठा कर लिया सबने। प्रात: से भस्ते हैं और तनिक त्तिक प्रसाद भर लिया। उत्सव की उत्सकता में इन सबों को इस समय खिलाया भी तो नहीं जा सकता।

मयरमुक्ट एवं रज्ञाभरणों से भूषित, श्रङ्गरागखचित मनोहर श्याम श्रङ्ग, काजल लगे दीर्घ नेत्र, कुड़म का महर्षि द्वारा खींचा ऊर्ष्वपुरु और उस पर चिपके चार-पांच श्रज्ञत, कार्नो में रलकुरडल, कन्न में पजित त्रजेश्वरप्रदत्त वेत्रलकुट. कंधे पर पीतपट एवं कोमल कामरी. अधरों पर गरिलका— कन्हेंगा गो-चारण करने जा रहा है। उसी के समान समज्जित शत-शत गोप-बालक हैं उसके साथ। श्रागे है गायों, वृषमों, बछड़ों, का पूजित, सज्जित, श्रपार समुदाय। दोनों श्रोर गोप श्रपने दरख लिये चल रहे हैं। गायें, वृषभ बार-बार हुंकार करते हैं। लीट-लीटकर, घूम-घूमकर अपने अद्भत चरवाहे को देखते हैं और बछड़े तो कृदते, उछलते उससे दर जाकर फिर उसी के पास लौट द्याते हैं।

आगे शृक्त, नगारे, भेरी आदि वाद्य बज रहे हैं। दोनों और आरती का थाल सजाये गोपियाँ खड़ी हैं। उनके करों से और गगन से पुष्पपृष्टि हो रही है। महर्षि शाश्डिल्य विप्रवर्ग के साथ बालकों के पीछे स्वस्तिपाठ करते चल रहे हैं। सस्वर सामगान के साथ श्राप्तिपेक करता जाता है विप्रवर्ग । शत-शत शक्क निनादित हो रहे हैं । बाबा, बढ़ गोप-गरा और उनके पीछे सेवक, बन्ही श्चादि। सबके पीछे मैया को श्रागे करके मङ्गलगान करता गोपियों का समह चला जा रहा है।

'कन्ँ, तृइनको भी चरायाकर!' वनसीमासे कुछ ही दूर दिखायी पढ़ास्रायथ। वे

दौडे हए आये और गायों में मिल गये। भद्र ने हँसकर ताली बजायी।

'त्रारे इन सबों को एक एक फूल ही दे दे, !' सुबल ने ज्याघ, सिंह, महिष, खडगी, गवय के उस दल की त्रोर संकेत किया, जो त्रभी त्रभी दौड़कर गायों के साथ मिलकर चलने लगा है।

'कनँ . देख न वे भल्लूक कैसे नृत्य करते हैं !' केवल भल्लूक ही नहीं, कपि-मयुरादि सभी थिरक रहे हैं। मधुमङ्गल को भल्लकों ने अधिक आकर्षित किया।

'त इन शशकों का कृदना तो देखता ही नहीं !' कन्हैया के चरणों में ही कई उज्ज्वल शशक उलमें से कूद के चल रहे हैं। वे गायों और गोपक्तमारों के दल में मुंड के मुंड आ गये हैं। कचल जाने की शक्रा भी उन्हें नहीं।

वन्यपश तो आज गायों के साथ हो गये हैं। ऐसा चरवाहा मिले तो कौन उसके नियन्त्रग्र में चलने को लालायित न हो। वेचारे पत्नी अवश्य ऊपर ही चहकते उद्ध रहे हैं। छोटे पत्नी ही तो पशुष्त्रों की पीठ पर बैठ सकते हैं। ये बछड़े तो उन्हें भी बैठने नहीं देते।

श्राज तो वनसीमा में प्रवेश मात्र करना है। महर्षि ने बहुत शीघ्र जौटने का श्रादेश दे दिया। गोपियाँ मार्ग के दोनों स्रोर हो गयी। गोपों ने भी दोनों स्रोर होकर मार्ग दिया। विप्रवर्ग भी क्षियर होकर मन्त्र-गान करने लगा। श्याम सखाओं के साथ गायों के मध्य से आगे बढ़ गया। क्सने ब्यपना तन्हा सकुट उठाया और परा घूम गये। वाच पुनः बागे हुखा। गायें चलीं उनके पीक्रे बौर तब कमराः सबको बावरों पर वेखु घरे, सलाओं से घिरे गोपाल को अपने सम्मुल से निकलते देखने का सौमान्य प्राप्त हुखा।

**x** x x x

धर्म ने गम्भीर हुंकार की। आज केहरी भी उसके सम्मुख सामान्य खुद्र पशु है। गायों और दुवर्मों ने कान उठाये। गोपों को स्मरण आया कि उत्सव का सबसे मनोरखक अंश तो अव आया है। वाद्य पूरे वेग से वजने जाने। मुक्तिस्टत भूमि के चारों और सब जोग पंकिबद्ध खड़े हो गये। समस्त पशु मध्य में हो गये उस मण्डल के। सलाओं के साथ रयाम भूमि के मध्य में पहुँच गया। वनत्युकों ने भी हुंकार की। सबने पूंखें उठायी और दौड़ना प्रारम्म किया।

सुग छुलाँगें भर सकते हैं, गवय दोड़ सकता है, कहरी और ज्याम कुद सकते हैं। किंतु गायों की भाँति वे पूँछ उठाकर जोकड़ी भरते हुए नूज कहाँ कर सकते हैं। उन्हें बहुत शाँघ पता लग गया कि आज उनकी गति यहां असफल है। धर्म स्थिर हुंकार कर रहा है। इस उत्सव का जैसे वहीं आचार है। वनएमु एक कोर खड़े हो गरे। बछड़ों ने भी इधर-उधर फुरकने के पश्चात उनका अनुकरण किया। आज गायें बुधमों से अधिक सफल हुई हैं। निव्दनी — अद्भुत छुटा है उसकी। वह अपनी छुता होंगों में थकती ही नहीं। कामदा उससे अधिक है और कुष्णा तो सबसे अधि सिद्ध होकर रहेगी।

कन्हैया ताली बजा रहा है। बालक उच्चस्वर से नाम ते लेकर पशुर्यों को पुकार रहे हैं। गोप भी उन्हें प्रोत्साहित करते हैं बार-बार। बाद्य तीव्रतर होते जा रहे हैं। गति बढ़ती जा रही है। गो-रज से बायमगड़ल पवित्र हो रहा है।

'कपिंता!' उझसित होकर गोपाल ने अपनी वनमाझा कपिला के गले में डाल दी! कपिला ने बाज सबको हरा दिया। सब थकने लगे, पर बह तो जैसे थकेगी ही नहीं। कन्हेया दौड़ पड़ा। माल्य गले में डालकर वह लिपट गया उसके करठ से। कपिला ने शब्द सुनते ही अपने पद स्थिर कर दिये और उसके स्तानों से धारा चलने लगी।

कन्हैया ने एक-एक पशु को पुचकारा। सबको मोदक, संयाव तथा दूवी समर्पित की। बन्य पशुर्जों को भी ज्ञाज यह सत्कार मिला। 'ते, तू भी थोड़ी घास खा ले!' व्याघ्र और केहरी-दल ने अस्वीकार नहीं किया घास खाना। भला, श्यामसुन्दर भोजन करा रहा हो तो पंक्तिभेद कीत को।

'बच्छा, तुम सब जाओ!' वनपशुओं को विदा करना सरत नहीं है। वे तो कदाचित गोष्ट में बांघे जाने में भी प्रसन्त ही होंगे। 'बारे, भाग जाखो, नहीं बाध ढूँगा खुँटे में!' मता, कीन इसे सुने। बातकों ने बढ़े प्रयत्त से सबको प्रथक् किया। वे बार-बार भाग श्राते हैं और गायों में छिपे रहने का प्रयत्त करते हैं।

'क्षाज सब पर्युधर्म का क्षातिष्य स्त्रीकार करें!' वावा ने हॅसकर अपने महावृषम के प्रक्रेश पर हाथ रक्का। गोपों ने प्रयत्न किया कि पशुश्रों को गोष्ठ में ते जाय; परंतुकोई भी सफल नीडी हो रहा हैं।

'सब त्रजवासी त्राज त्रजेन्द्रनन्दन के त्रतिथि रहें!' महर्षि शाब्दिल्य के परम गम्भीर मुखमब्दल पर भी मन्द स्मित त्राया।

'त्रज तो श्रीचरखों का व्याकावर्ती है! व्रजेश्वर ने चतुराई से हाथ जोड़कर मस्तक फ़ुकाया महर्षि के पदों में।

जब दृद्धों में भी विनोद आवा हो, तरुखों और वालकों की क्या चर्चा। गोपों ने परस्पर दिष-चन्दन ब्लालना प्रारम्भ कर दिया है पहले से और गोपियों ने माना रोहिया तथा मैया को भन्नी प्रकार रँग दिया है। बहुत देर तक यह विनोद चन्नाता रहा और तब सबने स्नान किया। ब्रजेस्वर ने सबको नवीन बद्ध एवं आभूषण प्रदान किये। मैया ने विवश किया अपने प्रेमासुरोध से समस्त नारियों को अपने दिये विद्यागवर्णी को धारण करने के लिये।

महर्षि ने विधिवत् देवताओं का विसर्जन किया। सब यक्षिय जल से अभिषिक्त हुए। विप्रों ने पुतः भोजन किया। अजेश्वर ने उनको फिर दान किया। विधों के विदा होने पर याचक-मागधादि विद्योपजीवी संतष्ट किये गये।

आज किसी के पर जाने का प्रश्न ही नहीं है। पशु अजेश्यर के गोष्ट में सत्कृत हो रहे हैं। प्रत्येक के समीप चुन्तीप रक्का गया है। समस्त नर-नारीवर्ग रात्रि-जागरण करके उसका मनावेगा हो। वाचा ने गोर्ग को साथ केकर भजन-कीतन प्रारम्भ कर दिया है और मैया का प्राक्कण गोपियों के सुल्लित गान से गुब्बित होता रहेगा।

सच्छुच कन्द्रैया थक गया आज। सभी वालक थक गये। उत्सव के उत्साह में उन्हें अनुभव नहीं हुआ—यह ठीक; परंतु मैया ने सबको शीव्र भोजन करा दिया और सब स्वतः बहुत शीव्र नितृत हो गये। मैया का मन तो वालकों में हैं। कोई उनकी निद्रा में वाधा न दे। वह वार बार उन्हें देखने उठती हैं।



# कालिय-मर्दन

तस्याचिभगैरलमुद्दमतः शिरस्यु यद् यत् समुन्नर्मात निःश्वसतो रुवोष्वैः । नृत्यन् पदानुनमयन् दमयाम्बभूव पुष्पैः प्रधुनित इवेह पुमान् पुराखाः ॥

भागवत १०।१५।

रयाम, तुम्हारे ही बाहन सुपर्ध-सत्-शास्त्र से प्रताहित यह शतैकशीर्घ कालिय तुम्हारी क्रीड्स-सरिता कालिन्दी में ज्ञा बसा है। तुम्हारी उपासना की यह पावन घारा इस अहंकार से विष-दूषिता हो गयी है। सर्वस्व तुम्हारे श्रीयराणों में समर्पित करके अमानी-व्यक्तियन होने के स्थान पर दूसरों में हेय-चुद्ध और अपने में श्रोडल का आरोप ही तो विष-प्रभाव है। मृतप्राय हैं ये तुम्हारे जन तम्हारे पय में; इन्हें अपनी अमृतहृष्टि से कीन जीवनदान देगा, नन्दनन्दन !

दुर्दम कालिय—यह अरहकार तो उपासना की कालिन्दी में आकर और भी अदस्य हो गया। अन्यत्र सुपर्शा—शास्त्र के सन्मुखीन होकर मरणासन्न ही हो गया था यह; पर यहाँ— यहाँ तो यह तुम पर भी आक्रमण करता है। जैसे तुम इसके 'भोग' में आबद्ध हो गये हो, मुर्झित

हो गये हो।

नहीं, कर्नें, ऐसा कैसे होगा! तुम्हारे जन आने हैं, आकुल हैं। उनकी दृष्टि एकमात्र तुम्हारे ही श्रीमुख पर है। उन्हें और कोई अवलम्बन नहीं। जिन्हें स्वयं तुमने अपनी द्यादृष्टि से इस आईकार कोलय के विष से जीवन दिया, तुम उन्हीं की उपेत्ता करके कब तक यह मूर्खी-नाट्य करोगे ? देखो, सारा त्रज—पूरा अन्तर्जनात्र आकुल है तुम्हारी इस लीला से।

भैया ! यह वकगित, परम कोधी और किसी के बस का नहीं ! तुम-एकमात्र तुम्हीं इसका दमन कर सकते हो । इसरे 'पिपीलिका', 'विहंगम' आदि तो इसके हुद की बायु से ही सुत

हो जाते हैं

श्रीर सच कालिय कहीं कृत्हैया को श्रपने भोग में बांधे रह सकता है। जब उसके जन इस श्रहंकार के विष से मूर्छित होते हैं, श्रपनों को जीवन देकर वह स्वयं कृद पढ़ता है इसके हृद में। कालिय का हद — मूटी बात! यह हृदय का कालिय्दीहर तो नित्य कृष्ण का क्रीड़ाहद है। कालिय तो यहाँ श्रा बसा है। श्याम के सखाओं ने जब तक हद की श्रोर पदार्पण नहीं किया, तभी तक उसका निवास सम्भव है। श्रव श्याम को वह बाँध रक्ते तो उसके भोग के दुकके उड़ जायँगे! नष्ट होकर रहेगा वह।

रयाम की मुर्की—आराध्य की विस्सृति—कालिय का प्रावत्य—आईकार का उत्कर्ष—आपने जनों के लिये यह तो कन्हेया की एक लीला है। कितनी ज्यथा, कितना अन्तःपीड़न लिये है यह

अहंकार का उत्कर्ष, इसे दूसरा कैसे अनुभव करेगा।

त्रजेन्द्रनन्दन—वह नित्य नटनागर है। उसके चक्कत चरण विरक्ते ही रहते हैं। कालिय के फणों पर विरक्ते में उसे मानन्द माता है। श्रुति उसे 'गर्वहारी' कहती है। जो फण उठा, उसी एर उसके कोमल चरण कृत एहते हैं। गर्व—काईकार से वे डरें, जो सामन करते हों। जिन्ने चपने को उस नित्य-वर्तक पर ओड़ दिया है, उनकी उपासना-कालिन्दी में चाईकार-कालिय के फणों पर उनका वह चिर-चपल नृत्य कर तेगा। जो फण उटेगा—जहाँ चाई का उत्थान होगा—कुचल देविया जायगा वह फण—वह सामार विशोध हो जायगा। कब तक—कहाँ तक कालिय इस कन्द्रीया की साम-चौकड़ी सह सकता है। उस गोविन्द का कीड़ाइहरूफ इस्य उसे ओड़ना होगा—वह तो निर्विद्य समझ की सह सकता है। उस गोविन्द का ही, उस स्थानसुन्दर के श्रीचर्यों से सम्यक्त होगा!

अध्यात्म-जगन् की यह भाव-स्नीला जब अध्यात्म के नित्याधार दिव्य परात्पर जगन् से इस भौतिक जगन् में अवदीर्थ हुई---

X X X

'गरुड़, यहि सुमने पुनः यहाँ किसी जीव को पकड़ा तो तुन्हारी सृत्यु हो जायगी!' महिष् सौमरि को बड़ा दुःख हुआ था। वे वर्षों से यमुना-जल में तपस्वा कर रहे थे। समस्त जलजनु कर्दे खपना सुद्ध मानने तमे थे। होटी-वड़ी महावियाँ उनके समीग, उनके रारोर से कीड़ा का करती। आज गरुड़ ने मतस्यराज को पकड़ लिया। महालवाँ इपर-उपर ज्याहुल सी दौड़ रही हैं। उनकी विकलता ने खरि को खुक्य किया। गरुड़ को उन्होंने पहिले हो मना किया था कि यहाँ वे हिसा न करें; परंतु का सुजावर मा सत्यराज को पकड़ने में उन्हें चएा भर तथा। खुषा के कारण उन्होंने इन्छ सुना ही नहीं। सुपि ने क्षन्तरा शाप दे दिया।

भाग्य की बात—कालिय नागने ऋषि के शाप की बात किसी से सुन ली। वह तमोगुर्सी नाग यह न समक्र सका कि समय वैततेय केवल महर्षि की वाशी का इसलिये सम्मान कर रहे हैं कि

वे अपने 'ब्रह्मरयदेव' आराध्य के अनुगत हैं। मूर्व नाग ने सममा 'गरुड़ भीरु है।'

'प्रत्येक मास यदि तुम लोग मेरी आराधना करोगे तो तुम्हें मेरे द्वारा कोई भय न होगा!'
पश्चिराज गरुड़ को शरणागव नागों पर दया आ गयी थी। उन्होंने परित्राण का एक मार्ग निर्दिष्ट कर दिया। रमणक द्वीप नागों का आवास है। गरुड़जी प्रायः भूख लगने पर वहाँ जा धमकते। उनके तुण्ड, नस, पर्चों के आधात से होटे-बंद शतदाः नाग छिन्न आहत होते। एक प्रलय-सा हस्य उप-स्यित हो जाता। अन्यत्र कहीं कोई शरणद न देखकर नागों ने एक शोकर गरुड़जी की ही शरण की। गरुड़जी के आदेश से उन्होंने उनकी उपासना प्रारम्भ कर दी।

गरुड हमारा जालि-रात्रु है। मैं उसकी पूजा नहीं होने हूँगा !' कालिय नाग पर ऋहंकार की मादकवा आयी थी। हुद्ध नार्गों के उपदेश का उसने तिरस्कार कर दिया। तरुणों को अपनी फूकार से भयभीत करके पछमी का गरुड़जी की पूजा के लिये एकत्र सामग्री उसने स्वयं सच्चाग कर ली।

'एक के अपराध से जानिका ही विनादा होता दीखना है! नागों की चिन्ता उचित ही थी। उनमें से एक दृढ़ ने साहस किया। वेनतेय समय पर पधारें कीर आराधना की सामग्री न पाकर रुह हों, इससे पूर्व ही उन्हें सूचना देना हितकर था। वह आगो बढ़ा और सूचना देने में सफक़ हो राया।

'में गरुड़ को देख लूँगा !' एक सौ एक विशाल फरा खौर महाबिय के गर्व से मत्त कालिय ने किसी की चेवाबनी पर ध्यान नहीं दिया। आकाश में आँधी चलने जैसा शब्द हुआ। नाग अपने जिलों में भागे। निश्चय था कि अभिन-पराक्रम गरुड़ पूरे चेता से आ रहे हैं। रुष्ट गरुड़ भूमि-खाबरण को सरलाता से भेदन करके नागों को बिलों में से पकड़ होने में सहज समर्थ हैं; परंतु नाग करें भी क्या, इबते को तिनक का सहारा!

'ब्राज पता लगेगा कि नाग का विष कैसा होता है!' मदान्य कालिय ने अपने भोग को कुरहलाकार किया और फर्लो को ऊपर उठाकर फूत्कार की। बायु विष से उच्छा हो गया।

'पुरारि ! रजा करो !' वेचारे कालिय को एक बार फरा फरकारने का श्रवसर भी नहीं मिला। कसको पितारा के एक का एक ही मरुका प्राधानक जान पढ़ा। जैसे सारे फरा फर गये हों। नेत्रों के आंगो अन्यकारना हा गया। भागा वह पूरी शक्ति के लामें कृतक और समुद्र के भगवती भागीरयी के मार्ग से यमुनाजी में पहुँच जाने पर जज कसे निश्चय हो गया कि वह 'सीमिरि-इस' में आ गया है, तब कही उसने जल से बाहर मस्तक निकाला। यह स्थल पूर्णतः निरापद था उसके लिले।

पिहराज से रात्रवा ऋषे कालिय कहाँ जा सकता था। उसने 'सौमरि-हद' को ही व्यपना स्थानी व्यावास बना क्षिया। उसके परिवार के ऋी-पुत्रादि वहीं का गये। 'सौमरि-हद' कालिय- हुद हो गया। कालिय-नाग के महाविष से हुद का जल अत्यन्त कृष्णवर्ण रहने लगा। उस हुद के उत्पर से उड़नेवाले पत्ती हुद की वायु लगने से मृत होकर नीचे गिर पड़ते थे। हुद के चारों ओर के तह, लताएँ, तृण उसकी विपेती वायु से सूख कर नष्ट हो गये। वहाँ यसुनाजी के दोनों किनारों पर दूर तक उजड़ भूमि हो गयी। रह गया हुद के ठीक तट पर वह हरा-अरा विशाल कदम्ब। हुद के अमृत्तरूट जब गरह ला रहे थे, कदम्ब पर कुछ सीकर अमृत्तर के पड़ गये। वह तह अमृतस्वार्ण से अमृत्तर हो चका था। विष उसे प्रभावित करने में अस्तर हो चका था। विष उसे प्रभावित करने में अस्तर हो चका था। विष उसे प्रभावित करने में अस्तर हो चका था। विष उसे प्रभावित करने में अस्तर हो चका था।

श्राज दाऊ का जन्म-नज़त्र है। माता रोहिशी ने पूजादि के लिये उन्हें रोक लिया, वे गोचारण में न श्रा सके। कन्हैया भला, श्रव किसकी सुनने वाला है। 'श्राज कुछ दूर तक वर्ले तो सही!' भद्र को उसने श्रपने कुतहल से ही सहमत कर लिया। वालक भी नवीन वनशी

देखने के लोभ में बढ़ते गये।

'यह कैसा बन है। यहाँ इतनी उष्णता क्यों है!' किसी को अब तक कृन्दाबन में झात ही नहीं हुआ। या कि वसन्त आरे. प्रीप्स में अन्तर क्या होता है। आज कालियद्भद के समीप पहुँच कर सबको ग्रह्य का पता लगा। इद के विपेत जल से आती वायु ने पूरे वायुमयडल में एक उसस भर रक्सी है।

'वह ऊँचा हरा बृज्ञ है न, हम सब वहाँ चलेंगे !' दूर से श्याम ने हृद के तट पर स्थित

कदम्ब की छोर संकेत किया।

कदस्य का आरास सकता कथा। 'तूपेड़ पर चढ़ेगा तो में मेया से कह दूँगा!' वरूथप ने समफ्र लिया कि भारी, सघन कदस्य क्यों उसके सखा को आकर्षित कर रहा है।

'देख न, कैसी खच्छ भूमि है! हम वहाँ खेलेंगे!' सचमच दर तक एक त्या का नाम नहीं

है। उज्ज्वल, मृदल पुलिन है।

'वहां जल माहें।' सभी को कुछ प्यास लग गयी है। इस विचित्र वन में उन्हें कहीं मार्ग

में निर्फर दिखायी ही नहीं पड़ा।

भगवान् भास्कर पंचात ऊपर आ चुके हैं। आतप में उच्णता है और बायु भी सपें की फूटकार के समान हो रहा है। वह तट का करम्ब—बालकों ने जितना सोचा था, उससे कहीं अधिक दूर निकला। पूर्णता की रेणुका में उनके पहुल चरण तपने लगे। वे भागे और भागी उनके साथ गाये भा। सबने करम्ब का लाया में पहुँचकर च्याभर खहे होकर खास की गति ठीक होने दी और तब जल पीने हुद के तट पर केट गये।

मञ्जूल मुख स्वेदक्षों से भूषित हो गये हैं। मार्ग की घूप ने प्यास को तीन्न कर दिया है। कदम्ब के नीच क्रीर अधिक उच्चाता, प्राचों को आकुत करने वाली वायु तथा वेजेंनी भरा वातावरण जान पहता है। बालक इसकी मीमांसा कर नहीं सकते। उन्होंने इसे प्यास का परिणाम समका। सब-के-सब साथ ही अज्ञित भरकर जल पीने लगे। यहाँ कमल या कुमुद जल में कहाँ, जिनके पत्तों से दोने बनाये जायँ। कदम्बपन्न तोड़ने-जितना पैर्य प्यास ने रक्का नहीं। गायें उनके साथ ही जल पीने लगी।

यह क्या—जैसे किसी ने एक साथ हृदय और समस्त नाड़ियों को मसल दिया हो। किसी के मुख से चीत्कार या कराह तक नहीं निकली। सब कै-सब वहीं लुदक गये। गायें, बखड़े, युषम—सब निरो। पशुओं ने बैर छटपटाये और फिर शान्त हो गये। बातकों के नेत्र ऊपर हो गये। खत्रला अधर गाइ नीलिमा से काले हो गये। सम्पूर्ण शरीर पर जैसे नीली भयानक छाया ज्याम हो गयी हो। जनके मुखों से फाग-केन जो निकला, वह भी कृष्णुवर्षा हो।

कन्हैया—बाज कन्हैया को इस उच्चा पुत्तिन में बता नहीं क्या खानन्द खाया। वह करों से बार-बार रेत बढ़ाताता धीरे-धीरे बता खा रहा है। सखाओं के साथ दीड़ने में उसने भाग नहीं लिया। खाज, केवल खाज ही ऐसा हुखा कि सारे सखा उसे डोड़कर दीड़ गये। पता नहीं क्यों— किसी ने उसके साथ खाने की प्रतीचा नहीं की। सन्भवतः सब बहुत प्यासे थे। भद्र ने उसे दीड़ते समय पुकारा तो मधुमङ्गल ने उसे हाथ दवाकर चुप कर दिया। बात ठीक थी-सब दौड़कर पहले कदम्ब के नीचे पहुँच जायँ तो कनूँ को पीछे रहने के लिये चिद्रा जो सकेंगे।

वह दौड़ा श्याम । उसने मुट्टी की रेत फेंक दी । उसके सखा और गायों को हो क्या गया । सब इस प्रकार क्यों गिर पड़े । ये गायें, यूपभ क्यों पैर पटकते हैं । 'अरे क्या हुआ ? भद्र ! सुबल ! श्रीदास !' असने परी शक्ति से प्रकारा, बहुत व्यव हो उठा वह ।

'यह क्या ?' कन्हेंया ने पहुँचते ही भद्र का हाथ पकड़ा, सुबल को भक्तमोरा, श्रीदाम को उठाने का प्रयत्न किया। 'श्रव्छा!' सहसा पता नहीं क्या सोचकर उसने प्रयत्न छोड़ दिया। एक बार दृष्टि खौलते-से कालिय-हृद के जल पर गयी और वह उठ खड़ा हुआ। स्थिर दृष्टि से एक बार ख्सने सखाओं, गायों, बछडों, वृषभों—सबको घुमकर देखा। कैसी है वह दृष्टि—यह बासी में आने की बात नहीं। उसकी एक कोर भी कभी बहाा, इन्द्र तथा बड़े-बड़े महर्षियों को उपलब्ध नहीं हो सकी। बह तो उसके अपनों की वस्तु है।

श्याम की अमृतस्यन्दिनी स्नेह-दृष्टि घूम रही है! सब के प्राण, देह, रोम-रोम में अमृत ब्याप्त हो रहा है। मृत्य, मूर्छा, क्लेश की तो चर्चा ही क्या, वहाँ आलस्य तक के टिकने को अवकाश नहीं। जैसे सबने यह पड़े रहने का कोई नाट्य किया था, इस प्रकार शीव्रता से उठ खड़े हुए।

'कालिय हद में अत्यन्त विषधर सर्प रहता है। उसके आगे का यमना-जल दर तक विष-दूषित है। उस जल को पीनेवाले तत्काल मर जाते हैं।' बालकों में से सभी ने ये बातें सुनी हैं। उन्हें पता भी है कि नन्दग्राम से कुछ दूर पर ही कालिय-हद है। वहाँ किसी बृज्ञादि के न होने की चर्चा भी उन्होंने सुन रक्खी है। श्राते समय उन्हें यह सब ध्यान नहीं था; पर श्रव उठते ही सबकी दृष्टि हुद की श्रोर गयी और वे सम रह गये। 'यही तो कालियहद है ! हम सब तो मर ही गये थे !' सबने भीत नेत्रों से हद की श्रोर देखकर फिर दूसरी श्रोर देखा।

'कर्ने!' एक साथ बालकों के सहस्र-सहस्र करुठों ने परम स्नेह से पुकारा। उनके इस सखा ने ही उन्हें पुनर्जीवित किया है. यह उन्हें समकता बाकी नहीं है। उनके उत्तरीय, छीके, लकुट, इधर उधर पड़े हैं। सुख भी ठिकाने से पोंछने का किसी को ध्यान नहीं है। सब ने दौड़कर श्याम को घेर लिया। गायों, बैलों, बछडों ने उनका अनुकरण किया। पुलिन पर बालकों के शरीर से गिरे पुष्प, पत्र, पिच्छ, राुञ्जादि विस्तरे रहे. बालकों के शरीर में पुलिन की रज लगी है—यह कौन देखे। वे तो गोपाल को हृदय से लगा लेना चाहते हैं। पश उसे सुँघ लेना चाहते हैं। सब सफल हो गये और एक साथ ही। न धक्का लगा किसी को और न किसी को प्रतीज्ञा करनी पड़ी। क्यों ? कैसे ? ये प्रश्न व्यथं हैं।

'गोविन्द !' आज वन्हेंया को हो क्या गया है। सखाओं ने कितने उत्साह से उसका हाथ पकड़ा, उसे हृदय से लगाया; पर जैसे वह यह कुछ देखता ही नहीं। वह एकटक बड़ी गम्भीरता से इस हद को क्यों देख रहा है। अन्ततः क्या सोचता है वह। यह हद-उसके सखाओं को इससे कितना कष्ट हुआ। क्या सहज ही इस बात का वह भूल सकता है।

'कर्, तुक्या देखता है!' भद्र को भय लगा कि यह उत्पाती कोई नया अधम न करे। चसने हाथ पकड़कर हिलाया। 'इसका जल बहुत विषेता है। चल, हम सब यहाँ से वनमें दौड़ चलें!'

'में ता इस धूप में अब नहीं जा सकता!' स्थाम ने भद्र की आरे देखकर सुख बनाया।

'रेग़ुका कितनी तप गयी है, तुमे क्या पता। तृतो दोड़कर भाग आया था!'

भीं तुमें क्षेत्र पर विठा लूँगा !' वरूथप के सुदृढ़ शरीर को देखते यह कोई बड़ी बात नहीं है। सचमुच इस तप्त बालुका-भूमि में कन्हेंया के कोमल चरण कष्ट पायेंगे, यह बात उसके हृदय में बैठ गयी।

'यह कदम्ब कितना बड़ा है ! यहाँ फैसी भली वायु आत्रा रही है। वन में तो दूर जाना पड़ेगा इस[समय । यही हम स्रोग खेलेंगे। गायें विश्राम करेंगी । मध्याह के पश्चात् जब धूप कस होगी, तब बन में चलेंगे !' श्याम ठीक ही कह रहा है। भला, इतनी खुली, शीतल वायु

समीप के बन में कहाँ मिलने की है। कालिय-इद के समीप शीतल वायु! परंतु जिस व्ययत- हष्ट ने बालकों को जीवन दिया, वह इद पर कई चुण स्थिर रही है,—यह भूलने की बात नहीं है।

गावों में बहुत-सी मुंड-की-मुंड बैठकर अध्युंदे नेत्रों से जुगाली करने लगी हैं। इख बुधम सब्दे-सब्दे ही ऊँघने लगे हैं और बढ़ड़ों ने माताओं के समीप पैर फैला दिये हैं। उनमें कमी-कमी किसी का तिनिक-सा कान या पूँछ हिलती हैं। बालक अपने खेल में लग गये हैं। उन्होंने दुग्ड, छीके आदि इचमूल के समीप रख दिये हैं एकत्र करके और उनका उन्युक्त हास्य, पुकार, दौढ़-धप, सन्ह-कलह अवाध चलने लगे हैं।

x x x

'कर्तू, देख—तूदाव नहीं देगा तो अच्छा न होगा!' यह कन्हैया है ही मनाझाला। जब तक अपनी वारी थी, श्रीदामा को दौड़ाता रहा और जब उसके दौड़ने की वारी आयी, तब सन्ट गेंद् हाथ में उठा की। श्रीदामा को रोप श्राना ही था। वह सपटा।

'नहीं देता मैं दाव, क्या कर लेगा तू!' श्याम ने उसे ,चिड़ाने के लिये मुख बनाया **और** तनकर खड़ा हो गया। श्रीदामा धाकर उसे पकड़े, तब तक तो उसने पूरे वेग से गेंद फेंक दी हद में।

'अब ले दाव!' अँगठा दिखाया उसने।

श्रीदामा एवे अन्य बालकों ने भी देखा--वह धटुल अरुण सुचित्रित सुरभित कन्दुक हव के खीलते जल पर इघर-उघर तैरने लगा है। जैसे चिरकाल के पश्चात हद के जल पर एक अरुण सरीज बिला उठा हो और हद उसकी शोभा पर भूम-पूम रहा हो। वालकों में कुछ के सुज गम्भीर हो गये हैं यह सोचकर कि श्रीदाम अब महावृत्ता; पर कुछ ने कन्हेंया के साथ ताली बजायी। वे हसने लगे।

'मेरी गेंद ला !' श्रीदामा का मुख रोष से लाल हो गया ! उसने श्याम की कटि की कछनी

पकड़ ली और श्रव सम्भवतः दोनों मल्लयुद्ध करेंगे।

'बह रही तेरी गेंद!' कन्हेया ने एक भटका दिया और श्रपने वस्न छुड़ाकर भाग सड़ा

हुआ कदम्ब की और। वह नटखट शीघ्रता से कदम्ब पर चढ़ गया, चढ़ता ही चला गया।

'चल तू! कहाँ तक जायगा, देखता हूं!' श्रीदाम उससे कम कहाँ हैं। वह भी भाषटा श्रीर चढ़ने लगा करम्य पर, पर्रेतु क्रीध से उसका शरीर कांपने लगा है। वह श्रीषक उपर तक श्रद्ध नहीं सकेगा। एक मोटी डाल पर तनकर उपर घूरता, ओष्ट काटता वह स्थिर होकर खड़ा हो गया। कन्हेया उसे श्रॅगूटा दिखा रहा है। नींचे वालक चिल्ला रहे हैं! मना कर रहे हैं।

'दाम, मैं तुमे अपनी गेंद दे दूंगा !' भद्र ने श्रीदाम को सममाने का प्रयत्न किया।

'में तो अपनी गेंद लूँगा! देखें, यह कब तक नहीं उतरता!' श्रीदाम ने घूसा बाँघा और कदम्ब की उसी डाल पर जमकर बैठ गया। कन्हैया के पास तक वह वृत्त पर चढ़ नहीं सकता तो क्या हुआ। वृत्त पर ही तो वह चढ़ा नहीं रहेगा। रोप के कारण उसके पतले लाल ओष्ठ काँप रहें हैं। नेत्रों में अशु आ गये हैं और वे विशाल नेत्र और अरुपाम बन गये हैं। बालक सराद्वित हुए। आज क्या सचहुत्व श्रीदाम स्वाम की पीटेगा।

'श्रीदाम, तू अपनी गेंद ही तो लेगा !' सम्भवतः प्रिय सखा के नेत्रों में अश्रु देखना खाम को सहन नहीं हो सका। वह डाली पर और ऊँचे चला गया। वहीं खड़े होकर उसने अलकों को

पीछे किया, पदुके को कटि में और कसकर बाधा और खड़ा हो गया।

'हाँ, में अपनी गेंद लूँगा! तूनीचे आ तो पता लगेगा!' श्रीदामा का स्वर भारी है। बिद उसने ऊपर मुख करके स्थाम के मुख को देख लिया होता तो यह बात कभी उसके करठ से

निकलती नहीं।

'कर्तूं ! कर्तूं ! उतर आ तू !' सखा एक साथ चिल्लाये । 'यह करने क्या जा रहा है !' अब से हृदय काँप गये उनके । गोपाल डाल पर खड़ा हृद की ओर देखने जो लगा है । श्रीदाम ने भी भ्रुख उठाया ! 'ओह, इतने उत्तर जाकर यह डाल पर लड़ा हो गया है ! वहाँ से गिर पढ़े तो !...' यक्से हो गया हृदय । स्वय रोष भूलकर चिल्ला पड़ा—'उतर खा, कर्तूं....' श्रीवाम की बात पूरी नहीं हो पायी। कन्हैया ने बढ़े जोर से ताल ठोंकी और कूव पढ़ा बहू। एक घमाका हुमा, हुद का जल उड़ल पड़ा। सखाओं में जैसे माय ही न हों। वे एकटक मूर्त की माति हुद की ओर देसने लगे। श्रीदामा—बह स्भाटक उत्तरने में गिर पड़ा—कुराल या कि नीचे मुद्दुल बालुका है। उसे अपने गिरनेका ध्यान नहीं, उठा और हुद की ओर दोड़ने ही बाला या—

कन्हें या वेग से कूदा था। सीचे नीचे गया और दो चाण में ऊपर था गया। युँचराली अलाकें लहराने लगी। पीतान्यर भीगकर कि से चिपक गया है। खरुण पद्मापाद एवं कर वेग से जलपर पटक पटक कर वह तेर रहा है। नन्ही भुजाएँ बड़ी शीधता से जल काट रही हैं। इस में इतनी बड़ी लहरें तो कराचिन किसी गजराज के हिएडन से भीन उटेंगी। इस के नील बच पर वह नीली ज्वाल पछल जैसे धपने कर पदों के चार-चार कमल उद्यालात की हु। कर रहा है।

'कतू , में गंद नहीं माँगूँगा !' श्रीदामा ने पूरी शक्ति से पुकारा। 'तू निकल आ, जल्दी से निकल आ! जाने दे गंद को !' लेकिन यह नटखट सुनता कहाँ है। यह तो तरने में लगा है। एक

बार पीछे मुख करके देखता तक नहीं । सखा पुकार रहे हैं, पर कहा सुनता है वह ।

कृत्क - कृत्कु जसे यसुना की भी प्रियवस्तु हो गया है। लहरों पर वह इधरसे उधर कृदता भागता फिरता है। सखा कृत्कु को भूल चुके हैं। उनके नेत्र श्याम पर स्थिर हैं। उनके प्रार्थों

में एक ही ध्वनि है—वह शीघ्र निकल आवे।

साय! साप! साप! वालक एक साथ चिल्लाये। पशुओं ने कन्दन किया। वे सब स्वास के हद में कृदते ही चौककर खड़ हो गये थे और कान उठाये एकटक उधर ही देख रहे थे। बड़ा भयंकर सपे जल में उभर उठा। बालकों ने पहले सममा कि बहुत से स्व हैं। परंतु जब बह भयंकर सपे फल उठाकर स्थिय हुआ - स्पष्ट हो गया कि उत्तक ही अनेक सिर हैं। सपे ने भी दो च्ल्य हिसर होकर तरते, सुस्कराते नीतारल को अपने आध्य नेजों से देखा। उसे सम्भवतः स्पर्य हुआ कि इस घृष्ट बालक ने उसके आवास में आकर उसका अपमान किया है। बग से क्रयटकर एक साथ सपे ने कन्हैया के औवत्साङ्कित बच पर फण मारे, फिर उसे अपने भीग में क्रयेट लिया।

कन्द्रैया पर सर्प ने प्रापात किया—जैसे वह फणाघात सखाओं के हृदय पर हुआ हो। वह गिरा भर. वह श्रीदामा मूर्खित हुआ। वे पढ़े हैं सत्प्राय सुवत, वरूथप, मधुमङ्गत। कोई लड़ा नहीं। सहस्रों वालक, जंसे आंधी के प्रवल आघात से आर्ट्र भूमि के इन्तु गिर पढ़े, एक साथ गिर पढ़े वेताहीन होंगे। पशुओं के नेत्र स्थिर हो गये। उनकी क्रियाएँ लुप्त हो गयी। जैसे वे पापाण—प्रतिमाएँ हों।

सर्प ने स्थाम को अपने भोग में लपेट लिया, पर वह ह्या नहीं। जैसे वह चिर-रोपशायी अपनी सुपरिचित राज्या पाकर योगानिहा का आश्रय लिये नेत्र मुंदे पड़ा हो और सर्प उसके विश्रास में ज्याधातरुप अञ्च-चालन—चेष्टा में असमर्थ हो गया हो। सर्प जल के ऊपर कन्हेया को लपेदे, उसके मत्तक पर अपने मिश्रमिषिहत एक सौ एक क्या उठाये, रोषके आवेग में स्थिर हुआ फूकार कर रहा है।

'श्राचार्य शारिडल्य को कोई मटपट बुला लायें! मेरे दाहिने श्रङ्ग एक साथ वार-वार फड़क रहे हैं!' व्यप्न होकर मैया ने एक दासी को पुकारा।

'बार-बार विल्ली मेरा मार्ग काटती है।' माता रोहिसी दौड़ी चा रही थी।

थे कुत्ते एक साथ क्यों रो रहे हैं ?' जब में दौड़-थूप मच गयी। कहीं जल का घड़ा स्वतः गिरकर फूटा और कहीं दिध-भाष्ड । किसी को जान पड़ा कि सूर्य-मपडल स्लान हो रहा है और किसी ने देव प्रतिमा को रोते पाया। सब एक साथ नन्दभवन की खोर दौड़े ।

'श्याम कहाँ है ?' बाबा ने सचिन्त होकर पूछा।

'नीलमिं सकुशल वो है ?' बरसाने के गोर्पों ने बाबा से दौड़ते हुए आकर प्रश्न किया।

'नारायण करहैया की रचा करें!' गोपियों ने सैया को घेरकर निश्वास लिया। पूरे वातावरण में संदेह—आशङ्का ज्याप्त है। सबके सुख उदास, चक्रल हो रहे हैं।

'आज दाऊ यहीं है ! श्रीकृष्ण अकेला ही वन में गया ?' वावा ने दाऊ को देखकर

चौंकते हुए पूछा।

'दाऊ का जन्म-नक्त्र है!' माता रोहिस्सी से पूर्व ही मैया बोल उठी; पर हृदय उसका घक-से हो गया।

'रयाम आज अकेलावन में गया!' सबके मुख पर एक ही बात। इतने सखा हैं तो क्या हुआ। वे तो सब बालक हैं। जैसे दाऊ ने ही अब तक सारे अमुर मारे हैं। सबको दाऊ को देखकर बड़ा भय लगा। अकेले कन्दैया पर पता नहीं क्या विपत्ति आयो हो।

'मेरा नीलमिए !' मैया ने नहीं देखा उस भीड़ को, नहीं देखा स्वजनों को और नहीं देखा

अन्य किसी ओर। वह घर से निकल पढ़ी और यथासम्भव शीवता से दौड़ी वन की ओर।

'हम कन्हैया को ढँढेंगे!' गोपों ने अपनी लाठियाँ सम्हाली।

'स्याम के बिना जब में कौन रहे!' गोपियाँ मैया के पीछे दौड़ रही हैं। नन्दगाँव और बरसाना सूना हो गया है। नर-नारी, वालक-बृद्ध—सब बनपथ की ओर दौड़े जा रहे हैं। सब ज्याकुल, चिन्तित हैं। शान्त हैं केबल दाऊ। वे वावा के साथ चल रहे हैं।

'आज बालक किथर गये हैं ?' एक चएा को सब लोग वन-भूमि में आकर रुक गये। तृशों

से आच्छन्न हरित भूमि में कोई चिह्न सरलता से नहीं मिल सकते।

'ये तृषा कुछ कुचलेन्से हैं!' एक ने उन लबु तृष्णों में चिह्न लिज कर लिया। 'यह आगे गोवर पड़ा है। आज का ही तो है।' फिर तो गो-मून और गौओं के खर-चिह्न भी

बहुत मिले। 'कहीं गायें यहाँ इधर-उधर चरती, दौढ़ती न रही हों ! हम सब इसके पीछे भटकते उसें

कहा गाय यहा इयर उयर देर तक।' गोप का अनुमान ठीक है।

'ये ह्रोटे-ह्रोटे पर-चिह्न भी नहीं पहिचानते ?' सचमुच वे वक्र, श्रह्नुश, ध्वज, कमल क्रादि के चिह्नों से युक्त पर-चिह्न क्या पहिचान की क्रापेचा करते हैं। गोपाल इपर से ही गया है।

का चन्ना सं युक्त पद-।चन्न क्या पाइचान का अपना करत है। गापाल इयर सहा गया है। (सन कालिय-इद की ओर गये हैं! वनसीमा की ओर चिहों को जाते देख एक वृद्ध ने कहा और सब सन्न रह गये। 'कालिय-इद ?' एक मयंकर खाराङ्का से और येग खाया सबके

चरणों में।
'कन्हैया! बेटा!' मैया ने पूरी शक्ति से पुकारा! वे दूर कदम्ब के समीप गायों के

समूह दिखायी पहते हैं।

'कोई बोलता नहीं! एक भी बालक वहाँ रीखता नहीं!' एक ने ध्यान से देखकर कहा।
'गायों में से कोई हिलती भी नहीं! किसी की पूंछ तक नहीं हिलती! सबके मुख हर की
ओर हैं!' दसरे का भयनिव्रत्त स्वर विकृत हो गया।

भीरा लाल !' मैया की वाणी में जो वेदना है, उसे कैसे कहा जाय।

सहसा दाऊ दोड़ पड़े। सब दौड़ रहे हैं—सब पूरी शक्ति से दीड़ रहे हैं, परंतु दाऊ के चरणों में जैसे बाज महत् ने स्थान पाया है। वे तो दौड़ते नहीं, उड़े-से जा रहे हैं। पता नहीं उनके सीलामय अनुत ने क्या लीला की है। वे यदि सबसे पहले हदनट पर न पहुँच जायें तो पता नहीं क्या अनर्थ होगा।

'मैया!' एक ल्या में दाऊ ने अपने भुजग भोगशायी अनुज को देख लिया और दोनों

हाथ फैलाकर, इद की जोर पीठ करके, दौड़ी जाती मैया के चरणों से लिपट गये।

'काल !' मैया तो कुछ देखती ही नहीं! उनके नेत्र तो फटेफटे से हो रहे हैं। उसके पलक गिरते ही नहीं। यह तो पागलों की भाँति हुए को एकटक देखती दौड़ती जा रही है। दाऊ को उसने न देखा और न उनके स्पर्श का अनुभव किया। 'कन्दैया को कुछ नहीं हुआ! वह सर्प को फॅक्कर आयेगा। वह देखो, उसके मुख पर मन्य सुरुकान है! पकड़ो सेया को पकड़ो!' राज ने पूरे जोर से चिल्लाकर सबको सावचान किया। कुछ गोपियों ने बहकर बलापूर्वक सेया के हाथ पकड़ लिये। वह उनसे अपने को ख़ुड़ाने के लिये ख़टपटावी प्रयत्न करती रही।

'बाबा !' दाऊ ने हृद से कुछ ही दूर पर बाबा के सम्मुख जाकर उनके पैर पकड़े। बाबा अपने-आप में नहीं हैं। वे इस तनिक-से धक्के से ही गिर पड़े और असमर्थ से बैठे-बैठे हर को

घरने लगे। जैसे उनमें जीवन ही न हो।

'तुम सब......' एक च्रण की देर होती तो वे बालिकाएँ हद में गिर चुकी होती। उनमें क्रिकिशंश मूर्जित हो गयी हैं। जो हद तक पहुँची, वे दाऊ की उस वेदनामरी दृष्टि की बोर देखते ही तद पर गिर पढी।

चीतकार, मूर्ज़, हर की ओर दौड़ने का प्रयत्न—दाऊ श्रकेले कहाँ तक किनको-किनका रोकें। मूर्जित लोग चैतन्य होते ही हर की ओर दोड़ते हैं। मैया को कहयों ने पकड़ रक्खा है। कोई अपने-आप में नहीं। दाऊ—वे ६ वर्ष के शिह्य दाऊ ही सबको श्राशासन देने में लगे हैं।

'कन् !' दाऊ ने हर में अपने अनुज की ओर देखा और पुकारा। जैसे वे उलाहना दे रहे हों—'बहुत हो चुका यह अभिनय। इस सर्प-शय्या को अब तो छोड़ो। यह किसका स्थान किसे

दे रहे हो, कुछ स्मरण है ?'

सर्प का रारीर जड की माँति पड़ा था। वह स्वयं भी क्रोध-मूर्खित हो रहा था। सहसा इसके रारीर में इल्का-सा कम्प हुच्या और वेग से उछलकर वह दूर जा कृदा। श्रीकृष्ण को छोड़ दिया इसले। उसे लगा कि उसके वन्धन में पड़ा यह बालक मोटा हो रहा है और बहुत रीघ उसके स्वारीर की गाँठ-गाँठ टूट जानेवाली है। पीड़ा से व्यथित होकर उसने श्रपना शरीर सीधा किया कीर उछला।

'कन्हैया सपे से छूट गया !' दाऊ चिल्लाये। सबके मुखों पर तिनक जीवन की उज्ज्वलता खायी। सपे अपने एक सौ एक फर्स उठाये दूर से फूल्कार कर रहा है और श्याम जल में धीरे-धीरे तैरता स्थिर-सा उसको और देख रहा है। दोनों ने एक चस्म एक दूसरे की ओर देखा। सपे ने खाकमण के लिये और तीत्रता से अपने को मोड़ा। श्याम के स्वर्णाङ्गद नील जल पर चमक उठे। खसकी सुजाएँ तीत्रता से उठने लगीं। भीगी अलकें पीठ पर लहरा उठीं। वह तैरकर दूसरी और हो गया।

तदपर क्रन्यन यंद हो गया। सबके प्राण् नेत्रों में त्रा बसे। एकटक स्थिर सब ह्रद की कोर देखने लगे। ह्रद में सपे जिस तीत्रता से ग्रुइता है, श्रीकृष्ण उससे ऋषिक तीत्रता से दूसरी कोर तो है। बड़ी-बड़ी तरक़ें उठ रही हैं। ह्रद आलोड़ित हो रहा है। क्रनेक बार सपे प्रयत्न करता है कि स्थिर होकर अपने लहुत को देख ले या विश्राम कर ले; पर उसके फ्या उठाते ही स्थान करता है कि स्थिर होकर अपने लहुत को हिल आप जा जिस हो हो हो सपे स्थिर नहीं हो पाता। इसकी रोप-मरी फूलकार बढ़ती जाती है, परंतु उसका येग घटने लगा है। कब तक वह इस गांति से सैयात हर सकता है।

सर्पे आक्रमण कर रहा है या अपने को बचा रहा है, अब यह कहना कठिन हो गया है। इस पर जल के क्षीटों का बेग बदता जा रहा है। उसे ठीक भागने का मार्ग ही नहीं मिलता और कर्म-चह तो अपने लाल-लाल चरण पटकता, छीटे मारता हंस रहा है। उसे तो यह अच्छा खेल मिल गया है। चालक ताली बजाने लगे हैं तट पर।

 हो रही है। जयम्बनि से गगन गूँज रहा है। यह सब कौन देखें। सबके नेत्र तो श्याम पर स्थिर हैं।

सर्प के मोटे-मोटे फएा - उसने महर दूसरा फएा ऊपर किया और उसके साथ ही वह लाल परएा पड़ा उस फएा पर। यह क्या - फएा तो उस कोमल चरण के पड़ने से ही फह गया। उसमें से रक्त के कुदारे निकल पड़े। रयाम का पद्मारुण चरण सर्प के रक्त के झीटों से रॅग गया है, जैसे उसके चरणों पर किसी ने नन्हे रिक्तम पुष्प विसेर दिये हों। फर्णों की मिशि-किरणों के प्रकाश में वह खरणिया और भी भासित हो उठी हैं।

'बहु फण उठा !' जब रयाम सपैभोग से खूटा, उसके साथ ही, सम्भवतः उनकी चेतना तौटी थी। वे सब-केसब बार-बार चिल्लाते हैं। कन्हेया को सावधान करते हैं; पर कन्हेया तो तीचे देखता ही नहीं। आज तो जैसे उसके पैरों में नेत्र हो। गये हैं। फण उठा और चरण पड़ा। सपै जो फण उठाता है, उसी पर नटराज के चरण पड़ते हैं

किट का पीनास्वर भीगकर चिपक गया है। उससे श्रीचक्क की छटा फ्रॉकती जान पढ़ती है। बनमाला वच पर लहरा रही है और खलकें प्रद्रभाग पर। दोनों से सीकर क्लियर रहे हैं। युक्त और भाल पर जलविन्दु श्रम-सीकर के समान शोधित हो रहे हैं। पदुका किट में कसा है। भीगे हुए मयूर-पिन्छ की आज विचित्र ही छटा है।

कटि से निकालकर उसने ग्रुरिलका अधरों पर रख ली। देवबाण भला, ग्रुरिल के मधुरिमा कहाँ से प्राप्त करें। लास्य नहीं—आज तायडब चल रहा है-एसा विचन्न तायडब, जिसकी समदा हतने मेहीं-उपभेदों के साथ भागवान शाशाझुंग्रेसर भी कदाचिन ही अपने 'सम्में से ला सकें। कभी 'थेया, थेया' का मन्द और कभी 'श्री, द्वां, द्वां...' का 'हुत'—पद कहाँ पढ़ेंगें ? एक ही उत्तर है, सर्प का जो फ्या उत्तर उदेगा, वहाँ। इस 'चित्र तायडब' की समान गति है परंतु सर्प के फ्या फटे जा रहे हैं। वह कुकार के साथ विप उगल रहा है। उसके फर्यों का रक्त-प्रवाह बढ़ता जा रहा है—बढ़ती जा रही है स्थाम के श्रीचरयों की अरुगामा।

मृत्य चल रहा है—गोपियों के नवनीत पर उनके पावन प्राङ्गण में जिस मृत्य का श्रभ्यास हुआ है, आज कालिय के फर्णों के रङ्गमख्रपर उसका अवतरण हो रहा है। देववाय, पुष्पवृष्टि, मुरतीष्विनि और सब से बड़ा ताल है बच्चों की 'विजय-उल्लासभरी पुकार'—'वह फण उठा !'

सर्प शिथिल होता जा रहा है। उसे लगता है, उसके फर्णों पर मन्दराचल च्राण-च्या में किसी के द्वारा पटका जा रहा है। उसका गर्व—रोष कव का दूर हो चुका। अब तो वह जीवन-रचा के लिये संघर्ष कर रहा है। किसी प्रकार खूट सके, किसी प्रकार भाग सके ! प्रहर भर से खिक होरहा है मस्तक पर इस धमाचीकड़ी को सहते। वह अब फर्ण नहीं उठा सकेगा—ना, अब नहीं उठा सकेगा कोई फर्ण।

कालिन्दी के नीले जल में एक सौ एक फ्यों का वह महासपं। प्रत्येक मुख से लप-लप करती दो दो जीमें। फ्यों से निकलती रक्तधारा में प्रकाशित मियायों और अंगारों सी चमकती आँखें। उन फ्यों पर भीगा पियानम्य पहिन रक्तारण चरणों से तारख्व की गति पर कूदता, अधरों से मुरली लगाये इन्दीवरत्वरयाम उन्हेया। लेकिन फर्यों का उठना कमशः शिखिल होता जा रहा है। अब ये उस वेग से फूत्कार करते नहीं उठते और पूरे उठ भी नहीं पाते। उपर देववाय बज रहे हैं! इट तैरते दिन्य मुमनों से भर उठा है और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है।

कन्हेया तो बंशी बजाता नाच रहा है। उसके क्षुयडल बातकों में उलामकर स्थिर हो गये हैं। मयूरपिच्छ सुसकर फर्र-फर्र उड़ने लगा है। पीठ पर बालकें लहरा रही हैं। वह बाज जुल्य की उसंग में हैं।

×

×

×

हद में एक साथ छोटे-छोटे सपों ने सिर उठाये। नागपितवों के मसक उनके पीछे दीस पढ़ें। बालक डरे—क्या ये सब उनके श्याम पर जाक्रमण करेंगे ? लेकिन वे तो स्थिर हैं। वे केवल देख रहे हैं कन्हेया की छोर। अपने सखों से कुछ ध्वनि कर रहे हैं।

'ताथ ! इयामय ! आपने अच्छा किया जो अपने श्रीचरणों से इनके मस्तक को पित्र किया। ये नागराज वासुकि और रोष से भी अधिक भाग्यशाली हैं! आपके पावन चरणों के मस्तक पर धारण का सौभाग्य मिला इन्हें। पता नहीं कीन सा महापुष्य किया था इन्होंने। दुष्ट-दुलन—आपका इर्यट-विधान अचित ही हैं, परन्तु समासिन्छा, हमारे इन पतिदेव के अपराध को अब समा करें! ये नागरिश्या, हम अवलाई आपको रारण हैं! ये अझानी हैं, इन्होंने आप को पहिचाना नहीं! अब समा करें! ये नागरिश्य, हम अवलाई साम करें! ये नागरिश्य, हम अवलाई आपको रारण हैं! ये अझानी हैं, इन्होंने आप को पहिचाना नहीं!

'कन्हेंया, छोड़ भी दे विचारे सर्प को ! छिः, तू उसे मार ही डालेगा क्या ?' भद्र को दया आ गयी। उसने देखा, सर्प ने फए उठाना बंद कर दिया है। उसके फर्लो के विथड़े हो रहे हैं। उसे

लगा. ये सब नन्हें सर्प 'किट किट' करके दीनता से प्रार्थना कर रहे हैं।

श्याम ने एक बार तट की ओर देखा। मुरली किट में लग गयी। वह सर्प के मस्तक से जल में कृद पड़ा। सर्प ने दीर्घ श्वास ली। उसे फुल्कार किसी प्रकार नहीं कह सकते। दो चल वह मूर्छित-सा पड़ा रहा। फिर उसके मुख से वहें कहण शब्द निकले — 'प्रभो! आप सर्वश्वर, सर्वसमर्थ हैं! जन्म से ही आप ने हम सर्पों को क्रांच भी बनाया है। कोई भी प्राणी अपना स्वभाव खेड़ नहीं पाता। में तो पक खुद्र जीव हैं। अब आप भुम पर कृपा करें या रोप! उसके नेत्रों से अधु गिरने लगे। उसने अपने फुल जल पर फैला दिये।

'कालिय, यहाँ अब तुन्हें रहना नहीं चाहिये। यहाँ मेरे सखा, स्वजन श्रीर पशु कीड़ा करेंगे। तुम मद्रपट ससुद्र में चले जाओ ! डरो मत ! गरुड़ तुम्हारे फर्लो पर मेरे पर-चिह्न देखकर तुन्हें भच्चण करने की कभी इच्छा नहीं करेंगे!?

'ख्रदे, कन्हैया गया कहाँ ?' वालकों ने, गोपों ने, गोपियों ने वह संबाद सुना नहीं। सपों की किट्-किट् में उनका कोई आकर्षण नहीं। उन्होंने तो देखा कि वह महासपे, वे लोट सर्प झांर नागितें सहसा जल में हुव गयीं श्रीर उनके साथ ही श्यामसुन्दर ने भी हंसकर डुवकी खगायी। उस नटस्वट ने तट की खोर हंसकर देख लिया था—भीत होने की बात नहीं है. पर--

कुछ ज्ञाण – जञ्जवासियों को तो वे ज्ञाण युग-जिसे जान पड़े, पर लगं कुछ ज्ञाण ही। स्थामग्रुस्टर जल से वाहर निकला। कालिय ने उस सीन्दर्यथन की अराधना की जल में। श्रीअङ्ग में यह दिन्य अङ्गराग इद के अन्तम् में लगा है। वनधातुओं के चित्र तो कव के छुल चुके थे। जान पड़ता है, वनमाला के पुष्प नागकुमारों को, पुठका और कछनी के नक्ष कालिय को और मुकामाला के मोती नाग-पत्रियों को वह प्रसाद दे आया। उसकी किट में पीनास्यर की कछनी है, केचे पर पड़का है, पर ये ऐसे दिन्य नक्ष हैं जो जल में भीगे नहीं। गले में तो मोटी लंबी नीलकालों को माता है और करठ में संघं की महामणियों का हार है। उसकी भुजाओं में भी अद्भुत अङ्गद हैं। कुण्डल, केयूरादि समस्त आमरण वदल आया है बह ।

'नीलमेिण !' मैया ने दोनों भुजाएँ फैला दी। 'कृष्णचन्द्र!' बाबा मपटे उसे करठ से लगाने।

'श्यामसुन्दर !' गोपियों की उत्करठा का क्या कोई वर्णन करे !

'कन्हाई !' गोपों में उल्लास ज्याप्त हो गया। 'कन्तुं !' प्रत्येक बालक चिल्लाकर दौड़ा।

कन्हेंया-प्रत्येक को जान पड़ा कि श्याम पहिले उससे गले मिल रहा है।

तेरे चरण तो देखूँ! बालकों ने वहीं उसे भूमि पर बैठाया खौर उसके अरुण पादतल व्यान से देखने लगे।

'सॉप ने कहाँ काटा था तुमे ?' भद्र हाथ में कुछ पत्तियाँ लिये सब अङ्ग देख चुका। उसने

सना है, इन पत्तियों से सर्पविष नष्ट हो जाता है।

'सर्प वड़ा गुरगुरा होता है और शीतल भी। उसपर सोने में वड़ा आनन्द आता है और उसके सिरपर नाचना तो और मजे की बात है! कन्हैया खुलकर हँस पड़ा। नटखट कहीं का, सबको चिन्तित करके वह यह आनन्द ले रहा था।

तेरा गेंद तो नहीं दूँगा में ?' इद से लाया है वह, यह तो श्रीदाम ने देख खिया पर मस्तक कुका लिया उसने एक बार और दूसरे ही चया हँसकर बोला—'गेंद ले ले, पर फिर साँप पर सोने मत जाना!'

\_\_\_\_\_x x x x

में तो थक गया हूँ, अब यहीं सोऊँगा !' कन्हैया केवल अपनी बात नहीं कह रहा है। सभी थक गये हैं। स्थामसुन्दर जब हुद से निकला, सुयांस्त हो चुका था और सायंकालीन फुटपुटा प्रकाश भी समाप्त ही होने वाला था। अब उससे मिलने के उत्साह में जो विलम्ब हुआ, उससे तो पूरा अन्यकार हो गया। इस अँवेर में ब्रज को सब पशुओं के साथ वनमार्ग से लौटना सरल नहीं है। विपेते हुद से, यमुना के उस कूल से हटकर उपकूल पर सब आ गये थे, यही दूरी उस आन्ति में सबकी बहत अधिक लगी है।

'तुम सर्वो के द्वीकों में कुछ है या नहीं ?' बाबा ने ठीक सोचा है। सभी बातक क्याज मध्याहकाल का क्लेड लेकर बिना भोजन किये बन में खाये हैं। यदि उनके छीकों में कुछ हो तो इस समय उनके जलपान की पनना नहीं रहेगी। उन्हें कुछ मिल जाय तो शेप लोग जल पीकर रात्रि ज्यतीत कर लंगे। इस अप्यकार में बालकों को बन में से लेकर जाना ठीक नहीं, सब लोग दौड़ने

श्रीर दीर्घ शोक के वेग से शिथिल भी हो रहे हैं।

'हमने तो त्राज भोजन किया ही नहीं!' कन्हेया दौड़ा जल्दी से भद्र का छीका लेने। वह छीका तो कभी लाता है नहीं।

'सब छीके मेरे पास तो ले आओ!' आज अन्धकार में मैया ने छीना-ऋपटी का अवकाश नहीं दिया। सब बालकों को बैठाकर परसकर भोजन कराया।

वहीं सबने रात्रिविधाम करना निश्चित किया। बालक सब मध्य में सोये। गोपियों ने उन्हें पेर लिया। गोपगण सारे समूह को पेरकर चारों खोर स्थित हुए। बारी-बारी से कुछ लोग रचार्थ जागते रहें. यह निश्चय हो चका है।

x x x

भय का कोई कारण जहाँ नहीं दिखायी पड़ता, अनेक बार वहीं भय सम्मुख आ जाता है। रचा के लिये नियुक्त गोप भी थके हैं, वे भी निद्रा के कारण मप्पिक्यों लेने लगे हैं। शीनल बायु, खुला तारकखयिन गगन और निशीध को अतिकान्त करती निशा—ऐसे समय में पलकें भारी होने लगें और विवसतः चंद हो जायें तो कोई क्या करें।

'क्यों? क्या बात है!' सहसा गोप चौंके। चारों खोर जैसे चीत्कार गूँज रहा हो। पशु कन्दन कर उठे। बायु उच्छा हो गया है। भली प्रकार पत्तकें खुली भी नहीं थीं कि भय, खारचय से वे चिल्ला पढ़े—'ठठो! उठो! खाग! खाग!'

दावाग्नि तो सदा निदाध में मध्याह्नोत्तर प्रकट हुआ करता है। रात्रि में दावाग्नि श्रीर वह इतने समीप धाँ थाँ करके वन को जलाता, ऊँची-ऊँची लाल लपटों की शतशः जीमों से समस्त चर-श्रचर को चाटता दौड़ा था रहा **है**! यह घेरा बनाकर चारों श्रोर से बढ़नेवाला ऋषि !

'कृष्ण ! रयाम ! कन्हैया !' सबके मुख से एक ही नाम व्यातवाली में फूटा ! वे करूँ को अपनी रचा के लिये पुकार रहे हैं या उसकी रचा के ध्यान में अपने को भूल गये हैं ? सब ने श्रीकृष्ण को घेर लिया । गोपियों, वालकों, गोपों ने ही नहीं, पशुकों ने भी । 'जल्ली करो! नेत्र बंद कर तो! बंद करो नेत्र!' कन्हैया ने पुकारना प्रारम्भ किया। उसने सैया के दोनों हाथ उसके नेत्रॉपर रख दिये उठाकर। 'सब लोग नेत्र बंद कर लो! मैं कहूँ, तब तक बंद किये रहो। बनदेवता हमारी रचा कर देंगे। पर कोई नेत्र खोले नहीं!'

'वनदेवता ! श्रीनारायण ! दयामय ! हमें भस्म करके भी श्यामकी रचा करो । उसे

बचा लो. प्रभो !' नेत्र बंद हो गये हैं सबके और प्राण प्रकार रहे हैं।

'तुम सब नेत्र बंद किये रहना, भला !' उस नटलट ने धीरे से मैया के हाथ नेत्रों से हटा दिये; परंतु अपनी कोमल हथेली उसके मुलपर रख दी। मैया ने देखा और उसका मौन बना न रह सका। उसके नेत्र भर आये और गदगद भक्तिविद्वल कुछ से निकला—'नारायण! दयामय!'

'दावाग्नि वनदेवता ने शान्त कर दी !' सबने आश्चर्य से देखा नेत्र खोलकर ।

'वह भाग गया! वह भागा जा रहा है दावाग्नि!' प्राची में अरुणोदय की लालिमा प्रकट होने लगी है। कन्हैया ने उस आरोर इस मोलेपन से संकेत किया, जैसे कुछ जानता ही न हो।

प्रकाश हुआ ! आज सार्यकाल के बदले प्रभात में अधरों पर वेग्रु घरे, गायों को आगे किये, सलाओं से पिरा रयाम वन से अज में प्रवेश करने चला है। आज प्राम में प्रतीचा करनेवाले नेत्र उसके पीछे चल रहे हैं। सारा व्रज-अपार जन एवं पगुसगुदाय से पिरा गोपाल जा रहा है!

कल स्वाम के कालियहुद से तिकलने पर बाबा ने बाह्मणों की जो सहलों गोदान किये, बह तो कल की बात हो गयी। आज बाम में पहुँच कर वे पुनः हवन, देवाराधन, गोदान, विग्न-पुत्रन में लग गये हैं। समस्त गोप एवं गोपियों का आज नन्दभवन में ही सस्कार होना है। आज भीतर और बाहर महामहोत्सव है वहां और सबके लिये सर्वाधिक महोत्सव है—स्याम आज वन में नहीं जायगा! दिनमर वह नेजों के सम्भूख रहेगा।

## धेनक-वध

तं गोरजश्ङ्कुरितकुन्तलबद्धबर्हवन्यप्रसूनरुचिरेक्तसुचारुहासम् । वेसां वक्सान्तमनुगैरनुगीतर्कातं गोप्यो दिद्दीक्तिदृशोऽभ्यगमन् समेताः ॥

--- भागवत १०।१५।४२

पावस का प्रारम्भ—ध्यापादम्तात तरुः लता-बृत्द, अद्भुत छटा है वन की। सुपक्ष आधतरु जैसे अरुपिस स्वर्धफर्लों से पूर्ण हो गये हैं। जम्बू ने श्याम अङ्ग की शोभा घारण कर ली है।
विरिद्या और सरोवरों के जलों में वृद्धि हुई, पर अभी मिलनता नहीं आयी। उनमें उत्पल, कल्हार,
ग्रन्दीवर, कुवलय खिल उठे हैं। कुसुन्दल उत्पर आने लगे हैं। भूम पर हरितिमा विखर उठी है।
उपों में कोमलपुत्र, कन्दों में अङ्कुर और वीजों में दिवल आ गये हैं। भ्रमर गुंजार करते हैं,
कोिलता कुक्सती है. मुखर पच्छ प्रसारित करके 'धनगल' नाचते हैं।

श्यामसुन्दर नित्य प्रातः सखाओं के साथ वन में गोचारण के लिये आता है। वृष्म भूमि को सूँपकर जन्नाद करते हैं और सींग से टीलों को खोदते हैं। वछड़े फुदक्ते हैं। वंदर कितकारियों मारते हैं। लतायें पुष्पों के भार से और पादंप फलभार से फुक गये हैं। उनकी डालियां भूमि का स्पर्श करने लगी हैं। जब गायें खागे-आगे चलती हैं, सला पीछे ताली बजाकर गाते हैं और उसके मध्य में कन्दाई अपन के साथ खयर पर वंद्री रक्कें, सत्ताग्येद-गति से चलता है।

लताओं के पुष्प, इन्हों के किसलय, दल, फल—सब माग के दोनों ओर सुक आये हैं। जैसे समस्त बन इन गीर-श्याम की चरण-स्परोन्पर्धों में तत हो गया हो। हाथ उठाकर बालकों के साथ उन्हेंया कभी पुष्प तोड़ता है, कभी किसलय और कभी फल। बल्लड़े, गायें, दुष्पभ—जिसके मन में आये, वही मुख उत्पर उठाकर कोमल दल या फल का आहार करने लगता है।

'भैया, नक्षा ने इन्हें बुत्त बना दिया, इतने पर भी ये अपने पुष्पे और फलों का उपहार लेकर तेरे चरणों में अपने मसक मुकाकर प्रणाम करते हैं। देवता भी तो तेरा बन्दन करते हैं, फिर ये अपने उस तमस् के नारा के लिये क्यों तेरा अर्चन न करें, जिसने इन्हें जड बनाया !' आज कन्ह्याई उल्लास में हैं। उसने वृद्धों की ओर देखा और दाऊ की सम्बोधित कर किवतान्सी करने लगा।

'सब बिद्वान् ऋषि-सुनि जैसे बड़े स्वर से परमात्मा की स्तुति करते हैं, वैसे ही ये भौरे तेरा गुणगान कर रहे हैं। अवस्य ये सब भी सुनिगण होंगे। ये तेरे सुख्य भक्त हैं, अतः इस रूप में ये ब्रिपे हैं और यहाँ भी अपने निष्पाप आराध्य को झोड़ते नहीं।' आज भाई की स्तुति चल रही है।

'देख, भेया, ये मयूर तुके देखकर तृत्य कर रहे हैं। ये सुगियां गोपियों की भाँति अपनी रीर्घ हांगों से स्मेहपूर्वक तुके देख रही हैं। ये कांकिल अपने कलकठ से तेरा स्वयन कर रहे हैं। यय हैं ये बनवासी, पर आये आविध का सत्कार करना सजानों का स्वभाव ही होता है।' चारों और वह पक्काल देखता जा रहा है।

'यह प्रश्वी, तथा, वीरुघ, खुप धन्य हैं, इन्हें तेरे श्रीचरयों का स्पर्श प्राप्त हो रहा है। ये इस कौर सताय भी धन्य हैं, जिन्हें तू कपने हाथों से स्पर्श कर रहा है। यह यमुना, गिरिराज, पशु-पत्ती जिन्हें तू बड़े प्रेम से देख रहा है, सब धन्य हैं! सब सखा ताजी बजाकर हंस न पढ़ते तो पता नहीं कितना युद्धत् बनता यह काव्य।

 कौंच, सारस, मयूर, मृग, सिंह, वनकुमकुट, विडाल खौर कमी-कमी बख़ड़ों को भी वह चिड़ा लेता है। कोई बोला खौर बालकों में से अनेक उसके शब्द का अनुकरण करने लगते हैं। कन्हैया इतना हबह अनुकरण करता है कि कोकिल, सृग, सिंहादि को अम में डाल देता है वह।

हाऊ ने सलाओं के एकत्र किये किसलय और सुमनों की शख्या पर जहाँ सुबल की कोड़ में मस्तक रखा, स्थाम स्वयं उसके चरण दवाने अवस्य बैठ जायगा। पता नहीं क्या आनन्द आता है उसे। बड़े भाई के पैर तो वह दवायेगा ही। दाऊ का मना करना कभी सुनता नहीं वह ऐसे समय!

सखाओं के साथ कभी हाथ पकड़कर नाचता है और कभी सब स्वर मिलाकर गाते हैं। कड़नी किट में समेटकर, अलकों को बांधकर, पटुका एवं मुरलिका एक और रस्वकर जब वह अदिमा, मुबल या भद्र के साथ मल्लयुद्ध करने लगता है—विचित्र छटा बनती है। सखा ताव बाते हैं। कोई कन्ट्रेंश की प्रदेश का प्रत्या करता है, कोई मिलपत्ती की। वार-बार कमलमुख अरुणाम हो डठता है। कमलदलनील अङ्ग धूलि में सन जाता है। भाल पर स्वेद कण मज़मल करने लगते हैं। यह वल लगाता है, कुदता है, ताल देता है और यदि पटका गया तो बहाने बनाकर मज़ज़ता के और नीत पर खंगरा विवाकर ताल ती बजाकर चित्र लगाता है।

गायें दूर चली गयी। उतनी दूर प्रथक्ष्यभक् दिशाओं में सखा उन्हें घेरने जायँ—खेल में विलम्ब होगा। वह गया प्रयाम टीले पर। वह ससने पड़का की से दाहिते हाथ में लिया। वह सूमा पीताम्बर। 'कामदा! युरभी! कष्णा। किपला। घमे! नन्दी!' वह पुकार रहा है ना तक करने कर तायों और दुषमों की। वह कामदा ने कान उठाये! पुकार का उत्तर हुंकार से देकर पूंछ उठा कर वे दीने पछ! एक दीड़ा श्याम की 'जोर तो दूसरे पीछ कैसे रह जायँ। चारों और टीले के करर सुख उठाये वें हुंकार भरा सागर उमह जाया ही—श्रेत, लाल, चित्र-विचित्र। और ये मृत, सिंह, ये बसों इनके साथ दीने जाये? कन्दैया बुला रहा है! वह पुचकारेगा—बस! उसने किसी की यप-थपाया—'यही चरो, दूर, मत जाना भला!'

x x x

मध्याहकाल हो गया। सखाओं ने कतेऊ कर लिया। कदम्य-मूल में नरूथप ने किसलय सिद्धाकर उत्तपर स्वर्णयुक्ति के सुमन और पाटलन्त आस्तर कर दिये। कर्ने न मह को दिया आधीर उसकी गाँव में सरक रहता के सुक्ति हो गाना में देशेताम चान हो हैं। गाना में देशेताम चन हाये चल रही हैं। गाना में देशेताम चन हाये हैं। सुवल को इतने से संताप नहीं। कर्ने के भाल पर क्रींड़ा में जो स्वेद मलक उटे, धामी सुक्ते कहाँ। सुवल ने कमल-पत्र को ज्यवन बना लिया। वह वायु करने लगा है। वरुथप और सिंधमई कि ही के धामे पर की हमा है। वरुथप और सिंधमई कि हम के समान चरणा गोद में रख लिये हैं। वे धीरे-धीरे दवाने लगे हैं चरणों के।

'तेरे हाथ स्वतन्त्र रहेंगे तो तू कुछ-न-कुछ ऊधम करेगा!' मधुमङ्गल श्रीर तोक ने कुष्ण के दोनों करों को श्रपनी गोद में ले लिया। भद्र तो श्रलकें सुधारने में ही व्यस्त है।

'कन्हेया, त्ने कभी ताल खाया है !' श्रीदामा ने बड़े विचित्र ढंग से पूछा।

'नहीं तो, तू ले आया है क्या ?' कनूँ ने मस्तक उठाया।

'यह बाजुं में जो ताल की गन्य है! ख़ुबल ने उसे समकाया 'कैसी मधुर गन्य है यह!' 'दाऊ, यहाँ से यह तालवन समीप ही है! वहाँ ख़ुब ताल पके हैं! देख न, वे दीख रहे हैं। कैसे लाल-ताल हैं। वहाँ ख़ुब परे करता गिरे होंगे। देख, श्रव भी उनके गिरने का राज्द हो रहा है! मधुमहल भोजन में सदा सबसे आगे रहनेवाला है। उसने होली कर कहैया से नहीं कहा कि यह नदख उसे चिदायेगा और दाऊ भेया तो कट मस्तत हो जायगा।

'जैसे वे फल तेरे लिये रक्खे ही होंगे!' श्याम ने चिदाया।

'नहीं तो उन्हें कौन ते जायगा। दुष्ट राचस चेतुक गये का रूप धारण करके उस वन की अपने परिवार के साथ रचा करता है, यह बात उस दिन मेरे बाबा ने कही थी। उस राचस के भय से वहाँ भनुष्य तो क्या, पशु भी नहीं जाते। पत्ती जाते तो हैं, पर क्या वे ताल-भन्नण कर सकते हैं।' सुबल ने पूरा ही विवरण दे दिया।

्'दाऊ! भला, उस राचस में रुक्खा क्या है। वह गधा नहीं, राचस है!' भद्र ने इस प्रकार

कहा, जैसे राज्ञस वास्तविक गर्ध से दुवल ही होते हैं।

'मैं ताल खाऊँगा। बहुत दिनों से भेरे मनमें ताल खाने की इच्छा है। उसकी बड़ी-सी गुठकी रख दूँगा और जब उसमें आड़ूर आयेगा, मक्खन की भाति गिरी निकलेगी गुठकी को इक्ताड़ी से काटने पर। बड़ी भीठी होती है गिरी!' तोककुरण तो ताली बजाकर कूदने लगा, जैसे ताल और अड़रित गिरी दोनों उसके हाथ में आ गयी हैं।

'उसँ गघे ने अनेक मनुष्य ला लिये! उस वन के फल अब तक किसी ने खाये नहीं!'

बरूथप ने सावधान करना चाहा।

'तब तो बहुत फल होंगे वहाँ !' दाऊ उठ खड़े हुए।

'बहत हैं, बहुत !' सबने समर्थन किया।

ू 'वहाँ बड़ी-बड़ी मृदुल घास होगी ! पशु तो वहाँ जाते ही नहीं !' सुबल और भद्र ने गायो

को हाँक दिया तालवन की ओर।

बड़ेबड़े ऊँचे ताल के—केवल ताल के बृत्ता। बुत्तों पर चारों और पके, अधपके कुछ कालिमा, अरुिएमा, पीताभा लिये बड़ेबड़े गोल गोल फलों के गुम्फ। वन एक मादक सुरिम से पूर्ण हो रहा है। भूमि हरित बढ़े हुए दुर्णों से ढको है। दाऊ ने मस्तक उठाकर देखा। इन बुत्तों पर चढ़ा तो जा ही नहीं सकता। उसने एक बृत्त के तने को दोनों हाथों से पकड़ा—'अरे, दूर हटो! दूर हो जाओ!

'धव्-धव!' दाऊ के हुत्त हिलाने से उसपर के सभी पके फज गिर पड़े ऊपर से। बच्चे दौड़े फल उठाने; परंतु सहसा स्तन्भित से हा गये। यह, यह शब्द,यह हरहराहट, अवश्य असुर गर्दभ आ रहा है। सचसुच वह दौड़ता हुआ आया और सीचे दाऊ के सम्मुख जाकर उसने अपने पिछले पैर चलाये। दाऊ तत्क एक ओर हो गये। गर्दभ कुछ आगे दौड़ा गया। उसने मुख ऊपर करके 'चींगें! चींपों!' चिल्लाकर वन का भर दिया उस नाद से और फिर घूमा। दाऊ के सम्मुख आकर वह घूम गया। उसने अपने पिछले पैर उनकी ओर किये और दुलची भाड़ी।

'अल्ब्हा!' दाऊ ने दोनों पैर पकड़ लिये। बालकों ने तालियाँ बजायीं और मस्तक के बारों आरे प्रसादक के बारों और अपाकर दाऊ ने उस गजराज के समाज विशाल गने के सम्पुल के तालवृत्त पर फेंक दिया। घुमाने में ही उसने जीभ निकाल दी थी और नेत्र बाहर निकल खाये थे। वृत्त पर पढ़ते ही बात उसका सारीर फट गया। वृत्त तो ट्रस्कर समीप के वृत्त पर गिरा और बह वृत्त दूसरे से जा उक्का शरीर फट गया। वृत्त तो द्रस्कर समीप के वृत्त पर गिरा और अस वृत्त तूसरे से जा उक्का स्थान हिल बठा, जैसे प्रवाह खाँधी जा गयी हो। उनके सब फल सदासद गिर पढ़े।

'गये! गये आये!' लड़कों ने पुकार की। चेतुक के परिवार के गयों का बड़ा भारी दल दौड़ता-चिक्लाता चला आ रहा है। सखाओं ने लाठियाँ उठायी, परंतु उनकी हँसकर दाऊ ने रोक दिया। कन्द्रैया ही उनकी इस चिंचित्र कीड़ा में सम्मिलित हो सका। अद्भुत कीड़ा है यह भी। वह दौड़ता गथा आया। पाम या स्वाम ने अध्यक्षर उसके पीछे के दोनों पैर पकड़े और सिर के चारों कोर पुनाकर फंक दिया एक शुच पर। घड़ाम से शुच हुट पड़ा। यह कीड़ा चलती रही तब तक, जब तक सब गये मारे न गये।

चारों खोर सध्य से टूटे सूमि पर सिर घरे, प्रणाम करते से ताल वृद्ध, उनके चारों खोर खड़े ताल। सूमि पर बड़ी-बड़ी घास, जो गर्घों के दौड़ने से जहाँ-वहाँ कुचली पड़ी है। गर्घों के शव पड़े हैं उसपर इघर-उघर खौर ताल के फलों से तो प्रप्ती खिल्ल-सी गयी है।

सहस्र सहस्र गार्ने, दुवभ, वछड़े और उनके साथ सुगादि पराओं ने उसमें प्रवेश किया है प्रथम बार। वे इस अस्पृष्ट एए को बड़े चाव से चरने लगे हैं। किपयों का दल किलकता आया तो है, पर ताल उन सर्वों ने सुँघकर बोड़ दिया। वह उनके योग्य फल नहीं। राम-स्याम ने उद्धलते, चिल्लाते सखाओं के मध्य किट से पटुका पुनः स्रोलकर की पर बाला । बंधी खलकों को उन्युक्त किया। श्रम-सीकर तो वायु ने श्रयम ही सुखा दिया। बालकों ने तालफक स्तावे।

'ऐसे ही ताल खायगा!' कन्हैया ने बहुत प्रयत्न किया उसे छीलने का; परंतु जब सफल न

हुआ तो मुख से काटने का यक करने लगा। सब बालक खिल-खिलाकर हुँस पड़े।

ें यह सकड़ी छुमा इस प्रकार छोर जो मक्खन की भाँति गृहा निकते, उसे खा। " सुकत ने एक छोटी-सी सकड़ी ताल के उपर के छिलके को छोलकर उसके रेशों में उलका दी और उसे घमाया। सब ताल में करिवर्ड लगाकर उसे खाने में लगें हैं

'गुठलियाँ एकत्र रख दो! इनमें श्रद्धर निकलेंगे, तब इन्हें खायँगे हम सब!' वरूथप ने

एक चेताबनी दी।

'में तो त्रभी खाऊँगा! तू इसे काट दे!' कन्हैया भला, श्रङ्कुर निकलने तक मानने वाला है। 'श्रभी क्या श्रच्छा लगेगा!' लेकिन वरूवप को काटना पड़ा गुठली को श्रीर उसने ताल का भीतरी भाग निकाल लिया।

'यह कैसा उज्ज्वल और चिकना है!' श्याम ने मुख में लगाया और फिर फेंककर मुँह बनाने लगा। सब केसव हँसकर चिढाने लगे उसे। सबने तालों को उखाला. फेंका. उनकी कन्टक-

क्रीडा की।

रोनों हाथ, अधर, मुख और कपोल भी ताल के उस केसरिया गृदे से रँग गये हैं। बालकों ने इच्छानुसार ताल खाये और नव निभेर के किनारे पहुँचना हो है उन्हें। पशुओं ने आज बहुत शीघ चरना बंद कर लिया। वे इस हरित सुदुल तृषा से शीघ हुन हो गये। सबने बैठकर या खड़े होकर इधर-उधर रोमन्यन प्रारम्भ किया।

मुरत्ती अधरों से लगी और वह नित्य के निश्चित स्वर में गूँज गयी। गोप-कुमारों ने अपने-अपने श्रक्त उठाये। कानन का प्रयेक कोना ध्वनित होगया। गायों ने कान खड़े किये, पूँखें उठायी और हंकार करती दौढ़ी। स्वाम अब झज को लोटेगा।

कपिरल किलकता कृत्ता एकब्र हो गया। समूरों ने नृत्य वंद किया। पिन्नयों के स्वरों में कृतना आयों । कन्हैया अब उनसे रात्रिभर के लिये दूर जायगा! गायों के साथ मृग, वराह, रीछ, सिंह, सब दौड़ आये। सब एक साथ उस मुंड के साथ चले। वनसीमा तक तो वे सब जा ही मक्ते हैं।

पीछे तर-पंक्तियाँ पहियों के भार से मुकी हैं। वन्यपगुत्रों के ठट पंक्तियद्ध खड़े हैं, जैसे वनदेवता सहस्र-सहस्र नेत्रों से अपने आराध्य का दर्शन कर रहे हैं। आगे गायें, बढ़ड़े, दुष्भ चल रहे हैं। घर की स्पृति में आगे दौड़ने के वदले वे बार-बार पीछे बूमकर हुंकार करते जाते हैं।

दोनों दलों के मध्य में रस्सी, लकुट, श्रृङ्ग, छीके लिये गोप वालकों का समुदाय है। वे सब बार-बार हसते हैं, तालियाँ बजाते हैं, प्रकारते हैं, गाते हैं और जयनाद करते हैं—'जय जय

कुँवर कन्हाई !

बालकों से आगे तप्तदेमवर्ण, नीलाम्बरधारी दाऊ अपनी मचनर्यद्गाति से चल रहे हैं और उनके वार्यी और है उनका पीताम्बरधारी, इन्दीवरनील, वपलनेत्र होटा भाई! उसके अवरों की सुरलीम्बिन गार्यों की हुंकति, पुचियों के कलरव, वन्यपगुओं के विविध राज्द, गोप-कुमारों के कीलाइल, सबको एकाकार करके गूल रही है। सब उस परमराग के अनुगासी बन गये हैं। उसने सबको साज बना लिया है।

मोहन आ रहा है। अस्तंगत सूर्य की अक्ष्य रिप्तयों में उसका मुख अवीर से मला सा जान पढ़ता है। उसके कपोलों पर इन्यडल मलमला रहे हैं। मस्तक पर वैचा मयूरिपच्छ, अलर्के, ३२

भात, भूमरडल, कपोल, वनमाला—सव पर गायों के खुरों से उठी घृति के करा धुरोभित हैं। कपोल, भुजा, यृष्ठ, वक्त—समस्त अङ्गों पर वनभातुओं के रंग-विरंग वित्र हैं। वन्यपुष्पों के आभूषण धारण किये हैं उत्तने और अलकों में सलाओं ने इतने कुसुम उलका दिये हैं, जैसे गगन में तारे खिले हों! वह आ रहा है—मन्द-मन्द चलता, तिक-तिक सूमता, कभी गायों या वछड़ों को पुचकारता, कभी सलाओं की ओर मुद्दकर देखता, कभी इपर-वधर चपल नेत्र चलाता, मन्द-मन्द मुस्कराता चला आ रहा है।

मोहन जा रहा है! जैसे त्रज के कर्णों में अन्यत पड़ा हो। वेशु-नाद के साथ सब दौड़ पड़े। गोपों ने मागे के दोनों ओर स्थान लिया। वृद्धाओं ने क्यारतियों के थाल सजाये। तरुणियों ने अष्टालिकाओं पर कुसुम की संचित देरियों के समीप श्रक्कालि भरी और वालिकाओं ने केसर, चन्दन, अचल की कटोरियों उटायी।

मोहन च्या रहा है! कितने युगों की प्रतीक्षा-तपस्या जैसे पूर्ण हुई है। कौन ऐसा है, जिसने हारदेश के बार-बार वक्कर नहीं कोटे। उनकी गागृता कीन करे, जो प्राप्तमीप्ता नक तीसरे प्रहर तक ही बार-बार जाकर जीटने लगे हैं। सूर्योत्त के यहुन पूर्व से मार्ग में या बातायन के सम्मुख स्थिर हुए लोगों की उन्करठा क्या शब्दों में त्यक हो सकती है।

मोहन आ रहा है! वह नित्य इसी प्रकार आता है; परंतु लगता है, वह युगों के परचात् आ रहा है। वह नेत्रों से, हाम्य से, मस्तक हिलाकर सबको त्रप्त करता, सबके मध्य से, नन्दभवन जा रहा है! कुसुमवर्गा, केसर के छीटे, द्वारद्वार के नीराजन के साथ सबके हृदय, प्राय, मन उसके साथ जा रहे हैं और नन्दभवन तक सब को उसका अनुगमन करना है! सबके चरए स्वतः चले जा रहे हैं!



#### दघि-दान

''म्रापादमाचृडमतिप्रसक्तैरापीयमाना र्यामना' मनोभिः । गोपीजनज्ञातरसावतान्त्री गोपालसूपालकुमारमूर्तिः ॥''

--- श्रीलीलाशुक

मुरली—भुरली बजती है, वही तो व्रजजन-जीवन है। वही तो प्रायों में सुधा-सिम्मन करती है कर्छ-कुहरों में प्रविष्ठ होकर । स्थामसुन्दर सलाओं के साथ प्रातः गोचारण के लिये वन में चला लाता है। शब वह प्रायः मध्याह में लीटता नहीं। उसका कतेऊ वन में ही पहुँचाया जाता है। वह लीटता है सार्थकाल को जीर व्रज के मन, नेत्र, प्राण उस प्रातः के वियोगचण से सार्थ के स्वर्णिम चुण की आकृत प्रतीचा करते रहते हैं। मुरली-ध्विन—दिन में प्रायः यह अमृत-ध्विन उनके कानों में पहुँचती है। वे सहसा उसी स्थिन में, जिसमें होते हैं, निःसन्द होकर उस शब्द-सुधा का पान करते हैं।

गोपियाँ—वे क्या करें ? वह मोहन का मक्खन चुराना, वह भवन के प्राङ्गण में. कोष्ठ में उसका सखाओं के साथ उन्सुक हास्य, वह उसका इमर-उपर चपल होकर देखना, भगाना, दौक्-भूप, होना-अपरी अधेर वह चिद्वाना. मेया को उत्तहाना नेते के बताने वार तर करका वह कुलिय गम्मीरता धारण कर लेता, वे श्रद्धपटी युक्तिया—जैसे श्राज की ही तो वातें हैं सब, पर—पर ये तो गोकुल की वातें हैं। वे दो यमुलाजुंत के दुक्-चे दोनों गिरे श्रीर ले गये वह श्रानम्दोत्सव। स्थास सकुराल रहें। किकन इस इन्टावन में हो क्या कम उत्पात करता था वह। उसका वह पड़ों को कंक इसार कर कोड़ देना, वह जुड़का देना, जीन-अपटी करता, सखाओं के साथ ताली वजाकर कुदना, वह विजयोत्लास श्रीर उलाहना देने जाने पर उसकी मैया से वे युक्तियों, वह विचित्र मुस्तभङ्गी हाथ, अत्रेन्द्र की क्या अभाव था। करकाई के ही गाय चराये विना क्या गायें न चरती। उत्रेश करें भी क्या—वह चञ्चल वन में गये विना मानता कहाँ हैं। उसकी वह धुम, वह लीला, वह उन्मद वालचलतता—श्राज भी प्राण्य तक्षप उठते हैं। वह सायंकाल लोटेया? उस, वहत्वान वहां है दिन, कब होगा सायंकाल ? गोपियाँ एकत्र होती हैं श्रीर परपर उसी उत्रमी के उच्चमों की चर्चा करती हैं। मुरलीच्वित्त कभी प्राण्यों की सिश्चित कर जाती है और तव चल पहली है मरली की चर्चा करती हैं। मुरलीचित्त कभी प्राणों की सिश्चत कर जाती है और तव चल पहली है मरली की चर्चा।

वालिकाएँ—वे स्वाम के साथ अब तो खेल नहीं पाती। अब वह नटखट न उनसे फगड़ता और न उन्हें चिड़ाता, उनकी जलभरी स्वलंकलाश्यों का द्वीनकर कोई लुढ़काने वाला घाट पर ही नहीं तो घाट पर जल भरने गयी तो और न गयी तो...... अवस्य वहां जाकर वे कुछ सुण कैठ लेती हैं। सिखयों में परस्पर कुछ उसकी चर्चा हो जाती है। व छः से आठ वर्ष तक की वालिकाएँ—अभी से उनकी चञ्चलता पता नहीं क्या हो गयी। अभी से वे गुम-सुम रहने लगीं। प्रातः जब मोहन सलाओं के साथ गायों को आगे करके हथर से निकलता है—वह इथर से ही निकलता है। अब वह वस्ताने के मध्य से होता आगे के बन में ही जाता है। हाँ, उस उपकाल की सिन्दूरी वेला में आत सत्ताने के मध्य से होता आगे के बन में ही जाता है। हाँ, उस उपकाल की सिन्दूरी वेला में आत सायंकाल जब वह गोरज से भरी अलकें, पलकें, वनमालाभूषित, विचित्र वनघातुस्तित, अपरों पर पुरली थरे. इथर-उथर चञ्चल नेत्रों से अमृतवर्षा करता मन्दगति से मृगराज के समान सुमता-पूमता आता है—जेंसे किसी पुचलिकागृह के सुत्रवार ने सूत्रों को एक संग ककसोर दिया हो। उसी समय तो इन सब में जीवन स्वा आता है। इतना उन्मद-प्रवह जीवन जो उल्लिसित, अस्त-थ्यस्त कर देता है और किस्त-विने में तो इछ पुछना नहीं। जो जहाँ है, वहीं वस बैठी है। कोई पुकारे, कोई समीप से आये-जाय, ये सब तो जैसे मृतियाँ हैं। माता-पिता. यर के दसरे लोग ठेल-ठाल कर नहता है, भीजन जाय, ये सब तो जैसे मृतियाँ हैं। माता-पिता. यर के दसरे लोग ठेल-ठाल कर नहता हैं। में जाय, ये सब तो जैसे मृतियाँ हैं। माता-पिता. यर के दसरे लोग ठेल-ठाल कर नहता हैं। में आपन

करा हैं—सर इतना ही। हाँ, युर्खी पजली हैं—बह तो बजती ही है। सब जैसे वन की खोर ही कान लगाये ध्यान किया करती हैं। यह वजी युरखी—बह बजी! प्रायों में एक खद्युत उत्तेजना—अब दौड़ पड़ें, अब दौड़ पड़ें। 'बहां तमाखतर के नीचे बखित त्रिमङ्गी से खड़ा श्रोहन कदाचित् इसर ही देखता होगा!' कब तक कोई अपने को रोके रक्खे। लड़्कियों ने प्रस्ताव किया—'इस तो दही बेचने जायँगी!' भला यह भी कोई बात है। पर मिथ-रत्नों से भरा है। तेली, तंबोली, बजाज, स्वतः आबस्यक पदार्थ पहुँचा जाते हैं, तब दही क्यों वेचें ये बालिकाएँ। कुछ गोप-रमिथायाँ दही किया तो हैं। दही के बदलें वे तेल, लवरण, बक्क ले आती हैं। मिथ-रत्नों को जीन पूछे। लगता है कि इन लड़्कियों ने जनमें से ही किसी को देख लिया है। इन्हें भी धुन चढ़ी है सिरपर मटकी रखकर

पुकारते-पुकारते घूमने की। श्रीकीर्तिकुमारी दही बेचने निकलेगी—कैसी बात है यह।

'लड़कों दिनभर गुमसुम केंठी रहतीं है। वह बराबर दुबली होती जा रही है। उसकी उदासी का कारण तो सममा जा सकता है। सारा कज ही जिसके दरानों के लिये दिनभर बेचेन-सा हता है, वह वन में जो रहता है दिनभर। लेकिन श्याम को गो-परण से रोका कैसे जा सकता है। इन लड़कियों की उदासी का उपाय भी क्या। और ये सब तो अब न ठिकाने से भोजन करती—म स्नाव।' माना-पिता के हदय पर जो बीततीं है इनकी दशा दिलकर, वे ही सममले हैं। 'अच्छा है!' दही बेचने के बहाने इनका मन तिक प्रसान होगा। यह उदासी मिटेगी। किसी प्रकार ये सब प्रसान तो रहने लगे। गोपकुमारियाँ ही तो हैं, गोरस बेचने में कोई अपमान तो है नहीं। यह तो कुल का शास्त्रनिष्ट व्यवसाय है।' आज्ञा मिल गयी, जैसे जीवनदान मिला हो। यह कुन्तहलजन्य उत्करठा तो थी नहीं। रहे हिम्स स्वार्थ सवने स्वयं। नवनीय के लोदे भरे देख-देख के। आज उनमें जो उन्लास है, जो तत्परता है, माना-पिता के लिये भी जैसे जीवन का ही वरदान मिला है। आज उनमें जो उन्लास है, जो तत्परता है, माना-पिता के लिये भी जैसे जीवन का ही वरदान मिला है।

ेंदूर मत जाना ! सब साथ ही रहना ! एथक-प्रथक सब होना ! फगड़ना मत ! जो कोई कुछ विनिमय में दें ले लेना । कोई बहुत कपिक दें तो लेना नहीं है। उन पदार्थी को दुम सब मत लाना । वहीं छोड़ देना । सेवक ले आयेंगे । कोई कुछ न भी दे तो हानि नहीं। देर मत करना । रािश्च लीटना । तुम्हारे दही-मत्कल विकं ही, यह कुछ आवरयक नहीं हैं। 'पवा नहीं कितने उपदेश दिये

गये; पर किसी ने उत्हें सुना भी या नहीं, कौन जाने।

श्रीष्ट्रपभावकुमारी श्रीर उनकी सहेलियाँ—वे दही श्रीर नवनीत लेकर निकलें श्रीर विके नहीं! किसके मनमें उत्करटा नहीं कि वे उसे कुछ दे दें; किंतु उनका प्राहक क्या यहाँ हैं? वे क्या साधारण माहक को यह श्रपने हृदय का धवल स्नेह देने चली हैं। साहस भी किसमें हैं जो उनसे चेचने को कहे। उन्हें कहाँ जाना है, किसे देना है, यह सब वे जानती हैं। उन्हें वर्षा ककाँ है। उन्हें कराँ जान है, किसे देना है, यह सब वे जानती हैं। उन्हें वर्षा ककाँ है। उन्हें वर्षा का

गायों की यह खुरपंक्ति, यह गोमय और गोमूत्र से पावन मार्गे—इधर ही गया है जनका

वह ब्राहक और वे उसे ढूँद तो लेंगी ही।

X X X X

'कर्नू, युक्ते तो भूख लगी है!' मधुमङ्गल सदा भूखा ही रहता है। उसने नूपुर की वनकुन, कि हिम्मी का रणन, आभूपणों का सिखन सुना और भूख लगी उसे। ब्राह्मण के जबके को भोजन ही सुकता है। लेकिन कन्हैया भी तो पता नहीं क्या सोचता, उथर ही कान लगाये हैं। वह कोई विचित्र खेल अवरण बतायेगा—उसकी मुद्रा ही बता रही है।

'तुमे भूल लगी है तो फल खाते!' सुवल स्वामिगिरि के ऊपर चढ़ा बैठा है। वह इस प्रकार दौइता-कृदता क्यों उत्तर रहा है ? इतना प्रसन्न क्यों है ? कलेऊ देखकर तो इतना प्रसन्न कभी नहीं होता। 'तु जानता होगा कलेऊ आ रहा है! ये तो दही बेचने को जा रही हैं और कीन हैं, जानता

हैं ?' सीधे श्याम के पास आकर उसने धीरे कान में कह दिया कुछ।

'फल तू ला ले, मैं तो इनका दही खाऊँगा!' मधुमझलें ने मुख बनाकर कन्हैया की ओर देखा। कोई हों, अन्ततः दही तो है ही उनके पास और जब उसे भूख लगी है तो भला दही क्यों नहीं मिलेगा?

'श्रीदाम, देख ! तेरी बहिन दही बेचने जा रही है !' श्याम को यह क्या सूका। सुबल ने कुछ चकित होकर देखा। उसने तो बात कान में कही थी। 'कनूँ, त सुमे चिढायेगा तो ठीक नहीं होगा !' श्रीदाम को रोष आया।

"में भूठ नहीं बोछता; तू न माने तो ऊपर जाकर देख ले !" कन्दैया का बोलने का ढंग तो चिदाने जैसा नहीं हैं। 'देख, हैं न यह घटपटी बात । भता, इन सर्वों को क्या पढ़ी थी दही बेचने की। बाबा का नाम छोटा करेंगी सब। खाज तो वढ़ी सहातुम्ति हो गयी है इसे।

'आने तो दे!' श्रीदाम ने अविश्वास नहीं किया। वह तनकर खड़ा हो गया। वह

**चवश्य** डाँदेगा सबको ।

'तू क्या अपनी बहिन को डॉट सकेगा?' कन्हैया उसकी दुर्वेलता जानता हैं। बहिन को— भला, वह क्या डॉटने योग्य हैं? उसे कोई भी कैसे डॉट सकता है। उसके भोले मुख्यों देखते ही उसी की बात मानने को जी बाहता हैं। और तिनक भी भगड़ने का प्रयत्न करते ही जब वह हँस पड़ती है—ना, उसे डॉटा तो नहीं ही जा सकता। श्रीदाग की समस्या तो मोहन को सुलमानी हैं। 'हुम सब भित्तकर इनका सब दही मालन छीनकर खा-पी लें! न कुछ रहेगा, न बेचने जायंगी और फिर दूसरे दिन अपने आप निकलंगी!' सच्ची बात तो यह है कि नटनागर ने श्रीदाम को भी फोड़ होने की युक्ति रच ली और भला, इस भोले बालक की स्वीकृति क्यों न मिले। अपने ही पर का दही मालन है, उसे झीनकर भी श्याम ला ले तो अच्छा ही है।

'आओ, सब चुपचाप इधर-डघर कुओं में दुबक जाओ ! कोई दिखायी न पड़े। खाँसना-श्रीकना मत । कहीं सब डरकर आशाझू से दूसरी आर से न चली जार्थ । यहां सांकरी खार से निकलें, तभी दाव पूरा लगेगा ! में ताली बजाऊं तो सब दीख आना ।' नटखट रीड़कर समीप की कुआ में जा खिपा। सखाओं ने मागनीडकर जिस्ते जड़ां स्थान मिला, वहीं छिपाया अपने को।

गये किथर ? ये बंदर परस्पर क्या संकेत कर रहे हैं ?

लड़िक्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मुखों पर मन्द हास्य आया। वे उस चिर-पण की चक्कतता से अपरिचित तो हैं नहीं। यह सामने सीकरी लोर है। यह रयाम और देव पर्वत करें हैं ठांक करावर-दरावर। वे दोनों के ढाल उतरकर नीचे मिल गये हैं। श्रीराधा और स्थाममुन्दर के मिलन का पावन प्रतिविम्ब ही तो हैं यह। इस धन्यभूमि से अधिक और कीन सा उपपुक्त स्थान होगा। लड़िक्यों ने देखा, नेजों में ही एक दूसरी से सकेत किया—'इस सॉकरी बोर--सीकर माने से एक-एक को ही निकलना पड़ेगा। इसमें हम दो-दो भी नहीं जा सकती और यह निश्चय ही हैं कि वे यही रोक्ते। 'ऐरों की गावि उल्लास से अटपर्टी हो उठी। इदय जाने कैसा करने लगा। मुख अरुए हो उठं। पर ये चल ऐसे रही हैं, जैसे सचमुच उन्हें कही जाना ही है और इस स्थान में उनकी कोई रांच नहीं। उन्होंने हठपूर्वक इथर-उधर देखना बंद कर दिया है। चरायों की गति भी कुछ बढ़ी हों है।

वे हिली तार्गाएँ और यह क्या ? सब-की-सब ठिठककर खड़ी हो गयी। एक बार ताली विज्ञी और अब—अब तो आगे बढ़ने को मार्ग हो नहीं है। सम्मुख तो स्थामसुन्दर खड़ा है। मस्तक पर तहराता मयुर्पिच्छ, मांच्य-सुक्ट और बन्य-सुमन उन काली वुँचराली स्तिग्ध खलकों में उलके हुए। कपालों पर फलमवाते कुण्डल, भाल पर गोरोचनतित्वक, कटा में मोटी बनमाला के मध्य सुकामाल, गुनाओं में स्वयोक्षर, किट में कक्ष्मी के उत्पर कसा पढ़का और उसमें बह सुरली—हां सब उपद्रवों की जड़ वह सुरली, हाथ में वेत-लक्क्ष्ट लिये आज विचित्र मक्क्षी से वह मार्ग रोके

दघि-दान २४<sup>३</sup>

खड़ा है—ठीक ऐसे, जैसे हृदय में आड़ जाता है। कुटिल मौहें विचित्र हो गयी हैं। अथरों पर हास्य के स्थान पर गम्मीरता है। श्रीर उसके पीके वे खड़े हैं उसके सहस्रशा सहचर। कोई भला, कैसे हनके बीच से निकले—बीच हो तब तो निकले। बालिकाओं ने मुख पुमाकर एक दूसरी को देख भर लिया। उनका स्मित भी अलस्य ही रहा।

'तुम सब नित्य चोरी-चोरी इधेरे से निकल जाती हो। मेरे वन में से जाना और वह भी बिना मेरा भाग दिये। आज बहुत दिनों पर पुकड़ में आयी हो। चुपचाप मेरा भाग दे दो!' एक

अधिकारी की गम्भीरता आ गयी है उस नटखट की वाणी में।

'तुम्हारी यह छेड़खानी अच्छी नहीं! हम जाकर बाबा से सब कह रेंगी। हमें जाने दो! तुम्हारा बन कहाँ से आया 'कैसा तुम्हारा भाग! हम तो आज ही आयी हैं और फिर बन में जाने में भाग कहाँ का! चलो मार्ग दे दो!' एक ने कुछ आगे खिसककर कहा। ठीक भी तो है, बरसाने के सीमान्त के इस बन को कोई अपना कहें नो शृष्टता नहीं तो क्या दें, लेकिन कन्हैया यदि यही बात श्रीवृपभातुजी से कहे—वे कैसे अस्वीकार करेंगे। तब वह क्या अनुचित करना है ?

'तुम सर्वों को चुपचाप भाग देना है या नहीं ? तुम्हें चाहे जिससे जो कहना हो, जाकर

कह देना; पर मेरा भाग दे जान्त्रो !' मोहन तो ऋागे बढ़कर सर्वथा समीप जा खड़ा हुऋा।

'श्रम्छी बात, हम् जाकर् कहेंगी ही !' वह आर्यों की लड़की तो लॉटने ही लगी। सब

चेष्टातो ऐसी ही कर रही हैं कि जैसे उन्हें अपनी सीचे लौटकर कह ही देना है।

'उधर कहाँ ? मेरा भाग दे ले, तब जा !' यह लो, कन्हें या ने तो मटकी पकड़ ही ली। वह लगा छीनने। लड़के तो पर्वतों के ढाल पर चढ़कर कूद-फॉदकर इधर-उधर से पीछे भी आ गये। बालिकाएँ तो घिर गयी। अब वे जाना भी चाहें तो कैसे जा सकती हैं।

'कनूँ, मुक्ते बहुत भूख लगी है !' अन्ततः ब्राह्मण कब तक धैर्य रक्खे। मधुमङ्गल ने अपनी

बात कही और आगे आ गया।

'ता ले, तू भोग लगा !' छीना-मपर्टा में दहेड़ी तो फट् से हो गयी। दोनों हाथ भरकर

मक्खन का लौंदा कन्हाई ने दे दिया उसे।

'सुके! सुके! सकाओं में जैसे होड़ लगी है। ये लड़कियों भी बड़ी हठी हैं। वे जुपचाप मटकियाँ दे क्यों नहीं देतीं ? वे तो कन्हें गोद में दवाकर बैठ ही गयी हैं. जैसे कोई निधि छिपाये बैठी ही। रायाम किसी को गुद-गुदाकर, किसी को उठकर, किसी के हाथ बलान छुड़ाकर छीन रहा है। यह तो बनी बात है कि इस छीना-काटों में बक फटेंगे, आभूगण टूटेंगे, बतेन फूटेंगे। कन्हेया का दोष भी क्या है; ये सब चुपचाप दे हें तो यह क्यों हो।

'भद्र, तू लकुट से फोड़ तो इसकी मटुकिया।' भद्र को लकुट मारते कितनी देर लगनी है।

यह लो, फैल गया दही। सुचिक्कण पर्वतीय भूमि है, भर-भर श्रञ्जलि पीने में कोई हानि नहीं।

'तू मुक्ते क्या घूरती हैं ? तेरी दहेड़ी ही तो फोड़ी हैं, ले मक्खन खाले !' भद्र ने एक लॉदा नवनीत बलान फेंक दिया विचारी के मुख पर।

'श्याम, तेरी मटकी बाकी है अपनी !' सुबल ठीक ही तो कह रहा है। कीतिंकमारी की

मटकिया तो अभी अञ्जूती ही है।

'भोहन, देखों । तुम बहुत घृष्टता करोगे तो ठीक न होगा !' यह सरल मोची नहीं है। सब-की-सब भिड़ पड़ी हैं रचा करने में। किसने झीना और किसने बचाया या जान-बूककर दे दिया—कीन जाने। इतनी लड़कियाँ एकत्र हट पड़ी हैं, उनसे मोहन श्रकेला उलका है—पर वह विजयी तो हो ही गया। वह भर लिया भाखन से उसने मुख

पर्वतों के चिकने ढाल पर फिसलते हुए वे बालक नयनीत, दही खाते और फेंकते ताली बजाते, हँसते मनन हो रहे हैं। बंदरों की तो बन श्रायी है और बालिकाएँ इन मयूरों, सुगों, शराकों पर रुष्ट हों या हँसें, समक्त नहीं पातीं। उनके तो बतन फूटे, दही नवनीत गया और ये

पेट भरते हैं और उत्तटे उन्हीं को सूँघने आते हैं!

यह श्रीदाम—सब एक से ही हैं! सब पुत्ते-मिलो हैं। कैसे मुख और हाथ भर लिये हैं। किसी को कुछ कहना तो दूर, किसी की ओर देखना भी शहा की ही बात है। देखते ही कहीं उसने कि सा ले! कहकर वहीं फंक दिया तो ? भूमि—बह तो उज्ज्वल हो गयी है। ये पशु-पत्ती उसे अभी सचछ कर देंगे! अरे, ये वर्तनों के दुकड़े भी वर्षेंगे नहीं ? केहरी ने तो फूटे दुकड़े ही बचाने प्रारम्भ कर दिये हैं। ये सब भी इसी उपद्रवी केन्सहचर हैं। इसके अपराध का चिह्न तक नहीं रहने देंगे।

बालिकाएँ देस रही हैं—स्यामसुन्दर फूटी मदुकी के दुकड़े में मास्तन भरे वह गौर पर्वत की शिला पर बैठ गया है। उसका मुख, दोनों हाथ, दोनों लाल-खाल चरस्य—सब उज्ज्वल हो गये हैं। पटुके पर, पेट पर, वस्तु पर, भुजाओं पर भी खूब दही लगा है। माल पर, अलकों पर, सारे अक्ष पर छोटे नहें दिन्दु हैं उज्ज्वल-उज्ज्वल। वह स्तिग्ध हो गया है, मग्न है। बड़े भाई के मुख में मक्सल देते हुए किता हैंस एह है अगूठ दिसाकर। यह दाऊ—बह तो छीना-कपटी में था नहीं। वह तो छोटे भात की कट में भाग लेने बैठ गया।

'भन्न, देखें तो कैसा मीठा है।' वह चाहे जिसके मुख में मक्खन दे देता है। चाहे जो उसे खिलाने लगता है। यह मधुमङ्गल भी पूरा लालची है। अच्छा हुआ, उसे चिंदा दिया

श्रॅगुठा विखाकर।

बालिकाएँ देखती रहीं—देखती रहीं चुपचाप। उन्हें जाना है, उनको रोष का नाट्य करके ही जाना चाहिये। सब बात तो ठीक—उनके वक्साभरण भी फट-फूट गये, यह भी ठीक और वर्तनों के तो टुकड़े भी ब्याप्र-केसरी के उदर में जा चुके; पर यह सन्युख कन्हेया सखाओं के साथ दिय-भोजन में लगा है। उसे जैसे लड़कियों से कुछ मतलब नहीं। श्रव तो सब श्रपनी ही धन में लगे हैं।

'श्रुच्छा, तुम सब घर लोटो तो पता लगेगा !' लड़िकयों ने सुख कटोर करके चेतावती दी धीर लौटने लगी। कन्हेया हैंस पड़ा। किसी ने श्रुग्ठा दिखाया, किसी ने घूसा। सब ताली बजाकर हैंसने लगे। भला, इन उपद्रवियों पर कहीं घमकी का प्रभाव पड़ता है। वे चिड़ाकर ही मान जाते हैं, यही क्या कम है।

'कर्नूं, ता मैं तेरा मुख थां हूँ !' वरूथप बड़ा है न, वह तो प्रयत्न करेगा ही। सर्वों ने इद में हाथ-मुख धोये, जेसा आधा-पूरा वे धो सकते थे। एक दूसरे के आक्रों को धोने और पींक्षने लगे। स्पाम का प्रक्षार भी तो करना है, उसके आक्रों के तो सब चित्र मिट गये। इस्सुम भी बहुत गिर गये और बहुत रही में सन गये। वे सब अपने आयोजन में लगे।

वालिकाओं के विषय में कुछ कहने को है हो नहीं। छुन्दावन में बहुत बंदर हैं। वैसे तो वे वड़े सीचे हैं, किसी को छेहते नहीं; परंतु पता नहीं इन लड़िक्यों से उनकी क्या शञ्जता है। कौन जाने, उनका मी कोई दोप न हो। वे सब तो बहुत भीत हैं। किपयों ने स्वभाववरा-कुदा कांदी और हैं हैं कर दो तो इन्होंने समका, हमें ही काटने आते हैं। अच्छा ही हुआ जो दही—नवनीत के पात्र फंककर भागी। लेकर आगतीं तो गिरनेपर चोट लग जाती। घनी लताएँ, वनपथ, हसमें उसका समाने पर वक्त क्या बचे रहेंगे। आभूपण हट गये तो हुआ क्या? नन्दनन्दन का भला हो, उसने इन सकते हो उसने हम तकते हो उसने हम सकते हम साता हम हम हम साता हम हम सकते हम सकता हम सकते हम सकता हम सकते हम सकते हम सकते हम सकते हम सकते हम सकते हम सकता हम सकता

वालिकाएँ बड़ी हठी हैं— वे कुछ हो, पर जायँगी नित्य दही वेचने और कभी बंदर, सर्प, कभी ब्याग्र—भला, चन में डरानेबाले पशुक्षों की क्या कभी है। जो भी हो, उनका घरमें उदास बैठे रहने से तो यह पूम आना अच्छा है। अब वे शसन्त तो रहती हैं। अब वे नित्य 'कल अवस्य वेंच आऊंगी!' इस आशा में लगी तो रहती हैं। वे थोड़ी डरती हैं, लेकिन युन्दावन के वनपशु— उनसे कोई आशहा नहीं और मोहन—वह बड़ा दयालु है, यह नित्य दुन्हें क्या देता हैं।

## दुएढा की होली

यद्यद्विमृतिमत्तर्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजों शासम्भवम् ॥ —नीता १० । ४१

बाज होलिका दहन का दिन है। बाबा ने नवान्नेष्टि यक्त की प्रस्तुति की है। ब्रज में कृषि तो होती नहीं, वन की सुरभित ब्रोबिधराँ, सुन्यम, घृतकुम्म प्रातः से ही सज्जित हो रहे हैं। नित्य सज्जित, नित्य स्वच्छ, नित्य मङ्गलमय ब्रज ब्राज जैसे नृतन हो गया है। घर-घर गोप लगे हैं। बरसाने ब्रौर नन्दप्राम ने हस बार यह उत्सव सम्मिलित करने का निश्चय किया है। रात्रि के प्रथम प्रहर के ब्रन्त में भट्टा नवुत्र के ब्रन्तिम भाग में यह यह होगा। सब गोप प्रात्म के हो उन्होंने नन्दप्राम ब्रौर वरसाने

की सीमापर एक ब्रारंड का पेड़ नाइ दिया। उसपर गोन्यारण से लीटने पर कन्दैया अपने सखाओं के साथ नित्य सूखी सिमापर हुं नाइ दिया। उसपर गोन्यारण से लीटने पर कन्दैया अपने सखाओं के साथ नित्य सूखी सिमापर डालता है। सत्ययुग में फालगुन-पूर्णिमा को सायंकाल वह हिरख-किश्यु की वहिन होलिका नन्हे प्रहाद को लेकर काण्ठ की विशाल खिता में बेठ गयो थी। उसे बड़ा गर्थ था कि उसके पार एक सिमापर लाग नहीं सकते। वह सक्स ही हो गयी और प्रहाद आनन्द से मगक्याम लेते बेठे रहे। कन्दैया को यह स्मरखोत्सव मनाने में बड़ा आनन्द आना है। नित्य उस निश्चित स्थान पर सिमापर एकत्र करे वह अन की गतियों में सखाओं के साथ गाता घूमता है। सब लड़के गाते हैं, ताली बजते हैं, मगबन्द निर्दित दाया प्रहास नाम मलीनेत करते हैं। इन्हीं सिमाप्यों के देर में नवान्निय इस होता है। जब बरसाने और नन्द्रमाम के लड़कों ने एक ही स्थान पर सिमापर एकत्र की हैं, तब यह भी एक ही स्थान पर होगा। यह हवनकुष्ट में होने वाला यह तो है नहीं। पर्वताकार सिमापर्यों में सहस्त्रों मन अपियर्ग, सिक्हों मन मुन्यन्न और शतशः इनकुम्भ उड़ेल दिये जायंगे। महर्षि शापिडक्य विभी के साथ दूर कड़े केवल सन्त्रपाठ करेंगे।

काज यक्त तो एक प्रहर रात्रि ज्यतीत होने पर होना है। माता ने सभी सखाओं को समकाया था कि ब्याज वे समिपाएँ डालकर शीघ लीट ब्यायें। थोड़ी देर विश्राम कर लें। यक्त के समय लड़के घर में रुकने वाले नहीं हैं, यह माता जानती थीं। ब्याज वालकों ने वात मान ली है। कन्द्रिया सखाओं के सक्त नित्य से क्रब्ल पूर्व ही लीट ब्याया है।

गोप-कुमारों ने मन्त्राणा की कि वे अपने-अपने घरों से खुव वृत में मिगाकर चन्दनदयह लायेंगे और यक्ष के समय उन्हीं की आहुतियाँ वे देंगे। कन्दैया, मद्र और दाऊ को मैया ने रोक लिया; रोष अपने-अपने घर से आहुति लिये चन्दनकाष्ट लेने चले। खाम ने देखा कि मैया उसे नहीं जाने देती है तो उसने सुअल से कहा कि वह श्रीदाम को बरसाने की सीमा तक पहुँचा दे। वालकों ने मन्द निश्चय कर लिया—वे पहिंदों। लौटकर अपने घरों वे चन्दनवयह लेंगे और तब नन्दमक्षन आयेंगे।

×

'आरे, यह कौन है ?' श्रीदास की दृष्टि आरों सार्ग पर पड़ी। सब बालक नन्दभवन से

कुछ दूर निकल आये थे।

ं चाप रे! यह तो राचसी है!' मधुमङ्गल डरकर सुबल के पीछे हो रहा। लड़के अपनी ही बातों में उलके न होते तो वे दूर से ही इस इत्या को देख लेते। भयंकर काली आइति, बड़े बड़े दाँत, खाल-साल अङ्गारों-जैसे नेत्र, बाल फैलाये वह बालकों को घूरती खड़ी थी। मधुमङ्गल एकदम डरकर जिल्ला पड़ा, 'कर्ज़' । दाऊ!...'

'चुप !' वरूपप ने उसके मुखपर हाथ रख दिया। 'कन्हैया अभी-अभी तो अपने साथ धूमकर गया है। वह शब्या पर लेटा ही होगा। उसने अकेले इतने बड़े-बड़े राज्य मारे हैं तो हम

सब मिलकर इस राज्ञसी को नहीं भगा सकते ? सुबल !'

'हाँ, हाँ, कन्हैया की क्या आवश्यकता है। इसे तो में ही मार दूंगा !' सुबल में उत्साह

आ गया। वह चिल्लाया 'मारो !'

'मारो ! मारो !' बालकों ने अपने-श्रपने लकुट ऊपर किये और दौड़ पड़े। उन्होंने सोचा ही नहीं कि राज्ञसी कितनी बड़ी, कितनी बलवती है। कन्हैया उनके जैसा ही तो है। वह जब इतने राज्ञसों को श्रकेला मार सका तो वे इस समय इतने हैं।

'मारो मारो !' राइसी ने शतशः बालकण्ठों की ध्वनि सुनी और सेकड़ों लकुट उठे देखे ! बहु पहिले से भयभीत थी। उसने पूतना, वकासुग आदि के यथ की बातें सुनी थीं। वह श्रीकृष्ण को पहचानकर अदेले में थोखे से मारने आयी थीं। इतने लड़कों को देखकर वह मार्ग में पहिले ही ठिठककर खड़ी हो गयी थी। इन गोपों के लड़कों में पता नहीं कितनी शक्ति है। नन्द के एक लड़के ने तो इतने दैर्गों को देख-खेल में मार दिया और ये इतने लड़के दीड़े आ रहे हैं। 'भागी बहा लड़के गाली देवें वीड़े आ रहे हैं। 'भागी बहा लड़के गाली देवें वीड़े आ रहे थें।

'मारो ! मारो !' लहकों ने देखा कि राज्ञसी भाग रही है तो उनका उत्साह श्रौर बढ़ गया ।

वे दने वेग से दौड़े।

श्रीदाम! घरना तो आगे से! भागने न पाये! वरूपथ ने ललकारा और सचग्रुन दोनों और की गलियों से सुवल और श्रीदाम कुछ सखाओं के साथ आगे बढ़ गये उसे रोकने के लिये। भय में बल, बुद्धि, विद्या सब हवा हो जाती है। राज्ञसी अट्टर्य हो सकती है। उत्तर उड़ सकती है। उत्तर अक्षे पास आसुरी माया है। लेकिन वह इतनी भयातुर हो गयी है कि उससे वेगपूर्वक मागा मी नहीं जाता। उसे लगता है कि प्रयोक वालक उसका काल है। इतने रूप धारण करके महाकाल उसके समीप आता जा रहा है।

'यही होलिका है! जला दो इसे!' मधुमङ्गल सबसे पीछे चा रहा है। उसने प्राम से बाहर एकत्रित समिया-राशि दूर से देखी चौर उसे स्मरण हो चाया कि राज्ञस फिर जी जाते हैं। खबरय प्रहाद को जलानेवाली होलिका उस काष्ट-समृह से जीवित होकर निकल चायी है।

'इसी ने प्रहार को जलाना चाहा था! इसे जलाओ " मधुमङ्गल दूसरी बार चिल्लाया। 'मैं अप्रि लाता हैं! भागने न पाये!' सचगुच वह पीछे पास के घर अप्रि लेने दौड पड़ा।

अ लाता है : नागन ने पाय : सचे भुचे वह पाछ पास के घर आम लेने दोड़ पड़ा। 'हाँ, यही होलिका है ! हम इसे फुँक देंगे !' वरूथप ने पीछे. देखा और उसकी समफ में

भी बात आ गयी।

जलाओं! जलाओ इसे! सब लड़कों ने समिपाओं की देरी से जितनी समिषाएँ उठायी जा सकती थीं, मराटकर उठायीं। राजसी ने देखा कि वह घिर गयी है। जिघर भागना चाहती है, उधर ही लड़के दिखायी पढ़ते हैं। लड़कों ने उसे धर तिथा है। हतने में उस पर तड़-तड़ सूखी लकड़ियाँ फंकी जाने लगी। पक-रो नहीं, सतसा कर फंक रहे हैं। राजसी चिल्ला रही है, रो रही है; पर बालकों के चिल्लाने में उसका स्वर इब गया है। उस पर सूखे काष्ट्र को देरी बढ़ती जा रही है। हो गयी। वह हिजाने में भी असमर्थ है। देखते-देखते समिषाओं का पूरा पर्वंत उसके उसके उसके उसर हो गयी।

'कहाँ गयी होलिका! फूँक दो उसे!' मधुमङ्गल अग्नि लेकर दौड़ता हुआ दूर से पुकारता आ रहा है।

'त् चाभी जल्दी! इसने उसे इस देर में दबा दिया है!' सुबल ने संकेत किया देर की छोर और देर में अग्नि लगा दी गयी। लड़के कूदने लगे, उछ्रतने लगे। राज्ञसी को गाली देने लगे।

× × ×

नन्दमाम और वरसाने के गोपों ने देखा कि सीमापर अग्निज्वाला उठ रही है। सबने सोचा कि उन्हें विलम्ब हो गया है। यज्ञ प्रारम्भ हो गया। सब सामग्री लेकर दौड़े। कन्हेया दाऊ को लेकर अपना चन्दनदश्ड लिये दौडा।

'कनूँ, हमने होलिका फूँक दी! अरे वड़ी भारी थी वह राज्ञसी!' मधुमझल ने पहले ही

दोडकर सुनाया ।

'राज्ञसी ! राज्ञसी कहाँ से आयी ?' दाऊ ने चौंककर पूछा।

'हुँ, वह प्रहादजी को जलानेवाली होलिका लकड़ियों के देर से जी उठी और हमारे गाँव में आ रही थी। वही भयंकर थी। हमने 'दारी' को लकड़ियों में द्याकर फिर से फूँक दिया!' सुबल ने पूरी बात समकाने का प्रयत्न किया।

'श्राज फिर राचसी श्रायी थी!' बाबा ने महर्षि शाखिडल्य के पास जाकर बड़े शङ्कापूर्ण

स्वर में सूचना दी।

भय की कोई बात नहीं! वह दुरदाथी। वज्ञों ने जला दिया उसे!' महर्षि के लिये जैसे कोई बात ही नहीं हुई। वे विभों के साथ मन्त्रपाठ करने लगे हैं। गोप अपिन में सामग्री डालने लगे हैं।

ं चलो, देख आर्थे! कन्हेया को तो खेला का कोई बहाना चाहिये। रात्रि में सब बहुत देर तक होलिकोत्सव में जाते रहे हैं, फिरभी नित्य से पूर्व ही उठकर नन्दभवन आरागे हैं। मैया चाहनी हैं कि रवाम इक्त देर तक विश्राम कर ले। वह तो क्लेऊ किये विचाही भागगया। घूलि-कन्दन होता भी तो विचा खाये ही है।

क्रान्नि भला, कहीं इतनी शीव्र शान्त होती है, फिर इतने बढ़े यह की खरिन। एक महीने तो यहां क्रान्तिदेव विराजेंगे हो। बालकों ने लकड़ियों से उलट-पलटकर देख लिया कि राचसी के सरिर के चिद्व सस्म में बहुत नीचे कुढ़-न-कुळ हैं। वह भाग नहीं सकी है। कल उन्होंने सरपेट राजसी को गालियाँ दी थी। खाज भी कळ उठा नहीं रखना है।

उन्होंने किनारे-किनारे से भस्म ली और एक दूसरे पर मल दी। श्याम के सर्वोङ्ग में विभूति लग गयी। खलकें भस्म से पूर्ण हो गयी। विचित्र छटा हो गयी है उसकी। सभी वालक भस्सभवित हो गये हैं। खन उन्हें एक खेल सुमा है। उत्तरीय की मोलिया बनाकर उनमें भस्म भर ली

उन्होंने और सब बरसाने की ओर चल पड़े।

श्रज में होली का रङ्गोत्सव तो मध्याह्वोत्तर होगा और खुव धूम से होगा; पर कन्हैया ने आज यह प्राताकालीन सम्मोत्सव की धूम मचा रम्बती है। जो मिलता है, उसी के मुख पर एक मुझे भस्म । मुडियाँ डालती तो एक ही मुझे हैं, पर वे हैं कितनी ? जब एक दल सम्म डाले तो दूसरे को भी इक्ष हुंदना ही पड़ता है। सम्म के उत्तर में पानी में जुले गोचर का आविष्कार करने में कृमारियों को देर न लगी और कोली की भम्म समाप्त होने पर बालकों ने भी गोचर उठाया। वर्सन की प्रेति करने में सम्म प्रदेश की प्रति करने में वृत्त गोचर का अविष्क करने में वृत्त गोचर करने में वृत्त गोचर करने में वृत्त गोचर करने में वृत्त गोचर करने में वृत्त करने के स्वात करने के स्वात करने में वृत्त करने करने में वृत्त करने करने के स्वात करने में वृत्त करने करने हैं हैं हैं हैं स्वात करने करने स्वात करने करने करने करने स्वात करने स्वत स्वात करने स्वात

#### प्रलम्ब का पाखपड

तमुद्धहन् धरिणधरेन्द्रगौरवं महासुरेा विगतरया निजं वपुः। स श्रास्थितः पुरटपरिच्छदो बभौ तिंडद्धुमानुडुपरिवनडिवाम्बुदः॥

—भागवत १०।१८।२६

यह युन्दावन है। इस भीष्म ऋषु में भी यहाँ ऋषुराज वसन्त ही विहार कर रहे हैं।
फिल्ली-फेकार होती होगी; परंतु ये फल-कल', 'हर-हर' करते निर्मेर—हनके शब्द में क्या वह सुनायी
पढ़ सकती है। यहाँ के पादप नविकसलयों से नित्य पत्लिवत ही रहते हैं। वलाओं का पुणभार
नित्य कहूँ निर्मित ही रखता है। सरोवरों में, निर्मेरप्रवाहों में, यसुनाजी में कहार, कंज, करक
( पूर्ण विकसित, अधिलते, विकासोन्मुख कमल) अपनी सुरभित पराग से वायु को सौरभमय ही
रसते हैं। श्रीयमुनाजी में ब्यागा जल है। उनकी उनुङ्ग हिलोरं पुलिन के दोनों किनारों को सीचती
ही रहती हैं। श्रीयम के मार्तरक का ताप यहाँ की शीलता में शान्त-सुखद हो गया है। चयडांसु की
किरलें यहाँ जीवन को कालस करने के वहते उन्मूख, उन्मुख करती हैं।

केहरी कहीं गुफाओं में विश्राम करें मीष्म की दोपहरी में—यह तो जहाँ मीष्म हो, वहाँ सम्भव है। वृत्तावन में तो वह ज्यान के साथ गर्जन करता हुआ सगयूथ तथा वज्रहों के साथ खेलने का समय ही दिन में पाता है। मयूर पूँछ समेटकर डालियों पर वा कोटरों में रात्रि में से लेंडे दिन में तो चनरवाम को देखकर वे बयनान-धनगत नावते ही रहते हैं। अगर और कोजिल सजा, इस सीतल-मन्द-सुगन्यित वायु की उमंग में कहीं दुबके रह सकते हैं; वे गंजार करने और कहकने

का उल्लसित भाव तो अभी प्राप्त करते हैं।

प्राण आ जाते हैं पर्त-पर्त और क्रण-क्रण में जब सुरती की ध्वित गूँजती है। प्रातः जब स्थाम दाऊ मैथा के साथ रातराः सखाओं से थिरा हुआ हुंकार भरती गायों तथा च्छव बख़ हों को आगे करके नन्दगाँव से निकलता है, बनसीमा पर बनके सब एकत्र पशु-पत्ती ही उसका मार्ग नहीं देखते होते। बन का जुद्रतम कीट मी सीमा पर ही होता है। उस समय एक मधुमिक्का, एक तितली बन में नहीं प्राप्त हो सकती। वृत्त, वीरुष, जुर, लिकाएँ, गुरुम, तृत्य, पाष्पण, निक्तर—यदि वे बोल पति तो कहते कि किस अवश अवस्था की उन्हें अनुभूति होती है। यदि वे चल पति—सबके-सब सीमा पर भाग गये होते। धन्य हैं सीमा पर के पादप, जो प्रातः खाते समय सुरती-मत्तिर का प्रथम साजात पाते हैं और साथं उसकी अन्तिम छुटा देख लेते हैं।

आजकत रवामसुन्दर की इस वनराजि में प्रीव्म में भी ऋतुराज का राज्य है; अतपब वह नित्य उल्लेसित रसराज भी उच्छितत ही रहता है। आते हो बालकों को शृक्कार की सुमती है। कीमल लाल-जाल किसलय, वहे-बहे पुष्पगुच्छ और मयूर भी तो आजकत ही एंख गिराते हैं! यह सब देखकर भी शृक्कार की न सुमते तो हो क्या। फूर्लों की मालाएँ बनती हैं। रंग-विरंगे पुष्पों के गुच्छे कुष्पंपित्वों को, शुजाओं को, कलाह्यों को शृषित करते हैं। मयूर-पिच्छ तो बनवाया किरीट है और किसलय, गुच्छे, पुष्प - इनसे केश-शृक्कार चोड सा सम्पन्न हो सकता है।

रवाम स्वयं पिच्छ एक ज करता है। बालक पिच्छों के लिये यहाँ से नहीं हुनों के भीचे दौड़ते हैं, धूम करते हैं और फिर दाऊ को दिखलाते हैं कि फिसने कितने मयूरपंस पाये। कन्हेंचा पुण, गुच्छे, पत्तव तोइता है। साजाओं का प्रक्लार को करना रहता है उसे। दाऊ मैया का प्रक्लार तो खाम के साथ सभी करना चाहेंगे, परंतु कीदाम का, ग्रुवल का कौर सब सलाओं का प्रक्लार पता नहीं कन्हेंया कैसे यह कर लेता है। किसी के मयूर-पिच्छ लांस देता, किसी के कानों पर

किसलब रख देगा और किसी के बाहु में गुच्छे लटका देगा। सबको कुछ-न-कुछ सजायेगा धवरय। दाऊ भैया को भट्ट का श्रङ्कार ही करना रहना है। भैया न सजायें तो वह कर्नू को छोड़ दूसरों को कुछ करने जो नहीं देगा। दाऊ को भी धपनी कला दिखलानी रहनी है। कन्ह्या तो चड़का है। वह सजाता सबको है, पर सब चसकी साज-सज्जा से दूर ही भागते हैं। किसी के गुच्छे लटकायेगा तो बेडौल; पिच्छ सोंसेगा तो देदा, किसलस रक्सेगा तो जलटा और फिर चिद्रायेगा अरस से।

चाक, गेरू, रामरज—इनकी बारी आती है पुष्पशृङ्कार हो जाने पर। श्यास को इनसे चित्र बनाने में आनन्द आता है। उसके बनाये चित्र होते भी बढ़े सुन्दर हैं; परंतु वह ठिकाने से बनाता जो नहीं। लँगड़ा स्था, काना राराक, बढ़ा चढ़ड़ा, एक पैर की चिढ़या, एक पंख दृटी तितली था फिर चीटी, माँग, कीड़े—यही सब बनायेगा और सब सखाओं के ऊपर कोई-न-कोई चित्र बनाये बिना रहेगा नहीं। स्वयं उसे तो बालक चित्रमन्दिर बना ही देते हैं।

कन्दैया नाचता है तो मयूर भी लाजित हो जाते हैं। वह 'तायेइ, तायेइ, ताता येइ-येइ' का उसका ज़त्य-कोई गाता है, कोई ताल देता है, कोई श्रृङ्क बजाने लगता है और कुछ प्रशंसा करते हैं। कभी दोनों हाथ फैलाकर सब घूमते हैं—चक्कर खाते हैं, कभी कूदते हैं और कभी परस्पर मललयद करते हैं।

रयाम की मुरली के स्वरों पर तो पशु-पत्नी तक नाचने लगते हैं। वह वंशी बजाये तो कौन नाचना नहीं चाहेगा। साथ ही जब दाऊ भैया प्रशंसा करने लगते हैं श्रीर कन्दैया गाने श्रीर ताल भी देने लगता है, तब बालकों का नृत्य कला की पराकाष्ट्रा पर स्वतः पहुँच जाता है।

बिल्वफल कन्दुक बन जाते हैं। निर्मार के किनारे की स्तिग्ध प्रिका से खिलौने और वर्तन बनाये जाते हैं। दानों हाथों में गुखा या आँगले खिपाकर उनकी संख्या पूछने पर दाऊ भेषा प्राय: ठीक-ठीक बतला पाते हैं। मह भीर सुखन भी कदाचिन ही भूतले हैं। कन्देया कभी ठीक संख्या नहीं कताता जोर मधुमकूल तो पूरा पेगा है। वह दस-पाँच संख्या रूढ ही स्वर में बोल जायगा। जो न बता पाये, उसके नेत्र बांध दिये जाते हैं। ग्याम सदा से नरखट है। वही प्रायः संख्या वता नहीं पाता और स्वर मंत्र का दिये जाते हैं। ग्याम सदा से नरखट है। वही प्रायः संख्या वता नहीं पाता और फिर माइता भी है कि संख्या उसी की ठीक थी। कूबता भी सबसे पहिले संख्या वताना है। पूछनेवाले तो चाहते हैं कि वह पीछे बताये। कोई भूत कर ले तो शेष को बताना ही न पड़े; पर वह तो वाऊ भेया के बताते ही ममाइने जताता है कि पीछे क्यों रहे। भूल करेगा ही और नेत्र भी वर्षेगे; परंतु वक्ष हटाकर देखे बिना मानेगा भी नहीं। इसी पर तो श्रीदाम रुउता ही श्री रनेत्र भी के परंग करके स्तर की श्रीदाम रुउता ही कि पीछे क्यों पर के प्रायमकृत को ही। दूसरे चाई उसके सिर को स्तर्ग करके समीप ही सड़े एहें, उन्हें नहीं छुयेगा। कोई कहाँ तक सहे—मधुमकृत वा श्रीदाम खूलायं तो उन्हें नेत्र बंधवाने होंगे ही। वक्ष हटाकर उन्हें देखे बिना यह कर्ने मानने से हा। फिर ममाइतो करता ही है हमे।

दाऊ भैया किसी को अधिक अभित होते देखते हैं तो सम्मुख खड़े हो बाते हैं। उन्हें कोई खूना चाहता भी नहीं। वे नेत्र बँधवा कों तो सब भागेंगे भी खुब और प्रायः भद्र ही उनकी पक्क में आयेगा। पता नहीं भद्र को क्या मुखांब के पर लगे हैं। कर्जू उसके नेत्र बँभते ही स्पर्ध में आ जाया। भद्र को कोई इसीकिये नहीं छूना के उसके बाद करहै या का क्रम बँधा बँधा या है। भद्र बाहे या चाहे, यह बलात उसके हाथ पकड़ लेगा और फिर वहीं नटखटपन और मगड़ा। दाऊ भैया ही मण्यस्थता करते हैं और स्थाम उन्हीं की सुनता भी है।

हरियों की आँति उछलाना, पिल्यों के समान बोलाना, कोकिल को चिदाना, बंदरों के साथ बुत्तों पर चदना, मेदकों के साथ बेठकर कूदना, प्रतिस्वित को चिदाना, लताओं को बाँधकर फूला भूलना, पता नहीं कितने खेल हैं। तैरते हुए जल उछालाना, पुष्पों का एक दूसरे के उपल्या कितने खेल हैं। तैरते हुए जल उछालाना, पुष्पों का एक दूसरे के जिए केता, इचकर दूसरे को जूता—बह तो सान के समय हित हो है। पद के सपाट तिरखें भागों पर फिसलूते और उच्च हिता हो दे के सपाट तिरखें भागों पर फिसलूते और उच्च हिता हो दे के सपाट तिरखें भागों पर फिसलूते और उच्च हिता हो सान के सपाट तिरखें में आँतिस्विती की

तिये सुविषा रहती है। इस प्रकार वत, सरोवर, गिरिराज, निर्फर—सब कृष्ण की कीड़ाभूमि ही तो हैं। वालकों के खेल सब कहीं चलते हैं।

× × × × अरिक्ठण्या को तो एक नवीन साथी पाने की सदा धुन रहती हैं। किसीको मिन्न बनाते समय वह कभी नहीं देखता कि उसका रूप-रङ्ग, शील-स्वभाव कैसा है। कोई नित्रता करना चाहे तो वह पहले से अस्तृत रहता है। बाह्यक खेल रहे थे, इतने में यह एक नवीन लड़का कहीं से आ गया। इसने खाते ही कहा—'चुके भी अपने साथ खेलने दोगे क्या ?'

'हाँ, हाँ, आओ !' कन्हेंया पहले ही उसके पास पहुँच गया। मोटा-सा काला-काला खड़का बड़ा बलवान् खाता है। उसके सिर के बाल कुछ लालिमा लिये मोटे और रूखे हैं। तेम लाल-गोलिमा लिये मोटे और रूखे हैं। तेम पास कभी देखा नहीं। कोई गोप भी ऐसा कभी नन्दमाम में नहीं आया कि उसकी आकृति से इसका खनुमान हो। बालकों को इस बालक का सक्त पता नहीं क्यों प्रच्छा नहीं तार रहा है। वे बालक, जो पहु-पत्ती तक से स्लेह करते हैं, पता नहीं क्यों प्रच्छा नहीं तार रहा है। वे बालक, जो पहु-पत्ती तक से स्लेह करते हैं, पता नहीं क्यों इस वालक तो सक्त के से स्लेह करते हैं, पता नहीं क्यों इस नर्वान वालक के माने से प्रसन्न नोह हुए हैं। उनके मनमें इस नवीन लड़के के प्रति एक विचित्र तटश्यता तथा दूरता का भाष प्रवत्त हो रहा है। श्याम ने उसे मण्डली में लंकर साथ खेलने की खनुमति दे दी, इससे किसी ने विरोध नहीं किया, परंतु किसी में इतना उत्साह नहीं है कि उसका नाम-पाम भी पुछे। उससे परिचय करने को जो जो नहीं व्याहता।

बालक तो बालक ही हैं। वे कहाँ कोई बात मनमें लिये फिरते हैं। श्रीकृष्ण ने एक नवीन सखा बढ़ा लिया, ठीक हैं। वे खेल में लगे थे, लगे रहे। कन्हेंया ने देला कि उसने जिसे मित्र-मरहली में लिया है, उससे सब सखा दूर खिंचे से हैं तो स्वयं उसके साथ हो गया। उसे ग्रोसाहित कर के कि लिये खेल में उसकी सलाह लेने लगा। नवीन बालक को सलाह से एक खेल निश्चित हुआ। बालकों के दो दल हुए। एक आर दाऊ भैया और दूसरी थोर वह नवीन बालक। देखने में वह दाऊ से तगड़ा ही दीखता है। श्रीकृष्ण और श्रीटाम को तो बनी-बनायी जोड़ी है। स्याम ने उस बालक के साथ रहना चाहा। श्रीदाम को भी दाऊ का साथ प्रिय है। इस प्रकार सब दो भागों में

दो दलों में चलनेवाले प्रतिद्वन्द्विता के खेल चलने लगे। 'खो-खो', कबड़ी आदि। निश्चय हुआ कि जो दल हार जायगा, वह विजयी दल के अपने प्रतिद्वन्दी को पीठ पर बैठाकर मास्डीरवट तक ले जायगा। नर्यान लड़का चाहे जितना मोटा हा, दाऊ की आजस्विता कहाँ से लाये। स्वाम का दल हार गया है। मोटे लड़के ने दाऊ को पीठपर बैठाया। श्रीदामा ने स्थामसुन्दर की पीठ पर चुड़ी कसी। भद्र ने उठाया वृपभ को। इस प्रकार सब पराजित दलके विजयी प्रतिद्वन्दी को पीठपर लेकर चले।

कोमल-कोमल हथेलियाँ, स्यामल पुटने—स्याम चल रहा है। श्रीदाम पीठपर बैठकर भी बार-बार अपने पैर भूमि पर लगा देता है। 'कहीं कन्देया पर भार न पड़े।' बैसे वह भी दूसरों की भ्रोति रिस् रिका-दिला वर वह रहा हैं—'चल रे घोड़े चल!' वसने सुवल का यह आमह अस्वीकार कर दिया कि कन्दैया के बदले वह सुवल को पीठपर बैठ आय।

'चल, तुफे किसी गहढ़े में फंकता हूँ! इठी का दूध याद खा जायगा, हाँ!' कन्हैया भी कभी सीधे चल सकता है ? वह कभी पीठ हिलाकर श्रीदाम को अकस्मोर रहा है, कभी धप् से पेट एश्वी से लगा देता है और कभी फुदक पड़ता है। सब परिहास कर रहे हैं। उन्हें आध्वीरवट तक ही तो जाना है।

'करे, वह ले गया दाऊ को तो!' सुबल ने देखा कि नया लड़का वड़े सपाटे से भागा जा रहा है। 'बह तुम सर्वो-जैसा अदियल टट्ट तहीं !' एक की पीठपर मचकते हुए मिएमट ने कहा । 'पूरा गये-जैसा है भी तो !' मधुमङ्गल कुँकला रहा है कि न वह रयाम के दल में सन्मिलिक होता और न उसे इस प्रकार एक बालक को पीठ पर लादना पढ़ता ।

'हूँ, तेरे जैसा......'

'श्रर, यह तो भागडीरवट से श्रागे भागा जा रहा है! दाऊ को कहाँ ते जायगा ?' भद्र ने मधुमक्कल की पीठ पर बैठे बालक की बात पूरी होने नहीं दी। उसके मनमें उस मोटे बालक के प्रति श्रारम्भ से कुछ राष्ट्रा है। श्रव तो वह चौंक गया और वृषभ की पीठ से लुदका खड़ा हो गया।

'कर्नें कर्नें मुमक्कल ने पीठ के वालक को लुदका दिया और उठ खड़ा हुआ। श्रीदाम ने आगे देखा और उस तिनक-सी असावधानी में कन्द्रेया ने उसे भी लुदका दिया। भताइने का अवसर नहीं, मब भागे आगे को।

X X X X

प्रतम्य — कंस ने भेजा है उसे। उसने सोचा या कि गोपकुमार के वेश में खेलते समय किसी बहाने वह श्रीकृष्ण को खकेले दूर कहीं ले जा सकेगा खौर तब वहाँ प्रयत्न करेगा, किसी कन्दरा में उन्हें बंद करने का।

'कहीं श्रीकृष्ण को श्राराङ्का हो जाय, वह सुके मार डाले !' श्रारम्भ से ही उसके मनमें भय है। जब रयामसुन्दर ने उसे अराङ्क भाव से अपने साथ खेलते की स्वतन्त्रता है दी तो वह और भी भयमीत हो गया। उसने कन्हेंया के पराक्रम की बात सुन रक्खी है। 'जो इतना निर्धन्द है, जो से भोषा नहीं दिया जा सकता।' उस असुर को पता है कि निर्भयता शिक से ही आती है। उसने समक्र लिया कि श्रीकृष्ण के यहां उसकी दाल नहीं गलेगी। इतने पर भी किसी अवस्त स्वयन्त्र की प्रतीचा में या। जब रयाम ने खेलके सम्बन्ध में उससे सम्माति मागी, तभी असने अपना कार्यक्रम स्थिर कर लिया। छोटे भाई पर बस नहीं चलता तो वह माई पर सही। उसने सीच लिया कि उसका दल हारेगा और वह दाऊ को पीउपर बैठाने में सफल होगा।

प्रलम्ब ने दाऊ को पीठपर बैठाया और बड़े बेग से भारुडीरवट की ओर चला। जब बह बट से आगे बढ़ने लगा. तब बाऊ ने कहा— 'बस, आब उतार दो !'

अपुर दौड़ा हो जा रहा है। दाऊ का बार-बार का कहना उसे मुनना नहीं है। दाऊ समक नहीं पा रहे हैं कि यह लड़का उन्हें कहा ले जा रहा है, स्वारता क्यों नहीं। आरस्भ में उन्हों ने समक्रा कि यह फरट करना चहता है कि उसमें कितनी शाकि है। वह कितनी दूर तक उन्हें को सकता है। अतः उत्तर पाइता है कि उसमें कितनी शाकि है। वह कितनी दूर तक उन्हें को सकता है। अतः उत्तर हो के स्वारत चाहि भावमुख होकर नरनाट्य करें, पर वे भी क्या प्रमत्त हो सकती हैं। सहसा प्रतम्ब को लगा कि पीठ का भार बहुत अधिक वह गया है। कि देश दहा जा रहा है। गिति निकह हो गयी है। अब इस कर से आगो नहीं बढ़ा जा सकता। उसने अपना वासविक स्वरूप पहट कर दिया और फिर भागा।

जैसे काला श्रञ्जन का पर्वत उड़ा जा रहा हो! दैत्य की पीठपर वलभद्र की शोभा—जैसे वे भी पृष्ठदेश के कोई स्वर्णाभरण हों। स्थिर वियुत-युक्त काले मेघ पर जैसे पूर्ण चन्द्रोदय हो गया हो। श्रनन्त नीलसमुद्र में जैसे बड़वानल प्रकट हो गया हो।

अपुर के मस्तक पर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान रजजित स्वर्गामुक्क है। उसकी भुवाओं में सोने के अज्ञद हैं। उसने सत्तक चुमाकर पीठपर बैठे दारू की ओर एक बार देखा। उसके कानों के कुरडल अग्नि के समान चञ्चल हो गये। प्रज्वलित सङ्गारी-जैसे नेत्र, सर्यकर भुकुटिया, बबे बड़े सर्पकर ख़ुक से बाहर निक्ते दांत। दाऊ ने देखा कि यह देख खब उन्हें तेकर आकाश-मार्ग से चलने लगा है। उसने भूमिपर दौड़ना छोड़ दिया है। एक बार तिनक से हिचके वे।

'अरे यह तो राजस है!' दूर से दौड़कर आते बालकों में से भद्र चिल्लाया।

'भैया, देखता क्या है! मार एक पूसा!' कन्हैया ने ललकार दी। दैत्य भागा झा रहा है। उसे लगता है कि कहीं श्रीकृष्ण श्रा गये तो कुराल नहीं। दाऊ का भार ही उसे दवाये जा रहा है।

'हूँ!' दाऊ ने अपने झोटे भाई की ललकार सुनी। हिचक के चिह्न जो सुखपर आये थे, वे विद्युत्-गति से निकल गये। उन्होंने एकवार दौड़ कर आते अपने अनुज की ओर देखा और फिर उस देख की ओर जो के होई शीम्रता आवश्यक नहीं। यदि कन्दैया इस प्रकार दौड़ता न होता तो वे इस नबीन बाहन के कदाचिन थाड़ी देर आनन्द तेते; पर कर्नूं जो दौड़ा आ रहा है। दाहिने हाथ की सही करोर हो गयी। तीलकर एक पुस्ता घर दिया है स्व के सत्तक पर।

दाऊ का घूसा—जैसे पर्वत पर महेन्द्र ने वजाधात किया हो। पत्ती चिल्लाकर उड़ने लगे। पद्धा चौंक पड़े। दिशाएँ शब्द से भर गयीं। वालक ठक्से हो गये। घूसे के शब्द को प्राया छोड़ते दैत्य की चित्रवाह ने डिग्रियत कर दिया। दूसरे ही च्या सबने देखा कि अधुर पूर्ण्वी पर पड़ा है मुख के बता। उसका मस्तक चूर-चूर हो गया है। गिरने के वेग से दात टूट गये हैं। मुख से रक्तप्रवाह चता दहा है। दाऊ कूदकर अलग खड़े हैं। उनके दाहिने हाथ की सुट्टी अभी वंधी है और रक्त से भर गयी है।

कत्हैया तो आते ही बड़े भाई से लिपट गया। सखाओं ने पहिले वह हाथ देखा जो रक्त से भरा है। उनको परम संतोष हुआ कि उसमें कोई आधात नहीं लगा है।

'मैं यह व्याया, तभी से चौंका था!' भद्र ने कहा।

'देखो न, दाऊ भैया को ले चला था ! इसे तो कर्नू ही मसल देता !' मधुमङ्गल इस प्रकार कह रहा है जैसे वह स्वयं तो कन्हैया से बहुत ऋषिक बलवान् है ही ।

'भैयाने घूसाभी तो बढ़ियादिया!' वरूथप अपभी उस घूसे के शब्द के विषय में ही सोचरहाड़ी।

जेपर गगन में दुन्दुभियाँ बजने लगी हैं। पुष्पवृष्टि हो रही है। गोप-बालक स्वयं दाज की प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें हृदय से लगा रहे हैं। गायं सब दौड़ खानी हैं और उनके साथ बन-पश्च भी। पर्वश्यों ने उड़ते हुए उपर बितान बना दिया है। सब देख लेना चाहते हैं कि क्या हुआ। बखड़े पहले ही कृदकर समीप था गये हैं।

'श्चरे क्या हुआ है तुम सबको ?' प्रत्येक गाय, प्रत्येक वखड़ा, प्रत्येक मृग तथा सिंह, ज्याघ्न तक दाऊ को सुँचकर देख लेना चाहते हैं कि वे प्रसन्न तो हैं। दाऊ ने किसी को पुचकारा, किसी पर हाथ फेरा, किसी को थपकी दी।

'चलो, स्नान करो ! तुम सबने असुर का स्पर्श किया है और दाऊ मैया के हाथ में लगा उसका रक लगा लिया है सो ऊपर से । स्नान करके श्रद्धा हो तो ब्राइसण को दक्षिणा भी दे देना !' मधुमकुस ने नहीं गस्भीर मुद्रा बनाकर इस प्रकार कहा, जैसे वह सचमुच धर्माचार्य हो गया है ।

'जी, पिखत जी !' दाऊ भेया ने दोनों हाथ हँसते हुए जोड़ लिये। सब बाखक खिलखिला-कर हँस पड़े। मधुमङ्गल लजित हो गया। वह दाऊ से उपहास करने तो चला नहीं था।

में तो स्नान करूँगा, तुम सब मत आखो !' वह निर्फर की खोर मृड्ड चढ़ा। स्मान तो सभी को करना है। मध्याह हो भी गया है, परंतु इतनी सरलता से क्या इन सबों से पीछा छुड़ाया जा सकता है। मधुमङ्गल पकड़ लिया गया और सब साथ ही जल-स्नोतपर पहुँचे।

#### दावानल-पान

नुनं त्वद्बान्धवाः कृष्णा न चार्हन्त्यवसीदितुम् । वयं हि सर्वेधर्मज्ञ त्वन्नाथास्त्वत्परायणाः॥

--- भागवत १०।१९।१०

सध्याह का समय—बालक बड़ी देर तक जल-कीड़ा करते रहे। स्तान समाप्त करके उन्होंने अपने-अपने आके हुनों की डालियों से उतारे। उनके छीके बंदर या पत्ती छेड़ेंगे, इसका तो कोई सब ही नहीं है। कन्हेंया के कलेक से पूर्व नो किए और पत्ती वन्य तक्यों के भी पके कल नहीं खूते— वे भला, क्लोक स्वपंत करेंगे! गोप-कुमारों ने पत्ते, पापाय, दल जादि के पात्र बनाये और ज्याने क्लीक पास में रक्षकर भोजन परस लिया। राम-स्याम उन बालकों से घिरे मध्य में बिराजे। दाऊ भैया के समझल भन्न ने कमल का पत्ता रख दिया और कर्नेया तो बायी हरेली पर एक मास स्वकर संतुष्ट हो जाता है। उसते तो दूसरों के हाथ से ही भोजन करने में आनन्द आता है। वह घर से अब कि को जाता ही। नहीं। भन्न के अबिक से ही भोजन करने में आनन्द आता है। वह घर से अब कि को हाथ से ही भोजन करने में आनन्त र देती है और यह निश्चित है कि भन्न को दाऊ में या अपने साथ भोजन करायेंगे; क्योंकि स्वाम भन्न के पूरे छीके को अपना बता-कर उसपर अधिकार कर लेगा और पहार्थ दूसरों को वितरित कर देगा। औदाम की माँति भन्न इस करनेया अपने साथ भोजन करायेंगे; क्योंकि स्वाम सन्त के प्रोद से के साथ तो सबका भाग है। जो चाहै. वहां वेट जाय। भन्न को नहीं सविवा मिलती है।

बड़ी देर तक भोजन होता रहा। गायं भेंसें बुतों के नीचे बैठी रोमन्थ कर रही हैं।
मण्याह में अलस भाव से बछड़े भी माताओं के समीप बैठ गये हैं और ऊँपने लगे हैं। बकरियों
ने भी चरना समाप्त कर लिया है आरे दे भी एकब होकर कुछ बैठी और कुछ खड़ी-खड़ी ही सोने
लगी हैं। मध्य में तनिक-तनिक कान-पूछ हिलाने भर की गति पशुओं में रह गयी है। वातावरण
शान्त हो गया है।

सब शान्त हो जायँ, पर कहीं बंदर और बालक भी शान्त हुए हैं। बालकों ने देखा कि अपने पहु तो बैठ गये हैं तो अघर से पूर्णतः निश्चिम्त हो गये। उनकों क्रींड्रा में जो भण्य में गायों का म्यान खा जाता था, वह भी नहीं रहा। वे खेल में लो और फिर समय का क्या पता लगता है। बकरियों ने एक-एक कर मुख बलाना पारम्भ किया। बड़ है उठ खड़े हुए। उन्होंने सिरों से हिला-डुलाकर माताओं को उठाया और दूध पिया। उनकी उड़लाकर महा क्यों के बच्चे भी उठे और तब भंसों को भी उठना पढ़ा। पहु। चरने लगे। वे चरते हुए खाते बहते गये-चहते ही गये और दूर निकल गये। बालक अपनी क्रींड्रा में सल हैं, उन्हों इन सब बातों का इन्ह्र पता नहीं लगा।

'सुबल, अरे अपनी गायं कहां गयी ?' मधुमङ्गल इस कन्हैया से सदा तंग रहता है। अन्ततः बिदाने और चुटिया सीचने की भी एक सीमा होती है। वह छुड़ाकर एक ओर भाग निकला और सहस करें समरण आया—'गायें तो यहीं बैठी थी।' यहाँ गोवर क्यान-स्थान पर पड़ा है, पर गायों का पता नहीं। उसने इसर-उधर देल लिया और जब किसी पशु का कहीं चित्र न मिला तो बद्दबढ़ाया—'अच्छा हुआ जो मैं इधर आ गया!'

'गायें !' सब के सब चौंके। जो जहाँ जैसे थे, वैसे ही रह गये। जो दुर्चों पर चढ़े थे, वे श्रीर ऊपर बाकर इघर-उघर देखने लगे। नीचे सब खेल जहाँ-के-चहाँ समाप्त हो गये। दुन्च पर चढ़े बातकों ने बताया कि गायें तो दीखती ही नहीं। कुछ धौर तड़के दुन्नों पर बढ़ने दौड़े। कन्हैया ने युक्त से पृक्त कागाया और फूँक दिया। 'कर्नू की बुद्धि हैं तो तीख़। वह बुक्ति बढ़ी युन्दर सीच लेता है।' सबने अपने-खपने प्रक्त बजाने प्रारम्भ किये। बनशान्त गूँज गया। जो बातक दुन्त पर बढ़े हैं, वे बढ़ी से चारों खोर डाली पकड़कर सिर पुमाते हुए प्रक्त बजा रहे हैं और देख भी रहे हैं।

रातशः शृक्ष—यथिप उन्हें वातक ही बजा रहे हैं और प्रत्येक शृक्ष की ध्विन कोमल है, पर संख्या भी तो कोई बस्तु होती है। वन का कोना-कोना गृंद गया। गायों ने, पशुकों ने उन्हें प्रमा—पर दे कर बना है ने तो सव पता नहीं कब से हुंकार करके अपने रहकों को पुकार रही हैं। अपना बार कि प्रता—पर दे कर बना है ने तो सव पता नहीं कब से हुंकार करके अपने रहकों को पुकार रही हैं। उन्हें क्या पता था कि ऐसी विपत्ति भी होती है। सब पशु चरते दूर आ गये थे, उन्होंने देखा—सम्मुख उन्हें हैं-स्टे हणों का समुद्र-सा लहरा रहा है। वे उपर ही चले आये। यह हणा तो चरने पोष्य वा नहीं, पर्यु इक्स दूर तक बसके मध्य में अपने उपर ही चले आये। यह हणा तो चरने पोष्य वा नहीं, पर्यु इक्स दूर तक बसके मध्य में अपने अपने होते हो हो वह दूर पशु तथा हुँदरे निकला गये। वत्ने मंत्र हो तो के साम के को शक्ति होते पश्चित को स्वाच के साम के के शक्ति होते पश्च के हाता है। वे सुकार करते वायु उच्छा चलते नहागा था। पश्चमों को हावांप्रि का पता पहिले लगाता है। वे हुंकार करते विधार ठीक लगा. ती ह पढ़े।

गायें भैंसे, वकरियाँ, बक्कड़े—सब भाग रहे हैं। वे जिधर जाते, उधर ही कुछ आगे जाने पर लगता है कि आगे अग्नि लगी है। इधर-से-उधर वे पूरी राक्ति से दौड़ रहे हैं। मूर्जी का यह बन लूब पना है। मूर्जी के फुरसुट बुजी के समान ऊंचे हैं। आगे कुछ दिखायां नहीं पड़ता। दौड़ने में भी बड़ो कठिनाई है। मूर्जी के एक्ट प्यास लगती और बदली गयी। उच्छों के साथ उनकी व्यक्तिता भी बद्दी गयी। यहाँ की ध्वास के साथ उनकी व्यक्तिता भी बद्दी गयी। यहाँ की ध्वास से एक्ट साथ उनकी व्यक्तिता भी बद्दी गयी। यहाँ की ध्वास से पड़ साथ करते था। वनकी हुं को साथ उनकी है को साथ उनकी हुं को स्वास करते हुं को साथ उनकी हुं कारे खूकनात-सी तो हैं नहीं कि बालक उसे सुन लेंगे। प्यास, प्राण छोड़कर दौड़ना—

उनकी हुंकारें शिथिल होती गयी।

'भैया, त्रापने पशु कहीं भी समीप नहीं हैं! श्याम ने शृङ्ग मुख्ये हटा लिया। वह वाऊ की जोर देखने लगा और उसका नित्य-प्रसन्न मुख उदास हो गया। बालक पेड़ों से उतर आये। सब एकत्र हो गये।

'कर्नू!' दाऊ ने अपने छोटे भाई को हृदय से लगा लिया। उनका कष्ठ भर आया। नेत्र सजल हो गये।

'बाबा क्या कहेंगे ?' मधुमङ्गल सिसककर रोने लगा।

'ये लोग तो कुछ नहीं कहेंगे!' दाऊ भैया ने विना किसी की छोर देखे कहा। स्याम ने उनके वच पर सुख छिपा लिया है जोरे वे उसके सस्तक की छोर ही देख रहे हैं। जैसे वे कहते हैं। कि इस आपत्ति से रहा यह मयूर-युक्कटो ही कर सकता है। कन्हैया का कुटिल खलकों पर दाऊ के खलू हीरक-कर्णोंने भल्लमल करते बढ़ते जा रहे हैं।

'हाँ, सब पशु खो दिये और कोई कुछ नहीं कहेगा !' मधुमझल हिचकिया लेने लगा। फूट-

फूट कर रोने की शक्ति भी किसी में नहीं रही।

'वे तो कुछ भी नहीं कहेंगे; परंतु बज का जीवन ये पशुही तो हैं!' दाऊ भेया का गम्भीर करठ खागे नहीं चला। जो कहा गया है, वह क्या कम अयंकर बात है। गायें बज की खाजीविका ही नहीं, चाराध्य हैं। स्वजन हैं। प्राया हैं।

'हमारी, तुम्हारी, बाबा की, सारे बज की पालिका, रच्चिका, ये गायें ही हैं! और धवः'''' कन्देया ने एक बार सखाओं की क्षोर सुख फेरा। वह इतना ही कह सका। बढ़े भाई के करठ के

समरेप उसने पुनः मुख छिपा जिया ।

'कन्दैया के कमलदलन्से नेन लाल-लाल हो गये हैं। उसका चन्द्रमुख अशु से बाई हो गया है।' सखाओं ने एक चुण में ही यह देख लिया। 'अब वह हिचकियाँ तेने लगा है। वभी तो उसका शारित इस प्रकार हिलने लगा है।'

'अब की आजीविका ये पशु ही थे। अब की यह समृद्धि, जिस पर महेन्द्र को भी ईच्यां हो, इन नौजों की कृपा का ही परिखास है। पूरा अब कंगाल हो गया। अब क्या होगा? हान लिया नहीं जा सकता, भिक्षा माँगी नहीं जा सकती। इसि के लिय कृपभ चाहिये और वे भी गायों के साथ ही गये। तब क्या सेवा करनी होगी पूरे अब को किसी की? अजेरवर, बरसाने के आधिपति, नन्दागाँव और बरसाने के गीप—गोप ही क्यों—गोपियाँ—मैया—आह, क्या ये किसी की सेवा करते हीखेंगे अब ?' गायों—क्या अब गोप प्रातः गोमाता के दर्शन नहीं पायेंगे? गोन्मास दिये बिना क्या करहमांशी बनेंगे वे ? गोप और गायों से हीन-प्राय से हीन शरीर और क्या होगा।' पता नहीं कर्यू दाज और वालक क्या क्या सोच रहे हैं। वे रो रहे हैं और हतप्रभ हो गये हैं, बाहर तो वस इतना ही।

'कर्तू !' भद्र ने कन्हैया के कंघों पर हाथ रक्का। वह रयाम को इस प्रकार रोता नहीं देख सकेगा। इससे तो मर जाना भी सरल है। उसकी पुकार का क्या प्रभाव होना है; परंतु वह कहता जा रहा है—'कर्नू, तू इस प्रकार रो मत! मैं गायें हुँदने जाता हैं और उनका पता लगा-कर ही लोड़िंगा!'

'गायें पास होतीं तो शृक्षनाद से क्या हुंकार तक न करतीं !' भद्र के स्वर की दृढ़ता ने स्याम को प्रभावित किया। उसने मुख पुमाकर उसकी स्रोर देखा।

'तु बस रो मत!' भद्र ने उन भरे हुए दीर्घ होंगे को ऋपने पटुके से पोंछ दिया। 'वे दूर ही तो गयी हैं। चाहे जिननी दूर गयी हों, मैं गोकुल तक उन्हें ढूँढ़ने जाऊँगा!

'तू कैसे उनका मार्ग पायेगा ?' भद्र का स्वर कह रहा है कि वह सचमुच, चाहे जहाँ तक जाना हो, गायों को दूंदने जायगा—च्यवस्य जायगा; कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती! उसका कर्नू रो रहा है, वह जा क्यों नहीं सकेगा। कर्न्युंग को भी शाह्वा नहीं हुई कि भद्र गायों के पास तक नहीं जा सकेगा। वह कियर जायगा, यही पूछना था।

'मार्ग कैसे पाऊंगा ?' भद्र ने यह बात सोची ही नहीं है अब तक; परंतु उसे गायों के पीछ जाता है, उन्हें हुंद लाना है—अवस्य हुंद लानेगा वह। उसका स्थाम रो गहा है—वब उसके मिस्तिक को काम करना ही चाहिये। उसने नीचे मस्तक अुकाया। 'कैसे जाऊँगा ? देख! यह गाय के खुर का चित्र है!'

ंहैं, जैसे सब कहीं खुरों के चिह्न बनते ही हैं !' रोते-रोते मधुमङ्गल ने भद्र का विरोध किया। इतनी सरलता से गायें हुँढ़ी जा सकतीं तो क्या वह इतना बुद्धू है कि अब तक खड़ा रहता।

'यह चिद्ध में एक तिनका कुचल गया है!' मद्र—उसका मस्तिष्क जाप्रत् हो गया है। भगवती सरस्वती उसके मस्तिष्क में श्रपने उज्ज्वल हंस से कूदकर आ विराजी हैं। उसका कर्न् रो रहा है—उसे कोई बाधा इस समय बाधित नहीं कर सकेगी।

त्रिकिन गार्थे कहाँ गर्थी ? कंस उन्हें अपने यहाँ से गया हो ? कोई अपुर अकेली पाकर''!! पुनल की आशाह्वा उवर्थ नहीं है। यही शङ्का सबको व्यथित कर रही है। कहीं कंस ने अज को नष्ट करने की यह युक्ति न की हो।

'कोई ले गया हो—वह अधुर हो या अधुर का वाप मैं उसके पास जाऊंगा, उससे कहूँगा कि मेरे पशुलौटा दो, चाहे मुक्ते मार ही डालो ! यदि किसी अधुर ने उन्हें अपने उदर में पहुँचा दिया हो तो मैं उसका पेट फाइकर पशुओं को लाऊँगा ! कर्नू, वस तु रो मत ! मैं यह चला !' मद्र ने फिर कव्हैया के नेत्र पेंछि। उसके नेत्रों के अशुक्वके सूख चुके हैं। वह पृथ्वी की ओर देखता एक ओर चल पड़ा।

भीं तेरे साथ आऊँगा !' कन्हाई ने भी नेत्र पींछ लिये।

'चतां, हम सब चलोंगे ? दाऊ भेया का स्वर आव भी गम्भीर है। यद्यपि उसने पदुके से मुख पोंछ तिया है और अब कोई भी रो नहीं रहा है; फिर भी दाऊ के हगों में चिन्ता क्यों-की-त्यों है। मद्र की गिति में आज सब को दौड़ना पड़ रहा है। आज पता नहीं उसने किसके प्रायु

'यह दूवों कुचली है। पिछला भाग एए का कुचलने से कुछ बचा है, अगला भाग पूरा कुचल गया है। आगे जाते समय खुर भगले भाग पर पूरे पढ़े हैं। यहाँ इस शाल तह मैं घमें (दूवभ) ने अपना शरीर रगड़ा है। ये इस की छाल में कुछ रोम लगे हैं। यो का सुख हमारी और है। यह पत लाता है कि पशु आगे गये हैं! इस माड़ी की पितयाँ कुछ तुची हैं। वकरियों ने इस पर सुख मारा होगा। ये कंकड़ अपने स्थान से उस्बड़कर इपर आगे उछल आये हैं। जुरों की ठोकर लगी है रहें। यह पढ़ा है गोवर। यहाँ की भूमि गोमूत से पित्र हुई हैं। में आज हिस्सी छोकर लगी है रहें। वह पढ़ा है गोवर। यहाँ की भूमि गोमूत से पित्र हुई हैं। में अपने से चलते हुए उसके नेत्र यह सब कैसे देख लेते हैं. यह आएच प्रेसी हो यात है। दूसरे वालक भी कुछ नवीन विद्वार पित्र के प्रयक्ष में मार्ग को ध्यान से, उत्सुकता से देख रहे हैं—परते आज भन्न भन्न की अपन गति स्पार्थ से पत्र है। हाऊ और कर्कचा प्रसक्त अपनीत नक्षी ता है हैं च्यापा।

'खब ?' भद्र के पीछे सब दूर तक मूँजों के वन में आ गये हैं। ऊँचै-ऊँचै मूँज के फुरसूट ही हैं चारों ओर। उनके मध्य में पशुओं को देख पाना सहज नहीं। आगे वन रौंदा हुआ है। पशुओं के परचिद्ध किसी एक ओर नहीं हैं। अवस्य वे इसे रौंदते हुए इसर से-उधर भागे हैं। भद्र सहसा स्वानित के गया। इधर-उधर ध्यान से देखा। 'कनूँ, तू पुकार तो सही! गायें कहीं पास ही होनी चाहिये!'

'पद्मा! सुरक्षी! कामदा! कपिला! कुरुणा! धर्म! च्यानन्द!' श्यामसुन्दर ने चपने जलद-गम्मीर स्वर में पुकारना प्रारम्भ किया खीर पुकारने का कम च्यानन्द-उल्लास के कारण तब क्षीर वह गया, जब करत में हपेपूर्ण हुंकारें सुनायी देने लगी। जैसे बालकों ने नवीन जन्म पाया हो. वे हपे से उच्छल पड़े।

रंगाम पुकारता जा रहा है, अपाने-अपने नाग सुनकर गायें या कृपभ हुंकार कर रहे हैं। दाज और भद्र रयाम को मध्य में करके उत्त पने मूँजों के कुरमुटों को हटाते खानि का आधार दाज और भद्र रयाम को मध्य में करके उत्त पने मुँजों के कुरमुटों रहा है। वाक पीक्ष जल है हैं। इसे पर्शुओं का ग्रव्ट सुनायी पहुन, वे जैसे कन्दन कर रहे हीं। कन्दैया ने तकुट में अपना पटुका उत्तमा कर उत्तर उटाया। यक और सूँजों का हरा सागर आप्तेशित हो उठा; सब पर्श टीड़, पूँख उठाने, वन को रीहते आ रहे हैं। आहे तो ता रहे हैं। पशु तो पढ़ते से प्राथम से को पहले से प्यास से हो पर्श को पाकर अवस्य ही वे उन्लसित हैं। सब सीध वन में जीटने लगे। वहाँ मूँजों के वन में भता, जल का क्या काम

बात क्या है ? कन्हैया के समीप आकर भी गायों को शान्ति क्यों नहीं मिल रही है ? 'हुम्मा, बाँ, म्याँ' सभी बिल्लाते ही जाते हैं। सबने बालकों को चारों छोर से घेर लिया है। बकरियाँ और बख़्दे तक बालकों से प्रयक्त उनको घेर कर सब्दे हो गये हैं। हाँकने पर भी टससे नस नहीं हो रहें हैं। सब चिल्ला रहें हैं और सब के कान खड़े हैं। सबके नेत्रों में भय है, पर भागने का नाम कोई नहीं लिता।

'श्रारे, द्वाम सर्वो ने हम लोगों को क्यों बंदी बना लिया है ?' दाऊ ने सम्युख्य के बूचक्य के हटाना चाहा। कन्द्रेया एक गाय को पुचकारकर खागे चलाने के प्रयत्न में लगा। ब्यये—न तो पद्युक्षों का कन्द्रन वंद और न दे हटे। 'भैया, यह चाँघी क्यों चल रही है ? इसमें इतनी उच्छाता क्यों है ?' भद्र ने दाऊ की घोर देखा। पशुचों के कार्य में उसे कोई रहस्य ज्ञात हुचा।

. 'वह दूर आयकारा में कुछ धुआँ-साहै न<sup>े</sup>?' सुवल ने एक ओर संकेत किया।

'घुषाँ ?' सचयुच वे जिथर से खाये हैं, उपर ही तो यह घुखाँ है। खन तक तो और किसी और च्यान गया ही नहीं या, अब सबने चारों और देखा—है मगवान, चारों और घुडाँ ही-घुआँ ठठ रहा है। वह दूर एक लपट-सी टष्टि पढ़ी। यह क्या ?' उन्हें क्या पता कि कंस के खनु-चरों ने गायों को यहाँ पहुँचाया और फिर चारों ओर से बन में खनित लगा ही।

'दाऊ भैया। हम सब मूँज के बन में खड़े हैं। यह तो दावागित है। कितनी देर लगेगी इस मूँज में अगिन फैलते। वह देख, वे लगटें अब स्पष्ट हो गयीं। हमें जिघर जाना है, उधर का मार्ग धुआँ जाल रहा है। चारों और से घिर गये हम। ये पशु—ये विचारे और क्या करें, उनका घेरा बता रहा है कि पहले वे भस्स होंगे। इससे अधिक वे क्या कर सकते हैं! राम, तेरा पराक्रम अधार है! तू कोई उपाय कर!' अद्र ने भय-विद्यल स्वर में आग्रह किया। दाऊ क्या कहें? क्या करें। अपने होटे भाई की और देखकर केवल गम्भीरता से बोले 'कर्नें!'

बालकों ने देखा लपटें चारों खोर स्पष्ट हो गयी हैं। बायु का ताप खब खसछ होता जा रहा है। वे खत्यन्त भयातर हो गये। सबने एक दम चिल्लाकर कहा—'कर्न, बचा ले. भैया!'

'स्याम, तेरे स्वजनों को कष्ट नहीं ही होना चाहिये! तेरे रहते यह अग्नि जला देगा—ऐसा कैसे हो सकता है! हमारा नायक तो तू ही है! बचा, भाई! बचा ले! तू बचा सकता है!' भद्र ने कन्द्रिया की ब्रोग कातर नयनों से देखा।

'तुम सब अपने नेत्र बंद तो कर लो!' कन्हेया ने गम्भीरता से कहा। जब दाऊ भैया कहते हैं, सखा कहते हैं और यह भद्र भी कहता है तो अवश्य यह रचा करेगा। भैया ने उसे आज्ञा दी है तो करना ही पड़ेगा और यह भद्र कहता है न कि वह रचा कर सकता है, तब अवश्य कर सकता है। भद्र तो भूद्र बोलता ही नहीं। श्याम ने कुछ नहीं सोचा। उसने जैसे किसी के कहलाने से कह दिया हो और नेत्र तो दाऊ तक ने बंद कर लिये हैं कहते ही।

श्रव—श्याम ने वाम हस्त से मंकेत किया और मुख खोल दिया। जैसे यह श्राक्षा है अग्निदेव को कि 'अब बहुत हो चुका, यह ध्वंस बंद करो! चुपचाप आश्रो और जठराग्नि के रूप में यहीं भीतर जठर में स्थित रहा। 'गायों ने, प्रपों ने, में को ने, वहड़ों ने, वकरियों ने आश्रयं से देखा कि नदी की घारा के समान लपटों की धारा कन्दैया के मुख में प्रवेश कर रही है। वह खड़ा है, शान्त, अचल। दो चल में वह धारा समाग्न हो गयी। दिशाएं भूमहीन हो गयी। वागु शीत-स्पर्ध हो गया।

े 'पता नहीं ये सब क्या सोचेंगे ! सब थके हैं और प्यासे भी ! बहुत दूर तक है यह मुख-वन ! भागडीरवट सब पहुँच जायँ तो.... !' कहैन्या सोच रहा है और योगमाया — वे तो सदा

आज्ञाकारिया हैं।

'हैं—भारडीर ही तो है यह ! स्थाम स्वयं ही चौंक पड़ा। उसे हँसी आयी सबको नेत्र बंद किये देखकर। धीरे से एक चपत मधुमङ्गल और एक श्रीहाम के सिरपर जड़ते हुए बोला— हाँ, देखों नेत्र खोलना मत ! बंद किये रहो !'

शीतल-मन्द वायु शरीर को लग रहा है। कन्हैया के स्वर में विनोद है। भद्र ने नेत्र खोल

त्तिये। 'अरे, देखो तो—हम सब कहाँ आ गये हैं!' वह आश्चर्य से चिल्ला पड़ा।

सबने नेत्र खोल लिये। गायें, बखड़े खादि पहले ही निर्कर पर पहुँच गये हैं। मैंसें तो पानी में तैरने भी लगी हैं। बालक भी प्यासे हैं। सब जल की खोर दौड़ गये।

'श्याम, दावाग्नि क्या हुई ? हम सब यहाँ कैसे आये ? भद्र ने बही सरलता से पूछा।

'त तो स्वप्न देखा करता है !' कन्हैया कभी सीधी बात बतलाने से रहा । 'सवस्य यह कोई देवता है। इसने हमें आज बचा लिया!' वस्थप का स्वर आज भाव-स्तिग्ध है ।

'हाँ—में देवता हूँ, अब मुफसे फगड़ा मत किया कर ! खपना छीका खुपचाप मुक्ते दे दिया कर और सेवा—मेरी पूजा किया कर ! मुँह बनाकर कन्हेया हुँस पड़ा।

'त बरदान में अपने सब लड्ड मुक्त दे दिया करे तो यही सही. मैं अन्ते-पत्ते चढा दिया करूँगा !' हँसते हुए मध्मक्कल ने एक पूरी किसलय-भरी टहनी तोड ली और मस्तक पर रखने बढा। परिष्ठास में गम्भीरता उद्ध गयी। बालक गम्भीर रहें. तो बालक ही काहे के।

'भद्र. सार्यकाल समीप हैं !' दाऊ ने सूचना दी। श्राज प्रातः से वन में भंमटें ही बढ़ रही भक्त चावकाल समाप है: दाज ग चूनगा दे। आज गान च वर्ग में कैसेट हा बंद रही हैं। पहले वह दुष्ट राज्ञस (प्रकम्ब) आया कोर्र फिर यह यकान—चिन्ता। वन से शीघ्र लौटना चाहते हैं वे। शृक्क बजे, एश् एकत्र हो गये। कन्हैया ने मुरली क्षधर से लगायी कोर वे सदल-बल ग्राम की ओर चल पडे।



# गोवर्धन-पूजन

श्राजीव्येकतरं भावं यस्त्वन्यमुपजीर्वात । न तस्माद् विन्दते होमं जारं नार्यसती यथा ॥

—- भागवत १०।२४।१९

अभी कल सार्यकाल मैया ने प्राम से दिल्ला कोर यसराज के लिये दीपदान कराया है।

"आज रात्रि में महालुस्मी का पूजन होगा। गोपियों ने घरों को सरपूर सजाया है। आज नित्य का स्वच्छ ब्रज जैसे पुनर्गवीन हो गया है। रात्रि में छुद-दीपकों की पंक्तियों जलेंगी। समस्त प्राम दीपकों की छ्वोति में जरामग-जगमग करेगा। नित्य के मिण-प्रदीप तो रहेंगे ही; परंतु दीपावली के शृक्षार तो छुतदीप हैं न। मैया नित्य की सुत्रकारी के समीप, गोष्ठ में, दूर अपस्वयम् में, श्रीयसुना जी के तट पर तथा गृह के प्रत्येक कोष्ठ में छुतदीप रख्वा देती ही बिना छुतदीप के उन के जो के अधिकार के स्वच्या का में श्रीयस्व का प्रतिकार के प्रतिकार का स्वच्या की स्वच्या पर्वत लगा गया है यमुताजल से शीतल किये दीपकों का। सब दासियाँ वर्तिकार बनाने में छुटी हैं। स्वाम काज गो-वारण के लिये नहीं गया है। वह सखाओं के साथ घर पर ही है। आज के दिन मैया वसे कैसे वन में भेज दें। आज को होता है, वर्ष भर वैसा होता ही रहता है। स्वाम को आज धान्य माना वाहिये।

गोपियाँ दोपोत्सव की प्रस्तुति में लगी हैं और गोप—वे बौर ही किसी साज-सज्जा में हैं। विविध प्रकार की समिशाएँ, प्रतकुम्भ, यद, तिल, ब्राचत, सुगन्यित बोपियाँ बौर नाना प्रकार के रूज—सिटान्न! यह सब क्या होगा ? रात्रि की पूजा में तो इसकी ब्यावश्यकता जान नहीं पड़ती। ये सामियाँ घर से एकत्र करके ये गोप कहाँ जा रहे हैंं ? श्यासकुन्दर ने सखाजों को साथ लिया

श्रीर यह देखने चला कि गोप क्या कर रहे हैं।

नन्दमाम से बाहर गिरिराज गोवर्धन के समीप गोप सब साममी एकत्र कर रहे हैं। वरसाने और नन्दमाम से बराबर लोग डेर-की-डेर बस्तुर्ण ला रहे हैं। अवस्य ही कोई यह वहाँ होगा। रवाममुन्दर अपने बड़े भाई और सखाओं के साथ वहीं केलता रहा। बसे गोपों को इस प्रकार दौढ़ते, सामभी डोते देखकर कुत्रुर्ल हो रहा है। नन्दबाबा आसन लगाये सब वस्तुओं का निरीच्या कर रहे हैं। उन्हें आज हो यह सुयोग मिला है कि कृष्ण्यच्द्र अपने सखाओं के साथ इतनी हैर उनके समुख रहे। वह बार-बार उनके पास आता है, उनसे पूछता है—'यह क्या है। यह कहाँ से आया।' अनेक बार वे उसे गोद में बैठाकर पूरा उत्तर भी नहीं है पाते कि सखाओं में से कोई पुकार लेता है और वह उनके मण्य भाग जाता है।

'भैया, महर्षि शापिडल्य तो श्राये नहीं ! यहाँ तो श्रामी तक यज्ञकुरुड भी नहीं बना । श्रवकी बार रात्रि में यज्ञ होगा क्या ?' स्याम ने श्रपने बड़े भाई से पूछा। सार्यकाल होनेवाला

है, खतः दिन में यह होने के तो लच्चण हैं नहीं। रात्रि में कभी यह होते देखा नहीं है।

'मैया तो कहती थी कि यज्ञ रात्रि में नहीं होते।' दाऊ ने भी कौतूहल ही प्रकट किया। 'पिछले वर्ष भी तो ऐसा ही हुखा था!' भद्र ने कुछ सोचकर बताया। दीपावली के दूसरे

दिन इन्द्र का यह तुमें स्मरण नहीं है क्या ?'

'हूँ—तो केल भी अपनी गायें चरने नहीं जायेंगी!' कन्हैया ने मुख गम्भीर बना लिया। 'मुबल, देख न! अपनी गायें तो बिचारी गोष्ठ में प्रायः से हैं। बढ़ड़ों को कूदने का अवकाश ही नहीं मिला। कल भी सच चरने नहीं जायेंगी। यह इन्द्र बड़ा देखता बना है, नैया कहती वी और महर्षि शायिडल्य ने भी कहा था कि बज के लिये सचने महान् देवता गीएँ हैं। गायें तो चरने नहीं जा पानों और इन्द्र की पूजा होगी ! यह हमारी गायों से भी बड़ा हो गया जो उनका चरना बंद कराके अपनी पूजा करायेगा !'

'हाँ, गार्ये तो सबसे बड़ी देवता हैं; पर बाबा तो यह कराने में लगे हैं न !' दाऊ को भी

होटे भाई की बात जैंच गयी।

'तब इस सब सामग्री से गायों की पूजा कर ली जाय!' श्रीकृष्णाने मान लिया कि पूजा-

सामग्री उसी को न्यय करनी है, चाहे जैसे करे।

'वावा कहते थे—गायों को बहुत अन्त देने से वे रुग्ण होनी हैं! यहाँ तो सामग्री का पर्यत लग गया है अभी से!' मिल्पिद ने वात ठीक कही। इतना और कि इनमें से सब सामग्री गायों के लिये उपभोग्य भी नहीं है।

'इस सामभी के पबत से हमारे गिरिराज की भी तो पूजा होगी!' कन्हैया को युक्ति सोचते क्या देर लगती है। वह तो मान चुका कि इन्द्र की पूजा नहीं होगी। श्रुति उसे सत्यसंकल्प कहती है। इन्द्र की पूजा तो गयो। हुखा करें महेन्द्र वैदिक देवता—श्रव लोक में उनका यह वार्षिक यह

नहीं चलेगा। रयाम के संकल्प को तो सार्थक होना ही है।

'गिरिराज गोवर्धन की पूजा होगी !' स्वयं कन्हैया अपनी इस बुक्ति से उत्कुल्ल हो उठा। सक्ताओं में भी उल्लास आया। भला, इतने वहे देवता की पूजा कैसी अद्भुत तरोगी। मन्दिर की कोटी-सी मूर्ति और ये इतने वहे विशाल गिरिराज। इतनी वही देवमूर्ति—एक दिन के ही लिये सडी—है तो वडी भज्य थोजना।

योगमाया अनन्त अन्तरिज्ञ में सुस्करा उठी। जगम के परमाराष्य श्रीकृष्ण क्रज में हैं श्रीर उनकी उपस्पिति में, उन्हों के सम्मान्य जनों द्वारा की गयी पूजा देवराज गत सात वर्षों से बरावर स्वीकार करते आ रहे हैं। यह पृष्टना जमा करने योग्य नहीं है। सुरेन्द्र का यह दर्प कि वे कज की पूजा प्रहण करें, क्रोन्द्र के पूज्य बनना चाहें! उन्हें लोक से ही पूजा मिखना वंद होना चाहिये। आराध्य के संकेत के बिना यह कैसे हो। आज श्रीकृष्ण ने इच्छा की और योगमाया को अवकाश

मिल गया महेन्द्र का दर्प शमन करने का।

'बाबा, यह सब किस समारोह के लिये हैं ? क्या फल होता है इस यक्क का ? क्या-क्या सामग्री इसमें लगती हैं ? महर्षि शायिङलयजी ने कोई शास्त्रीय यक्क बताया है क्या ? या यह खपते कुल में सदा से होता ज्या रहा है ?' सायंकाल प्रायः सभी गोप एकत्र हो गये हैं। कुल लोग सामग्री लाने में लगे हैं; पर कन्दैया कुछ पूछ रहा है, यह देखकर वे भी खड़े हो गये। रयाम के मुझ से उसके अटपटे तर्क भी कानों में क्यमुत सीचते हैं। सखा शान्य बैठ गये हैं झाकर। बाबा ने समक लिया कि कृष्णचन्द्र उनकी गोद में इस बार गम्भीरता से अपने प्रस्तों का उत्तर पाने के लिये बैठा हैं। एक साथ देशें प्रस्त कर देना तो उसका स्वभाव ही है।

'बताओ, बावा! मेरी बढ़ी इच्छा है जानने की! देखों, छिपाओ मत! जाओ तुम्हारे हाथ दवा हूँ, पर बताओं! मैया कहती है कि अच्छे मतुष्य कोई बात छिपाया नहीं करते! बावा, तुम तो सब्दें अच्छे हो!' कन्दैया के सदा शीघता रहती है। सभी बातों में शीघता। बावा सोचने ताने हैं कि कहीं यह देवराज के सम्बन्ध में कोई ऐसा प्ररुत नकर है, जो देवता की मगीदा के विवद हो। बालक से देवापराथ न बन जाय, अतः वे उसे समफाने का ढंग सोचने लगे हैं। यह कुछ स्वय का विजन्म

श्याम कैसे सह ले।

्वात तो उससे छिपायी जाती है, जिससे शत्रुता हो जाय । यह मधुमक्रल जब मुक्तसे लड़ाई कर लेता है, तो बोलता ही नहीं। बाबा तुम तो युक्तसे ही छिपा रहे हो !' कन्हैया ने मुख बनाया कटने का। 'कृष्ण, तु क्या करेगा यह सब जानकर ?' बाबा ने स्वाम की टड़ी में हाथ लगाया और

उसका मुख ऊपर करके पूछा।

'महर्षि शाय्ष्वित्य उस दिन कह रहे थे न कि कोई कर्म करना हो तो पहले उसका फल जान लेना चाहिये। फक्क न जानकर कर्म करने से फक्क महत्वह हो सकता है! बाबा, तुमको इस यझ का फल झात न हो तो मत करो इसको !' वाबा के साथ सभी गोप हँस पड़े। श्यामसुन्दर

कभी-कभी पूरा पश्डित बन जाता है।

'क्रुष्ण, देख'! यह जो वर्षों होती है, उसके देवता भगवान इन्द्र हैं। ये बादल उनके आरीर के बारों हैं। इन मेंगे से समस्त जीवों को पुष्ट करने और जीवन देनेवाले जल की वर्षों होती है। सब साम कर के ही वह ते हैं। इन लोग का वर्षों होती है। इस लोग श्री स्वंदर लोग भी वर्षे में रुक दिन वर्षों करने वाले उस देवराज इन्द्र की पूजा उन्हीं के दिये जल से वह पदार्थों से करते हैं। यह यक्क-सम्भार उन्हीं के लिये हैं। इस प्रकार उनका यक्क कर लेने पर जो पदार्थ जब रहेंगे, वे उनका प्रसाद कन जायेंगे। उसी प्रसाद से इस सकार उनका वर्षे भर काम चलेगा। वर्षभर में इसलोग जो भी काम करेंगे, उसका फल भी देवराज ही इमें देते हैं। इसलिये भी उनकी आराधना करना हमारा कर्तव्य है। यह यक्क परस्परा से संसार में ज्ञा आ रहा है। जो मतुष्य पदार्थों के लोभ से, किसी विशेष कामना से या राजा अथवा किसी के भय से इसे छोड़ देता है, उसका कल्याया नहीं होता! वाबा ने सरा तीनी से समकाने का प्रयत्न किया

'जीब तो अपने प्रारच्य कर्म से उत्पन्न हुआ है। प्रारच्य के अनुसार ही वह सुख दुःख, भय या कल्याण पाता है तथा प्रारच्य ही उसकी मृत्यु का कारण है। कोई एक ईश्वर है तो सही; पर वह भी जीव को उसके कर्मों का ही फल देता है। बिना कर्म के यह भी कुळ देता नहीं। जब जीव को अपने कर्मों का ही फल पाना है, तब इन्द्र के द्वारा उनका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। प्रारच्य से जो होना है, उसे पलट देने में तो इन्द्र असमर्थ ही हैं।' यावा और गोप सोचने करो; अवस्य ये वातें श्यान ने महर्षि शाहिक्य के उपदेशों से समरण कर ती हैं। इसकी विद्व बढ़ी तीज़ है!

'मनुष्य कमें के वश में है। अपने स्वभाव के अनुसार वह कमें करता है। सब देवता, राज्ञस, मनुष्य अपने स्वभावानुसार ही चेष्टा करते हैं। अपने कमें के अनुसार ही जीव ऊँचे या नीचे शरीरों में जाता अथवा उन्हें छोड़ता है। उसे राजु, मिन, उदासीन भी कमें के अनुसार ही मिनते हैं। कमें ही सबसे बड़ा है। वही ईसव है। अत्राद अपने स्वभाव के अनुसार, अपने कमें के द्वारा, उस कमें के प्रेरक देवता की पूजा करनी चाहिये। जो जिसके द्वारा संसार में जीवन चलाता है, वही उसका देवता है। जो अपनी आजीविका के प्रेरक को छोड़कर दूसरे किसी के द्वारा जीवनो-पाजेंन करने का प्रयत्न करता है, वह उस दूसरे से कभी कल्याय प्राप्त नहीं कर सकता!' खाम वोलता ही जा रहा है। दा उक्त प्रेर सब सला उसके खुत की और देख रहे हैं। उन्ज 'कर्नूं' इतना वोलता ही जा रहा है। दा उक्त प्रेर सब सला उसके खुत की और देख रहे हैं। उन्ज 'कर्नूं' इतना वाज्ञ पर बहा से सोचा हो नहीं था उन्होंने। इतनी वाज वह दूरा परिवृद्ध से आवा हो नहीं था उन्होंने। इतनी वाज वह दूरा परिवृद्ध से अल्ड कर देशा। मानी सल्लाओं को कौनुकभरी होष्टे से प्रोत्साहित हो रहा है। आज वह दूरा पाणिडत्य प्रकट कर देशा।

रााओं के द्वारा नाक्षण को जीवका चलानी चाहिये और पृथ्वी की रचा करके चत्रिय को। वैस्य व्यापार करके अपना जीवन-निवाह करे और त्यूप्त दिज्ञालियों की सेवा से, यह विधान है। इसमें बैरय के लिये खेती, व्यापार और गो-सेवा तथा एक चौथी निन्दत हुत्त सुद लेना भी है। इस नारों हु चियों में हम लोगों की हुत्ति गो-सेवा है। अतप्य गायें ही हमारे जीवन का आधार हैं। हमारे जिये के ही चेवना — आराध्य हो सकती हैं। अब सल्लाओं ने समक्ता कि कन्हैया ने इतती लीगों भी प्रशंका क्यों वनायी है। सचसुन उसने वात बड़े ढंग से कही। सबके नेत्रों में प्रशंकात्मक भाव व्यक्त हो गया।

'शकृति में तीन ही गुण हैं—सन्त, रज भीर तम। रजोगुण से सृष्टि, सत्वगुण से पालन तथा तमोगुण से प्रजय होता है। संसार की नाना प्रकार की सब सृष्टि रजोगुण से होती है। रजो-गुण से प्रेरित होकर मेच सब कही बर्चा करते हैं। इसी वर्षा से प्रजा का पालन होता है। इसमें भला, इन्द्र क्या कर लेंगे? वर्षा के लिये इन्द्र की पूजा की तो कोई आयरवकता हो नहीं है! इन्यायन्द्र अपनी बात इस इंग से कहेगा, यह तो बाबा ने भी कहीं सोचा था।

'न तो इस लोगों का कोई बड़ा नगर है मथुरा जैसा, न भोड़भाड़ से भरा जनपद है, न जैक प्राम ही इसे कह सकते और न हमारे पर ही कोई सीध हैं। हम सब तो वन-वासी हैं। कोपड़िकों जैसे अवन बनाकर वन या पर्वत पर रहते हैं। हमारी गायें वन श्रीर पर्वतों में ही पाखित होती हैं। श्रतपत्र हमारे देवता तो ये गिरिराज श्रीर गायें ही हैं। सालान देवता माझ्य भी हैं ही। हम किसी श्रतक्षर देवता को क्यों पूजें, जब हमारे देवता सालान उपस्थित हैं। अत्यत्र गायों का, ब्राह्माणों का श्रीर इन गिरिराज का पूजन जज में श्रारम्भ होना चाहिये। इन्द्र के यह के लिये जो यह सामगी एकत्र है, उसीते यह यह किया जाय ? रयामसुन्दर ने पूरी गम्भीरता से श्रपना प्रस्ताव अवश्यक्र किया।

हृष्टि सामियों की ओर गयी। वहाँ ह्वनीय दृज्य तो हैं, पर ब्राह्मणों और गौओं के लिये 'पवांम पूजन-हृज्य नहीं हैं। स्थामधुन्दर ने नृतन यक की साममी का निर्देश किया - 'खाज राजियर नाता प्रकार के पकाल बनाये वाय। दीपावली है ही, खतर राजि में कोई सोयेगा नहीं। मालपुर, लहुइ, सीर, संयाव, पूड़ियाँ आदि सब प्रकार के पक्के ज्यका वनें। प्रजके घरों में जितना भी दूप, वही, पृत्त हो, एकत्र कर लिया जाय। प्रातःकाल महाँप साधिष्ठत्य के नेतृत्व में सब बाह्मण भली प्रकार हवन करें! उत्तको खनेक प्रकार के व्यक्तों से दुम करके सब लीग गौदान करें। कुले और बाह्याला तक जितने भी प्राणी हैं, सकको वनके योग्य आहार से संतुष्ट किया जाय। अभी से गार्थों के लिये यवस (मूँग, उड़द, यव, गेहूँ आदि खल) भिगो दिया जाय। गार्थों को संतुष्ट करके वच पार्थिक की पूजन के साथ सहिए करके वह गिरिराज की पूजा हो। कल सब लीग अच्छे से अपने दिया जाय। गार्थों को पूजन तथा सहिए करके वह गिरिराज की पूजा हो। कल सब लीग अच्छे से अपने दिया जाय। गार्थों को पूजन तथा सह- और कुलर-से-सुन्दर सोजन करें। हवन, ज्रह्मोंज, गो-पूजन, समस्य प्राणियों का पूजन तथा सह- भीज कमरा हो जाने पर गार्थों की, बाह्मणों की, ज्राह्मणों की और गिरिराज की प्रता को पूजा हो की निहंगा हो जाव।

सलाओं ने देखा कि कन्हैया ने उत्सव तो भूमधाम का बताया। यहा तो होगा ही; परंतु उसके साथ सहसोज, गिरिपुजन और परिचिया का अपार आनन्द भी रहेगा। बाबा कुछ गम्भीरता से सोचने लगे। गोपों में से भी किसी ने तन्काल प्रतिवाद नहीं किया। कन्हेया ने केबल इन्द्र के तिमित्त यहा न हो, इतना ही मना किया है। वह हचन तो करने को कह ही रहा है। ब्राह्मण, गौरं, गिरिराज—ये पूज्य हैं ही। इनकी पूजा और की जाय—यह उसका कहना उचित हो है।

'यह मेरी सम्मति है। यदि आप लोगों को ठीक लगे तो इसी प्रकार कल यझ हो। यह गौ-बाझए तथा गिरिराज को प्रसन्न करने वाला यझ होगा और मुक्ते भी यही प्रिय है! उपसंहार हुआ प्रवचन का।

'हमें गायों, ब्राह्मणों और गिरिराज की प्रसन्नता की छोड़कर और क्या चाहिये! श्याम-

सन्दर ठीक तो कहता है !' एक युवक गोप ने बोलने की धृष्टता कर ली।

'ख़ीर तो सब ठीक; पर देवराज...?' बाबा अपना संशोधन रखने जाकर भी नहीं रख पाये। श्रीकृष्ण कहीं रुष्ट होकर देवता के सम्मान के विपरीत न कुछ बोलने लगे।

'कुष्णचन्द्र जो कह रहा है, करना वही चाहिये! मैंने देखा है कि बोलते समय उसके सुख से एक दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। हमारे आराध्य श्रीनारायण की ही प्रेरणा है यह। यदि आज रवाम की बात न मानी जाय और कल वह सखाओं के साथ कोई वालहठ कर बैठे तो....।! उप-नन्दजी ने बढ़ी गम्मीरता से स्थामसुन्दर का समयंन किया। मला, उपनन्दजी—इतने बढ़े धर्मझ कह रहे हैं तो बात तो माननी ही ठीक है।

'श्रनादि काल से चला श्राता यह इन्द्रयाग ?' बाबा विचार करने लगे। योगमाया श्रन्त-दिच्च में हुंसी। बाबा का विचार एक चला में बरल गया। 'श्रीकृष्ण का ठिकाना क्या! बह यज्ञकाल में कोई हठ कर सकता है। तब विधिभङ्ग होने से यज्ञ करना भी व्यर्थ हो जायगा। बालक से देवा-पराब हो, इससे तो उसका श्रवसर न काने देना ही श्रेष्ठ है। गी, ब्राह्मण, गिरिराज का पूजन, हवन तो होगा ही।' बाबा ने मन ही-मन सोचा और स्वीकृति दे दी।

'गिरिराज का प्जन होगा !' कन्हेया वाबा के निर्णय को सुनते ही ताली बजाते हुए कूदने

लगा। सस्ताओं के साथ वह मैया को यह संवाद सुनाने दौड़ा।

'देखो न, श्रीकृष्ण कितना प्रसन्न है !' संनन्द ने कृदते, इसते जाते वालकों की घोर दृष्टि जमाये इए ही कहा। 'इमें तो यक्न का फल इसकी प्रसन्नता से ही मिल गया।'

नन्दबावाचिन सभी गोप उपर ही देखरहे हैं। जिस कार्य में कृष्णवन्द्र को इतना ष्यानन्द प्राप्त हो, बज के लिये तो वही कार्य सर्वश्रष्ठ है। सब नवीन यक्ष की तैयारी करने उठ पड़े। महर्षि

शारिडल्य को भी सूचित करना ही है।

×

×

भ

गिरिराज का पुरा पदमान्त श्रुक्शोदय से पूर्व ही गौओं, गोपियों तथा गोपों से जनपद

ागारराज का पूरा पदमान्त अक्षणादय स पृष हा गाओ, गापिया तथा गापा स जनपद प्रतीत होने लगा। दीपमालिका-महोत्सद में रात्रिभर घर-घर कड़ाहियाँ चढ़ी रही हैं। पत्रचार की राशियों की गणाना ही शक्य नहीं। घृत, दुग्ध, दिध के कुम्म बड़ी कठिनाई से एक के उत्तर एक रखकर किसी प्रकार गिरिराज के चारों ओर समा सके हैं। सामप्रियों की डेरी दूसरे गिरिराज के समान हो गयी हैं।

ब्राह्मणों के साथ महर्षि शारिडल्य ने सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही कुण्ड में काफि-स्थापन किया। करिणमन्थन बज में तो नाम मात्र को होता है। यहाँ के हविष्य के लिये तो काफि-देव सदा भूले ही रहते हैं। उन्हें प्रकट होने में विलम्ब होता नहीं। महर्षि ने समाचार पाते ही कल हॅसकर स्वीकार कर लिया था कि इन्द्रयाग से यह श्रीकृष्ण का वताया नवीन यह बहुत प्रभाव-पूर्ण है। प्रातः ही उनके साथ हिजकुन्द उपस्थित हो गया यहस्थल पर। गयेश, गौरी, नवमह, कलग्राटि के प्रजन में विलम्ब होना ही नहीं था।

यक्त के अनन्तर महर्षि ने गौर्जों का पूजन कराया। कन्हैया ने प्रत्येक गाय, वृषभ, बखड़े को अपने हाथ से मोदक खिलाये। गोपीं ने उन्हें यबस दिये। माझराँ। का पूजन हुष्णा और उन्हें भोजन कराके बाबा ने सहस्रों गायें दान की। सभी गोपों ने यथाशक्ति सौ, सहस्र गायें दान की। यक्तिय अप्रि की, गायों की और माझराँ की पूजा, प्रदक्तिशा करने के पश्चात् गिरिराज का पूजन प्रारम्भ हुष्पा।

गिरिराज—साजान श्रीकृष्णिन्वरूप हो तो हैं वे। उनका भी क्या कोई दूसरा अधिष्ठाता है। अबके गोर—बाबा और स्वयं गोपाल उनकी अर्चना करने जा रहे हैं। महाँचे स्वता हो सकता है! अबके गोर—बाबा और स्वयं गोपाल उनकी अर्चना करने जा रहे हैं। महाँचे साइज्य पुरुष्पुक्त का समस्य पाट कर रहे हैं विभों के साथ गिरिराज क्या अप्यक्त रह सकते हैं? प्रकट हो गये वे। गोपों ने देखा सहस्य-सहस्र सूर्य जैसे एक साथ उदित हो गये हों। शीतल-स्निष्य जेजेमयी मूर्ति—गाग को स्पर्श करती, विशाल। यह तेज, यह विशालना यदि न होती तो मूर्ति तो स्वाम्यस्य रही ही है वह भी। वही मयुर्युक्त, वही पीतान्वर, वही नीलोज्यल वर्षो। भाल, नेत्र, वच्च—सम्पूर्ण आकृति तो वही है; परंत विशाल—विशाल कितनी है!

ारिराज प्रत्यच्च प्रकट हो गये !' गोपों, गोपियों, विमों, सबमें बारचर्य और उमंग आयी। पूजन में उल्लास का गया। अपने विशाल हाथों से गिरिराज ने नैवेच स्वीकार करना प्रारम्भ किया। श्रीकृष्ण सखाओं के साथ सामग्री निवेदित करने में तत्परता प्रकट कर रहा है। गारि-प्रारम्भ किया। श्रीकृष्ण सखाओं के साथ सामग्री निवेदित करने में तत्परता प्रकट कर रहा है। गिरि-राज कब पात्र लेते हैं, यह कहना कठिन है। पात्र रिक होते देर ही नहीं लगी। कोई साधारण देवता तो नहीं हैं वे। पूरी सामग्री उन्होंने स्वीकार कर ली और तब आचमन किया।

'बाबा, गिरिराज प्रसन्न हैं! इस वर्ष खुब वर्षा होगी! बाघ, सिंह बनकर थे ही उन लोगों को मार देते हैं, जो इनका अपमान करता है। हम लोगों का, हमारी गायों का थे पालन करते हैं। ये हम सबका कल्याण करेंगे! रचा करेंगे! श्रीकृष्ण ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक कुकाया और किर पृथ्वी पर लेटकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया। सखाओं ने तो उसका अनुगमन किया ही, सब गोप और गोपियों ने भी किया।

गिरिराज पूजा लेकर ब्यटरय हो गये। गोरों ने देखा, उनके समस्त रिक्त पात्र भरे हुए हैं। देवता का व्यजुमह है यह। ब्सबने साथ ही बैठ कर भोजन किया। गोपियाँ प्रयक्त बैठी वह प्रसाद स्वीकार करने व्याज। कन्हैया सखार्घों के साथ परसने में लगा है। मध्याह्न हो गया, पर उसने कलेऊ नहीं किया। मैया का आमह भी आज शिथिल हो जाता है—यह सोचकर कि आज का उत्साह पिवत्र है। वाबा ने बहुत चाहा, पर वह तो आज यहरोप भोजन करेगा। श्याम न बेटे तो भोजन किया कैसे जाय—पर वह बखात बेटा जो रहा है। उसका आमह उपेचा की वस्तु भी तो नहीं। परसने-वाले तो बहुत हैं, पर ये बालक जब अपने छोटे हाथों में कुछ उटाकर किसो को देने जाते हैं. अध्यविकार कैसे कोई करे। श्याम गोपों और गोपियों में सब को कुछ न-कुछ परस आया, सबको चिद्रा आया और तब किसी प्रकार वाबा ने उसको सखाओं के साथ बैटाया।

कोई प्राया, कोई पशु-पत्ती वहाँ ऐसा नहीं बचा, जिसके लिये उच्छिष्ट की प्रतीचा करनी हो। सबको पर्याप्त अनन इघर-उधर देकर ही यह गोपमण्डली भोजन करने बेठी थी। अब विद अज के कुत्ते, पत्ती, बंदर उस अब को छोड़कर अजवासियों के उच्छिष्ट में ही क्वाद पाते हों तो कोई क्या करे। वे केवल कर्न्हेया के उच्छिष्ट पर छीना-भपटी करके रह जायँ, ऐसा भी शक्य नहीं। प्रत्येक को प्रत्येक पान से कुछ-न-कुछ चाहिये। उनकी छीना-भपटी भी तो विनोद-जैसी ही है। लडना तो यहां किसी को आता ही नहीं।

'श्रव गिरिराज की परिकमा होगी!' भोजन समाप्त हो जाने पर कन्हैया ने बताया।

'परिक्रमा पहिले क्यों नहीं कर ली !' मधुमङ्गल रुष्ट हुआ।। उसे इस कर्नू ने इतना खिला दिया है हँसा-हँसा कर कि चलना ही कठिन है।

'कुष्णुचन्द्र, मैया! तुम सब माताओं के साथ यही रहा! हम लोग परिक्रमा कर आयेंगे!' संनन्दजी ने ठीक ही कहा। बच्चे और खियाँ कहाँ गिरिराज की परिक्रमा करने जायँगे। स्याम तो सबेरे से दौड रहा है। ये सब थक गये होंगे।

भैं कहाँ पैदल परिक्रमा करने जा रहा हूँ ! मेरा छकड़ा जुनवादो ! मैं उसमें मैया के साथ बेटूँगा! पैदल तो बस, यह मधुमङ्गल ही परिक्रमा करेगा!' श्रीकृष्ण ने परिक्रमा भी सबके

लिये सुगम बना दी।

'जैसे मेरे बैटने के लिये कोई छकड़ा ही नहीं है।' मधुमङ्गल ने देखा इधर-उधर—कोई

छकड़ा जुता हो तो वह पहले चढ़ जाय।

छुकड़े जोते गये। गोपियाँ बालकों के साथ छुकड़ों पर बैठी। माता यशोदा और रोहिखी के साथ उसी छुकड़े पर राम-श्याम बैठे। बाबा पैदल ही परिक्रमा करेंगे, छुतः अह भी कन्हैया के साथ ही बैठा। गार्थे, बछड़े आगे किये। उतके पीछे उनको सम्हालने के लिये तरुए गोप चले। स्विदित्तवान करते महर्षि शायिङ्क और विश्वमंग के पीछे छुकड़ों की सुदीर्घ पंक्ति। सबसे पीछे पैदल गोपगए बाबा के साथ चला रहे हैं।

गिरिराज ने जैसे बाज मालाएँ धारण की हैं, जैसे ही ये चल मेसलाएँ भी। गायों, विभ्रों, खरकों, गोर्पो—सब की मेसलाएँ बन गयी हैं उनके चारों और। चलती हुई मेसलाएँ। स्वर्ण-मिद्धल, प्रक्ल, उत्तर-चुर, ब्यनेक भरका दे मिण-दर्जा से भूषित विश्वन-विचत्र गाये, उनके साथ वेसे ही भूषित, पूजित चन्नल बख्दे। ब्राह्मणों का समृह सामगान करता हुआ अपने तेज में अञ्चलित अग्निमाला के समान। कड़कों की शोभा तो अवर्णनीय है। रंग-बिरों बक, सुस्तिल ऐरावत के बच्चों से युवस, उनके गले की घेटियों का नाद आभूष्यों को अंकृति से मिला हुआ। कोमल करटों से निकत्ती सुलालत स्वरद्ध राग-गिनियों और सम्बर्ध में बालकों की चरलता। पींखें गोर्पों का नृत्य, गावस, ताल।

तिनक और ध्यान से देखिये—ऊपर उड़ते पत्ती—और उपर पुण्यवर्ष करते जयध्वनिपूरित विमान, वृत्तों पर कृदते कपि, साथ-साथ चलते वन-पर्गु, पृथ्वी पर रेंगते सपे से पिपीलिकालक। आज स्थाम के साथ गिरिराज की परिक्रमा का सौभाग्य कोई छोड़ नहीं सकता। सब परिक्रमा कर रहे हैं।

तीसरे प्रहर के अन्त में परिक्रमा पूर्ण हुई। इकड़े लौटे। गोरों ने पात्र सन्हाले ! ब्राइस्थ दिल्खा पाकर विदा हुए। गोप, गोपियाँ, बालक—सब पहिले नन्दभवन गये बिना घर कैसे जा सकते हैं। स्थाम के सामीप्य का सुयोग झोड़ना कैसे किसी के लिये सुम्भव हो सकता है।

-3-8-6-

### गिरिधर

देवे वर्पीत यह्मिक्खक्सा बजाश्मपषानिकै। सीदत्यालपशुष्टि श्रात्मशरण् दृष्ट्यानुकम्युत्सयम् । उत्पाट्ये ककरेण् शैलमबलो लीलोन्ब्ब्रिलीन्त्रं यथा विश्वद् गोष्ठमपान्महेन्द्रमदिमत् ग्रीयान्न इन्द्रो गवाम् ॥

'ये गोप—इन्होंने मेरी पूजा नहीं की !' महेन्द्र ने अन्त तक प्रतीचा की; किंतु गोप तो गिरिराज की परिक्रमा करके घरों को लोट गये। किसी ने उन्हें प्रणाम करके चमा याचना तक नहीं की। इतना बढ़ा यह हुआ और उममें उन्हें आहुति तक नहीं मिली और यह सब समारम्भ उनका भाग रोककर किया या। उनके लिये यह की सामग्री संकलित हुई, वे यह आगा लेक के प्रस्तुत थे; पर उन्हें समरण कर नहीं किया गया। भारत के दूसरे सभी ग्रामों ने उन्हें पूजित किया गया। भारत के दूसरे सभी ग्रामों ने उन्हें पूजित किया, यह संतोष किस काम का। अजवासियों ने उनका इतना बढ़ा अपसान जो कर दिया।

'ये वन्य गोप-ऐश्वर्य के मद में चूर होकर एक मर्त्य शिशु कृष्ण के बहकाने से देवताओं

का अपमान करने लगे हैं थे !' देवराज के हुगों में कवाय आया।

'गिरिराज प्रसन्न हैं, इस वर्ष खुव वर्षा होगी !' सुरेन्द्र ने श्रीकृष्ण के शब्द स्मरण् किये— 'अब्ब्ही बात—ऐसो वर्षा कि संसार भी स्मरण रक्खे ! पर्जन्याधीश का अनादर करके खूव वर्षा का क्या अर्थ होता है, यह मैं समका हुँगा !'

कोध अन्या होना है। वह स्वयं आसुरभाव है और जिसमें भी आता है, उसे असुर बना है। देवताओं के अर्थाद्वर तक कोधावेश में नहीं सोच सके कि वे करने क्या जा रहे हैं। उन्होंने सांवर्तक नामक प्रवयनार्जन में बोधावेश के जो सदा सृष्टिकाल में वन्यन में रहते हैं, वन्यनसुफ कर दिया। 'इससे केवल गोप और गाइक का ही विनाश नहीं होगा, वहाँ के अनेक निरपराध जीव-जन्दु मरेंगे। संसार पर भी विनाशक प्रभाव पढ़ेगा। वहां की वृष्टि वहीं तो रहेगी नहीं। निर्वर्ष को यह प्रवय-वर्षो समुद्र बना देगी। पता नहीं कितने जनपद जलमन्त हो जायेंगे। वन सबका कोई अपराध नहीं। उन्होंने पूजा की है। देवराज स्वयं लोकपालों में श्रेष्ठ हैं। लोकरचा उनका कर्तव्य है। ये सब वार्षे क्रोध में कहाँ सुकती हैं। प्रतिशोध होना चाहिये—विनाश चाहे जितना वहा करके वह प्राप्त हो!

'यह श्रीकृष्ण बहुत बकबादी है। बुद्धि-विचार और ज्ञान तो है नहीं और मानता है अपने को महापविडत। इस मत्ये के बलार इन गोपी ने मेरा अपमान किया है!' देवराज को को कि विदेश यदि आप रयामसुन्दर को मत्ये मानते हैं तो इतने लाल मोल क्यों होते हैं। वह अभी को का सात वर्ष कावक है और आप देवाधिपति होकर भी उससे मम्मीरता, बुद्धिमानी, विचारशोलता तथा पायिडत की आशा करके कुल्ध हो रहें हैं! यह किसका दोष है ? कीन अज्ञानी सिद्ध होता हैं?

थे सब गोप अपने ऐ.वर्ष-मद से मत्त हो गये हैं! कृष्ण ने इनके गर्व को और बढ़ा दिया है। इनके पशु ही तो इनके गर्व के कारण हैं, उनको नड़ कर दो! अदस कर दो इन सनों के धनमद को! कि! मुस्पित होने सुरिक्ष को करने का आधुरी संकल्प !! श्रीकृष्ण का सामना करने जब रहे हैं आप और प्रज्ञयनों को प्रेरित करके भी अभी से मान तिया है कि गोपों को नड़ करना सम्भय-नहीं है। वे तोबल आयेंगे ही, परंतु पशुओं का जय अवस्य कर देना है! आरम्भ से पूर्व ही यह दशा है? 'में स्वयं ऐरावत पर नैठकर तुन्हारे साथ आ रहा हूँ! मेरे साथ प्रत्यकालीन प्रवत बलशाली मठदुराय भी चलेंगे ! भावतंक मेर्चों को आजा देते समय सुरपित ने बता दिया कि तुम बकेले नहीं हो! तुन्हारे साथ प्रचड मठत भी हैं और में उपस्थित रहकर देखता रहूँगा कि तुम सब कोई कोर-कसर तो नहीं कर रहे हो।

प्रलयमेघ बन्धन-मुक्त हुए! उनके साथी मरुदगर्णों ने उन्हें प्रेरित किया। 'मैघों को नन्द-व्रज पर ही रखना है! बायुरेव को देवेन्द्र की व्राज्ञा ने सचेत कर दिया था। दीघे काल से बंदी

मेघ स्वच्छन्द हुए हैं, उन्हें श्रपना सम्पूर्ण उत्साह व्यक्त करना है।

ब्रुटकारा नहीं। मुसलाधार वर्षों के साथ उपलदृष्टि नवीन वात है। कार्लिक में ही ये पत्थर पड़ने लगे! 'यह क्या! भवनों में जल भरने लगा! उसका वेग बढ़ता ही जा रहा है! यह देव-कांप डे! खाज इन्द्र की पुजा नहीं हुई, वे कद्र हो गये हैं!' सबके मुखपर ये ही शब्द हैं। क्या होगा? भय के कारण

हृद्यों में एक ही प्ररत उठता है। श्याम अपने सलाओं के साथ अभी तक भवन से वाहर नहीं गया है। मैया को इतने से ही संतोष है। वह बालकों के पास आ गयी और बावा भी यह देखने वहीं आ पहुँचे कि श्रीष्ठप्पा-चन्द्र को कोई अस्विया तो नहीं, इस परिस्थिति में। भवन, सामग्री आदि की बात क्या स्याम के

सम्मुख मन में था सकती है।

बातकों का तो कौतुक हो गया है। वर्षा, विद्युन का दृश्य देखते हैं। कभी कोई रवेत हिमस्वरह क में ब्रिटक धाता है तो सब उसे लेता चाहते हैं। सबने होटे-होटे हिम के टुकड़ मुख में
रक्ष्व। मैंया हार के सम्मुख इस प्रकार उन्हें रोककर न बैठी होती तो वे उसे खोतकर ध्वरय जल मैं निकल जाते। उड़कती, कूदते और हिम लूटने। वातायन तो श्याम के खाग्रह से एक खुला रखना ही पहा है। सब उसीसे यह नवीन कौतक देखने में लगे हैं। बाबा पास खड़े हैं कि कोई हाथ

वाहरं न निकाले!

देवराज को संतोष नहीं हो रहा है। 'अजमें एक भी दृष्ठ नहीं गिरा, मरुद्वग्या ठीक काम करते तो ऐसा कैसे होता। अब तक इतने बड़े-बड़े हिमखरडों की दृष्टि से भी कोई फोपड़ी नीचे! हृटी नहीं! ये भेघ भी उनका अपमान कर रहे हैं! यह सब तो है; परंतु उनका बार-बार का वक-; प्रहार क्यों परियाम नहीं प्रकट करता ? प्रत्येक बार नन्दभवन को लक्ष्य करके ही तो वे वक्ष चलाते हैं! एक प्रवल आलोक—भरंकर गर्जन और फिड इक्ष नहीं। क्यों प्रत्येक बार लक्ष्य-च्युत होता है हैं एक प्रवल आलोक—भरंकर गर्जन और फिड इक्ष नहीं। क्यों प्रत्येक बार लक्ष्य-च्युत होता है और वक्ष को विद्युत-धारा यमुना-जल में जाकर शान्त हो जाती है!' कोम से महेन्द्र सबको फटकारते जा रहे हैं और कुफलाहट ने उनके प्रयास को तीक्ष कर विया है।

यदि इस समय कहीं देविष नारत आ जाते ! व बड़ी सरजाता से सममा देले—'सुरेश, अञ-भूमि पर आपका यह कोप क्वर्य हैं। वहाँ के तह, भवन, जीव ऐसे नहीं जो आपके अंधड़ में टूट जाय या इस जल में ड्रव जायें! वहाँ आपके ये हिम-उपल छोटी कंकड़ियाँ होकर गिर रहे हैं। वहाँ के तह इस वासु में आनन्द से भूम रहे हैं और पत्ती स्नान कर रहे हैं। यहाँ वे स्वर्य डिक्सने से आनन्द न तें तो आपके मरुद्गाए व्यर्थ हो जायेंगे। आपका वज्र वहाँ किसी का एक पत्ता तोड़ने की शक्ति तो रखता ही नहीं। यह तो श्रीकृष्ण की कृपा है कि वज्र की अमोघता की रच्ता के लिये उसकी

विद्युत्-धारा यसूना में जाकर शान्त होती है।'

देवेन्द्र यह सब समस्त सकें, ऐसी मनास्थिति उनकी नहीं है। वे तो ,देख लेना चाहते हैं कि कब तक ये जजनामी इस प्रकार बचे रहते हैं। उन्होंने देखा 'नायें गोष्ठ से निकल कर दौड़ पड़ीं। बखड़े, इबम, मेंसें, बकरियाँ—सब भागे जा रहे हैं! शीत के कारण गोष्ठ में रहना उनके लिये काशक्य हो गया! जल भरता जा रहा था वहाँ। सब काँप रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नन्दभवन की कोर भागे जा रहे हैं!

'ये पशु-ये अब बाहर आये!' सुरेन्द्र ने मेघों को ललकारा! 'ये अब लक्त्य में हैं!'

उन्होंने अपना वजधर दिल्ला हस्त वेग से चलाना प्रारम्भ किया।

ये गोप, ये गोपियाँ! अब पता लगेगा इन्हें कि सुरपित के अपसान का क्या परिखाम होता है! गोप और गोपियाँ नीचे वर्षो में भीगते भागे जा रहे हैं। माताओं ने ह्योदे वालकों को गोद में अपने शरीर से ह्रिपा लिया है। उपर से पढ़ते पत्थोरों के आघात से बचाने के लिये उन शिश्चाओं के सत्तक पर अपने शरीर की ह्याया कर रक्सी है। सब काँप रहे हैं। सब भागे जा रहे हैं। घरों में जल भर गया है, वहाँ रहा नहीं जा सकता।

भन इन्हें सुबुद्धि आयेगी!! अब ये सभा माँगेंगे! अब संकल्प करेंगे यह करने का !' इन्ह्र की आशा एक ने भी सफल नहीं की। एक ने भी उपर रिष्ट करके कातर नेत्रों से कहा होता—'समा करो, देवाधिराज!' तो कदास्त्रित वे सभा कर देते; पर यहाँ तो बकरियाँ तक उपर सुख नहीं कर रही

हैं। सभी नन्दभवन जा रहे हैं। सभी एक ही रट लगाये हैं-'श्रीकृष्ण ! श्रीकृष्ण !'

'श्रीकृष्ण ! देखता हूँ वह लड़का क्या कर लेता है !' देवराज का रोप व्यर्थ गया । खुले आकाश में भागते हुए एक भी पशु को बहते, आहत होते या एक भी बालक लिये माता को फिसलते

देखने में उनके सहस्र नेत्र समर्थ नहीं हो सके।

'बाँ-बाँ, न्याँ-च्याँ पुकारते-चिल्लाते पशु नन्दभवन में प्रविष्ट हो गये। उनका रोम-रोम खड़ा हो गया है। थर-थर काँप रहे हैं वे। मैया ने मन्ट से द्वार खोल दिया। सखाओं ने पटुकों से उनको पोंखना प्रारम्भ किया। कियने लोग उस कहाँ में या सकेंग १ परुओं के पीछे ही गोप और गोपियों का वल आने लगा। कियने लोग उस कहाँ में या सकेंग १ दूर, दूर, जहाँ तक सम्मुख मांग पर दृष्टि लाती है, सब पयु और मनुष्यभाव का रहे हैं। किसी को रोका नहीं जा सकना। कहा में स्थान कहाँ से बनता जा रहा है-पता नहीं; पर सब भीतर या जाती हैं। नन्दमाम पूरा और तनिक देर में बरसाने को भी यहीं आना है।

'श्रीकृष्ण ! देवराज इन्द्र तो रुष्ट हो गये। उनका यक्ष नहीं हुआ ! वे अब हम लोगों को नष्ट कर देने के लिये ऐसी वर्षा कर रहे हैं। अब कोई उपाय कर ! बज को इस विपत्ति से तु ही बचा सकता है !' एक ही पुकार है मृतुष्यों की वाणी में और सम्भवतः पशु भी यही कह रहे हैं। उनके

नेत्र भी श्याम की और ही लगे हैं।

'सुबल, देख तो ! कितनी भयंकर वर्षा है !' कन्हेया ने द्वार के समीप पहुँचकर बाहर देखा।

'इस उपलवृष्टि से सब विचारे पशु-पत्ती मनुष्य कष्ट पा रहे हैं !'

'कितनी आँधी चल रही है!' विद्युत् के प्रकाश में ही देखकर दाऊ ने कहा 'इन्द्र अपना यज्ञ

नष्ट होने से कोधित हो गये हैं !'

'भैया, इस घमंडी इन्द्र को ठीक कर दे न !' भद्र ने कन्हैया क। हाथ दवाया। वह जानता ही नहीं कि इन्द्र कीन है, कहाँ रहता है। कोई देवताओं का राजा है--सुन लिया है। कोई हो, उसका कनें अवस्य उसे ठीक कर सकता है।

'इन्द्र देवता हैं! वे सारे लोकों के स्वामी हैं!' मिश्यभद्र ने जो अपनी माता से छुना है, सुना दिया। 'तमी तो वह इतना घमंडी हो गया है!' जो ब्रज को इस प्रकार सताये, भद्र की दृष्टि में

वह्ं भला नहीं हो सकता।

'ईं!' कन्हेंया ने भद्र के मुख की खोर देखकर द्वार से बाहर ऊपर देखा। गम्भीर हो गवा एक क्रम की।

'कारे! तुद्धार के पास कब से खड़ा है। इतनी तीव वायु है, जल की बूँदें भीतर का रही हैं। भीग रहा है। सर्ही लग जायगी। चलो, सब हटो भीवर! मैया कानेवालों की ज्यवस्था में एक और चली गयी थी। उन्होंने दसरों ओर से देखा कि स्थाम बालकों के आगे द्वार पर ही खड़ा है। वे वहीं से पुकारती आगे बढ़ी। रधुओं और अनुज्यों से भरे कच में द्वार तक काने में कुछ चुख तो लगेंगे ही!

'हमने गिरिराज गोवर्षन की पूजा की है। वज के वे ही देवता हैं! वे ही हमारी रक्ता करेंगे। चलो! चलो आखो उनके समीप! 'रयामसुन्दर ने माता की बात सुनी ही नहीं। उसने जबस्वर से पुकार कर कहा और द्वार से बाहर निकल गया। 'अरे ऐसे मत आखो! अपने अपने वर्षों को जाखो। इकड़े जोतो! सब बस्तुएँ लाद लो और आखो! शीमता करो!' सखा उसके साथ ही बाहर निकल गये। खब वे वर्षों में स्नान का आनन्द लेंगे।

'यह शक्तों से भीगकर चिपका पीवाम्बर, आहें श्रवक-जाल, मत्तमलाते कुण्डल, वच पर हिलती वनमाला, यह श्रीकृष्ण ! रैवराज विद्युन् भकाश में रेख रहे हैं। सत्ताओं से पिरे कृष्णचन्द्र खुली वर्षों में आ गये हैं। भला, उनके कच से वाहर आने पर पशु कच्च में रह सकते हैं, सव उत्तर ही साथ हैं। वेक्नू के लिये इससे अधिक सुयोग कव होगा। चण में प्रवत्ता आयी, उपलव्धि हिन्गुणित हुई और वज्रपात चण में अनेक आदित्त करने लगा। वायु का वेग प्रचण्ड से प्रचण्डतर हो गया। 'हो क्या रहा है ' क्यों नीचे वालक, पर्यु, अजवासी अब चिल्लाते तक नहीं। नीचे उपलब्धि पहुँच हो नहीं रही है। सब उपर ही गल जाते हैं। विद्युन केवल प्रकाश दे रही है।' सुरेश का अब अधिकृत नहीं हो रही है।' सुरेश का अब अधिकृत नहीं हो रही है।' सुरेश का अब

'श्याम तो बाहर भाग गया!' मैया ने देखा वे भूल गयी कि कहाँ हैं, क्या कर रही हैं। दी हों ने । 'वह वा रहा है श्याम—वर्षों में उसे सर्दी लगेगी। पकड़ हो लेता है उसे।' मैया को यह में स्मरण नहीं कि स्वयं वे भी जल में दौड़ रही हैं, उनपर भी वर्षो हो रही है। श्याम ने क्या कहा, किसी को समरण नहीं। वह वर्षों में बाहर भागा—सब मैया के पीछे उसे पकड़ने दौड़ पढ़े। कन्हैया—वह किसी और देख नहीं रहा है। वह तो सोचे गिरिराज की और जा रहा है। जब कन्हैया इस वर्षों में चता जा रहा है, तब किसी को घर में रहना कैसे अच्छा लगे। सखा साथ ही हैं। नन्दभवन से, मागे से, जिसको जहाँ से दृष्ट गयी, सब श्यामसुन्दर की और ही दौड़ पढ़े। आज यह नदखट इस नलसवी सूमि में खपाइप करता सबकी अपेचा तीक्षाति से मागा जा रहा है।

'यह लो, रज्ञा का प्रवन्ध हो गया!' सबने तो देखा भी नहीं कि हुष्णा क्या। साथ-साथ दौड़ते सखाओं ने देखा कि स्याम तनिक कुका। उसने गिरिराज के पद-ग्रान्त की भूमि में बाम हस्स लाग्या श्रीर पूरा पर्वत उठता उतर चला गया! जैसे कोई लवक उखाड़कर उत्तर उठा लिया हो उसने। व्याम के बाम इस की किंगिकना पर गिरिराज क्षत्र के समान संत्रित हो गये।

'मैया, में भीग गया हूँ! मेरे बक्क भी तो ला ? मुस्कराते हुए उस नटक्कट ने माता को लौटने पर वाध्य किया—'मुने छुथा भी तो यहाँ लगेगी!' मैया अभी ही किसी प्रकार पहुँची हैं। रयाम पता नहीं वर्षो में कहां भागा जा रहा है। उसे पकक्कर लौटाना ही चाहिये!' वे पूरे वेग से दौड़ा आयी हैं। किसी दासी को कहने की बात ही मक्तें नहीं आयी! अब यहाँ सम्बुच वका तो लाहिये। इस अंधक्यानी में फिर नन्यसबत तक अनेक पाय, यह तो ठीक नहीं। उनके गये विना सब वका कैसे आयों। बही तो जानती हैं कि पद्मान्या किसता का नवनीत किस झांटे सटके में है। स्याम दूसरा नवनीत तो छूता ही नहीं।

'वावा, सव लोगों को कहो कि जिसको जहाँ सुविधा हो, गिरिराज के नीचे वहीं व्यानन्द से व्या विराजें ! कोई वाहर न रहे !' श्रीकृष्ण के स्वर में गम्भीरता है ।

'श्ररे, डरो मत! ये गिरिराज हैं! मेरे हाथ से गिरना तो दूर, वे हिलेंगे तक नहीं!'

305

सखाओं ने इधर-एधर लकुट के टेक लगाने प्रारम्भ कर दिये हैं। अकेला कन्हेया इतना बढ़ा पर्वत

उठाये रहे, यह वे कैसे जुपचाप देखते रहें।

दिलो मत! सब लोग इसके नीचे चा जाघो! कोई वस्तु वाहर या घरों में होड़ो मत! भय की कोई वात नहीं! सबको बता दो! जाओ, सब गृहसामग्री लकड़ों में भर ले चाचो! सब ली- पुरुष, बालक इसी के नीचे चा जाघो! जिनके पशु न चाये हों, उनके पशुओं को भी हाँक लाघो। सिक की भी साथ ले लो! परों में किसी को मत होड़ो! कुछ मत होड़ो! यहाँ स्थान का चभाव नहीं है! कुछ्याचन में ने माम की ली! माम प्रभाव नहीं है! कुछ्याचन में मोम की चामहपूर्वक लीटाया। पशु पहले ही साथ चा गये हैं। छुकड़े भरे हुए कुछ ही देर में चाने लगे।

× × × ×

'ये सब तो पर्वत के नीचे जा छिपे! कोई चिन्ता नहीं। पर्वत के सहित इनको बहा दो!' देवराज सोचते हैं कि जो मेघ सम्पूर्ण जगत को प्रवाहित कर सकते हैं, वे इस टोले-जैसे पर्वत को नहीं वहा देंगे। उनका वज्र भी तो है। इसी वज्र से तो पर्वतों के पन्न काटे हैं उन्होंने। इस पर्वत को तो आज वे चर-चर करके कंकडियाँ बना देंगे।

देवराज यह नहीं सीच पाते कि जब गोप और गोपियाँ तथा गायें घरों से नन्दभवन को भागी, तब वे कुछ न कर सके। जब श्रीकृष्ण सखाओं तथा प्रजवासियों को लेकर गिरिराज तक आ रहे थे, तब वे कुछ न बिगाइ सके। जब गिरिराज के पास से गोप घरों को लीटे, तब भी कुछ नहीं किया जा सका और जब इस जलमयी भूमि में, जहां सब ठके-नीचे स्थल हुव गये हैं, शतरा इकड़े लादे हुए खपाछप करते पात-के-पात गिरिराज के नीचे जा रहे थे, तब भी उनमें से एक चक्क खपड़ तक बहुया नहीं जा सका। खुले आ काश के नीचे दूस प्रकार बार-बार उन्हें कुष्णाचन्द्र ने चुनीती ही और खब तो सारा प्रज गोवचेन के नीचे प्रकृत खुला।

देवराज देखते हैं कि वर्षा की घारा गिरिराज से नीचे नहीं गिर रही है। तपे तवे पर विन्दु की मानि जल पड़ना है श्रीर वाष्प वन जाता है। वायुदेव समस्त वर्षा को महेन्द्र की प्रेरणा से गोवर्षन पर ही केन्द्रीमृत कर चुके हैं; परंतु वहां से तो गिरिधातुर तक प्रवाहित नहीं होती।

जल-बाज्य और फिर जल-बह कम चले तो यह वर्षों कभी समाप्त ही नहीं होगी; लेकिन गोवर्धन पर यह सहस्र-सहस्र सूर्यों-सा प्रदीप्त तेजोमण्डल कहाँ से था गया। उसपर जो जल गिरता है, वह तो बाज्य भी नहीं बनता। उस तेजोमण्डल के मध्य में कोई है। अवस्य कोई जटाएँ फैलाये सब्हा है। उसको जटाओं में ही अधिकांश जल तुम होता जा रहा है। बहुत-सा वह तेजस्-चक्र पी जाता है और जो गिरिराज पर पढ़ता है, वह तत्काल बाज्य बन जाता है।

योगमाया के आवरण ने सहस्राण को भी पहचानने नहीं दिया कि नीचे भगवान् का सहस्रार चक्र पूम रहा है और उसकी आणि पर जटा फैलाये स्वयं भगवान् विश्वनाथ अवस्थित हैं। उन गङ्गाधर की जटाओं में प्रलयनों का सम्भूषों जल एक बिन्दु के समान समा जायगा। उन महाप्रलय के आधिशाता की इच्छा के बिना कोई एक दृष्ण का नाश नहीं कर सकता। आज—आज तो इस समय इस प्रवेत को उठाये उनका आराध्य सब्दा है। कैसे सम्भव है कि निरि का एक कण् भी प्रवाहित ही जाय।

× × × ×

'कर्नू, कितनी देर हो गयी! तू यक गया होगा। यह पर्वत थोड़ी देर श्रीदास को सन्हला है!तू तनिक विश्वास तो कर ते!' अद्र देखता है अपने सखा के वासहस्त की वह छोटी सी अँगुली। कोमल, पतली अँगुली। उसका अप्रमाग अवस्य कुछ अधिक अरुणु लग रहा है उसे। यह कन्हेंया बड़ा हठी है। यह किसी की वाल मानता ही नहीं।'अच्छा, तू पर्वत अपने दाहिने हाथ पर से से! ला. मैं तेरा वायों हाथ दवा तो दें!'

कोई चरण दवा रहा है और कोई ब्यजन करने में लगा है। छकड़े क्यों-के-त्यों खड़े हैं। सामग्री सन्हालने का किसी को स्मरण नहीं। गोपों ने व्यपनी-व्यपनी लाठियाँ पर्वत से लगा ती हैं। अपनी समम से पूरे बल से वे पर्वत को रोके हैं। गोपियाँ, सखा, पशु-सब श्याम को घेरे खड़े हैं।

श्यामसुन्दर की चार ही देख रहे हैं।

ंशा, मैं उठाये रहूँगा गिरिराज को ! तू सुस्ता ले !' भद्र को लगता है कि कल्हैया थक गया है, परंतु हठ वश मानता नहीं । 'किसी को नहीं देना है तो दाऊ भैया को ही दे दे !' वात तो ठीक है । दूसरे चाहे उठा न सकें पर दाऊ तो उठा ही सकते हैं। रयाम भी इसे कैसे अस्वीकार कर दे। जो निखिल लोकों को अद्या के समान सम्बन्ध रहता है. वह एक पर्वेतववट नहीं हो सकेगा ?

'पहले मेरी वंशी हे मुझे!' स्वामसुन्दर में देखा कि भद्र के खाध दूसरों का आगह भी बद्दता जा रहा है। जब एक घड़ी भी नहीं हुई और यह दशा है तो अभी तो कई दिन लगेंगे। कौन उसे इस प्रकार खड़ा रहने देगा। वह पर्वत उठाये खड़ा रहे, इससे तो अजवासी वर्षों में भी भीगना ही एसंद करेंगे। कोई उपाय चाहिये सबको दूसरी और अुलाये रखने का। मैया ने आते ही उसके बख्य बदल दिये हैं। वह कभी मुख में मासन देती है, कभी मिष्टान्न। उसकी आगुद्धता भी बदती जा रही है। इन सबमें मुरली ही एक ज्यवस्था रख सकती है।

ंत् पवंत दाऊ को दे दे खौर फिर मुरली बजा !' भद्र ने मैया के हाथों से मुरली ले ली। 'त दे भी ! पहले दे !' कन्हैया मानता नहीं खौर इस समय उसकी हठ रक्वे बिना वह पर्वत

्रिप्ताः न्यूवार्यः कार्यश्चनायायायाः । किसी को देगा नहीं। भद्र को वंसी देनी पढ़ी। स्थान ने ऋाज एक हाथ से मुर्तावादन प्रारम्भ किया। दक्तिण हस्त की श्रेंगलियाँ खिद्रों पर थिरकने लगी। एक अक्षप्त वंशी की सम्हाले रहा।

बाहर पोर अन्यकार है। न दिन का पना लगता और न राँत्रि का। विश्वत का प्रकाश होता होगा; परंतु उघर किसी का ध्यान ही नहीं है। सब एकटक रयामसुन्दर के सुख की और किस है। छोटा-सा कन्दैया, उसका नन्दा-सा हाय, वह कुछ लंबा नहीं हो गया है। उसने पर भी पवेत हतने उन्ये कैसे उटा है कि उसके नीचे छक्त के, प्रयोग पार खड़े हैं—जैसे यह वात किसी को स्परण नहीं आयी; वैसे ही किसी को यह भी स्परण नहीं हुआ कि कितना समय ज्यतीत हो रहा है। छुआ-पिपासनिंद्रा आदि के क्या चर्चा, किसी को शरीर का ही पता नहीं है। रयामसुन्दर सम्मुख है। उसकी सुन्ता है। स्वामसुन्दर सम्मुख है। उसकी सुन्ता से अध्यत्वृष्टि है। होई है। सब के प्राण करों और नेजों में आ गये हैं। मूर्ति की भाति सब खड़े या बैठे हैं। निर्वलल—निष्कण्य मूर्ति के समान।

x x x

'बाबा, वर्षा चंद हो गयी! देखो न, फैसी धूप निकली है! खाकाश स्वच्छ हो गया होसवा है। बाहर तनिक भी जल नहीं है। यसुनाती श्रवस्य उतर गयी हैं। श्रव सब लोग निभय होकर यहाँ से निकलें !' कन्हैया ने सुरती श्रवरों से हटायी। सब सावधान हुए। बालक पहले ही बाहर निकल आये और देखकर वे लोटे श्याम की बात का समर्थन करने।

श्रव गोपों ने इकड़ों की श्रोर देखा। बैल फिर से जोड़ गये। बालक, चृद्ध, युवक, द्विया, प्रमु, इकड़े—सब बहाँ से निकले पीरे-धीरे। स्थामसुन्दर पता नहीं कब से पर्वत उठाये हैं; उसे जितनी शीघ विश्राम मिले, उतना श्रव्हा। वह हठ किये हैं कि सब से पीख़े निकलेगा। जितनी होग्राता सम्भव है, की जा रही हैं। एक बार सब सामग्री पर्वत के नीचे से बाहर कर देनी है।

सब निकल आये! सन्यूणें सामगी बाहर आ गयी। कन्हैया ने सत्यक बाहर किया, हाथ कुकाया—जैसे गिरिराज स्वयं जसके हाथसे उतरकर अपने स्थान पर बेठ गये हीं। सब लोग यह इरय देख रहे हैं। कन्हैया जैसे ही तक हुआ, तैया ने उन्हें अच्छू में ते तिया। पदा नहीं कैसे यह सम्यव हुआ। पर हुआ ऐसा ही कि बाबा ने, दाऊ ने, सखाओं ने, सभी गोपों ने उसे हृदय से लगाया। सबके नेत्री से प्रेमाश्रु अस्ते लगे। गोपियों ने उसे हृदय से लगाया। सबके नेत्री से प्रेमाश्रु अस्ते लगे। गोपियों ने उसे इचि मतकर स्वान कराया। उसका अस दूर होना वाहिये न। विग्री ने स्वस्ति-पाठ के साथ अचत डाले उस पर। सब उसे आशोबांद दे रहें हैं, प्रशंसा कर रहें हैं।

यह चाकाश-चन वहाँ वर्षाघोष के स्थान पर दुन्दुभियाँ वज रही हैं। उपल के बदले वहाँ से पुष्प-वर्षा हो रही है। स्थामसुन्दर माम की और चला। सब सखाओं ने, पशुच्यों ने उसे घेर रक्खा है। मैया शोधता में है कि कम-से-कम एक छकड़ा तो खाम के पहुचने से पूर्व भवन पहुंच जाय। कन्हैया मूखा है। उसे भोजन करना है। थका है—विश्राम करना है। भवन में तो कुछ छोड़ा नहीं गया और जो रह गया, वह वर्षों से उपयोग के योग्य ही न होगा।

र⊏१

गोप और गोपिया धाम में लौटे। स्वामसुन्दर को छोड़कर पर कौन जाय। गोपों ने अपने कुकड़े अपने घरों के द्वार पर छोड़ दिये और वैजों के पीछे स्वयं भी नन्दमवन की और भागे। उन्होंने देख लिया कि वर्षा का केवल इतना प्रभाव पड़ा है कि भूमि और गृह धुल कर स्वच्छ हो गये हैं, कही तनिक भी हानि का चित्र नहीं हैं।

x X X X

'देवराज हमें समा करें!' सांवर्तक गण मुख लटकाये खड़े हो गये थे। उनका वर्ण खेत हो गया था। 'हमारे समीप एक बिन्द जल शेप नहीं!'

'सुरपति, अवज्ञा ज्ञमा हो ! हम थककर चूर हो चुके हैं !' उन्चासों मकद्गण एक पंक्ति में नीचे मुख किये खड़े थे !

'श्रन्छ।, जौटो !' देवेन्द्र देख रहे थे कि उनकी श्रमुतस्यन्दिनी मुजा पीड़ा करने लगी है। श्रव, एक बार भी वज्र इस समय चलाया नहीं जा सकता।

'नीचे पूर्वा पर कहीं जलाखावन के चिह्न नहीं हैं!' आर्च्य से सहसाच परा को और उसमें भी बज को देख रहे थे। उनका संकल्प नष्ट हो गया था। 'बज के किसी भवन में इतना जल नहीं गया कि कोई वस्त आर्द्र हुई हो! भवन धुल भर गये हैं!'

'यमुना में जल का कोई पूर नहीं!' वे गस्मीर हुए। 'मैं लोकपाल हैं और वह भी पर्जन्य-रूप! यहाँ प्रलय-पेच भी जलशुर्य हो गये। जल समुद्र में गया होता तो सूर्य उसे अपनी किरखों हाग मेरे पास पहुँचा ही रेहें, परंतु वह तो मुलतः लुप हो गया। जल ही नहीं रहा मेरे पास तो मेरा मेषाविपतित्व केता!' देवराज का गर्व चीला हो गया।

'जात के विना लोक का पालन कैसे होगा ?' सुरेन्द्र की चिन्ता बस्तुतः अपने लिये ही थी। 'लोक में तो श्रीकृष्ण हैं त' भगवान ऋपभ ने भी तो मेरे कुष्ट होकर वर्षी न करने पर योगवल से हुष्टि कर ली थी। जां जल का लोप कर सकता है, वह जल प्रकट भी कर लेगा! मैं —मैं अब किस बात का इन्द्र हैं।' सुरपति ने देखा कि उनकी शक्ति आधार ही झींन लिया गया।

'जल का हुआ क्या ? पदार्थ का निरोभाव तो होता है; पर यहाँ तो जल का ऋस्तित्व ही नहीं दीखता । श्रस्तित्व का नारा तो नहीं होना चाहिये !' स्मरण श्राया कि गोवर्घन पर एक ज्यांति-मेय चक्र था श्रीर उसके मध्य में कोई जटाधारी महामूर्ति ।

'भगवान का चक और वे भगवान राशाङ्क शेखर ? महेन्द्र ने देला, अब भी गोवर्षन पर सुदर्शन चक्र के मध्य आद्यारीय आसीन हैं। अवस्य ही दोनों ने अपना स्वरूप अब सुद्स बता लिया है। मेरे हारा यह किसका अपमान हो गया ? उनका जो पराल्य एस प्रभु हैं ? महेन्द्र का पश्चात्ताप सीमा से परे था। गोप पर्वत से तिकल रहे थे। स्वाम ने पर्वत अपने स्थान पर रहत दिया। सब लोग नन्द्रभवन आये; पर महेन्द्र अमरावती नहीं जौट सके। इतना बढ़ा अपराध करके भी अपने के बरायों में निगर समाम प्रभु के बरायों में निगर समाम प्रभु के बरायों में निगर समा प्रभु के बरायों में निगर समा प्रभु के वाशा पढ़ने पर वे और भी असंबुष्ट होने। महेन्द्र की समा प्रभु समा वा कर ही होंगे; परन्तु एकान्त सित्र तब तो समा माँगी जाय।

इतनी बड़ी विपत्ति टल गयी; श्रातपत बाह्ययों को गोदान तो करना ही चाहिये। बाबा ने महाँव शाप्डलय को दान देना चाहा। महाँव ने दान के संकल्प में ज्यों ही कार्तिक शुक्राश्रष्टसी पढ़ा, सब लोग चौंक पड़े। प्रतिपदा को सार्यकाल वर्षा प्रारम्भ हुई थी, जब वे गोबर्षन पूजन करके जीटे ये। तब क्या सात दिन वे पर्वेत के नीचे ही रहे? महाँव तो यही कह रहे हैं। 'श्रीकृष्ण ने सात दिन-रात्रि गोवर्षन को एक अँगुली पर धारण कर रक्सा ! हम सब उसकी मुरतीष्वनि में ऐसे मन्न ये कि कुछ चुणों के समान यह समय व्यतीत हो गया । कैसे हो गया यह ? इतना बड़ा पर्वत खीर सात वर्ष का कोमल कन्हैया !' एक गोप अपने आश्चर्य को रोक नहीं सका ।

'इस कृष्ण में ब्रहुत चमत्कार जन्म से ही हैं! इसने उतनी भयंकर राज्यी पूतना तब मार दी, जब वह उत्पन्न ही हुआ था। ठीक से पलकें भी नहीं गिरा पाता था।' दूसरे ने शङ्का को बल

विया ।

शकट-भञ्जन, ल्यावर्त-चथ, अर्जुनवृत्त-पातन, वक बौर वत्स का संहार, घेनुक-चथ, प्रलम्ब-भृत्यु, दावाग्निपान, कालिय-मर्दन—यह सत्त चरित फिर तो स्मरण किये गये। जो कर्म दाऊ ने किये हैं, वे भी मान लिये गये कि इसी श्रीकृष्ण ने कराये हैं। संदेह बढ़ता ही गया।

'ब्रजेन्द्र, हम सबका आपके इस पुत्र में अपार स्नेह हैं! ऐसा स्नेह भी स्वाभाविक नहीं है!'

एक ने एक श्रद्धत शङ्का उठायी।

'क्रकेन्द्र, ये अद्भुत कर्म तो किसी देवता में ही हो सकते हैं; पर कोई देवता हम मामीया गोपों के मध्य में कैसे अवतीयों होना चाहेगा! कन्हेया के कर्म मनुष्यां के समान नहीं हैं। आप के इस पुत्र के सम्बन्ध में हम सर्वों को बड़ा संदेह हो रहा है। यह कीन है?' एक बृद्ध गोप ने शङ्का को पूरा स्वरूप दिया।

भाई, आप लोग मेरी बात तो सुनिये! इस मेरे नन्हें-से इटण्यन्द्र पर आप सबको राह्ना करते का कोई कारण नहीं है। महर्षि गर्ग जब गोक्कल में आये थे, तब उन्होंने इसके सम्बन्ध में जो बताया था, वह सुनकर आप सबका समाधान हो जायगा! वाबा ने सबको आधवासन दिया। सब लोग इस मकार खाससुन्दर को संदेह की हिष्ट से देखें तो कैसे निबांह होगा।

'महर्षि गर्गाचायं त्रिकालक हैं! उन्होंने कहा था कि इस कृष्णचन्द्र के बहुत-से नाम हैं। वह पिहले अनेक बार जन्म ले जुका है। इसके सम नाम और गुण ये आचार्य ही जानते हैं। उन्होंने ऐसा ही कहा। मुक्त नो इतना ही चताया कि इसके द्वारा समस्त गौआं और गोकुल का कल्याण होगा। इसके द्वारा समस्त पित्रों विपत्तियों से हम लोग पार ही जायंगे। सहा से यह हम्युओं से सज्जतों की रच्चा करता आया है। इसमें नारायण के समान गुण हैं। इसके कार्यों पर आश्चर्य नहीं करना चाहिये। बहार्ष के इस क्यानाम् नारायण की इस पर कृषा है और कमी-कमी जन्दी की शक्ति का इसमें आयेश हो जाता है।' बाबा ने जैसा समाधान अपना किया है. वैसा हो तो दसरों का भी करेंगे।

'त्रजेन्द्र, तुम धन्य हो !' गोर्पों ने बाबा को प्रखाम किया । भला, जिसमें श्रीनारायण की शक्ति प्रकट हो, वह क्या साधारण बालक हैं ? ऐसा बालक क्या सामान्य पुण्य से प्राप्त होता है ? गोर्पों ने मान लिया कि त्रजेश कोई बहत वड़े महापुरुष हैं उस जन्म के।

'हम सब सात दिनों से भूखे हैं !' बाबा स्मरण न दिलाते तो सब भूल ही गये हैं कि पिछले सात दिन जो उन्हें कुछ चर्ण्य से लगे हैं, बिना खाये-पीये ही बीते हैं। यहाँ खाकर दान छीर शाह्यों के सतकार के परवात यह शहा-समाधान चल पढ़ा।

'बाज तो सब साथ ही बैठकर भोजन करेंगे!' बाबा को खभी-श्रभी सेविका सूचित कर गयी है कि मैयाने समस्त गोकुल के भोजन की ब्राज वहीं ज्यवस्था की है। सार्यकाल तो हो चुका और ब्रभी सबके घरों का सामान कुकवें। पर पढ़ा है। कन्हैया के साथ बालकों के भोजन से ही क्या हुखा। घर जाकर भोजन बनाने में कितना कुछ होगा गोपियों को खब। यहां से हटने की इच्छा भी तो नहीं होती। गोकुल के गृह तो खब भोजनोपरान्त ही जनपूर्ण होंगे।

## गोविन्द

पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदग्रदः। हिताब स्वेच्छातनुभिः समीहसे मानं विधुन्वक्षगदीशः! मानिनाम्॥

---भगवत १०।२७।६

'श्रीकृष्णचन्द्र सुके कैसे समा करेंगे! मेरे द्वारा उनके खबनों को क्लेश हुआ है! मैंने अज को ही नष्ट करने का प्रयत्न किया! मेरे अपराध का परिमाजेन कहाँ है! सुरेन्द्र को साहस नहीं हो रहा है कि वे स्थामसुन्दर से समा भी मॉगें।

'में कैसे उन सर्वेश्वर के सम्मुख उपस्थित होऊं!' इस व्रजतीला में इसके लिये भी अवकारा नहीं कि गोपों के ही चरणों में गिरकर समा माँगी जाय। उनका देवत्व ही आज भार वन गया है।

'पितामह ब्रह्मा! देवगुरू इहस्पतिजी! भगवान आहुनोव!' इन्द्र चि चित्त किसी के समरण से आधासन नहीं पाता। भजा, श्रीकृष्णवन्द्र के आपराधी की कीन अपने यहाँ प्रवेश करते देगा। देवराज को विश्वास है कि यदि वे अपरावती जीटे तो देवता उसी प्रकार उन्हें नीचे फेंक देंगे. जैसे किसी दिन ब्रिशाङ्क पेंका गया था। इतने से भी प्रायक्षित्त हो जाता तो इसे भी वे स्वीकार कर तेते; परंतु अपने अपराथ का तो अन्त ही दिवायी नहीं पढ़ता उन्हें। भूमि पर तो दो दिन का नी एक पटिका भी पूर्ण नहीं हुई है। देवताओं का दिन तो मानव के ६ महीनों के बरावर है। देवता अपराथ

ंमातः, रज्ञा करो !' महेन्द्र ने देखा सुदूर नम से एक श्रामित तेजोमूर्ति श्रवतित हो रही है। वहाँ—वहाँ से जहाँ उनकी दिव्य दृष्टि भी नहीं पहुँचती। कदाधित पितामह के लोक से भी उपर एक बार वे भय से सिंदरे—स्वयं योगमाया नहें दृष्ट देने तो नहीं पपार रहीं हैं। प्रकाश स्मित्य है, शीतल है, सहफ़्त्रसहल चन्ट्रों को ज्योरना से धवलसुधास्थन्त्री है। उपता के बिह्न तक नहीं उसमें !' कानों में घंटियों के स्वर में नादात्मक प्रश्वक्वित श्रायी। श्राष्ट्रति स्पष्ट हुई—स्पष्ट होती गयी! सुरेश ने पहले कभी दशैन नहीं किया है, परंतु देवगुरु के भावज्ञध्य कराठ से इस मूर्ति का पाना सुरेश ने पहले कभी दशैन नहीं किया है। देवतीक की कामयेत इनकी क्योति के श्रंश मात्र से स्वरूट हुई हैं। इस्त ने वहीं दश्क की भीति गिरकर प्रिश्रात क्ष्या।

'अभय हो, ओ वत्सः! गोपाल तुम पर अनुकृत हो!' माना का भंडार भी क्या कभी अवरुद्ध रहता है। पुत्र को क्या माना से भी चमा माँगनी पड़ती है। गौ तो स्वयं चमामूर्ति हैं। क्या कभी गौ माना भी किसी के क्र्तम अपराध को भी हृदय में रखती हैं। जब पृथ्वी पर गौ माना की उदारता प्रत्यच है, तब ये तो गोलोक की अधीयरा, जगजनन गायों की परमाधिदेवी हैं। स्तेह, बासलय के अतिरिक्त वहाँ और कल है ही नहीं।

'माँ, विश्वास हो गया कि गोपाल मुक्ते जमा कर देंगे!' जिसे गोलोक की कामदा ने अपने अनुमह से पवित्र कर दिया, उससे गोपाल रुष्ट कैसे रह सकते हैं। उसने कितता वड़ा अपराध किया है, इसका प्ररत कहाँ रहता है। इन्द्र ने तो गायों और गोपों का हो अपराध किया है न! अब तो उन्हें गोकुल की आदि माता का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका। जमा तो उन्हें मिल गयी। गोपाल के जमा करने की वाल अब रही ही कहाँ। 'तुम श्रीकृष्ण से भी डरते हो! खाओं मेरे साथ!' सुरभि के खरों में माता का ग्लेह हैं। एक हल्की फिड़की भी—श्रीकृष्ण भी क्या भय के योग्य हैं। वे तो रुप्ट होना जानते ही नहीं। उनसे

भयभीत होने का क्या अर्थ! वे तो स्नेह करने के लिये ही हैं।

वे बैठे हैं गोपाल, जाओ ! सिल लो !' कामधेनु तिनक पीछे ही रुक गईं। महेन्द्र अभी उनके लिये तो बालक ही हैं। उनके जाने पर गोपाल उनके सत्कार में लग जायेंगे। इन्द्र का अपनी बात कही का अवसर सिल गा चाहियें। तब तक अपनी संतानों से भी उन्हें मिल लेना है। ये गायें, ये वृष्य, ये बहुड़े—सब ऊपर मुख किये उन्हीं की ओर तो देख रहे हैं। उनका बात्सल्य भी सबको चाटते को उत्सक बना रहा है।

'माँ! उन्द्र ने पीछे मुडकर देखा। कामदा के नेत्रों ने ही संकेत किया—'डरो मत! जाओ

तो !' अभिवादन किया उन्होंने पुनः उन पावन चरणों में।

x x x

सस्या मध्याह में विश्राम कर रहे हैं। कोई कहीं लेटा है और कोई गुल्पचयन कर रहा है। कोई गिरिधानुएँ उठाने गया है और कोई गुज़ा या मयूर-पिल्ड लेन। सब अक्षार के बन्यसाधन एक कर की ती रायाम को और परस्पर मी एक दूसरे को सजायेंगे। कन्हें या एक कुला में सबसे प्रथक आया। वह भी कुछ संग्रह करने ही आया होगा। उपर हरिट गर्थी। कोई सुर्धार्यचित स्वर कानों में पढ़ रहा है। शीग्रता से उसने लिकासुमनगुष्ट कोई और समीप की शिला पर एक पत्र पर स्व दिये। वह किसके लिये देनने आहर से गुल्य-चयन कर रहा है। शुप्पों को स्थकर यह शिला पर हैठ गया। इस प्रकार उपर मुख करने जैसे किसा कि गतीला हर रहा है।

'भ्रमो !' जैसे आकारा से तीर की मानि कोई तेज गिर पड़ा हो। इन्द्र पृथ्वी पर पड़े हैं हरण्ड की मानि और उनका सूर्य के समान तेजोमय रत्नजाटन किरीट त्रज की धूलि से पवित्र हा गया है। अपने फैले हुए दोनों हायों से वे स्थाम के चरणाय का स्पर्श कर रहे हैं !

'देवराज !' कन्हैया न उठा, न फिक्का । जैसे इसे सदा इस प्रकार के लोगों से प्रणिपात पाने का श्रभ्यास है । उसका स्वर भी गम्भीर ही बना रहा ।

इन्द्र कुछ चण पहं रहे इसी प्रकार। फिर धार से छे। युटनों के बल बैठकर उन्होंने खरने किरीट से श्रीष्ठक्या के चरणाम का स्पर्श किया। हाथ जोड़कर सस्मुख खड़े हो गये। अज्ञा सनका सुख तीचे कुका हुआ है। श्रीष्ठत्याचन्द्र की ओर हिन्द छाने के साहस नहीं हो रहा है। हैने देख लिया कि प्रमु इस प्रकार देख रहे हैं, जैसे उनके तेज कहते हों— चुमने किया, वह वड़ा अच्छा किया। गोड़क की अधिदेवी माता कामदाने जुन्हें चमा कर हो दिया; अतः मुक्ते तो इक्ष कहता है नहीं। अब यहाँ क्यों छाये हो ? क्या इच्छा है अब? आप तो देवाधिपति हैं! त्रिलोकेश हैं! एक मानव की इस प्रकार क्यों प्रजास कर रहे हैं!

श्रीकृष्ण्यन्द्र कुछ बोलते नहीं पर उनकी हान्द्र क्या कम बोलती है। देवता संकल्पों में ही तो वार्तालाप करते हैं। देवराज को तो हान्द्रि में निहित संकल्प सुनायी पड़ रहे हैं। 'कहां हैं वे त्रिलोकेश !' आज तो सर्वेश के सम्प्रल एक तुन्छ आपराधी के समान उपस्थित हैं। यह ठीक है कि उन्होंने गोपों का श्रीमद ध्वस्त करना चाहा था; पर स्वयं उनका श्रीमद ध्वस्त हुआ — कभी ध्वस्त हो जुका। उन्होंने गद्दार करठ से प्रार्थना प्रारम्भ की—

'भ्रमो! आप विशुद्ध सत्वस्वरूप हैं! रजस् और तमस् तो आपके स्मरण से ध्वस्त हो जाते हैं। अतपव आप में रजोगुण तथा तमो गुण के घम रोष, क्रोधादि सम्भव ही नहीं हैं। इतने पर भी घम की रजा और दुष्टों के प्रसामन के लिये आप दृश्ड का विचान करते हैं। आप ही इस संसार के उत्पादक, रवामों और भर्षों भक्त होने पर दृश्ड देनेवाले कालस्वरूप भी हैं। इस विश्व के कल्याण के लिये आप स्वेच्छा से नाना स्वरूपों में विवेध प्रकार की चेहाएं करते हैं। मेरे समान जो कोई भी अपनी अक्षता से अपने को सर्वेश्वर मान लेता है, आपके श्रेष्ट मार्ग को छोक्कर

गोविन्द २८५

प्रमत्न होता है, समय-समय पर उसे द्रड देकर खाप उसके गर्व को नष्ट कर दिया करते हैं। यह दुर्जेनों पर आपका अनुसह ही है! महेन्द्र ने स्वीकार किया कि प्रभु रुष्ट तो होते नहीं, परंतु उत्पय-गामियों पर कृपा करने के लिये उन्हें द्रड देते हैं, जिससे ये ठीक मार्ग पर खा सकें। टय्ड देने में भी वे करणा से ही प्रवृत्त होते हैं।

'मैं आपका प्रभाव नहीं जानताथा। ऐरवर्ष के मद ने मुक्ते अंघा बना दियाथा। मैंने बड़ा अपराथ किया। प्रभो, मुक्ते आप चना कर दें!' जब सुर्धि माता ने चना कर दिया, तब फिर यह समा क्यों ? लेकिन देवराज तो इस अपराथ की समा से ही संतुष्ट नहीं हैं। वे तो चमा वाहते ही इसने रूप में हैं --फिर कभी मक्सों ऐसी दवैदि न आये!'

दिव ! आपका यह अवतार पृथ्वी के भारभूत उन स्वार्थपरायण लोगों के विनाश और उन लोगों के कल्याण के लिये हुआ है, जो आपके श्रीचरणों के आश्रित हैं !' तात्पर्य यह कि देव- राज संकेत कर रहे हैं कि 'मैं आपके श्रीचरणों का आश्रित हो गया हूँ. अत्यव अब भेरा कल्याण होना चाहिये।' मैं बड़ा कोधी हैं ! अपने यक्त के न होने पर प्रचण्ड वायु के साथ वर्षा द्वारा गोकुल के विनाश का मैंने यत्न किया। आपने मुक्तपर महान अनुवह किया कि मेरे प्रयत्न को ज्यर्थ कर हिया। मेरे गर्य का ध्वेस किया। आपने सर्वप्रद हैं ! मेरे स्वार्म हैं ! में आपकी शरण हूँ !' देवराज ने अपराध स्वीकार किया और फिर चरणों पर गिर पड़े।

एक बार भी जो किसी प्रकार कह देता है 'मैं तुम्हारी शरण हूँ', उसे तो श्याम छोड़ नहीं पाता; इन्द्र तो भावजुरुष होकर शरणागत हुए हैं। उनके नेत्रों का प्रमजल श्रीकृष्ण के चरणों को प्रवासित कर रहा है। कन्हेया अब उपेक्षा कैसे कर सकेगा। वह इंस पड़ा। गम्भीरता समाप्त हो गयी।

'बरावर इन्द्रस्व के अवाध ऐरवर्ष ने तुम में गर्व उत्पन्न कर दिया था। देवराज में गर्व-जैसा तामस भाव नहीं होना चाहिये। तुम वरावर पिछले सात वर्ष से गोकुल की पूजा स्वीकार कर दे थे, जब कि गोकुल तुम्हारे लिये सेव्य है। मैंने तुम पर अधुग्रह करने के लिये तुम्हारा यक्क अवकद्ध कर दिया। यह भारत भूमि निस्व पूत्र्य है। यहाँ सर्वदेश ऐसे महापुन्त रहते ही हैं, जो तुम्हारे पूजनीय हों। यह अपराभ है कि ऐसे महत्त्वमों द्वारा तुम अपनी अर्चा कराओ! मैंने तुम्हें इससे बचा दिया। यो तो जो बहुत प्रमत्त हो जाता है, उसे मार्ग पर लाने के लिये में ऐसवये से उसको मिरा देता हैं, परंतु तुम शीघ समक्त गये हो! खब अमरावती जाओ! अपने अधिकार का उपभोग करो! परंतु आगे कभी गर्व मत करना!' श्रीकृत्या ने आवस्वत किया देवराज को।

ंप्रभो ! जो ऐरवर्ष इस प्रकार मदान्य कर दें, जो अधिकार प्रमत्त बनायें, सुके उनकी इच्छा नहीं हैं । मैं तो यहीं इन श्रीचरणों...!'

'तुन्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिये ! तुम फिर प्रमाद करने जा रहे हो !' पता नहीं महेन्द्र क्याक्या कहते; किंतु मूक होना पड़ा उन्हें । आज्ञा के सम्मुख मस्तक भुकाने के आति-किल जगन भी कमा ।

x x x x

'माँ !' कन्हैया मन्द्र से उठा। उसने देखा—सुरिभयाँ, बछ्हे व्षयभ, सब चले आ रहे हैं कामचेनु के पीछे पीछे। पुष्पों को श्रञ्जलि में भरकर कामदा के चरणों पर चढ़ा दिया उसने और भूमि पर सन्युख लेट गया प्रणाम करता हुआ। 'तुमने ज्ञजभूमि पर छपा की! गोकुल पुनीत हो गया।'

'गोपाल, मेरी संतानों के तुन्हीं शास्त्रत पालक हो!' कामचेनु के स्तनों से अविरक्ष अमृत की धारा कर रही है। 'तुम इस धरा पर आये, यह इन्द्र यहाँ हमारी संतानों के प्रति अनु-सरहायी सिद्ध हुआ।' स्वर में तिरस्कार नहीं, स्नेह भरा है।

'माँ, देवराज को आपने समा कर दिया है न ?' श्यामने पूछ लिया।

'मैंने और मेरी संतित ने रोष करना सीखा ही कहाँ है; परंतु तुमने गोकुल की रचा की है। गायों के इन्द्रल पर मैं तुन्हारा अभिषेक करूँगी। मेरी निरीह संतित अपनी रचा का भार एकमान तुन्हीं पर छोड़ सकती है! कामचेतु ने इन्द्र की ओर देखा। वेदराज ने सत्तक कुकाया। श्रीकुष्य गौओं के ही इन्द्र बन जाये, तो भी देवराज का इन्द्रल गौरवमय हो जायगा।

'माँ, यह गोलोक नहीं है न! यहाँ तो पितामह द्वारा निश्चित मर्यादा ही चलनी चाहिये।'

श्याम ने निकलने का मार्ग ढँढा।

'ब्रह्माजी भी अपनी खोर से बछड़े चुराकर, उनकी माताओं को पुत्रों से प्रथक करने का प्र यत्न कर चुके हैं! कामदा के स्वर में उजाहना है। जो एक वार प्रमाद कर चुका है, गायों के समान सीधी, निरीह जाति उसकी व्यवस्था पर निर्भर कर दी जाय—यह कहाँ का न्याय है। 'में आ रही थी तो ब्रह्मजोक में स्वप्टा ने मुक्ते अर्घ्य दिया और प्राथना भी की कि गोविन्द-यद पर ब्रह्मारा अभियेक कर दूँ। वे स्वयं अनुभव करते हैं कि यह भार उनकी सृष्टि में कोई वहन नहीं कर सकता!

'हुम्मा!, वां!' गायों और बळड़ों ने एक साथ पुकार की। कामघेतु के समान वे मानव-

बाशी भने न बोनें; परंतु उनका यह चिरचारक उनकी भाषा समसता ही है।

'श्राज देवोत्थानी एकादशी है! इससे शुभ मुहूर्त कब मिलेगा!' सुरभि ने तत्काल श्रभिषेक करना है, यह सुचित कर दिया।

'इस सेवक को भी गौरवलाभ का लालच है!' महेन्द्र ने दोनों हाथ जोडकर मस्तक

भकाया !

'बिना राजा को तिलक किये कोई राजतिलक पूर्ण नहीं होता! यह गायों के इन्द्र-पद का आभिषेक तुम्हारे द्वारा सम्पन्न होकर ही तो साङ्गता प्राप्त करेगा! इसमें पूछना क्या है! कामधेजु हेकेन्द्र पर इस समय परम साजुक हैं। हमारे गोबिन्द का आभिष्क करो! इस अनन्त का अभिष्कंतन्त्र पर इस समय परम साजुक हो है। हमारे गोबिन्द का आभिष्कंत करों। इस अनन्त का अभिष्कंतन्त्र तुम्हारे मेथों को पूर्ण कर देगा! भेयपूर्ण हो या नहीं, इन्द्र ने तो यह बात सोची ही नहीं। वे तो अक्टिपण करने की सेवा का सौमान्य पा जायं, यही बहत है।

अभिषेक होगा। गार्थों के इन्द्र का अभिषेक भी तो उसी प्रकार होगा। श्यामसुन्दर ने मुकुट, पुड़का, बनमाला—सब एक और उतार दिया। कछनी को पहनकर पीनाम्बर भी उनके साथ रख दिया गया। हाथ में लक्डट लेकर वह शिला पर बैठ गया। कामधेतु आकाश में इस प्रकार हिंग गया। के उनके सनमें से सुरा प्रकार हिंग गया। के उनके सनों से महरती धारा श्रीकृष्ण के मस्तक पर पड़े। चल रहा है यह दुग्वस्तान।

इन्द्र के समरण करते ही पेरावत ने खपनी सूँड़ों से दिव्य स्वराषटों में भरकर स्वर्मन्दा-किनी का जल देना प्रारम्भ किया। 'वक्र-ग्रहार के ब्लुच से कलुपित भुजाएं इस खमिपेक से पवित्र हों!' देवराज के हाथों श्रीर पेरावत में होड़-सी चल रही है। पेरावत अपनी खाठ सूँड़ों से घड़े भर रहे हैं, परंतु सुरपित के हाथों वन्हें रिक होने में विलय्ब ही नहीं लगता।

'सहस्र शीर्षो पुरुषः...' अन्तरिज्ञ में यह मन्त्र-पाठ चल रहा है। देवगुरु, ब्रह्माजी तथा सनकादि महर्षियों को अपने वेदपाठ को सार्थक करने का इससे सुन्दर अवसर कव प्राप्त हो सकता है।

अभिषेक हो रहा है—कामधेनु के अस्तपण, मन्दाकिनी के दिल्य जल की धाराओं से अखरह अभिषेक। श्यामधुन्दर स्नान कर रहा है। वह आज गोविन्द हो गया। अप्सराएँ नृत्य कर रही हैं, गन्धर्व गान कर रहे हैं। देविष, तुम्बुरु आदि अपने-अपने वाद्य सार्थक करने में लगे हैं। पुष्प-वर्ष हो रही है! देवता स्तुति कर रहे हैं।

नीचे बळड़े कूर रहे हैं! गायें हुंकार कर रही हैं, उनके स्तनों से दुग्धधारा चल रही है। इचों से मञ्ज-स्नाव हो रहा है। इचों पर एक भी डाल नहीं, जो फलाभार से कुक न गयी हो। एक भी फल नहीं, जो पूर्ण पक्त न हो गया हो ! गिरिराज पर मिएयां उत्पर चमकने लगी हैं। स्थाम गोविन्द जो हो गया।

× × ×

करूँ, तुने स्नान किया है ?' अलकें आई हैं। अक्टराज खुल गया है! कछनी का वक्त गीला है और वह है भी हाथ में हो। एक बार कछनी लोल लेने पर कन्हैया किर कहाँ उसे बाथ पाता है। थोती पहिन लेला है, यही बहुत है। कछनी तो थोती के उत्पर भद्र के हाओं बंधी ही उसे पहने है। बात का अनुसान ठीक ही है। वह स्नान न किये होता तो बनधातु के चित्र कहाँ जाते उसके शक्तों से।

भद्र, मैया से आज कहना है कि कर्नू अकेते स्नान करने लगा है।' वरूपप ने रोष प्रकट किया। मैया ने मना कर रक्का है कि स्वाम अकेते कहीं जब में उतरने न पाये। उसने यह जो विचित्र तिलक कर रक्का है, पहले तिलक के स्नान से शुल जाने पर किसी ने शीधवा में उसे तिलक लगाया है! वनमाला के पुष्प भी विचित्र हैं। अवस्य यह कहीं दूर गया था!

'क्यों गोविन्द ?' भद्र ने कहा और स्वयं अपने ही सम्बोधन से चौका भी। कन्हैया भी कब्र चौंका—'इसको किसने यह नाम बता दिया। इस नाम से तो कामधेन ने सम्बोधित किया है।

'गोविन्द!' मधुमङ्गल ने भद्र की खोर देखा। इस नाम से कन्हेंया चिद्रवा तो नहीं— ऐसा हो तो खानन्द आये।

'गी, गोप, गोकुल और उसका इन्द्र-भोविन्त!' भद्र ने ब्याख्या तो कर दी; पर कैसे कर दी, यह वह भी बता नहीं सकता। 'वह पानी बरसाने बाला इन्द्र-चड़ी एमंडी है और अच्छा भी नहीं है। उसने इम लोगों को पानी से बहा ही देना चाहा। इस बहे इन्द्र नहीं मानेंगे। इसारा इन्द्र यह कन्हेंबा रहेगा। गोकुल का, हम गोपों का, गायों का इन्द्र-चढ़ गोविन्द!'

'गोविन्द !' बालकों को आनन्द आया भद्र को बात सुनकर । हाँ, उनका इन्द्र कर्नू को ब्रोडकर दूसरा काई नहीं रहेगा!' स्माम को घेर लिया उहोंने—'गोविन्द ! गोविन्द ! गोविन्द !

## दिव्य-दर्शन

'भैते मुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासीश भिदाश्रयेऽपि । सर्व पृथक्त्वं निगमात् कथं वदेत् युक्तेन वृत्तं प्रमुखा बलोऽवैत् ॥'

---भागवत १०। १३।३९

वही क्रार्तिक शुक्तपन्त की देवोत्थानी एकादरी। आज सखाओं ने श्याम को 'गोविन्द' बना बिया है। सुर्भाभ और इन्द्र का अभिषेक प्रकारान्तर से विधिवत पूर्णे हुआ है। बाबा ने, मैया ने और जनके गोप-गोपियों ने उपनास किया है। देवोत्थानी को उपोधिन रहकर उन्होंने आनन्तशाधी भगवान नारायण का जागरण-महोत्सव किया है। दिन भर बज में विधिवत पूजा होती रही है। सबके हृदय में एक ही कामना है—पुरुषण्यन्त सुखी रहे!

एकादरी का त्रत नो विशेषतः रात्रि-जागरण का पर्व है। त्रजराज के द्वार पर श्रीजनाईन के सम्पुख खाज रात्रि भर जृत्य गीत, हरिकीतेन चलता रहेगा। गोप खपने नाना प्रकार के वार्षों के साथ जत्य कर रहे हैं। गोपियाँ मङ्गलगान कर रही हैं। तरुण गोप खनेक प्रकार के व्यायाम

स्त्रीर शस्त्र-कलाएँ प्रदक्षित कर रहे हैं।

श्याम अपने सक्त आं के साथ बहुत रेंग तक जायता रहा। असे उसस में आनन्द आ रहा था। आज उसने भी भगनप्तश्याद का फलाहार ही लिया है। जब मैया ने देखा कि अपके नेजों में आजस्य आते लगा है, तद उसे ले जाउन सुवा दिया। वह तो मानता हो नहीं था। सब बालक आज नत्द्रभवन में ही सो गये हैं। मैया ने सबके जिये उपवस्था कर दी है। गोय-गोपियों को यहाँ राज्ञि-जागरण करना है तो वच्चे परों को जैसे जा सकते हैं। श्याम भी सबके साथ किसी प्रकार सोने चला गया। अकेले तो आज बर हर, जाता ही नहीं। अब बालक सो रहे हैं। मैया निश्चन्त हुई है। जनाईन उसके स्थाम को सदा निर्वचन रक्तें हैं।

'सवेरा हो गया!' वाबा को सदा ब्राह्मसुद्धते के प्रारम्भ में ही स्तान कर लेने का अध्यास है। उसी समय एकाम चित्त से भगवान नारायण का ध्यान और पूजा हो सकती है। उन्होंने लोटा, बोती मंगायी। नित्य कमें से निष्टत हुए और श्रीयसुनाजी के किनारे स्तान करने पहुँच गये। बुद्ध गोप भी उनके साथ हैं। आकाश में स्वेत अविरत्त बादल हैं। चन्द्रमा उनके पीछे दिखायी नहीं पहुते। युंचली चन्द्रिका से प्रातःकालीन प्रकाश का अम हो रहा है, इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया।

'हर !' वावा ने सबसे पहिले जलमें प्रवेश किया । जुबकी लगायी । सस्तक जल से वाहर निकला और वे करुण स्वर में पुकार उठे 'कृष्ण्" !' कोई उनके चरण पकड़कर जल में खींच

रहा है। शब्द पूरा भी नहीं हुआ। और वे जल में अटश्य हो गये।

'ब्रजराज डूब गये !' साथ के गोपों ने जल में प्रवेश किया, परंतु वे कोई सहायता न कर सके ! 'दौडो ! दौडो ! ब्रजेन्ट डूब गये !' उन्होंने पकार सचायी ।

'बलराम ! श्रीकृष्ण ! श्ररे नन्दराज इब गये ! दौड़ो !' कोई नहीं सोचता कि छोटे बालक क्या करेंगे यदि दौड़ भी आये । स्वभाव हो गया है 'राम—स्याम' को पुकारने का श्रीर आपत्ति में तो स्वभाव हो त्यक होता है । उस समय कुछ सोचा थोडे ही जा सकता है ।

'त्रजराज इब गये !' दूर उत्सव में पुकार पहुँची। गोपों ने सुना और वे भी पुकारते

हुए भागे। गोपियों ने सुना और वे भी यसुना-तट की और दौड़ पड़ीं।

'श्रजराज इब गये !' पता नहीं कैसे राज्य कन्दैया के कार्नों तक पहुँचे। यह चौंककर उठा। गोप उसका नाम लेकर पुकार रहे हैं। उसी प्रकार दौड़ पड़ा वह। उसने देखा ही नहीं कि लगभग उसीके साथ दाऊ और दूसरे सखा भी उठ गये हैं। सब उसके पीछे ही दौड़े आ रहे हैं।

> 'राम, श्याम, दौड़ो ! ऋरे नन्दवावा यसुनाजी में हव गये !' पूरी-अधूरी पुकार सब के कल रही हैं। सहस्रों गोप जैसे वर्जो में थे. वैसे ही धारा में कृद पढ़े हैं। कोई एक छोर.

मुख से निकल रही हैं। सहस्रों गोप जैसे वर्जों में थे, वैसे ही धारा में कृद पड़े हैं। कोई एक छोर, कोई दूसरी ओर गम्भीर डुबकियाँ लगा रहा है। यमुना का अतल प्रवाह—यदि दिन होता तो देखा जाता कि गोपों ने मुथकर उसे मटमैला कर दिया है केवल कुछ क्यों में।

मैया तो जैसे पागल हो गयी हैं। यदि गोपियों ने उन्हें पकड़ न रक्खा होता तो अवस्य वे युमुना में कृद गयी होती। उनके नेत्र फट-से गये हैं। उनमें अध्युतक गुष्क हो गये हैं। एक-टक वे प्रवाह को घूर रही हैं और बरावर प्रयत्न कर रही हैं, अपने को गोपियों के हाथों से छुड़ा तेने का। गोपियों के द्वास्त्व का पार नहीं। रोदन-कन्दन-रोक, वस वहाँ यही है आज!

'श्याम!' इस उन्मत्त दशा में भी केवल मैया ने व्यव तक श्रीकृष्ण को पुकारा नहीं है। दे क्यों चौंकी ? वह व्याया श्याम! वह दौड़ा। व्याया श्रवाह की ब्रोर। वह—वह कहाँ जा रहा है जल के समीप ? मैया ने चिल्लाकर पुकारा—'पकड़ो! श्याम को पकड़ लो! श्याम! श्याम!

एक बार पूरा वल लगाकर मैया ने अपने को छुड़ा लिया! वे अपने श्रीकृष्ण की ओर! श्रीकृष्ण की आर ! श्रीकृष्ण की आया —दीड़ता आया और जैसे जल हैं ही नहीं! वह दौड़ता ही चला गया। उसने नहीं सुनी मैया की पुकार। नहीं सुना गोप-गोपियों का क्रन्दन! नहीं देखा गोपों का विकल उद्योग! नहीं देखा गोपों का विकल उद्योग! नहीं देखा गोपों का विकल उद्योग! वहीं देखा गोपों का विकल उद्योग! उसी की ते स्वाप्त के जल तक दौड़ता ही चला गया हो!

'कन्हेंया!' मैया मूर्जित होकर दो पह दौड़कर ही गिर गयी। स्थाम तो यमुनाजल में अदृश्य हो गया। गोप-गोपी-बालक सम जहाँ जैसे थे, जैसे शरीर से एक साथ प्राप्य चले गये हों! व्यों-केन्द्रयों, जहाँ-केन्तहाँ रह गये। श्रीकृष्ण्यन्त्र को रोकने के लिये सभी ने मुख खोले थे—मुख जुले ही हैं और पत्नकों में गति नहीं। नेत्र फैल गये हैं। जल में जो गोप हैं—चस, वे ही स्थामएन्दर जहाँ अदृश्य हुआ है, उस स्थान को घेर कर कण्-कण् झान डालने के प्रयन्त में हैं।

योगमाया—वे अन्तरिज्ञ में हँस क्यों रही हैं? वे यदि शक्ति न दें तो इन ब्रजवासियों में जीवित कीन रहेगां१<sup>९</sup> अपने अधीश्वर के स्वजनों की रज्ञा वे न करें तो क्या वह उन्हें ज्ञमा कर देंगे !

× × × ×

'यह हमारे समय में कौन विचेष करने आ गया ! बाक्ष मुहते हुआ नहीं था। रात्रि के हतीय प्रहर का आसुरी काल था। यमुनाजल में बिचोभ हुआ। वरुण का एक सेवक असुर उस समय बहाँ जल के तल में पूम राया। जलाधीश ने उसे आदेश दिया है कि यदि कोई बाइसपुहर्त से पूर्व जल में पूमे रहो हो हो हिस हो है सा प्रवास कीन आ गया !' उसने स्नान करने वाले के पैर पकड़े और भीतर खींच लिया।

'कौन है यह!' कूर अधुर के लिये स्वाभाविक तो यह था कि उसने जिसे डुवाया था, उसे मार देता। उसे दर्फ देने की आज्ञा भी थी, परंतु जिसे उसने पकड़ा था, वह पता नहीं कैसा पुरुष था। अधुर अनुभव कर रहा था कि उसके हाथ भरम हुए जा रहे हैं। इस पुरुष को दरह देने की शिक वह अपने में नहीं पाता। उसे भय भी है कि कहीं छोड़ देने से जलाधीश असंतुष्ट न हों! उसने अपनी समग्र शक्ति से शीधता को वरुएलोक तक पहुँचने में। अभिगुक्त को वह वरुएएदेव के सन्धुख उपस्थित कर देना चाहता था। यसुना से गङ्गा और वहाँ से समुद्र होकर वरुएलोक के सन्धुख उपस्थित कर देना चाहता था। यसुना से गङ्गा और वहाँ से समुद्र होकर वरुएलोक लोड़ी—देवता सुस्सतम होते हैं। असुर को यसुना के जलतत्व की सुस्मता में ही प्रवेश करके वरुएलोक को वाजा करनी थी।

'श्रीक्रजराज !' बरुख्देव सिंहासन से वेगपूर्वक उठे और श्रूमि पर गिरकर उन्होंने वावा को प्रिष्णात किया। वेचारा असुर भय से दूर खड़ा काँप रहा था। पता नहीं उससे कितनी वड़ी भज हुई है। क्या दयह मिलेगा उसे।

'सुके समा करें !' लोकपाल-चसुर-सम्राट का रत्तसुकुट वावा के पदों में अवनत हुआ। 'अपराध तो हुआ ही; परंतु मेरा यह तुच्छ भवन श्रीचरणों से पवित्र हुआ। आज मैं धन्य हो गया !'

'यह सब हो क्या रहा है ?' बाबा समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वे कहाँ हैं, जागते हैं या स्वप्न देख रहे हैं। 'यह देवलोक-जैसा ऐरवर्यमय लोक और उसके ये अधीरवर—ये क्यों उन्हें इस प्रकार दीन बनकर प्रणाम कर रहे हैं ?'

'मूर्ख!' वहुण ने बड़ी कठोर दृष्टि से उस ऋधुर को देखा। यदि बाबा का ऋातिथ्य

तरकाल न करेना होता तो अवश्य अपने पाश से उसकी चमड़ी अभी उन्नेड़ डालते।

'नहीं! नहीं! इसका कोई अपराध नहीं! इस वेचारे को कुछ मत कहो!' वावाका दयामय हृदय तो यहाँ भी साथ ही है न । अपने सम्मुख क्या किसी को वे प्रताड़ित होते देख सकते हैं। किसी का गुरुतर अपराध भी क्या उनकी करुणा को कभी थकित कर सकता है।

'बाबा! सुके चरण-सेवा का सौभाग्य मिलना चाहिये! ये महान् देवना भी उन्हें बाबा क्यों कह रहे हैं, यह बात बाबा नहीं समझ सकेंगे। 'देवता सबेतन्त्र-स्वतन्त्र होते हैं। उनके जब जो मन में आता है, वही करते हैं। कभी वे मतुष्य से पूजा लेते हैं और कभी स्वयं उसकी पूजा कर के प्रसक्त होते हैं। उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिये। वे जो आज्ञा हैं, मतुष्य का तो उसे पालन करना ही धर्म हैं। वाका ने अपना समाधान कर लिया। जलाधीश की पूजा स्पोकार किये विना छुटकारा नहीं था।

'प्रभो !' बाबा का सत्कार् पूरा हुच्चा ही नहीं था । होना भी नहीं था । वरुणदेव के अन्तर

प्रभा: बाबा का सरकार पूरा हुआ हा नहां या । हाना मानका था। वरणपर करूरण में जो बल्लास है, बद क्या किया चौर पदार्थों से व्यक्त हो सकता है। उन्हें भली प्रकार अरुयीरि देने को अवसर भी नहीं मिला, श्रीकृष्ण पहुँच गये। जलेरा ने द्वार तक दौड़कर उनके चरणों में दरडबत् की।

बावा देखते हैं, उनका कृष्णवन्द्र शान्त भाव से वक्ष्ण की पूजा न्वीकार कर रहा है। उसने इस प्रकार सिंहासन स्वीकार कर लिया, जैसे किसी तुन्छ सैनिक के यहाँ सम्नाट पथारे हों। वक्षण तो फूले नहीं समाट पथारे हों। वक्षण तो फूले नहीं समादे। अर्थ्य, पान, चन्दन, पुष्प-मान्य, वक्ष, आभरण, नैवेय, नीराजन और एक-एक पुजनकृत्य शान-रात प्रकार से। सम्पूर्ण विभावरी (वक्षणोंक) में नवीन उमंग, नया जीवन आ गया है। प्रचेता प्रमोन्मचन्से हो रहे हैं। बावा अब समफ रहे हैं कि उनका इतन। सक्लार क्यों हुआ था।

'श्राज मेरा लोकपाल होना सार्थक हुआ! आज मेंने अपने जीवन का फल पाया! आज यह पूरी घन्य हुई। आपके श्रीवरण हुई आज मिले! पूजनोपरान्य जलाधीरा र्यामसुन्दर के सम्प्रुख हाथ जोड़कर खड़े हो गये। गद्गाद करठ से स्तृति करने लगे। 'सर्वश्वर, में श्रीवरणों में प्राप्त हैं! मेरा दूव महामूर्ख है। वह समस्त्रा नहीं कि क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। उसका अपराध मेरा ही है! मुक्ते आप जमा करें। वह त्रजेन्द्र को यहाँ ते आया। आज तो उसका अपराध मेरी हो दे तरदान ही हुआ। बावा के आने से ही तो आप पितृवस्त्रल यहाँ पथारे! अब ग्रुक्तर कृपात्रहे हो!

'वावा यहाँ कुछ दिन विराजते तो में सेवा से सार्थक होता !' वरुपा जानते हैं कि ब्रज में कितनी ज्यथा ज्याह होगी। अपराध हो गया, पर उसे बढ़ाना तो नहीं ही चाहिये। 'ऐसे भाग्य मेरे नहीं हैं। आप ते जुमें वाबा को अपने साथ! ब्रज की आदुरता स्मरण करके में अनुरोध को दुराफ नहीं बनाऊंगा!' 'आपुॅनिश्चिन्त रहें। कोई अपराध नहीं हुआ।' श्रीकृष्ण स्वयं शीवता में हैं। उन्हें किसी प्रकार यहाँ के पूजन से छुटकारा लेना है। वे उठ खड़े हुए।

'बाबा !' श्यामसुन्दर ने पिता का हाथ पकड़ा।

भेरे स्त्रेत तक तो सुक्ते साथ जाने की अनुमति होनी चाहिये!' जलेरा ने सूचित कर दिया कि वे यसुनाजल से बाहर प्रकट न होंगे, परंतु उससे पूर्व क्या तक पहुँचाने आवेंगे। उनका चर जहाँ से बाबा को बलात् ले आया है, वहाँ तक वे पहुँचाने भी न जायँ, ऐसी ब्यशिष्टता कैसे सम्भव है।

'श्याम!' मैया ने जल से ऊपर उठता मयूरमुक्ट उस रात्रि में भी देख लिया! उनके प्रासा नेत्रों में कौर नेत्र उस यमनाजल पर ही तो एकाम हैं।

'बाबा !' दाऊ ने दसरी उल्लास-भरी पुकार की। कन्हेया एक चर्म में बाबा का हाथ पकडे

कटि से नीचे जल तक पहुँच गया। वह हुँसता हुआ चला आ रहा है।

सैया ने दौड़कर रयाम को खड़ में उठा लिया। वाबा विचित्र रीति से गम्भीर हो गये हैं। रयाम और बाबा दोनों अद्भुत बक्कों, खलंकारों और पुष्पमालाओं से खलंकुत हैं। यसुनाजी में से निकलने पर भी उनके शरीर या बक्क भीगे नहीं हैं। इन वातों की ओर किसी का ध्यान नहीं है। सब कन्दैया को हृदय से लगाने और बाबा को देखने तथा यथायोग्य उनका सम्मान करने में लगे हैं। जैसे रयाम और बाबा युगों के पक्षान क्रज लीटे हैं।

'हुआ क्या था ?' सभी को जिज्ञासा है। बावा ने जो देखा है, वह उनके मुख से ही प्रत्येक सुनना वाहता है। 'कन्देया ने बावा को वहणालोक से लौटाया है। जलाधीश इस प्रकार श्यास का सम्मान करते हैं, जैसे शीकृत्या के सम्मुख वे दुख्य सेवक हों !' बात घर-ष्य त्याप्त हो गयी है, सब सुन चुके हैं, परंतु गोप्यों को भैया के यूक्त से ही सब मुनना है। कनेन्द्र ने क्से दिस्तार से सब सुनाया होगा। जिसको जब अवकाश मिलता है, तभी वह पृक्षने आ जाती है। बुद्धा, बाजिका, तहिएयों, नववपुर्य—समके। पृक्षना है। मेया के बनाने से संतोप नहीं होता, बुद्धाओं के हारा वे बाबा से पृक्षती है। बातक, युद्ध, तक्या पुरुष तो सब बावा से पृक्षती है। बातक, युद्ध, तक्या पुरुष तो सब बावा से पृक्ष ती हैं। बातक, युद्ध, तक्या पुरुष तो सब बावा से पृक्ष ते हैं। वार-वार पृक्षा जाता है। बावा और भैया सि सुनाके में आनन्द पाते हैं।

'बाबा तो जल में डुबकी लगाते ही मिल गये! उन्होंने घवड़ाइट में कोई स्वप्त देखा है! कन्हेया ने एक समाधान दे दिया है सखाओं की। मैया और बाबा से सखाओं ने इस समा-धान का समाधान पूढ़ा। 'बात तो स्याम की ही ठीक है! बाबा को अब यही लगता है। मैया तो पहले दिन से सब कथा सुनाकर कहती आ रही है कि यह सब है जजेश का मनीचिलास ही।

समाधान की अपेक्षा घटना में अधिक बल है! ज़नेन्द्र और स्थाम के वे वक्षा-भरण जो यमुना में से निकलते समय बनके शारि पर थे, अभी कही गये नहीं हैं। वे जब के तो हैं नहीं। जलाधीश के देवपुष्प न होते तो क्या वे मालाएँ अब तक म्लान न होती। वावा और स्थाम भीगे क्यों नहीं? बहुत से हृदयों को उस घटना की सत्यता पर संवेह नहीं है। वे उसे बाबा का मनोविलास मानने में समर्थ नहीं; भले, बाबा स्वयं उसे अब मनोविलास कहें।

'इम पहले कहते आ रहे हैं कि ओक्टरण साधारण मनुष्य नहीं! वे कोई देवता हैं!' सायंकाल वावा के द्वार पर गोप-मखड़ती बैठी है। आज कार्तिकी पूर्णिमा है। रात्रि भर भगवान्

नारायण का गुणगान होगा। पूजन होगा। सभी गोप एकत्र हो गये हैं।

'जिसका लोकपाल वरुण भी हस प्रकार सम्मान करें, वह तो उनसे बहुत बढ़ा होना चाहिये !' एक गोप समीप के गोपों से कह रहा है।

'वरुण के लोक का ही इतना ऐश्वर्य अनेन्द्र बतलाते हैं तो श्रीकृष्ण के लोक की क्या विभूति होनी !' दूसरे ने चर्चा की दिशा बदल दी !

### चीर-हरगा

"मदशिखरिडशिखरडविभूषर्णं मदनमन्थरमुन्धमुखाम्बुजम् । त्रजवष्ननयनाञ्चलवञ्चितं विजयतां मम वाङ्मयजीवितम् ॥"

—श्रीलीलाशक

सुरती—वह सम्मोहनजननी सुरती बजती है, प्राण आकुल हो उठते हैं। प्रातः मयूर-सुकुटी सखाओं से पिरा, गायों को आने करके मन्द-गयंदगिन से कूमता निकलता है। उसके चल्राल नेत्र, चयत कटाच, मन्द हास्य और वह यहीं तक रहता कहाँ है —िकसी को सुख बनाकर चिद्राता लायगा, किसी को आँगुलियाँ नचायेगा और किसी को लदय करके अलकों या बनमाला से लेकर पण्य कंक देगा। उसके लिये तो सब परिहास है: पर ......

वन में प्राय: दिय-दान की धूम होती हैं। इसी बहाने उसकी एक काँकी मिल जाती है।
एक बार उसका सभी प्राप्त होता है। वह माँकी—उसे देखने से क्या नेत्र कभी तृप्त होते हैं? यह
तो अप्ति की पुत से चुकाने का प्रयास है। उत्कर्णठा उदीप्त ही होती जाती है। वह—वह सदा नेत्रों
के सम्मुख ही रह पाता! सार्थकाल बोटता है—कितने दुगों के प्रधान आग्य-सा जान प्रवा्त सार्यकाल है। इसि जाती के प्रधान आग्य-सा जान प्रवा्त सार्यकाल है। इसि क्षान अपता सार्यकाल के प्रधान आग्य-सा कान प्रधान सार्यकाल है। इसि क्षान अपता सार्यकाल है। इसि क्षान अपता सार्यकाल है। इसि क्षान कार्यकाल के सुव्या जय कुँबर
करहा है। गार्य हुंकार करके बार-बार पीछे देखती हैं। वह अपरों पर सुरली रक्ष उत्पर, तीने,
इधर-उधर चक्रतला से देखता, प्रभान-भूमता, अपने अङ्ग और अलकों के पुत्यों को इन्जों पर
केवता, समकाता, खिलखिलताता निकल जाता है। उसकी यह पूम .....।

बालिकाएँ— वे यालिकाएँ हो तो हैं, वे स्वयं नहीं जानती कि उनके हृदय क्यों वेचेन हैं। उनके क्रान्त में क्यों यह उद्देश ज्यान क्यें यह कर वेह स्वयं वेह वेह ता जान त्या हैं कि इस श्याम के विना वे दर नहीं सकेंगी। रयाम — उनके हृदय का प्रत्येक स्पन्दन यही पुकारता है। उनके मन में देह में वही पुरलीवदन स्थाम प्रविक्तित होता है। वे स्वप्न में स्थाम स्थाम कहकर बोलती हैं; सेल में, किसी के पुकारने पर, प्रायः क्षायनिस्तन-सी 'रयाम 'पुकार उदती हैं और तब स्वयं संकुलित हो जाती हैं। यो पाना-पिता, तुसरे खुद्ध- स्व कानते हैं और जानना किंदिन क्या है। उन्हीं के मन कौन से उनके हाथ में हैं। मानार्थ साथकाल से पूर्व ही किसे देलने वार-बार भवनद्वार तक जाती हैं शोध किसकें वंशी-व्यत्ति सुनते ही सब कार्य छोड़कर माणे की कोर दीहते हैं 'उत्तव दुर्जी और तकरणों की यह दशा है तो वे तो बालकार्थ हैं,—उनका हृदय त नव्हान्सी हैं।

'श्याम—यह तो उसकी दया है जो हम सब की खोर देखकर मुस्करा उठता है, कभी पुष्प फंक देता है। हम इतनी दूर उसके लिये दही-नवनीत लेकर जाती हैं, यह क्या उससे लिया है? द्वा करके ही वह उसकी छीना-भरती कर लेता है। अब वह साज वर्ष का हो गया। खाठनें के भी दो महोने बीत गये, किसी दिन बजेरवर उसकी सगाई कर देगें।' बालिकाएँ इस कल्पना से ही खस्तव्यस्त हो जाती हैं—'श्याम की सगाई हो जायगी! वह किसी दूसरे का हो जायगी! वह उनका नहीं रहेगां

'सगाई तो होगी ही। श्रीत्रजराज का एकमात्र कुमार कवतक इसी प्रकार रहेगा। व्रजेश्वर का ऐरवर्थे—सुना है कंस चकवर्ती सम्राट् होकर भी उनसे खुली शत्रुता करने का साहस नहीं कर कर पाता। श्विप-श्विपाकर असुर भेजता है। उसके इतने असुर मारे गये, फिर भी कुछ कर नहीं पाता। अजेश्वर का ऐरवर्य न भी हो, यह जिसुवनसुन्दर—राजाओं में स्वयंवर ही तो होता है, इस के गते में वरमाला डालने में तो वे सिन्धुसुता भी अपने को धन्य मार्निगी। आभीर-कन्याओं को कौन पूछता है। अजपित अपने युवराज की सगाई किसी भी सज़ाद की कन्या से करना चाहें तो वह कुतार्थ मानेगा अपने को और मोहन-वही क्यों इमारी चिन्ता करेगा। उसे तो देव-कन्यार्थ भी दुर्लभ नहीं हैं! कीन बताये इन श्रीकीर्तिकुमारी को कि उनमें जो है, वह केवल वही बनमाली जानता है। देवकन्यार्थ, सिन्धु-सुता उनकी दासियों की चराससेवा का अधिकार पा जाये तो वे अपना अधिमाग्य मान लेंगी। उनमें इतना साहस नहीं है कि वे स्पर्धो की बात भी सोच सकें; किंतु मेम शङ्कालु होता ही है। ये बालिकाएँ—उनका नन्हा हृदय और वह चटकल कन्दैया, उनकी आराह्माओं को निर्यंक भी कोई कैसे कह है।

भगवती पूर्णमासी—जज की श्रविदेवता के समान वे स्नेहमयी—उज्ज्ञल केश, बलीपलिल-युक्त काय, बीतराग तपिनती बृद्धा—जालिकाओं का हृदग उनके परस वास्तव्य के कारण उन्हीं के सम्मुख खुल पाता है। उन्हों को गह में बैठकर वे कुछ संकोचहीन हो पाती हैं और सिक्डबती, सकुचती कुछ मन्द रनर में कह पाती हैं। प्रजपुर के आवास से बाहर, बनसीमा की बह पावन भूमि, बह सुरस्य आश्रम ही वालिकाओं का एक आश्वासन है और वहाँ दिन भर उनके लिये कोई बाधा नहीं। भगवती पूर्णमासी का बह स्नेहरात्र—बह महाचपल, हास्यमूर्ति चिरकुमार मधुमङ्गल स्थाम के साथ बनमें चला जाता है और सार्थकाल ही लीटता है।

बालिक।श्रों ने किसी प्रकार श्रपनी मनोहयथा का संवेत दिया भगवती को। वपस्विनी— बाल्यल्यमूर्ति—उनसे द्विपा क्या है; किंतु—किंतु वे कर क्या, श्वासनुस्तर तो साधन-साध्य नहीं है, वे तो स्वर्य ही कृपा करें तो "वे दीरव हो गयी। दो चला को पलकें बंद हो गयी श्रीर जैसे वे ध्यानस्थ गयी हों। 'तुम—तुन्ती कुछ कर सकती हो—तब तुम श्रपनी ही आराधना करो ! भगवती प्रायः उन्मानासी होकर कभी-कभी पता नहीं क्या-क्या कहा करती हैं। बालिकाश्रों को कोई श्रास्वर्य नहीं हमा, जब उन्होंने श्रीष्ट्राभातुनिस्ती को श्रद्ध में बैठाकर उनकी ठुड्डी पकड़कर मुख अपनी श्रीर करके यह सब कहा।

'दो ही दिन हैं कार्निकी पूर्णिमा को, उसी दिनसे तुम सब प्रातःकाल स्नान करके भगवती महामाया भटका ी कात्यायनी की पूजा करो। वे ही तुम्हारा श्रभीष्ट पूर्ण करेंगी! उन्हीं से प्रार्थना करों!' दो चुण में ही भगवती ने अपने को स्थिर कर लिया। उन्होंने एक श्राराधना बता दी।

x x x x

'में कल बड़े सबेरे यमुनास्नान करने जाऊँगी ?' माता ने कन्या की बात पर ध्यान ही तब दिया, जब उसने बताया कि वह कल से भवानी का पूजन करेगी। यमुनास्नान और पूजन अब्ही अच्छी बात है। कन्याएँ तो गिरिजा-पूजन करती ही हैं। माता को क्या आपित्त होनी है। ये लड़कियों नियर वन में जाती हैं और उरकर तंग होती हैं, वहाँ जाने की इनकी धुन छूटे तो अच्छा ही है।

'बड़े सबेरे, सूर्य भगवान के निकलने से पहिले ही स्नान कर लेंगी हम सब !' भोली बालिका ने माता को अनुकुल देखकर उल्लास प्रकट किया।

'इतनी क्या शीघता है।' माता कैसे मान ले कि उनकी यह फूल-सी बच्ची खँघेरे ही उठ-कर चल देगी यमुनाजों की खोर। वैसे खभी से ये लड़कियाँ बाह्यमुहुते में ही जग जाती हैं और तभी उन्हें स्नान कर की की घुन सवार होती है। माता ने सममाथा में स्वयं साथ चलूँगी, सेवि-काएँ चलेंगी और तुम सर्वों को नित्य पूजा करा देने के लिये खाचार्य से आज तुम्हारे पिता प्रार्थना कर,देंगे।' 'नहीं, भगवती पूर्णमासी ने खादेश दिया है कि दूसरा कोई साथ नहीं जायगा ! में अपनी पजा कर लेंगी !' इतनी भीट-भाड़ में भला, कैसे होगी वह पूजा ।

'तु अकेली जायगी ?' आशङ्का से माता ने गोड़ में बैठी पुत्री की ओर देखा! भला, यह

कैसे काँधेरे में जा सकेती। कैसे इसे एकाकी यमना में स्नान को भेजा जा सकता है।

'अकेसी कहाँ, सब सहेलियाँ रहेंगी।' बालिका ने इस प्रकार कह दिया, जैसे उसकी सहेलियाँ रचा के लिये पर्याप्त ही तो हैं।

'भगवती पूर्णभासी ने आदेश दिया है—अच्छा!' मन नहीं मानता, हृदय को संतोप नहीं होता; किंदु भगवती पूर्णमासी—वे महापपिसनी योगमाया जातस्या—उनका आदेश टाला केंसे जा सकता है। कितना स्तेह है उनका इन वालिकाओं से, कितनी स्यामयी हैं। जब उन्होंने आदेश दिया है तो अवस्पर मङ्गल ही होगा। सामान्य कारण से वे इन विकां की ऐसा आदेश है

कैसे सकती हैं। माता के वात्सल्य ने मङ्गल-भावना के कारण श्रपने को संयत किया।

'तुम सब वहाँ जल में ऋषिक देर न रहना, शीत लग जायगा! शीघ लौटना! पूजा के समय परस्पर परिहास मत करना!' माता को कैसे संतोष हो। वड़ी विवशता है, ये सब लड़कियाँ— बची ही तो हैं ये।स्वभाव से चक्कल हैं। माता की यह हदय-कलिका—बहुत भोली, बहुत सीधी, बहुत खबोष है। भगवती प्रथमासी ने दूसरे किसी को साथ जाने से रोक दिया है—उनका आदेश भक्ता, कैसे भंग किया जा सकता है। लड़कियाँ तो ब्राह्मसुद्ध से भी पहिले उठ गयी। कदाचित्र रात्रि में नींद ही नहीं आयी है। माता ने जितनी देर सम्भव हो सका, विलम्ब करने का प्रथन्त किया।

सोने की मिण्रमिण्डत डिलिया, उसमें अज्ञत, पुष्प, रक्तवन्दन, सिन्दूर, कुडूभ, करठसूत्र, मुबु, दूध, कर्पूर, फल, नैवेय—पता नहीं क्या-क्या इन सर्वों ने स्वयं सजाया है। दिनभर उन्हें एक ही काम रहा—कल पूजा के लिये क्या, कितना रक्लंगी वे व्यपनी टिलिया में यह दिनभर का कार्य तो जनका बन गया। अब यह कार्यक्रम चला महीने भर के लिये।

उपःकाल का फुटपुटा होते-नहोते श्रीकीतिंकुमारी अपने भवन से पूजा की डिलिया लिये तिकल पढ़ी। त्रज के घरों से दूसरी वालिकाएँ उनके ह्वार तक पहुँची लगभग उसी समय। उन्हें लिये बिता क्या अफेली जा सकती हैं थे ? सबके हाथों में पूजा की डिलिया है। भला, भगवती की अर्चा की सामगी क्या दूगरे को डोने के लिये दी जा सकती हैं ? वह भी क्या कोई भार है। सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिये और उनका वह सम्मिलत ग्रुमधुर गान—अप्सराएँ, किन्नरियाँ, तुम्बुर—ट्यार्थ है इनकी चर्चा; भगवती कीणापिश की बीशा से भी ऐसी कोमल, श्रुतिसम्मोहन स्वरतहरी उठ सकती है—सन्देह ही है। वह क्या गा रही हैं ? व्रज में रथाम के मनोहारी चरित्र की को झेड़कर और भी कुझ गेय हो तो यह प्रश्न टो। गोपों के आलाप में, गोपियों के दिधमन्यनगानमें, विन्दियों के बरोगान में—राहाँ सर्वत्र ही तो उसी नवधनसुन्दर का मङ्कलचरित गाया जाता है।

बालिकाएँ न बरसाने के सुख्य घाट पर गयीं और न उस प्रख्यात पनघट पर । उन्हें ज्ञा-राधना करनी है, अत्तः एकान्त चाहिये। बरसाने के सुख्य घाट से इटकर वे पक तीरव पुलिन पर पहुँची और उन्होंने पुलिन की स्वच्छ भूमि पर अपनी बिल्या राक दी। तटपर पहुँचकर शरीर पर के सब बक्क उतार कर रख दिये । ये कौरोय बक्क—ये तो नित्य पित्रत हैं। इन्हें धोने की आवस्यकता ही नहीं होती । घर से रुगन के पश्चान बदलने के लिये बक्क लाने की बात उन्होंने सोची ही नहीं। इसकी आवस्यकता भी नहीं। ये छ: से सांढ नो बरत के को बालिकाएँ—इन्हें भला, यह विचार भी कैसे हो कि उनके तेंगे स्तान करते समय कोई इसर ज्ञा जाय तो रि—ज्ञा जाय तो हुआ इस्प!

जन सर्वों ने स्तान किया —मार्गप्रीर्ष का पावन मास कल से प्रारम्भ होगा, परंतु उसका स्तान तो कार्तिकी पूर्णिमा से त्राज ही प्रारम्भ हो गया है। शीत बढ़ गया है, जल में देर तक रहा नहीं जा सकता। डुबकियाँ लगाकर वे बाहर का गयी, वर्कों पर जल के छीटे देकर पहिन लिये और कटपट पूजा करने बैठ गयीं । वेखियों से बूँदें टपक रही हैं, मुख पूरे मीगे हैं, शरीर पोंड़ा नहीं गया, सुदम वस्न भीगे शरीर से लगकर भीग गये स्थानस्थान से—यह सब देखने, रोजिने-समम्मने योग्य अभी वे हुई ही कहाँ हैं और फिर इस समय—इस समय तो उनका च्यान यहाँ है ही नहीं। उन्हें पूजा करनी है। वे महामाया महकाली कात्यायनी की पूजा करेंगी—भक्ता, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उनकी पूजा से जगदम्बा प्रसन्न न हों। फिर भगवती पूर्णमासी ने कहा जो है। उन्हें लगता है कि महकाली उनकी पूजा की प्रतीचा में ही हैं—रूनकी पूजा की प्रतीचा वे न करें, तो करेंं। किसकी प्रतीचा।

बालिकाएँ अपनी-अपनी डिलिया लेकर मण्डलाकार बैठ गयीं। उन्होंने सृदुल लाल-लाल करों से उनर की रेत एक और हटाकर स्वच्छ की भूमि और वहीं की कुछ गीली रेत एक करके वड़ी-सी स्त्पाकार पिएडी बनायी। अपने हाथों से उसे धीर-थीर थर-अपाकर ऐसा कर दिया कि पूजामामा चित्र पर फिसले नहीं। यह हो गया उनका भद्रकाली-यीठ। जिसके भू-विलास के संकेत पर महामाया कोटि-कोटि महापडों का सुजन-पालन-संहार किया करती हैं, उसीने बड़ी उन्कण्डा से यह पीठ बनाया है। इसमें भी क्या प्राण-प्रतिष्ठा की आवश्यकता है ? इतना जामन, इतना भाव-शवल पीठ कभी भी बना या बन सकेगा—स्वयं भद्रकाली भी नहीं बना सकती; किंतु इस पीठ को न महामाया काट्यायनी प्रणाम हो कर सकती हैं। इस पर चरण एकर अर्थों का उपहार स्वीकार अरने का साहस उनमें नहीं। यह तो उनका भी वन्या आराध्य पीठ ही है।

आराधना है ही भाव की वस्तु । विधि—वहाँ भाव ही मुख्य विधि है और फिर ये लह-कियाँ—ये क्या जानें विधि । किसी ने पहले चन्दन चढ़ाया, किसी ने पुष्प और किसी ने नैवेश से महामाया को पहले हम करके तब चन्दन-पुष्प से पृक्तार करना ठीक समका। वे भी जब जुआतुर होती हैं तो पहले मोजन करके होती वेशी गुँगों ने दिशी हैं। उनके करों के नैवेश के लिये महा-माया जुआतुर न होंगी, यह कहने का साहस कोन करेगा! कम कुल भी रहा हो, उन्होंने पूजा तो कर ही दी। डलिया में जो कुल ले आयी थी वे, सब चढ़ा दिया। चन्दन, अचल, पुष्प जो बच भी

गया था, उसे दुवारा चढ़ा दिया । कुछ बचा क्यों रह जाय ।

पूजा समाप्त हुई। सबने खड़ालि बाँधी, नेत्र बंद कर लिये और एक ही प्रार्थना करनी है सबको — कात्यायनी, जावस्था, भगवती, महामाथा, तुम सर्वरंदरी हो! तुम सब कुछ करने में समर्थ हो! ये जजपित नन्द के जो कुमार हैं, उन्हें हमारा पित बना दो! वही सीधी-सी प्रार्थना, पर सबके कमल-दल-विशाल रंगों की बंद पजकों से बिन्दु टपक रहे हैं। सबने वहीं पर भूमि पर मस्तक रखकर प्रशाम किया।

बात क्या है ? प्जा हो गयी, प्रार्थना भी हो गयी, पर के महामाया तो प्रगट नहीं हुईं। उन्होंने अलस्य रहकर ही 'प्यमस्तु' कह दिया होता, वह भी तो नहीं हुआ। वालिकाओं ने एक च्रण्य भूमि पर सस्तक रक्षेय-स्के ही प्रतीचा की—कहाचित वे अद्रकाली आती हों। अगवती प्र्युवासी मूठ तो बोलती नहीं, तब क्यों कात्यावनी ने उन्हें आशीवांद नहीं दिया। उन्हें तो आशा थी कि पूजा करते ही भगवती प्रगट हो जाया। थी कि पूजा करते ही भगवती प्रगट हो जावँगी। 'कुल भूल हुई होगी, यह पुष्प कुल मिल है, यह फल पूरा पका नहीं है, मेरा पूजा का कम ठीक नहीं या—भला, कहीं सिन्दूर भी पीछे चढ़ाया जाता है! अच्छा कल कल सब खुब सावधान रहेंगी। कल सब ठीक-ठीक पूजा करेंगी। कल तो भगवती प्रगट हो कल जावंगी। 'पता नहीं क्याच्या मन्त्रण कर डाजी उन्होंने परस्पर। कल —कल —कल, इस प्रकार दिन टक्ता गया। यह कल कभी आज बनता ही जो नहीं।

भगवती अहकाली - इतना संकोच, इतना कससंजस, इतनी क्रन्तर क्या क्टॉने भी कभी ष्युभव नहीं की। वे जिनके परों में स्वयं प्रयात रहती हैं, वे ही—वे ही ब्राज-कल क्रित्य अपना संक् वियों के साथ उनकी श्रद्धा, उक्करठा, उक्लास बे पूजा करती हैं! यह देमन्त का शांतकाल, इसमें बढ़े सबेरे वे ग्रुकुमार कर पूजा की साममी भरी ढीवया ले बाते हैं। काविन्सी के हिम-शांतल जल में स्तान करके कितनी आहा से वे पूजा करने बैठती हैं, प्रार्थना के समय जब उनके विशाल लोचनों से बिन्दु टपकने लगते हैं, महकाली, कात्यायनी, महामाया कहकर जब वे पुकारने लगती हैं, हच्छा होती हैं, प्रकट होकर, हाथ जोड़कर, उनके श्रीचरणों में मस्तक रखकर कह दे—'आजा तो, देवें कोर कोर कहार्य हो जायें, किंतु ये त्यामसुन्दर, ये साधन-साध्य कहाँ हैं। इनको देने की बात—यहाँ भी तो केवल इच्छा का अनुवर्तन करने ही ही जा अधिकार है महामाया को। वे भी केवल इन मयूरमुख्य हो से प्रार्थना ही तो कर सकती हैं। जब बहु नटनागर श्रीकीर्ति-किशोरी की नित्य-नित्य की प्रार्थना को अभी सुनकर भी अटका है, तो उनकी प्रार्थना किस गिनतों में हैं, लेकिन आज पूर्णिया है, आज बालिकाओं के असुसान की पूर्णिया है, आज नित्य-नित्य की प्रार्थना को अस्ति अस्ति की तोटेंगी? महामाया को इस आज आज आज हो है। वे अपने आराध्य को कातर की भीति स्मरण करने लगी हैं। वे अपने आराध्य को कातर की भीति स्मरण करने लगी हैं।

'आज मार्गरापिं की पृथिमा है—अगवती पृथिमासी ने पृथिमा तक स्नान-पूजन करने का आदेश दिया था। आज ही महामाया प्रकट होंगी। त्यथे हम सब बीच में प्रतीजा करती थी। यदि बीच में हम राज्य हम साव कीच में प्रतीजा करती थी। यदि बीच में हा उट्टें प्रत्यक होना होता तो भगवती एक महीने तक की प्जा ही क्यों बताती। भूल तो हम सबों की है; लेकिन आज पृथिमा है। आज तो कात्यायनी अवस्थ 'प्यमस्तु' कहेंगी।' बाजिकाओं का विश्वास तो कभी विचलित हुआ ही नहीं। आज उनकी डिलिया अधिक सुसज्य, अधिक आरी हो गयी है। आज उनके कलक्ष्य के गीत गद्गद स्वर के कारण कुछ विचित्र हो

गये हैं। आज उनके शरीर का रोम-रोम पुलकित है।

'भद्र, बहा खालसी है तू! उठेगा भी या में सब गायें दुह लूँ!' खाज उसीने वाबा के पलँग पर सोथे भद्र को जगाया। दाऊ को तो जाना नहीं है, खतः उसे जगाने की भी खाबरयकता नहीं जान पड़ी: गोदाहन में खाज ही दाऊ को सम्मिलित नहीं होने दिया इस नटखट ने।

'मैया, जल्दी से कलेऊ करा दे! में ब्याज चुपचाप गायें ब्यीर बढ़ाई प्राम से बाहर ले जाकर तब रुक्क बजाऊँग। सब सीते से उठेंगे और भाग-दौड़ मचायेंगे, बढ़ा ब्यानन्द आयेगा।' मेया कहाँ कर पाती है हतनी शीवता; लेकिन श्याम की तत्यरता ने उसे विवश किया। ब्याज सूर्योदय के पूर्व ही उसने गायें खोल दी और यह बजा उसका रुक्क !

'में कितना सबेरे उठा, तुमे पता भी है !' सखाओं के एकत्र होने पर श्याम ने श्रीदामा

को सम्बोधित किया।

'चाहे जितना सबेरे उठे, मेरी बहिन से पहले थोड़े ही उठा होगा। वह तो अपनी सिखयों के साथ कब की श्रीयमुनाजी के तटपर चली गयी और अब तो स्नान करके पूजा भी करती होगी।' श्रीदामा मता, दार क्यों मान ते। क्या हुआ जो वह कुछ देर से जगा, उसकी बहिन जब शीघ जग गयी तो भाहे होने के नाते इस गौरव में उसका कुछ तो भाग होगा हो।

'अच्छा, यह बात है! तभी वे सब आज-कल वन में दही नहीं ले आतीं। आओ, देखें तो

कैसी पूजा करती हैं तब !' श्याम ने यमुनाजी की खोर मुख किया।

ंजैसे वे सब घाट पर तुक्ते मिल ही जायाँगी !' श्रीदामा ने बताया कि वे सब तो उधर दूर अकेले में नहाने जाती हैं।

'गायों को इधर ही चरने दो! चुपचाप आओ! किसी की पूजा में विघन करना अच्छा नहीं होता।' खिपकर ही देखना है तो धीरे-धीरे चुपचाप तो चलना ही पढ़ेगा।

'दाम, देख न! सब नंगी स्नान कर रही हैं! है न बुरी बात! अच्छा छकाता हैं इन्हें!! श्रीदाम ने जब समाचार दिया, उसका असुमान कुछ बहक गया। ये लड़कियाँ ध्यमी तो स्नान ही कर रही हैं। कन्हेंया ने एकबार उसके मुख की खोर देखा. कंधे पर हाथ रक्खा और बिना उत्तर की प्रतीचा किये वह क्या सुका हुआ, दबे पैर चला जा रहा है पुलिन पर।

'कारे. श्याम ने तो सबके कपडे उठाकर लाद लिये कंधों पर ! वह भागा, वह तो समीप

के मौलिश्री के वस पर ही चढ़ गया।' लड़कों ने तालियाँ बजायी।

लहिकयाँ चौंक पहीं। वे आज उल्लास में हैं। आज उनकी पजा का अन्तिम दिन है। काज तो अवश्य जगदंबा प्रगट होंगी। परस्पर जलके छीटे देकर विनोद करने लग गयी थी वे। उन्होंने बालकों की तालियाँ और हास्यध्वनि सुनी, चौंककर तट की और देखा ! 'ये सब क्यों इस प्रकार हँस रहे हैं!' बालकों की दृष्टि के साथ उनकी दृष्टि भी वृत्त पर गयी। 'अरे' वे एक दसरे का मख देखने लगी। उनके अधरों पर हास्य खेल गया। 'वह बैठा है पत्तों के बीच से काँकता मयर-मुक्टी। वेहँस रहे हैं उसके विशाल किंचिन अरुए।भ लोचन। वे रक्खी हैं पास की शाखा पर साहियाँ और उत्तरीय। वह तो इस प्रकार डालपर जम कर बैठा है, जैसे उसे वहाँ से उतरना ही नहीं है।' बालिकायें कुछ श्रीर गहरे जल में जाकर खडी हो गयीं। क्या करें वे. परस्पर एक दसरी को और उस करम्ब पर बैठे नटखट को देखकर मन्द-मन्द हँसती जा रही हैं।

'खरे, तुम सब इस प्रकार क्यों खड़ी हो ! यहाँ आओ और अपने-अपने वस्त्र ले लो ! में सच कहता हैं, तुम सब तो स्वयं इस सबेरे-सबेरे के स्नान और पूजा से दबली हो गयी हो: भला. तमसे क्या हँसी की जाय । तस्हारे यहाँ आते ही मैं वस्त्र दे दँगा । मैं भठ नहीं कहता. तस्हें विश्वास न हो तो इन में से किसी सखा से पूछ लो। मैने तो पहले भी कभी भूठ नहीं कहा है. ये सब इसे जानते हैं। तम सब चाहे एक-एक करके आकर वस्त्र ले लो. चाहे सब साथ आ जाओ !' श्राज जैसे बड़ा दयाल हो गया है यह चपल । लडके तो ताली बजा-बजाकर हॅस रहे हैं श्रीर वह भी हँसता जाता है। पाँच से नौ वर्ष तक के ये लड़के, सब सोचते हैं कि कन्हैया ने अच्छा छकाया

है इन सबों को।

वालिकाएँ—उनमें भी कोई परे दस वर्ष की नहीं है। इन वालकों में अधिकांश के भाई हैं, लेकिन सब नटखट हैं। मब श्राज उन्हें चिढ़ाने पर उतारू हो गये हैं। उन्हें जल से बाहर श्राने में क्या संकोच होना था. यदि ये लट या दूसरे कोई गोप होते; लेकिन यह श्यामसुन्दर-इसी को पति बनाने के लिये वे इस प्रात: स्नान में लगी हैं। इस बनमाली के सम्मूख कैसे नंगे निकला जाय। इसके सम्मुख लज्जा का अनुभव तो स्वाभाविक है। उन्हें भी हँसी आ गयी श्याम की इस चपलता पर। जैसा वह स्वयं है. वैसे ही सखाओं को साजी बना लिया है इसने। सब परस्पर एक दसरे

को देखकर खिलखिलाकर हँस पड़ी और वहीं जल में खड़ी रहीं।

'कन्हैया, तू बड़ा निप्टूर है! देख न, सबके कमल-जैसे मुख लाल-लाल हो गये हैं शीत से। सब कॉपने लगी हैं। देभी देइनके बस्ता' लेकिन भट की बात आज कीन सने ? ये सब लड़के इतने मग्न होकर ताली बजा रहे हैं. कद रहे हैं. हँस रहे हैं कि भद्र के शब्द किसी को सनायी पह ही नहीं सकते। 'अच्छा, मेरी बात नहीं सनता तू!' भट्ट यह उपेचा कैसे सह ले। 'सब दृष्ट हैं। यह श्रीदाम-यह भी दृष्ट है। इसे अपनी बहिन पर दया भी नहीं आती। बिचारी भोली लड़की कैसी काँप रही है। कितना लाल हो गया है उसका मुखा। में इन सबों से बोल्राँगा ही नहीं।' भट ने लकट उठाया और गायें की ओर अकेला ही रूठकर चला गया। किसी का ध्यान ही उसकी ओर नहीं राया।

यह हेमन्त का शीतकाल, यह यमुना का हिम-ग्रीतल सलिल, कएठ तक जल में खढी ये सकुमार बालिकाएँ, इनका शरीर काँप रहा है। पतले अधर हिलने लगे हैं। कब तक ने इस कुछ को सह सकती थीं। उनमें एक ने बड़ी नम्नता से कहा- भोहन! तुम तो श्रीत्रजपित है कुमार हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिये। वज में सब लोग तुन्हारी बड़ी प्रशंसा करते हैं, तुम हमें अत्यन्त प्रिय हो: देखो, हम सदी से काँप रही हैं, हमारा वस्त्र दे दो !' कन्हेंया क्या वातों में आनेवाला है ? वह तो वह नीप के सघन पत्तों में खिलांखिला कर हुँस रहा है!

'यह कहे तो स्वाम मान लेगा !' लड़कियों ने श्रीवृत्तभातुकुमारी को प्रेरित किया। मला, यह भोली लड़की क्या कहे। ग्रुख नीचे करके वड़ी कठिनता से वह कोकिल-करठ कृतित-सा हुआ— 'श्वामखुन्दर, हम सब तो तुन्हारी दासियाँ हैं! तुम जो कहो, वही करेंगी। तुम स्वयं धर्म को जानते हो, हमारे बस दे दो!'

'बड़ा धर्मेझ है यह—ऐसे कहीं प्रार्थना की जाती हैं!' एक जहकी का तेज श्रीराधा की इस प्रार्थना को नहीं सह सका। उसने कटण्ट बात ५री की—देखों, यदि तुम बच्च नहीं होने तो

हम जाकर ब्रजराज से कह देंगी।

'जा, तुकहकर आ!' धमकी का उत्तर तो कन्हाई ने दिया; पर अपनी जो धमकी से पूज वह नम्रतर स्वर था, भला, क्या उसकी उपेज्ञा की जा सकती है। मोहन का स्वर भी भाजजुरुप हो गया। 'तुम सब यदि मेरी दासियाँ हो और मेरी बात तुन्हें माननी है तो यहाँ आकर अपने वस्न ले लो!

ंहस भोली वालिका के भोलेपन का कुछ ठिकाना !' स्थाम खाज़ा दे रहा है तो वह एक इस्स भी कैसे रुकी रह सकती है । सबसे सुकुमार, पुष्प-सी कोमल, सम्भवतः शीत छव इसे ष्यसब्ध हो गया है । सखियों को अच्छा तो नहीं लगा; किंतु श्रीष्ठप्भातुनिहनी ने तो उनकी खोर देखा तक नहीं। दोनों हाथ नीचे करके गुप्ताङ्ग छिपा लिया और जल से तट की खोर सुख नीचे किये चल पड़ी वे। सिखयों छाब कैसे रुकी रहें। उनके हठ का खर्थ भी अब क्या रहा। सब उसी प्रकार पीछे चली और उस नीप के नीचे खाकर खड़ी हो गयी।

स्याम ने सबके वस्न उठाकर अपने कंघों पर लाद लिये। 'तुम सबों ने जल में इतने दिनों नंगी होकर स्नान किया। बाबा कहते हैं कि जल के देवता होते हैं। नंगे नहाने से उनका अपमान होता है। तुम्हारी पूजा में तो रोज यह अपनाथ हुआ है।' बढ़ी गम्मीरता से उसने यह बात कही है। हास्य का लेरा एक नहीं उसकी बाणी में।

'नित्य अपराध हुआ।' नालिकाएँ चौंकी। कदाचित् इसी अपराध से भगवती कात्या-यनी ने अवतक उनकी आशीर्वाद नहीं दिया। तब क्या उनका उदेश सफल नहीं होगा? उनका यह वृत त्यर्थ गया?' उनके विशाल ट्रगभर गये। उनके काँपते अधर सूखने-से लगे। चिन्ता से उनका मुख इक और भुक्त गया।

'चिन्ता करने की बात नहीं है!' रयामसुन्दर की स्वस्थ वाणी सुनायी पड़ी। 'बड़ा सरल है इस अपराध का प्रायश्चित्त। तुम सब अञ्चलि बाँघकर मस्तक से लगाकर भगवान सूर्य को

प्रणाम कर लो और फिर अपने वस्त्र ले लो !

भद्र—वह रूठकर चला तो गया, पर क्या इस प्रकार एकाकी दूर जा सकता है वह । उसके कान पीछे ही लगे हैं, कोई उसे पुकारेगा, कोई मनाने आयेगा । नीप के उचचुन्त से सुनी उसने भी स्याम की वाणी। 'आहे, कितना दयालु है उसका कन्हाई! विचारी लड़कियों का महीने भरका परिश्रम मिट्टी में मिला जाता था, यह कन्तुं अपनों की बिगड़ी बनाने सदा ही तो समय पर उपस्थित हो जाता है। वह नटखट है सही—पर बड़ा दयालु है! उससे क्या रूठा जा सकता है।' मद्र का मान स्वतः गल गया। यह लोटा।

वालिकाएँ—उन्हें तो जैसे प्राण्दान मिला । उन्होंने अपने छोटे-छोटे कोमल हाथ जोड़ लिये और मसक से लगाकर उत्पर देखा। पूर्व दिशा में जैसे किसी ने होली खेली है। वह ज्योति- मंय भास्कर विश्व और उसके मध्य—रयाम के टीक पीछे ही वह मगवान् आदित्य का बिन्ब है और ऐसा लगता है, मोइन के मुख-मण्डल का ही वह ज्योतिवंतय हो। अजेन्द्रनन्दन ही जैसे उस बिन्य का अधिशाता है। मुख्य-सी एक पल दिष्ट उस छविपर स्थिर रही और फर लड़कियों के मसक श्रद्धा से मुक गये।

मोट्न सबके बस्न पहचानता है। एक साथ, एक इत्या में उसने सबको उनके बस्न उनके उत्तर गिरा दिये। सबको लगा, बस्न पहले उसे ही मिला है। न तो बस्न देने में भूल हुई और न विलम्ब । लड़कियों ने फटपट वस्न पहिने और खब उन्हें जाना चाहिये; पर वे तो मुख नीचे किये, पद के नखों से भूमि कुरेदती खडी ही हैं ।

सखाओं ने देखा, स्वाम गृज्ञ से उतर आया है। लड़कियों में प्रत्येक ने देखा, वह उसी के सामने कूदकर खड़ा हो गया है। लड़कियों ने सिर मुक्ता रक्ता है—उन्हें भ्रम होना सम्भव है। 'तुम सबों ने जिस उदेश से यह भद्रकाली की आराधना हो है, वह भूमे ज्ञात है। अपले वर्ष शास्त्रीय सामियों में तुम मेरे साथ कोड़ा करना!' और भी कुछ कह गया वह—परंतु लड़कियों के अवस्य हृदय तो यही तृप्त हो गये। आगे सुनने, समकते योग्य न उनका मन है और न उन्हें आवस्यकता है।

'कर्नु, तू इन सर्वो से कव तक अनुनय करेगा और जमा माँगेगा। श्रीदाम ने चिदाया। 'क्रमारी गाये' दर चली गयीं!'

सचमुच भाये 'तृर चली गयी हों तो ? वह क्ट्रता-उझलता सखाओं के मध्य में आ गया। लडकियाँ देखती रहीं--देखती रहीं उसे।

-\*\*\*\*\*

### विम-पत्नियाँ

नालं द्विजत्वं देवत्वमृषित्वं वासुरात्मजाः । प्रीयानाय मकुन्दस्य न वित्तं न बहुज्ञता ॥ न टार्न न तपो नेज्या न शौचं न ब्रतानि च । प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम् ॥

'ममें तो भस्य लगी है।' मधुमङ्गल ने सुबल के कंवे पर हाथ रस्ता। सचसुच उसका मुख कुछ स्लान-साहो रहा है।

'भख तो ममें भी जान पडती हैं; पर इस वन में तो कोई अच्छे फल भी नहीं देख पडते।'

सबल ने इधर-उधर देखा।

भीं पहले कहता था कि दूर मत चलो। कलेऊ साथ लाये नहीं और भला, यहाँ कोई कैसे पहुँचेगा कलेऊ लेकर !' मधुमङ्गल भोजन के सम्बन्ध में धैर्य नहीं रख सकता। वह भल्लाया। सच-मुच बालक आज दूर तक बढ़ आये हैं। मध्याह होने को आया। अवश्य कलेऊ लेकर आनेवाले उन्हें कहीं दूसरी स्रोर वर्नमें ढूँढते होंगे। इधर स्राने की बात वे कैसे सोचेंगे। मथुरा की स्रोर स्राने के लिये तो बार-बार, नित्य मैया सबको मना करती है; पर इस गोपाल का क्या हो। वह नवीन वन देखने की ही उमंग में रहता है। गायों को नवीन वन में बढ़े तुए मिलते हैं, यह तो ठीक-पर श्राज यह जो कलेऊ नहीं श्राया सो ?

'कन्हेंया न नाचता है न गाता है, न कूदता है श्रौर न वंशी ही बजाता है। देखो न, वह कैसा थका-सा तमाल के नीचे बैठ गया है ठाऊ के साथ। दोनों ही भूखे दीखते हैं।' भद्र को लगा कि कन्हें या का मुख सचमुच भूख से कुछ उदास लगता है। दाऊ भी तो चुपचाप बैठा है।

'मुक्तसे तो रहा जाता नहीं!' मधुमङ्गल बैठ गया और फिर लेट गया घास पर। सबने

श्रनुभव किया कि वे बहुत भूखे हैं। वहीं उनकी मंडली बैठ गयी कोई उपाय सोचने।

'यह कनूँ ही सब उत्पात करता है; वह इधर न ले आता तो यह कठिनाई आती ही क्यों। उसी से कही कि भोजन लाये!' श्रीदामा मल्लाया।

कन्हैया कोई उपाय चाहे तो निकाल सकता है !' भद्र ने भी वही बात कही, पर दूसरे ढंग से। उसका करूँ अवश्य ऐसे समय उपाय सोच निकालने में बहा कुशल है, यह सब जानते हैं। 'बारे, तुम सब वहाँ क्या पंचायत कर रहे हो !' श्यामने सखाओं को दूर इस प्रकार कुछ

मन्त्रणा करते, मण्डली बनाकर बेठे देखा तो पहिले दाऊ से कुछ कहा श्रीर फिर पुकारने लगा। 'कन, मुके भूख लगी है—बड़ी जोर की भूख!' मधुमङ्गल सबसे आगे दौड़ा। उसे लगा

कि कन्हेंया भटें कहीं से भोजन निकाल देगा।

'तब तू पत्ती खा ते या फिर उस बड़े बछड़े के साथ घास चर!' श्याम ने मुख बनाकर चिढाया उसे ।

'गोविन्द !' भद्र ने उसका दाहिना हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। 'सचमुच हम

सब भूखे हैं, तू कोई उपाय सोच तो !'

'कन्होई! आज यहाँ तक भला, कलेऊ कैसे आयेगा! अभी तो आया नहीं! लौटने में भी कितनी देर लगेगी!' सबल ने श्रीदाम का हाथ दबाकर उसे बोलने से रोक दिया। श्रीदाम के बोलने पर कहीं कन्हेंया उससे मागड़ने लगे तो भोजन की समस्या अटकी रह जायगी। बालकों ने दर तक इधर-उधर जाकर, पेड़ों पर चढकर देख लिया है-कलेऊ लाता कहीं कोई दीखता नहीं। बढ़ी देर हुई आज तो।

'इसमें सोचने की त्या बात है।' त्याम ने अँगुली से एक स्रोर संकेत किया। 'वह धँआँ उठ रहा है न, वहाँ मथुरा के बाह्मण यज्ञ कर रहे हैं। उनने जाकर मोजन माँग लाखी।

'नहाँ, वहाँ भोजन सिल जायगा! वे बाह्मण भोजन दे देंगे! चल तब!' सब

चठ खड़े हुए !

'वे बाइएए हैं न!' बात तो ठीक है। बाइएए तो बड़े दयालु होते हैं, सीचे होते हैं।

'अरे ! प्रणाम करके कह देना कि हम सब वन में गार्जे चराते दूर आ गये हैं और भूखे हैं-वस !' कन्हेया ने समकाया। 'न हो तो मेरा नाम बता देना और दाऊ भैया का भी। कह देना कि हम दोनों थोड़ी ही दूर पर हैं। भला, यह भी कोई बात है कि स्थाम और राम का नाम सुनकर भी कोई उनके लिये भोजन नहीं दे।

'त् क्यों नहीं चलता ? इम अपकेले नहीं जायँगे !' श्रीदामने ठीक नो कहा है। दाऊ बड़ा है, वह न जाय तो ठीक, यह कन्हैया क्यों नहीं जाता ?

'मैं थक गया हूँ! सक से तो भस्त के मारे चला ही नहीं जाता!' सुँह बनाया उस तटस्बर है।

'यज्ञ-मरडप है कितनी दूर, इसे यहीं रहने दो !' वरूथप को अच्छा नहीं लगा कि श्याम

से इस समय चलने का हठ किया जाय। वह आगे बढ़ा। 'सब के सब मत जान्त्रो! वहाँ गैया मागेंगी तो !' श्रीदामा नहीं जा रहा है. पर वह

क्या गायें घेरेगा। वह तो कहने पर मगडगा। कन्हेंया ने भद्र को रोका। उसके साथ कुछ बालक रुक गये।

'अरे, सुनो !' श्याम ने खड़े होकर पुकारा ! सब दौड़े जा रहे हैं, मूख जो लगी है। 'बता देना कि सौत्रामणि यज्ञ को छोड़कर दूसरे किसी यज्ञ में ऋतिथि को अन्न देने से यज्ञ में दोष नहीं श्राता!' पता नहीं इस कन्हेंया को क्या क्या ज्ञात है। बालकों को गरन करने का अवकाश होता हो वे पछते क्यों दोप नहीं होता ? तमे कैसे पता ? श्रादि। पर इस समय तो वे दसरी धन में हैं।

कदली-स्तम्भ से सज्जित, तोरण बँघे मुख्य द्वार के समीप पहुँचकर बालकों ने प्रथवी पर लेट कर प्रणाम किया ब्राह्मणों को। माता-पिता ने उन्हें यह शिचा दी है। उन्होंने देख लिया कि मरहप में भीतर चारो कोनों पर वेदियों पर कुछ चित्रित मरहल बने हैं। उनके समीप कलशों पर दीपक प्रज्वित हो रहे हैं। मध्य में बड़ी-सी वेदी है और तीन हवन-कुएड हैं। एक गोल, एक चन्द्राकार और एक चौकोर। हवन कुएडों में अग्नि प्रव्वतित हो रहे हैं। सुगन्धित धुआं उठ रहा है। यज्ञ-मण्डप में चारो श्रोर ब्राह्मण पंक्तिबद्ध बैठे हैं। श्रधिक देखने का श्रवकाश नहीं है, उन्होंने केवल यह देख लिया है कि किसी कारण से मन्त्रपाठ तथा आहुतियाँ कुछ चुणों के लिये , रुक गयी हैं। उनके काम योग्य पकाओं का वहाँ आभाव नहीं है।

प्रार्थना करने के लिये उपयुक्त समय है। वरूथप ने नम्रता से कहा- 'विप्रवरों, आप सब व्रजराज-कमार श्रीकृष्णचन्द्र श्रीर बलराम को तो जानते ही हैं।' भला, ऐसा भी कोई हो सकता है. जो राम-स्याम को न जाने—यह तो वालक सोच ही नहीं सकते। आशा थी कि इतना कहना ही पर्याप्त होगा, पर बाह्मण तो बोलते ही नहीं। उनमें से कुछ ने मुख फेर कर देखा है जिज्ञासा से अरे कुछ ने तो सुना ही नहीं। वरूथप ने ही कुछ और ऊँचे स्वर से कहा—'हम सब उनके साधी हैं!' 'अरे, ब्राह्मण तो इतने पर भी कुछ बोलते नहीं!' एक बालक ने दूसरे के कान में धीर के कहा। वे सब बहुत संकुचित हुए, एक दूसरे से सटे खड़े हैं।

'गायें चराते हुए हम सब यहाँ से थोड़ी दूर तक आ गये हैं। श्याम और दाऊ वहीं-यहाँ से पास ही बैठे हैं। आज यहाँ तक कलेऊ आया नहीं। वे दोनों और हम सब बहुत भूखे हैं। यदि आप लोग कुपा कर...।' वरूथप से आगे बोला नहीं गया। वह संकोच के कारण चप हो

गया। पीछे उसने सखाओं की ओर देखा।

'वह सौत्रामखीवाली बात!' एक ने धीरे से उसके कान में कहा। सब उसी को कहने

का संकेत करते हैं। दसरा कोई बोलना नहीं चाहता।

रयाम ने बताया है कि सौबामयी यह को झोड़कर और किसी यह में खितिय को अन्न देने से यह में कोई दीव नहीं आता! प्रयाम ने ठीक ही कहा होगा, इसमें तो संदेह नहीं; पर ये ब्राह्मण तो कुछ बोलते ही नहीं। जिन्होंने मुख फेरकर देखा था, वे भी मुख मोड़ चुके। ये लोग तो अपने काम में लग गये!

वालकों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ चए वे प्रतीचा में खड़े रहे। किसी ने उनकी ओर नहीं देखा। इतनी वपैचा तो उन्होंने कभी सही नहीं। धीर-धीर पीछे हटे वे। उनके मुख नीचे

अरुक गये। निर्मल नेत्रों में जल भर आया।

'कन्दैया ने हमें यहाँ भेजा ही क्यों ? क्या पता ये सब जाझए सौजामणी यज्ञ ही कर रहे हों; दूसरों से न बोलने का नियम लिया हो इन्होंने तो ? रयाम बड़ा नटस्ट है !' अनेक प्रकार के विकल्प उठे परस्पर। सब कन्देया से कुछ इन्हें हैं। उसे जाकर उलाहना देंगे उस के। एक तो भूस तुनी है, दूसरे इननी दूर दीड़ा दिया और वह भी ऐसे स्थान पर कि जहाँ कोई बोलता तक नहीं!

'कन, तुसाथ चल न ! स्त्रियों से तेरी ही खुब पटती है।' एक ने आग्रह किया।

'मुक्ते बड़े जोर की भूख लगी है! मैं चल कैसे सकता हूँ! तुम सर्वो के हाथ जोड़ता हूँ, एक बार खोर जाओं! उन्हरी से जाओं तो!' उस चपल ने सचमुच हाथ जोड़ लिये और फिर घास पर लेट गया। जैसे उससे बैठा भी नहीं जायगा। 'वहाँ अवकी बहिया-बहिया खूब सारा भोजन अवस्य मिलेगा! देखों, कहीं रास्ते में हो भत खाने लगना।'

भोजन मिलेगा, रयाम कहता है न !' इस समय वालक बहुत भूखे हैं। वे फिर दौड़ पड़े जीवता से उस यज्ञ स्थान की स्रोर।

x x x x x

'इयर से नहीं, जयर के द्वार से!' वात ठीक है। वालक बाह्मणों की दृष्टि वचाकर ही जाना चाहते हैं। क्या पता कि वे अपनी जियों को भी कुछ देने से मना कर दें। क्या पता कि वे डॉटने ही लगें। पीछे के द्वार से सबने उस बहस्थान के घेरे में प्रवेश किया और अग्निशाला को टर छोडकर सीघे 'पश्चीशाला' के सम्मल गये।

रंग-विरंगे वस्न पहने, आधू प्र्णों से सुसक्षित, कुछ गाती हुई ब्राह्मण-पित्रयाँ विविध कार्यों में लगी थी। कोई व्यक्षन बना रही थी, कोई बस्तु-सम्भार में लगी थी, कोई हिव प्रस्तुत कर रही थी, कोई स्थान स्वच्छ कर रही थी। जल, सिम्भा, फल, पुण्ण, माल्य-प्रन्यन छादि अनेक कार्य जल रहे थे। आभूष्यों की मंछित के साथ उनका कोमल गायन-स्वर गूँज रहा था। सहसा सबके हाथ कम गये। इतने सुन्दर वालक तो उन्होंने मशुरा में देखे नहीं। एक दो नहीं, शतशा छोटे-छोटे सुन्दर वालक कहाँ से आ गये ? उसके ता वर उन्होंने द्वार को और देखा।

'आप सब विप्र-पित्रयों को प्रणाम! आप हमारी प्रार्थना सुनें!' अरे, कितने नम्र, भोले बालक हैं। सबने भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और तब वरुषप ही आगे होकर बोला। 'नन्दमाम से गाये' चराते हुए हम सब यहाँ तक चा गये हैं। हम सब बहुत भूखे हैं। हमारे साथ श्रीकृष्ण और बलराम भी हैं। वे यहाँ से बोड़ो ही दूर पर गायों के समीप हैं। यदि खाप हम सबको कुछ खाने को दे सकें "!" वरूयप ने मस्तक फ़ुका लिया था। उसने देखा नहीं कि

बात पूरी होने से पूब ही उन विप्र-पत्नियों में कितनी व्यमता प्रकट हुई।

श्रीकृष्ण और बतराम पास ही हैं! वे ही श्रीकृष्ण जो अनेक असुर सार चुके हैं! परम सुन्दर, अवन-मोहन, सुरलीधर श्रीकृष्ण पास ही हैं! वे मुखे हैं! नारियों ने जो थाल पास मिला, उसी को उठा लिया। कौन देखें कि थाल किसका है। कौन देखें कि अन्त जो मैंने बनाया है. वहीं है या इसरें का बनाया है। कौन सोचे कि कौन-सा अन्त यह में अभी आवरणक होगा। 'श्रीकृष्ण पास हैं वे मुखे हैं! थालियों में अन्त भरा जाने लगा। याल उठाले-उठाले कई बार नीचे रखे गये। अनेक पदायों का समरण हुआ। कोई बन्त खुटनी नहीं चाहिये। मधुरा में घर-पर श्रीकृष्ण पास की चची होती है। विश्व-पिक्शों ने बड़ी आशा की थी वहाँ यह मधुर आते समय कि वे उस निश्वन-मुन्दर का वन में दर्शन कर सकेंगी। कई दिन व्यतीत हो चुके थे। वे निराशगाय हो चुकी थी। आज यह सहसा समाचार मिला, जैसे उन्हें आशार निधि बटनी है। स्वर्ण-यालों में विविध पक्षक

'चलो, शीघ्रता करो !' बालक तो यह चाहते ही हैं। उन्हें भी भय है कि कही कोई बाह्रायु-टेक्ना इकर न क्या जाय । कोई इन सर्वों को रोक न दे। वार-वार वे सशक्क हार्ट से देख लेते हैं.

यज्ञ मण्डप की श्रोर।

'श्रमे, क्या हो ग्हा है ? कहाँ जा गही हो तुम सब ? ठहरो ! रुको ! वात सुनो ! महाराज कंम सुनेंगे तो सब हो मरवा डालेंगे !' ब्राह्मणों में से एक ने थाल लेकर पत्नीशाला से निकलती वियों को देख लिया। उमने देख लिया पिछले द्वार से शीधवापूर्वक एक दूसरे को ठेलते, भागते वालकों को । उसके बोलते ही सब चिल्लाने लगे। कुछ उठकर दौड़े भी। खुबा छोड़कर, पात्र लठकाते वे दौड़े।

'ऋरे वे बाह्मण आ रहे हैं!' लडकों ने जो पुकारते-दौडते बाह्मणों को देखा तो भाग

चले। भागो! भागो!

सुनो ! नको ! मत जाओ ! कोच से, अनुरोध से पुकारते बाह्य होड़े कुछ दूर । आभूषणों की संकार करती सोजन-धाल का भार सम्हाले कियाँ इतनी तीव गित से दीड़ सकती हैं, उन्होंने कभी सोजा नहीं था गित पिता, भाई, कीन पुकार रहा है, क्या कह रहा है—यह वे सुनती कहाँ हैं। वे तो लड़कों से तिनक पीछे रहनेवाली नहीं। कहीं कोई एकड़ न ले। किसी के पीछे से हैं हिंक पगु दीड़े और वह प्राण लेकर मागे—इक इसी प्रकार भाग रही हैं वे। ब्राह्मण कीच से कॉफ्त, पुकारते, खोष्ट काटते खड़े हो गये हैं। वे समझण कीच से कॉफ्त, पुकारते, खोष्ट काटते खड़े हो गये हैं। वे समझ गये हैं कि आज दौड़-सूर वे इनको पकड़ नहीं सकते

'चल, कहाँ चली हैं!' हाय, हाय, बेचारी को थाल सजाने में कुछ इन्छ अधिक लग गये थे। सबसे पीछे रह गयी थी यह एक ब्राह्मणी। उसका युवक पति कितना निष्ठुर है। टौड़कर उसने वेणी पकड़ ली। स्वर्ण-थाल फत-फताकर गिर पड़ा। ट्यंजन विखर गये। वह नो रोती भी नहीं, चिल्लाती नहीं। नेत्र बंद करके पति के केश खींचते ही उसके पैरों के पास भूमि पर गिर पड़ी।

मुखपर एक ज्योति आयी, मन्द मुस्कान आयी और-शरीर विवर्ण हो गया।

'उठती है या नहीं!' अपने कर्करा कयठ से चीत्कार-सा करता ब्राह्मण पत्नी के हाथ को स्पर्श करते ही चौंक गया। कहाँ है उसकी की? वह जिसे पकड़ने चला था, उसका प्राणहीन पार्थिव देह पढ़ा है उसके सन्मुख। वह—वह तो हृदय में उसे पाकर उसके शाश्वत सांतिध्य में पहुँच गयी, जिसके जिये चली थी।

× × × 
श्रागे-श्रागे लकुट लिये, कंडों पर चित्र-विचित्र पटुके रक्ले गोप-बालक और उनके पीछे,
रंग-विरंगी साड़ियाँ पहिने हाओं से व्यञ्जन-अरे स्वर्ध-यात्र सिर पर रखकर किसी प्रकार सम्हाले,

आभ्ययों की अंकार से बन को गुंजित करती ब्राक्षणों की क्षियों दौड़ी जा रही हैं—दौड़ी जा रही हैं पूरे जोर से। रवास की गति बढ़ गयी है। मुखों पर स्वेद की बड़ी-बड़ी बूँदें अलमला उठी हैं। कोई पकड़ न ले! कोई जा न जाय!

'कहाँ, कोई तो नहीं आता !' एक बालक ने पीछ़ देखकर सबको बताया। सब-के-सब खहे हो गये। उन्होंने पीछ़ देखकर हँसते हुए तालियाँ बजायी, जैसे बड़ा समर जीत लिया हो। ब्राइसए-क्वियों ने भी तिनक रुककर पीछ़ देखा और सन्तोष की दीर्घ खास खींची। बालक अब क्यों दौड़ने लगे। उन क्वियों को यह अच्छा नहीं लगा। इससे दौड़ना कितना अच्छा था! रयामसुन्दर के समीप रीज पहुँच जातीं; किंतु बालकों को छोड़कर वे दीड़ें तो जायँ किघर ! वे ही तो उनके मार्ग-बगेक हैं।

होनों खोर ऊँचे-ऊँचे सघन दृत्त हैं। उनपर पुष्पित बतायें चढ़कर खायी हैं। बनन्मृत कियों की खाभूपए-ध्विन से चिकत होकर बार-बार घूम-घूमकर उनकी खोर देखते हैं। कियाँ खागे, इघर-उचर बराबर देखती जाती हैं। उनके नेत्र किसी को ढूँढ रहे हैं, बढ़ी खातुरता से।

'यह रहा धर्म, वह निन्दिनी हैं!' बालकों ने फिर ताली बजायी। दूर सवन ऋग्युट से कुद्ध पशु दीख पढ़ गये। बालक हपित हैं। उनके मुख-कमल खिल गये हैं। 'हम सब च्या गये च्यव!' बालगा-क्रियों के नेत्र ललक उठे। हृदय की गति तीत्र हो गयी। चरखों में च्यौर वेग च्याया।

चारो जोर ऊँचे-ऊँचे अरोक के दुस हैं। उत्तर्क कोमल-कोमल लाल-लाल पत्लव बायु से धीरे-धीरे हिल रहे हैं, जैसे वे अपने अरुख करों से संकेत द्वारा किसी को समंप चुला रहे हों। वृत्तों से थिरा एक छोटा-सा मैदान है उनके मध्य में। दूबीदल ने उस भूमि पर हरित-पुदुल आसतरण विद्या रक्खा है। कही-कही कुछ नन्हे कुसुम हैं भूमि के उन एखों पर। पूँछ फैलाकर हथर-अपर मयूर जन्म कर रहे हैं! निदाय में मयूरों का यह ज़न्म हैं कितु उत्तरा स्थापन उनके सम्मुख जो है। पूजा तर उंदर उछल-कृद कर रहे हैं। तोते, कोयल तथा दूसरे पत्नी फुरकते, बोलते धूम मचाये हैं। तोचे चारों और गाय-ही-गायें बन में फैली हैं। कुछ बैठ गयी हैं, कुछ खड़ी हैं और कुछ सरने में स्थापन उनके सम्मुख जो है। हथा वाराह, राज को ही यहां हो। स्थापन वाराह, रीख, सिंह, स्थापन देव सम्मुख को से यहां स्थापन वाराह, रीख, सिंह, स्थापन देव नम को जैसे यहां केन्द्र हो।

बखड़ों ने दीड़कर बालकों को सुँघा। समीप की गायों ने नाम लेने पर मुख उठाया। बरूयप ने जोर से पुकारा—'कर्नूं!' सम्मुख कुछ बालक मैदान में खड़े हो गये फट से। खोह, मैदान में भी बहुत-से बालक हैं। सब एक साथ हुप से खड़े हो गये हैं उछ लकर।

ंवह दाऊ भेया है!' एक बालक ने बाह्यण-स्त्रियों को संकेत से बताया। स्वर्णगौर, नीलाम्बरधारी वह दिन्य छटा परिचय की अपेता नहीं रखती।

साथ उनके चरण भी स्थिर हो गये, यह उन्हें पता ही नहीं। बालकों ने ब्याखर्य से उनकी मोर देखा ! 'इन सर्वों को हो क्या गया ?'

'ब्राह्मस्य-पिलयो, अपर स्वर्य यहाँ आ गयीं ! आपका स्वागत !' कन्हेया हँसा। वह भद्र के साथ स्वर्य उनके सम्भुस्तक बद्र आया। तिनक मस्तक भुकाकर उपने प्रसाम किया। स्वर — उस परम मधु स्वर ने उन सबको सावधान किया। सबसे, जैसे निद्रा से चौंककर उठी हों, थालों को भुक-कर सम्भुस्न रख दिया और फिर स्थिर खड़ी हो गयीं सिर भुकाकर।

'खरे, आप सबने इतना कष्ट क्यों किया ? आपके यहाँ तक आने की क्या आवस्यकता थी ? भोजन तो मेरे सखा ही ले आते ? वह इतना गम्भीर बन गया है कि क्या पुछता। ब्राह्मिखयाँ

क्या कहें। कहने को तो बहत है: पर मख जो नहीं खलता।

'अच्छा, आप सब सुके देखने आयी हैं। बढ़ा अच्छा हुआ। पायः मै जहाँ जाता हैं, सब जोग—सब प्राणी सुके देखने दौड़ आते हैं, पर आप यहाँ चली आयी, वहाँ आपके परिवार के लोग आप सबों को ढूँदते होंगे !' अपने-आप ही श्याम सब कहे जा रहा है।

'वे ब्राह्मण तो इन्हें पकड़ हीं लेने दोड़े थे, पर ये सब हमारे साथ खूब दौड़कर चली खायी हैं। ब्राह्मण दौड़ ही नहीं सके इतना।' कुतृहलपूर्वक एक वालक ने कहा। क्रियों ने सिर मुका लिया।

'श्ररे, ने ब्राह्मण श्राप सबकी प्रतीचा करते होंगे! श्रव उनके यज्ञ का समय हो गया है। बिना पत्नी के यज्ञ-कार्य कैसे श्रागे चलेगा? उनके देव-पूजन में विष्न नहीं पड़ना चाहिये। श्राप सब श्रव जलते लौट जाइये! कर्दया तो इस प्रकार कह रहा है. जैसे प्रार्थना कर रहा हो।

ब्राह्मणों की स्त्रियों के संस्तक बहुत फुक गये हैं। उनके नेवों से टपा-टप बूँदे गिरने लगी हैं। वे अपने पैर के ऑगूठों से भूमि खोदने लगी हैं। भरे कपट से किसी प्रकार उनका स्वर सुनायी एडा—'तुमको तो हम लोगों ने सर्वेसमध् सुना है। सारी विध-मर्वादाओं के छोड़कर, पित-पिता-गाई आदि के आवार, आदेरा की उपेका करके सुन्हारे श्रीचरणों में आयी हैं। अब सुन्हें तो इस अकार निस्तुर नहीं बनना चाहिये। ऐसी वातें सत कही। हमें अब वे हमारे पति, पिता, माई, युवादि अपने पारक के भी नहीं देंगे। सुन्हार लिये ही हम सब यों निराशय हुई हैं। सुन्हीं हमारी एक मात्र गति हो!

'श्चरे, तो ये लौटेंगी नहीं!' वालकों ने एक दूसरे की ओर देखा। 'तब ये क्या करेंगी?' ॥यें चरावेंगी हमारी या घर चलकर मैया की सेवा करेंगी?' मन के इस प्रश्न को कहने या पूछने का अवसर नहीं है। कभी उन कियों की ओर और कभी कन्हैया की ओर वे देख रहे हैं।

का अवसर नहीं है। कभा जन किया का आर आर कमा कन्द्रण का आर व रख रह है। 'नहीं, नहीं, ब्राह्मण बहुत सीचे हैं। वे लोग तुममें से किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास से लीटे ब्यक्ति से कोई द्वेप करें! वे तुन्हारा स्वागत करेंगे!'

्याम सुन्दर ने इतने स्थिर स्वरों में यह बात कही है कि बालक भी इसपर अविश्वास नहीं कर उकते; परंतु ये स्त्रियाँ तो खड़ी ही हैं। वे तो जाने का नाम ही नहीं लेती।

'समीप रहने से उतना प्रेम नहीं होता, जितना दूर रहकर मनसे चिन्तन करने से होता है। पुरू में मन जगाकर घर में ही रहो ! मैं तो मथुरा भी आऊँगा ही। तुम सब बहुत शीघ्र मुक्त से

मल सकोगी!' उस मदनमोहन ने लीटने के लिये पूरा श्रामह स्वरी में भर लिया।

'तुम''!' श्राह्मियाँ क्या कहें ? नेत्र बृष्टि कर रहे हैं। करुठ बोलने नहीं देता और ' मैं कहाँ दूर हूँ!' पता नहीं यह मधुरा पधारने की भूमिका है या और कुछ। श्याम ने स्वर को बहुत बना लिया। 'पर यह मैं बाधा पड़ेगी न ? चलो, मैं पहुँचा आऊँ!' 'तुम पहुँचा आओगे ?' बना, मूखा श्यामसुन्दर साथ चले, यह कौन पसंद करता। वे विवशतः सुद्री।

'बरे, तुम सब लौट घायीं! बड़ी शोध्रता से लौटी हो! घच्छा, बड़ा घच्छा किया! व जल्दी से पैर घो डालो झौर यझ-मरडप में चलो! समय हो गया है!' खियाँ किस प्रकार लौट श्रायी हैं, यह वे ही जानती हैं। उनके घरण किसी प्रकार चले श्राये हैं। बार-बार मुड़कर वे देखती आपी हैं, कोई तो पुकार ले फिर से—मागे में क्या पड़ा, कीन सिला। उन्हें कुछ पता नहीं। उनके मने से मह तो बहुँ बहुँ पता नहीं। उनके मने में से बहुँ वाल-संपडती कुद नील मुन्दर और श्रव वे भोजन करते होंगे "पर इस जाइणों को क्या हो गया है ? इतने हुए से तो उन्होंने श्रपनी खियों का स्वागत किया नहीं या पहिले कभी। यहाराला. से आभूषणों की ध्वति मुनते ही दगड लेकर हार तक दोड़ क्या वे स्वागत करने श्राये थे ? पर खियों पर टिए पढ़ते ही उन्हें कुछ हो गया है। दगड उन्होंने फंकने, हिएगों का लजापूर्वक प्रयत्त क्या यों ही किया है ? क्या वे निक्री "पुरुषों के करठ-स्वर ने एक खुण के लिये भीतर के अब से उनके चरणों को स्थिर किया और फिर वे सोधे पत्तीशाला में चली गयी। यह अनपेचित स्वागत, पुरुषों के स्वर्थ क्या और लिये । जह अनपेचित स्वागत, पुरुषों हो सित इसे अपेचा नहीं। जैसे उनके अभावित करने में तितक भी सफल नहीं हो सकी। जैसे उन्हें किसी की अपेचा नहीं। जैसे उनके अभावित करने में तितक भी सफल नहीं हो सकी।

'हम सब लोगों को शिचा देते हैं, पित्र आचार्य कहलाते हैं, उन्न कुल में उत्पन्त हुए हैं और सभी ने वेदों का स्वाध्याय किया है; परंतु मूर्ख हैं हम! हमारी श्रेष्ठता को धिक्कार है। हम जानते हैं कि ये श्रीकृष्णचन्द्र, वसुदेव-नन्द्रन साचान् परमात्मा हैं, परंतु हमने उनके महत्यों का अपसान किया। हम यज्ञ करने चले हैं और यज्ञेश ने दया करके जब हमसे अन्त चाहा तो हम सब-के-सब उपेचा कर गये!' खियों के जाते ही उनमें जो सबसे बृद्ध बाह्मण हैं, वे फूट-फूट-कर रोने लगे।

भला, उन पूर्णकाम सर्वेश प्रश्नु को क्या आवश्यकता! वे इच्छा करते ही त्रिनुवन को तुम करने में समर्थ हैं। प्रत्येक देश में, प्रत्येक समय में, नाना द्रत्यों, विश्विष मन्त्रों तथा उपचारों से उन्हीं की तो आश्यना होती है। वे ही मन्त्र, यन्त्र, मूर्तिस्वरूप हैं। वे खझमूर्ति, धमेस्वरूप ही यटुं वंश में अवतीश हुए हैं—यह इमने सुना है, पर मूर्खतावश इसे हमने समक्षा नहीं। हम पर परम त्यालु होकर जब वे हमारो सेवा स्वीकार करने का प्रस्तुत हुए, हमारे मुख से उनके स्वजनों की प्रार्थना के उत्तर में एक राज्य तक नहीं निकला।' वृद्ध के नत्र कर रहें हैं। हिचकां वंध गयी है। आआ अस्तीना किसकी करे वह। सभी ने मत्त्रक क्षक्रा लिये हैं। हमप्ता हो रहे हैं सब।

'मनुष्य-जीवन का परम स्वार्थ हमें प्राप्त हो रहा था और समाज के गुरु होकर भी हम सब-के-सब मूखेतावश रखें सो बैठे. यह उन सर्वश्र की माश ही हैं | वह मुनियों-योंगियों की भी मोहित करनेवाली माथा—इस सब उससे पार पार्थ, ऐसी शक्ति है हमारी '? वसरे ने अपने

नेत्र पोंद्र लिये ।

'ये स्त्रियाँ—न इनका द्विजाति-संस्कार होता, न ये वरों की खिफकारिखी हैं, न ये तपस्या करती, न पवित्र रहती और न इन्हें आत्मकान ही हैं, परंतु कितना प्रेम है इनका अख्रिष्णपन्द में ! इम सबके रोकने पर, गृह से निकाल देने का भय दिखाने पर भी सबको तुख की भाँति ठुकराकर चली गयी। और एक हम हैं—सब संस्कारों से सम्पन्त, तप-यक्कादि करके खपने को पवित्र मानने वाले, गोप-पालकों ने कहा—बताया कि 'अख्रिष्ण और बलदाम ने हमें भेजा है' इतने पर भी हमें समस्या न हुआ। ' अब प्रमुकी माया समस्या करके सबमें छुझ आश्वासन का भाव आया है। सबने नेत्र पोछ लिये। उनमें परस्य हुझ बातचील चलने लगी।

'हम सब धन्य हैं ! हमें ऐसी परम भागवत पलियाँ मिली, जिनके कारण श्रीकृष्णचन्द्र में हमारा अनुराग हुआ !' एक तरुण ने गद्दगद स्वर से कहा और पत्नीशाला की ओर देखने लगा। 'श्रीकृष्णचन्द्र को प्रणाम ! वे सर्वसमर्थ हम सबको समा करें। हम अल्पराक्ति जीव

नापुरुप्पन्त का अपान : व सवसमय हम सबका समा कर। हम खल्पराक्त जाव उनकी माया से मोहित होकर इस कर्ममय प्रपक्क में फँसे भ्रान्त हो रहे हैं !? सबने पक साथ मसक भुकाया श्रञ्जाल बाँषकर।

'श्रीकृष्णचन्द्र दूर तो हैं नहीं, हम सब भी दर्शन कर आयें और उनके श्रीचरखों में पहुँच-कर चमा प्रार्थना करें !' एक युवक ने उत्साहपूर्वक कहा-- 'यदि कहीं महाराज कंस को पता लग गया ?' दूसरे ने शक्कित स्वर में कहा। 'कियों की . बात दूसरी हैं; पर इम स्वर्ण गये थे, यह सुनने पर तो कोई बहाना नहीं रहेगा बचने के लिये।'

'जी सर्वेज्यापक सर्वेश हैं, वे क्या हमारे हृदय को नहीं देखते!' दूसरे ने अपने अय को दूसरा रूप दिया। अद्धा चाहे जितनी हो, कंसका रोष सहने का साहस उनमें नहीं है। कियो ने पैर घो लिये हैं और कुछ आरवस्त होकर अनमने भाव से यज्ञ-मण्डप में वे आ रही हैं। यज्ञ भी तो पूरा करना है।

× × × ×

'अरुखा, तुम सब पंचायत किया करो!' मधुमङ्गल ने एक बड़ेसे थाल के पास आसन लगाया। अवतक तो किसी को भोजन का स्मरण ही नहीं आया था। ब्राह्मण-क्रियों थाल छोड़-कर लोटने लगी। वे बिचारी वार-बार सुड़कर देखती गयी हैं। कन्हेंचा भी उनकी ओर देखता हु है। अब भी वह उघर ही देख रहा है। क्रियों अब दिखायी नहीं पढ़ती। बंदरों ने कूंकों करना प्रारम्भ कर दिया है। मधुमङ्गल को ही पहले भोजन का स्मरण हुआ। है भी वही भोजनभट्ट।

'तू इस थाल से उठना मत !' सबने एक साथ हाथ डालकर थाल खाली कर दिया। भला,

इन चक्कल बालकों में कोई इस प्रकार थाल परसकर भोजन कर सकता है।

दाऊ को कहने को तो एक पूरा थाल दिया गया और श्रीदाम, सुवल, कन्हैया ने भी एक एक थाल सम्मुख किया, पर कितने चला को ? भद्र विना दाऊ के साथ भोजन किये रह नहीं सकता और दाऊ का पेट भरने से रहा, जब तक दो-चार उसके पात्र के सामने न बैठ जायें। स्वाम ने अपने याल की पूरी साममी सुवल के सम्मुल देर कर दी और श्रीदाम के थाल को अपना बताकर मनाइना ही है उसे। भला, श्रीदाम वह रिक्त पात्र कैसे ले ले।

ह्यीना-कपटी, हास-परिहास, एक दूसरे के थाल से उठा लेना, एक दूसरे के थाल में देरों पदार्थ डाल देना, इस उछल-कूद के बिना क्या श्याम का बन-भोजन चल सकता है ? कुछ मुख में गया, कुछ बस्तों पर या शरीर पर गिरा, कुछ भूमि पर गिरा और बहुत कुछ बंदरों, पिचयों, सूर्यों आदि के लिये फेंका जाता रहा। कहां तक अन्न की यह सद्गीत की जाय। अन्त में बचा भाग पर्युप्तियों के लिये थालों के साथ वहीं छोड़कर वे सब श्रीयमुनाजी की धोर दौड़े जलपान के लिये। यहां तक कि पश्र-पत्ती, कीट-पतक्ष, पिपीलकाएँ भी उस अवशेष उच्छिट में भाग लेने एक्स हो गयी।

# मदन-विजय

दृष्ट्वा कुमृद्धन्तमखग्रङमग्रङ्खां रमाननामं नवकुङ्कुमारुग्रम् । वर्ने च तत्कोमलगोभिरश्चितं जगौ कलं वामदृशां मनोहरम् ॥

---भागवत १०।२९।३

प्रेम और काम—पिता और पुत्र—श्रीकृष्ण और प्रयुक्त; किंतु हृदय इतना छोटा है कि वहाँ एक ही रह सकता है। जहाँ काम है, वहाँ प्रेम कैसे चा जाय और जहाँ प्रेम है, वहाँ काम का काम भी क्या प

काग—जगद्विजयी कुसुमधन्या मकरध्यज, सामान्य प्राणी किस गणना में हैं उसके सम्मुल ! भगवान शंकर ने उसे भस्म कर दिया यह ठींक; किंतु उसके होटे भाई कीघ ने तो वहाँ भी विजय प्राप्त हो कर लो वह पराजित हुआ है हिमशान्त के उन जितन तपित-युगल नर-नारायण से ! अनेक बार, अनेक ऋषियों, साधकों ने उसका सम्मीहन-वाण व्यर्थ कर दिया है, उन्हीं श्रीनारायण के अक्रण-युद्ध श्रीचरणों के बलपर । नारायण—वस उनसे उसकी नहीं चलनी । प्रत्यन्न उत्तसे तो क्या चलेगी; जो मनमें भी उनकी एक मलक पा लेते हैं, जो उनका नाम लेकर ही उन्हें कार भाव से पुकार लेते हैं—उर्य हो जाते हैं मन्मय के कुनलय, आक्रमीर, मिलाका, शिरीण और करवीर के पाँचों समन्यर वहाँ।

गर्व है कि कोई वजय है—मार लिजन होना तो जानवा हो नहीं। मार और लज्जा—इसे गर्व है कि कोई उसे चुनौती देकर कभी पराजित नहीं कर सका। उसकी मीनाङ्कित सिन्द्री ध्वजा जगाद्विजयिती है। अने तो ने में, शरीर को उपवासादि से मुखाकर किसी ने उसे मिस्र हो किर दिया तो हुआ क्या। उसकी पराजय तो तब हो, जब कोई सुपुष्ट काय, बुवाबस्था लेकर उसके साथनों के सध्य ललकारकर उसे नीचा दिखा सके। वह हूँठ में सरसता ला देने में समर्थ है, यह ठीक, किंद्र वे मनुष्य—कभी-कभी वे नाराव्य में एकाम होकर जब पायिंव जीवन से ही उत्तर उठ जाते हैं—सुककों को भला, कीन जीवित कर सकता है। कोई जीवनधारी चुनौती दे उसे तो ठीक भी है।

ये देवर्षि—से क्यों वार-वार सुकराते हुए उसे छेड़ते हैं—क्या घरा है प्रज के गोपों में। वे क्यों वार-वार कहते हैं—देवता, घण्डे-मले सुकुगार सुमन-देवता! देखों, कही व्रज की ब्रोर मत भटक पड़ना! वहाँ वह जो मयूर-सुकुटी कम्बल-दक्ष-जोचन नव-जलघर-सुन्दर कुमार है—बड़ा चक्कल है। वहा नटलट है। वही दुर्गित करेगा तुम्हारी!

'नव-जनधर-वर्णे—ठीक मेरा ही स्वरूप, कमल-दत्त-कोचन--मयूर-मुक्टरी--मेरी विजय के, मेरी वर्षेजना के प्रोत्साहन के, यस साधन जुटाये, वह कुमार और चक्कल--न कोई इद्ध, न स्थिर संयमी ! कोई माझण भी नहीं--गोप-कुमार! और वह मेरी दुर्गति कर लेगा! मुबन-विजयी मकरण्य इस पुनौती को कैसे सहन कर ले।

'यह शरत-पूर्णिमा—आज वन स्वभावतः मेरे बाख के सर्वश्रेष्ठ सल्लिका-सुमनें से भर जायना। आज सुप्राधु पूर्ण होकर अप्रत के साथ मादकता की वर्षा करेगा। आज नो-वृत्ति के पत्रात् का अरुपिम राग हदवों को रिक्षत करेगा दिराइकों के रिक्षत करने के स्थान में। आज—आज हो में इस गोप-कुमार की शक्ति देख लांग! मार की ब्वजा तहरायों। उसके कुमुम-धनुष पर ज्या आयी और मिक्किंग के सुमनें ने उसके सम्मोहन-शर को शक्ति प्राप्त कर ही!

'यह हो क्या रहा है ! सन्सय आरम्भ में ही जोंका। यह जीरायेश ही हतोत्साह करनेवाला! उसे समराय है, जब उसने त्रिलोक-गुरु योगीश्वर भगवान शंकर पर जिज्ञय करने के लिये इसी प्रकार पत्रुच जहाया था—जड़ तक उन्मत्त हो गये थे उस दिन। त्रिलोको मर्योदा भूलकर उसके प्रभाव में यह रहेन। त्रिलोको मर्योदा भूलकर उसके प्रभाव में यह रहेन। त्रिलोको मर्योदा भूलकर उसके प्रभाव में यह रहेन पत्र हो गयी थी और आज—आज पर सामान्य गोप-कुमार उसका लक्स है! आज भी वही पतुच पद्म है पूर्व रेख हो। ये जगती-प्रायियों के मानस सुक्त्य क्यों नहीं होते ए क्यों आज वह किसी के अन्तर को उन्लोसिन-ज्यम्म नहीं कर पाता !? देशिंच चले न गये होते तो बता देते—भैया काम, तुम इस समय आक्रमण के लिये ही सही, उस प्रेम-धाम त्रज्ञ की बोर दृष्टि लगाये हो। आपने ही अन्तर को उसे स्वाय जिल्ला स्वाय दिकार है इस समय ? जब तुम में ही विकार नहीं हो तहारे प्रभाव में विकारीलाइन आये कहाँ से।'

'काम—बह क्या इतने से भीत होनेताला शूर है? वह त्रिमुबन-विजयी! ये पक्कबाण क्यों जगती के लिये इस समय प्रयुक्त हो! वह रहा बृन्दावन! वह रहा कालिन्दीकूल! वह पुण्यित कानन—बास्तविक युद्ध-भूमि तो यहाँ है।' मीनकेतु ने व्यमरावती होड़ दो और वह व्यनक्ष अज की पावन कर्जों में एकाकार हो गया।

X X X X

योगमाया—ये निखिल-कौतुकमयी, खाज-कल इनके खाराध्य व्रज में हैं। ये भी व्रज को छोड़ कहाँ खपना केन्द्र बनायें। काम-काम क्या जाने इनकी लीला, वह इनके दर्शनों में समर्थ भी कहाँ ? पर खाज ये कर क्या रही हैं ? यह बरसाने की बालिकाखों में सहसा कैगोर—बालिकार्य क्या कुछ नहीं समझ पाती और ये महामाया—ये तो यह चली कालिन्दी कूल की ओर। बही तो उनके खाराध्य पहुँच रहें हैं।

रयाम जान बन से शीघ लीट आया है। उसे क्या शीघता है? उसने गायें बाँधी, सैया ने मुखन्दाय-पैर घोषे उच्छोदक से और आज तो कलें क करने में उसने मनलने का नाम ही नहीं लिया। दिन भर बन में रहा है, भूखा होगा। बलेंक करके वह निकला, गोन्होहन भी तो होगा ही सार्गकालीन—पर अभी तो गायें गोष्ठ में आयी हैं। अभी उन्हें यवस दिया गया है। गोन्होहन में तो अभी विलम्प है। अभी तो बाबा सार्यकालीन पूजा-प्रायंगा में लगे हैं। मैया को स्वयं गोष्ठ में सुगन्धित पुष्ट होने हैं अप कुल होने एक सार्गकालीन पूजा-प्रायंगा में लगे हैं। मैया को सबयं गोष्ठ में सुगन्धित पुष्ट होने हैं और छुत-दीप रखना है। गो-पूजन दासियों पर छोड़ा नहीं जा सकता।

मोहन कलेऊ करके उस गो-धुलि-वेला में ही पुनः बन की छोर चल पड़ा है। आज वह एकाकी क्यों जा रहा है ? वह तो श्रीयमुनातट के एकान्त मार्ग से जा रहा है! इस प्रकार छिपकर, सबकी टिष्ट यचाकर कहाँ चला है ? क्या करना है उसे ?

यह सुन्दर सुरिभत सुकुमार नन्हे उज्ज्ञल पुत्यों से सुसज, धवल-कौसुरी-स्नात वनराजि. यह जाममा करता रालचूमिन्सा उज्ज्ञल सुदुल पुलिल और यह नीलम के दर्रेण-सा मत्त्रमल करता अध्यान स्वता रहा दो त्तर पुत्रमन्त्र पार्टी और अब तो वह एक शिला पर बैठ गया। पारिजात का यह सचन तह जैसे हृत्र किये है उसके मस्तक पर और शिलापर तो हृत्र से गिरे सुमनों का आस्तरण पहले से प्रस्तुत है। मिल्लिक और पारिजात के पुत्रों से वायु की माइकता अवर्णीय हो उठी हैं। अब तो वंशों वजेगी। यह एकान्त शान्त सुरिभ से भूमता का जान, यह श्री समुनादर, यह शादिय पूर्ण ओल्सा, सुत्रली अब वजे विना कैसे रह सकती है। वह निकाली मोहन ने कहनी से, वे अँगुलियाँ जभी ब्रिहों पर और वह आपर दिनक सिकुड़े।

बंशी तो नित्य ही बजती है, नित्य वह परम सम्मोहन स्वर में बजती है, पर आज-आज उसका स्वर—आज वह इस अद्भुत कम्म से क्यों कुइक-सी रही है । मार—अम हो गया है उसे कि वह आज अहली में आ बेठा है। आज वंशी में उसका गा है। बंशी आज मण्य को प्रत्यक्त करने के स्थान पर काम-बीज को जीवन दे रही है । मूर्ख मार—काम-बीज तो नित्य कन्हेया का स्वरूप है, महन-बीज कब हुआ वह ? मनम्य-नाम के कारण उसे अपना बीज मान ते तो क्या वह उसका हो जायगा ? फिर वह स्वाम की गुरतिका से निकलता कण्ठ-नालु के स्थान को उत्तर को गति हेता, हृदय को मित करता उन्मर काम-बीज—मार ने देखा होता कि उसका उत्यान महन के स्थापिश्वान से होता भी है या नहीं ! यह हृदय के अन्यतरम अप्टरल की कांग्रिका से उठनेवाला दिव्य राग, सार का नहीं, महामाया ने स्थाम की योगमाया का सह । मोहन के अपर गुरली पर सार की देशी में अपरों का वह नित्य मन्दहान्य आ बैठा है।

गोपियाँ नित्य ही तो बंशीः चिन सुनती हैं, लेकिन आज की यह बंशीः चिनि—आज तो बंशी उनका नाम लेकर पुकार सी रही है ! आज उनके लिये—केवल उनके लिये गुँज रहा है यह मोहन राग। नित्य वे बंशी सुनती हैं और लड़ां का तहां है तिस्मत हो जाती हैं। उनका शर्गर स्पन्दहीन हो जाता है। प्राणु कर्णों में आ जाते हैं। उनका ही रहा होती है। किन्तु दूसरे तो आज सुनते ही नहीं वह बंशी-राग और गोपियाँ वंशी उन्हें ही पुकार रही है! हमाम बुला रहा है! 'यर, ब्रार, परिजन, शरीर—सम भूल गया उन्हें। जो जहाँ, जेसे, जिस दशा में हैं, बही से दौड़ी—शैड़ना कहना भी ठीक नहीं, उड़ी जा रही हैं वे। अस्तव्यस्त उड़ी जा रही हैं। गिरती-उठती, उल्लाकी-सुलमती वे उड़ी जा रही हैं इस ध्विन की लहय बनाये।

आज किसी को पुकारना नहीं है, किसी से कहना नहीं है। वे कहाँ जा रही है—आज सिखबों से भी वे छिपाना ही चाहती हैं। परम्पर और कदाचिन अपने से भी उन्हें शाहुा है। कोई कुछ पुछे नहीं, कोई एक चाण का विलम्ब न कर दे। सुख फुकाये, सबसे वचती वे भागी

जा रही हैं।

कोई कोई गोदोहन के लिये बल्ल हे लोल रही थीं; वंशी बली, बल्ल हे बूटे या बँधे है—पता नहीं! कृदते बल्ल हे से जलमकर उनकी साड़ी भूमि में गिरकर लोट रही है, उनके नुपुरों में बल्ल हे की रस्सी उलकी और बह टूट गया—पता किसे है। वह भागी जा रही है। कुल तो दूध दुहने बैठ गयी थीं-दोहनी गिर पड़ी, दूध फेल गया, साड़ी सन गयी दूध से—लेकिन मन जो पहुँच गया उस सुरती-मोहन के समीप।

किसी ने बालक को गोट में लिया था दूध पिलाने के लिये और किसी के अग्निपर चढ़े दुध में उफान उठा था। वह दूध उतारने को उठी--बालक भूमि पर पड़ा रोता है, दूध अग्नि पर

गिर रहा है। वे भागी - वे भागी जा रही हैं।

किसी-किसी के शृङ्गार करना था। श्रञ्जन, अङ्गराग, आभरण, लाचाद्रव—प्रसाधन-साममी लेकर वैठी थी। अञ्चन एक या आधी आँस में ही लगा रह गया है और इस्ते तो ओड़ों में ही लगा लिया है—दौड़ते में कल्लव-समुट पर चरण पड़ा और काला हो गया, एक चरण जाचाद्रव लगा, यह भी कुराल। नहीं तो लाचाद्रव सुखपर और अङ्गराग चरण में भी तो किसी-किसी ने पोत ही लिया है, एक कान में ही कुएडल पहिन पायी कोई और किसी-किसी के एक कर में ही कहूण या एक चरण में ही नूपुर हैं। कानों में कहूण, हाथों में नूपुर भी इस अस्तन्यस्त दशा में हो गये हैं। सुरली बज गयी—मन-प्राण खिंचे और वे दौड़ी जा रही हैं।

किसी-किसी के पिता, पुत्र, भाई या पति भोजन करने ही बैठे थे। यात परसी गयी या माँगने पर परसने को कुछ उठाया गया; यह वंशी जो बजने तागी। यात घरा रहा, स्वजन देखते रह गये, परसने को उठाया पदार्थ हाथ में ही है और वे चलीं—वे दौड़ चली उस अमृत के पथ, सक्त रंगीले 'नाह' के मार्ग से।

बालिकायें, युवतियाँ, तरुणियाँ—ष्ठाज सभी श्रद्धुत ज्ञण्यभाव में भागी जा रही हैं। उनके वस्त्र जताओं में, पादपों की कुकी शास्त्राओं में उतक रहे हैं, श्राभरण दृट रहे हैं, कवरियाँ खुल गयी हैं—प्रश्ची पर खिंचते वस्त्र को सम्हालने-जितनी चेतना कहाँ है। वह वंशी-श्वित आ रही है। इथर—इथर—ठीक इथर से ही वह प्यति पुकार रही है। शयम बुजा रहा है! प्राण तो कब के पहुँच बुके। मन तो कभी उनके पास मोहन को छोड़कर आया ही नहीं। शरीर—श्वास उसे सीचे जिये जा रहे हैं। जैसे वंशी के स्वरों में उनके प्रास आबद्ध हो गये हों।

ं फहाँ जली तूं ? वह तकस्य गोप—यहा रूज, बहा कर्, बहा निष्ठुर और वहा बलबान् है। वेचारी पत्नी उससे काँपती ही रहती थी। आज वह पति के चरम दवाने वैठी थी। वंशी बजी और फिर क्या उसे पता था कि वह क्या कर रही है। उठी ही थी कि गोप ने सपटकर हाथ पकड़ लिया। किसी ने पकड़ भी लिया, उसे पता नहीं; किन्तु रवास—रवास तो सुरती खींच रही है। वह दुवंत सुकुमार रमसी श्रीर वह सुपुष्ट मल्ल गोप—पर गोप को लगा कि आज वह पत्नी को पकड़े रहते में समर्थ नहीं है। आज वह पता नहीं कहाँ की शक्ति पा गयी है—परनों का उत्तर तक तो देती नहीं और हाथ दुवंतर मान के लिये छटपटा रही है। आज सटक दिया उसने पति को और गोप—सचम्च लाइलड़ा गया वह।

'चल, जा ! देखें कैसे जाती है ! अपने को सम्हालकर वह गोप दौड़ गया कक्त से बाहर और शीक्षता से द्वार वंद कर दिये । 'प्याम !' गोपी को यह सब कहाँ पता है। वह तो दौड़ी— सस्तक टकरा गया द्वार से—गिर पढ़ी घम से भूमि पर । 'र्याम !' ओह, वह त्रिभुवनमोहन मिला नहीं। वह तहपन, वह म्याबुलता—वह क्या वाणी में आ सकती है। कल्प-कल्प की तर्त-यातता भी-उससे कम ही दुःख देगी। पाप—जिसने कभी पाप किये हों, उसका जन्म भी क्या इस अजम्म में हो सकता है। र्याम के मुन्दर श्रीमुख को जिनके नेत्रों ने देखा हो, उनके पाप कहाँ और कैसे! किकन यदि कोई कथाय, कुछ अमङ्गल, कुछ प्राकृतांश रहा हो—यह वेदना, यह कल्पनातीत सर्म-पीडा—हो चक्त अपना अपना में से स्वार अपना अपना अपना स्वार पीडा—हो चक्त अपना अपना स्वार स्वार पीडा—हो चक्त अपना स्वार स्वार स्वार पीडा—हो चक्त अपना स्वार स

'श्याम!' कोई ध्याकुल प्राय पुकारे और कन्हाई त आये! 'यह आया मोहन—यह मयूर-मुकुट, यह गोरीचन-विलकाङ्कित भाल, यह क्रिटेल भूमण्डल, ये हॅमलैन्से विशाल लोचलं, के कुण्डल-क्रिय-पिट्डत फलमल करते मिण्य-पिट्य के पंतर निर्माल लोचलं, के कुण्डल-क्रिय-पिट्डत फलमल करते मिण्य-पिट्य में लगा लिया चतने !' पुराय—जन्म-जन्मान्तर के पुराय भी क्या यह परमानन्द देने में समर्थ हैं ? बड़े पुरायों से ब्रज में जन्म होना है, कोटि-कोटि जन्मों के तप से मोहन एक ज्ञाग के ज्ञिय हत्य में आता है, अपार पुराय-पाश होगी हसकी—यह सब तो पज्जुए में चली गयी। पाप-पुराय का लेखा-जोखा तो तभी समाप्त हो चुका, जब मोहन के प्यास उठी। जो चला उसकी ओर—कीन अटका सकता है छसे। वह गयी—वह तो पहुंच भी गयी अपने हर्दय-धन के समीप।

ंच्या हुआ ?' गोप ने अङ्-अझाकर द्वार खोल दिये। द्वार पर सिर टकराने का धक्का, गोपी के भूमि पर गिरने का राज्य—रोनों धुने उसने और आनुरता-पूर्वक द्वार खोले। एक चया—एक चया ही तो लगा उसे; किंतु एक चया दो पता नहीं किंतने कल्पों का खन्तर्भाव किये रहता है। ये उचान नयन, यह श्रीहीम शरीर-जिसे शरीर ही चाहिये. वह सम्हाल ले अपना शरीर । श्रुतियों के मन्त्रों द्वारा, अन्नि की साची में उसे यह शरीर ही तो मिला था, अपने स्वत्व पर ही तो उसे गर्व था-यह

धरा है उसका स्वत्व । प्राया-वे तो जिसके थे, उसके समीप पहुँच गये ।

गोपिका नहीं जा पायी, वह-उसका शरीर नहीं जा सका, यही कहना ठीक हैं स्वीर उसे रोकनेवाला जब शरीर के पास मस्तक पर हाथ रखे उसके शरीर के समीप भूमि पर बैठ गया है। जैसे उसमें भी चेतना न हो। वह सोचने की शक्ति ही खो बैठा है। कितना अनर्थ हो गया उससे ! ऐसी--लगभग इसी प्रकार की दशा उन सबकी हुई--जिन्हें उनके निष्ठर स्वजन बलातु रोकने में सफल हो गये। उनकी सफलता-शव मिला उन्हें। इससे तो विफल होना ही श्रेष्ठ था।

गोपियाँ दौढती, उत्तमती, भागती आयीं-एक साथ ही आयीं। वे एक साथ ही तो चली थीं। एक साथ ही तो वंशी-ध्वनि पड़ी थी उनके अवर्णों में। अस्त-ध्यस्त वस्त्राभर्गा, विखरे-से केश-पाश. दौड़ने की गति ने श्वासों का वेग बढ़ा दिया। एक साथ आयीं और श्याम के चारो और मण्डलाकार कम से सहसा रुक गयी। वह शिलातल, वह पारिजात-पादप, उसके करते उज्ज्वल खेत सुमन। उस शिला पर बैठा वह मयूर-सुकूटी। उसकी ध्रलकों में पारिजात के उज्ज्वल पुष्प नील चितज में तारकों की भाति उलम गये हैं। गोपियों के परिशद चित्त ही तो वहाँ उलमकर व्यक्त नहीं हुए ? सब के नेत्रों में लालसा. लज्जा और जाने क्या क्या है । अधरों पर मन्द हास्य, जैसे बिकच कमलिनियों ने इन्दीवर को घर लिया हो।

'बड़ी भाग्यवती हैं छाप सब ! जाप सबका स्वागत ! यहाँ कैसे पधारी जाप ? मैं छाप सोगों का कौन सा प्रिय कार्य कर सकता है ?' नटखट कहीं का, पहुँचते ही वंशी भटपट अधरों से हटाकर कटि में खोंस ली और सम्हलकर बैठता हुआ इस प्रकार पछने लगा। जैसे कभी का परिचय

ही न हो इन गोपियों से ।

'अरे. मन्ते कुछ विलम्ब हो गया इधर अराये । बज में कुशल तो है ? वहां कोई असर तो नहीं आया ? आप सब इस प्रकार अस्त व्यस्त भागी-दौढ़ी कैसे आयी हैं ?" क्या कहना है, जैसे बज में कोई गोप नहीं है, जो समाचार देने आ सके। कैसा स्वर शक्कायक बना लिया है! गोपियों को हसी न आये तो क्या हो।

'यह बढ़ी भयानक रात्रि है। इसमें बड़े-बड़े भयंकर जीव गुफाओं और विलों में से निकलकर घमते हैं। यह वन है, यहाँ रात में खियों को ठहरना नहीं चाहिये। आप लोग मन्टपट त्रज को लौट जायें।' यह श्याम, जैसे वन में उसे कोई भय नहीं और खियों के लिये यहा भय है।

बैसी बातें गढना और मख बताना सीख गया है यह ।

'तुम्हारे माता-पिता, तुम्हें ढूढते होंगे, वे बड़े चिन्तित होंगे, तुम्हारे पुत्र तुम्हारे लिये रो रहे होंगे. तम्हारे भाई तम्हारा पता लगाने इधर उधर निकल पड़े होंगे. सब तुम लोगों की प्रतीचा करते होंगे। तम लोग स्वजनों को दस्वी मत करो !' आज ही पता नहीं स्वजनों की इतनी चिन्ता क्यों जापन हो गयी है: लेकिन वाणी में 'आप' के बदले 'तुम' आया, लक्तण तो अच्छे हैं।

'बारे, तुम सब तो खड़ी ही हो ! अब भला, यहाँ रुकने का प्रयोजन क्या! तुमने इस उज्ज्वल धवल चन्द्रिका में स्नान-से किये पुष्पित वृन्दावन की शोभा तो देख ही ली, श्रीयमुनाजी की स्पर्श करके आते शीतल मन्द वायु के भूले पर भूलते-भूमते अरुए किसलय, पत्र एवं पुष्पगुच्छों की बटा भी देख ली; अब देर मत करो ! जल्दी घरों को लौटो । तुम सब तो साध्वी हो, पतिव्रता हो, शीघ जाकर पतियों की सेवा करो। तुम्हारे बछड़े बार-बार पुकारते होंगे, जाकर गायों को दुहो! तुम्हारे बच्चे कन्दन करते होंगे. भूमि पर लोट-लोटकर हिचकियाँ लेते हुए रोते होंगे. उन्हें जाकर दध पिलाचो।' ये लड़ाकयाँ-इन्हें माता पिता, भाई, किसी का भय नहीं लगता! ये युवतियाँ-ये पतियों से भी डरती नहीं! ये तहिं सुर्या-वात्सल्य भी इन्हें विचलित नहीं करता! ये तो हिलने का नाम तक नहीं ले रही हैं। सब मुख नीचे मुकाये खड़ी हैं चपचाप।

'अच्छा, तुन्हारा चित्त सुक्तों लगा है। तुम मेरे प्रेम के कारण यहाँ दौड़ी आयी हो! अब की बार श्याम ने ठीक बात कही। सबके सुखों की अरुियामा बढ़ गयी। यह चपल कितनी देर पर तथ्य पर आया, लेकिन यह तो वैसा हो गम्भीर बना कहता जा रहा है—'यह कोई बुरी बात नहीं, यह तो स्वाभाविक है। सुक्तेस सभी प्राणी प्रेम करते हैं! 'युर्त कहीं का—सभी प्राणियों का प्रेम और इतका यह लोकोत्तर विद्याद परम प्रेम--वोगों समान ही हैं! जान-कुमकर यह वक्कता!

"श्लीका परमधर्म बिना किसी छल-कपट के पित की सेवा करेना और पित के स्वजनों एवं संतानों का भरण-पाण करना है। जो श्ली परलोक में कल्याण चाहती हो, उसे शील-हीन (क्रीधा-हिपुक्त) ऐश्वर्यहीन : कुरूप एवं समाज में निन्दित ) हृद्ध, मुखं दथा निर्धन पित का भी त्याग नहीं कराना चाहिये, यदि पित पापी (धर्म-भ्रष्ट) न हो। तुन्हारे पित्यों में तो इनमें से कोई हुर्गुण नहीं हैं। फिर कुलीन स्त्री के लिये उपपित (परपुरुप) की कामना परलोक नष्ट करनेवाली, अवश्रा देने-वाली, अवश्रा दे हों पित कुल्यन दु:स्वर, भयपद और सब कहीं (शास्त्र और लोक में ) निन्दित मानी गयी हैं। रहीं मेरी वात—सो मेरे गुण एवं चरित्रों को सुनने से, सुकं देखने से, मेरा ध्वान करने से और निरन्तर मेरी नाम-गुण एवं लीला के कीर्तन से जैस सुकं प्रेशन मात्र काल कर से और निरन्तर मेरे नाम-गुण एवं लीला के कीर्तन से जैस सुकं में प्रगान भाव प्राप्त होता है, वेसा भाव मेरे समीप रहने से नहां प्राप्त होता। प्रत्येक हृष्टि से तुम लोगों का लौटना ही उचित है। खतः तुम सब अपने ज्याने अभी लौट जाओ।' वहीं गम्मीरता से, वहें शान्त-स्निष्यस्वरों में यह पाणिडस्य प्रकट किया गया। ऐसा बैठा है यह वनमाली, जैसे गोपियों से उसका किसी प्रकार का कोई लगाव ही न हो।

'श्यामसुन्दर तो परिहास नहीं कर रहे हैं, वे तो बड़ी हो स्थिरता से बैठे हैं।' गोपियों ने देखा—क्या-क्या सोचा था उन्होंने, कितनी उमंग, कितना उल्लास लिये दौड़ी आयी हैं वे। यहाँ सुनना था स्था उन्हों । उनके सुख फुक गये, जैसे सार्यकाल कमिलिनयाँ संकुचित हो गयी हों। उनके सुख फुक गये, जैसे सार्यकाल कमिलिनयाँ संकुचित हो गयी हों। उन्हल्ल सुक्सपेताम हो गये। उनका संकर्ण ही नष्ट हो गया। उनका विवाद—उनकी चिन्ता—कहाँ पार है उनकी इस मनोवेदना का। कह का अपार वेग—नीचे छुके सुख के कमल-दल-विशाल लोचनों से अधुमवाह चल रहा है, उच्या निश्यास ने पत्ती विम्वास्त्रण अपरों को सुखा दिया है, असे भीतर की निराशा, अन्तर के आकुक से साथ अखुन ने कपील से चल तक पर कालिमा फैला हो हो, जैसे भीतर की निराशा, अन्तर की आकुकता उनक हो गयी हो। अपने चर्यों के अध्य सहुल अकुछों से भूमि कुरेदती वे चुपचाप खड़ी हैं। 'यह निरुद्र—यह तो पियलता नहीं; पर चमामपी, तुम क्यों अपनी गोद में स्थान नहीं देती।' जैसे भूमि को वे पादाहुछ से भेरित करती हों कि अब तो फटो और हम सबों को अध्य में ले में

ये श्रीकृष्ण-ये परम प्रियतम - इन्हीं के जिये घर-द्वार, स्वजन-वान्धव, समस्त कामनाएँ छोड़कर वे दीड़ी बाघी हैं और ये इस प्रकार बोल रहे हैं—जैसे कोई परिचय ही न हो। किया वन्या जाय, बाराया बलवती होती हैं, जिसमें अधिक प्रेत हो, यही पराजित होता है। अकिया निष्कृर क्या जाय, बाराया बलवती होती हैं, जिसमें अधिक प्रेत होता है। इसान पत्त बीत रहे हैं, कोई बारा नहीं, वैसे ही बैठा है बहु स्वति हैं कोई बारा नहीं, वैसे ही बैठा है यह निष्कृर ! किसी प्रकार नेत्र पीछे जहाँने, वाधी स्था नहीं होती, करठ सरा है; किंतु आपने के अतिरिक्त मार्ग भी क्या ? रोती, हिचकियों लेती, यद्याद स्वर, अस्पष्ट वाधी में वे कहने लगी—वे प्रार्थना करने लगी! भे मगवी हैं स्वति हों, वीगापाधि कब ऐसा सीमाय्य मिलेगा जन्हें सार्थक होने का। सेवा का यह स्वर्ष-प्रयोग वे कैसे छोड़ होंगी। गोपियों की वाधी—प्रभाविक्त उस वाधी में प्रतिमा की अधिष्ठात्री अपनी सस्पूर्ण सेवा अपित कर के क्रार्थ ही हो सकती हैं।

मोहन, संत और शास तुन्हें विश्व कहते हैं। तुम जानते हो कि समस्त बौकिक पार-जीकिक मोगों की झोड़कर हम तुम्हार श्रीवरणों में आयी हैं! यह जानकर तुन्हें ऐसी नृगंस बात नहीं कहनी चाहिये! हम तुम्हारी सेविकार हैं, तुरामह के वश होकर हमारा त्याग मत नदी! हमें उसी प्रकार स्वीकार करो, जैसे खादिपुरूव श्रीमनाराय्य मुद्धकुष्णनों को स्वीकार करते हैं! 'स्थामसुन्दर, तुम खाज बड़े धर्मझ बन गये हो! तुमने क्रभी जो पति-पुत्रों तथा सुहरों के खतुकूल रहकर उनकी सेवा करना क्रियों का परम धर्म बताया है, यह तुम्हारा उपदेश तुम्हारे श्रीवरवा की सेवा में ही सार्थक होता है; क्यों कि समस शरीरधारियों के तुम परम प्रिय एवं आचा हो। तन्कारी सेवा ही सबकी वास्तिवक सेवा है!

'ये पति, पुत्र, स्वजनादि—ये तो नित्य संसार में लगाकर कह ही देने वाले हैं, इनसे प्रयोजन क्या। जो चतुर हैं, विक्र हैं, वे यह समस्तकर तुमसे ही अनुराग करते हैं। तुन्हीं हमारे परमेश्वर हो, हम पर प्रसन्न हो! छपा करों! चिरकाल से हमने आशा की है तुमसे; कमल लोचन,

उस सदीर्घ आशा को इस प्रकार भट से तोड़ो मत !'

'बड़ मजे से तुमने हमारे चित्त को चुरा लिया, अब कहते हो कि घर लौट जाओ। अब तो हमारे हाथ गृहकुत्य में लगेंगे ही नहीं, हमारे पैर तुन्हारे श्रीचरणों के समीप से एक पर हटाने पर भी हटने में समर्थ नहीं। तुन्हीं बताओ, हम कैसे अज लौटें, और वहाँ जाकर करें भी क्या ?'

'तुम्हारे मन्द हास्य, चयन्न कटान तथा इस श्रवण-मोहन वंशीनाद ने हमारे हृदय में उक्करात की अपिन प्रचलित कर दी है। अन्छा यही है कि तुम इसे-अपने स्पर्ध से शान्त कर दी; नहीं तो ध्यान के द्वारा इस विरह्मामिन में शरीर भस्म करके तुम्हें प्राप्त तो कर ही लेंगी। इससे तो तम हमें रोक सकते ही नहीं हो!

'कमलनयन, लुन्हारे ये श्रीचरपा-सिन्धुसुता इन्हें एक चुणके लिये छोड़ना नहीं चाहती। पर-द्वार छोड़कर वन में तप-निरत सुनिजन इन्हीं से प्रेम करते हैं, हमने जब से इन्हें देखा है--तभी से हृदय इनसे प्रथक रहने में असमधे हो गया है। हम तम प्रथक अब कैसे रह सकती हैं।

'महाजदमी को तुमने अपने वचस्थल में निवास दिया; किंतु वे रमा, जिनकी एक कुपा-कोर के लिये समस्त सुर एवं असुर सम्यूर्ण प्रयास करते रहते हैं. तुलसीचचित, तुम्हारे परम प्रिय भूत्यों से सेवित इन श्रीचरणों में ही स्थिर रहती हैं, हम सब भी तो उन्हीं की भाँति तुम्हारी चरण-रज की ही शरण है, हमारा ही तुम क्यों व्येचा करते हो!

'समस्त दुखों के निवारक श्यामशुन्दर, अब हम पर प्रसन्न हो ! तुम्हारी सेवा प्राप्त होगी, इसी खाशा से हम घर-द्वार छोड़कर यहाँ आयी हैं। पुरुप-भूषण, तुम्हारे मनोहारी स्मित और चपल कटाच ने हमारी आकांचा को तीव कर दिया है, हमें अपनी दासियाँ बना लो !

'हम तो तुम्हारी दासियाँ हो चुकी, तुम्हारा यह कुटिल खलकों से घिरा चन्द्रमुख, यह रत-कुण्डलों से मलसलाते कपोलों की झटा, यह खघर-सुधा-सित्तप उज्जवल हास्य, यह चपल तिरीचण, ये समस्त चराचर को खमय देनेवाले युज-युगल और यह एकमात्र की का नित्य निवास विशाल वच —हमने तो जब से इसे देखा, तभी से तुम्हारी दासियाँ हो गयी हैं।'

'तुम्हारा यह भुवन-मोहन रूप, सुरत्नी की यह उन्माद भरी सम्मोहन स्वर-जहरी, भला जिलोकों में ऐसी कौन-सी स्त्री है, जिसे ये विचित्तत न कर हैं। श्रियतम, हम श्रन्ततः तो नारी ही हैं, हममें मनुष्य का ही हरय है, जुन्हारी वंशी-श्वित ने तो गावें, पितृयों, वन-पशुष्कां को ही नहीं हुचों तक को द्वित कर दिया है। देखों न, सब के श्रम्व तक रोमाश्व हैं।'

'जैसे आदिपुरुप नारायण भगवान वामन के रूप में स्वर्ग की रहा के लिये ही वर्षेन्द्र बने हैं, वैसे हो यह स्पष्ट है कि तुम इस अज के भय एवं कष्ट को दूर करने के लिये ही उत्पन्त हुए हो! हम अययन संतप्त हैं, तब तुम क्या हमारे ताप को दूर नहीं करोगे? स्वाम, हम तुम्हारी किकरियाँ हैं, हासियाँ हैं, हमारे मस्तक एवं हृदय पर अपने अधृत-स्यन्दी अभय कर रखो और हमें इस ताप से बचाओं?

श्यामसुन्दर हँस पड़ा - कब तक वह इस प्रकार इन सर्वों को रोते-हिचकते देख सकता था। शिला से कृद कर उनके मध्य में आ गया। 'आरे, तुम सब तो सचसूच रोने ही लगी।' उसने न्नेह-पूर्वेक पटुके से नेत्र पोंछ दिये सबके! एक साथ, एक समय ही सबके नेत्र। 'यहाँ पूरा प्रकाश नहीं है! इन दुवों की खाया से हटकर खाओ वर्ले इस कोमल उज्जब पुलित पर!' वह युड़ा और उसके साथ वर्ली उसे घेरे वे सहस्रशः गोपियाँ, जैसे गृथपित्रँ को करिश्यों घेरे चलती हों। गोपियों का शोक, उकता हो गड़, अब सब तो कब के दूर हो गयेँ। रयामुम्दर बड़ा नटखट है—कितने डोंग करता है यह! सबके मुख प्रसन्तता से खिल गये हैं। सोहन बार-बार चिदाकर खिलाखिलाकर हँसता जा रहा है और ये सब तो ककारण भी हसती हैं।

उञ्जल पुलिन, कोमल बालुका, कौग्रुरी-स्तात दिशाएँ, लहराती कलकल करती यग्रुना, शीतल-भन्द-सुग्रान्धित-बायु—िकसी ने स्वर उठाया खीर मोहन गाने लगा, दूसरी सब उसके राग में करठ सिलाने लगीं। वह किसी की चोटी खीचेगा और किसी को गुरगुरायेगा ही—श्रीकृष्ण भी क्या शान्त रह सकता है। ये सब भी क्या कम चन्नल हैं। दौड़ना, कूदना, इँसना, गाना--सब खेल में लगा गयी उस कोड़ाभिय के साथ।

मोहन ने किसी की चलकें विखरी थीं — सुधार दीं, किसी के चामूपए ठीक कर दिये, किसी के मुख पर फैले रोते समय के ज्ञञ्जन-चिहों को पटुके से पींछ दिया, किसी का हार मुलक्षा दिया और किसी के उत्तरीय ठीक कर दिये। कन्हेंया है ही स्नेहमय।

मदन—मूर्क काम, वह सममता है कि उसकी विजय समीप ही है। उसके कुसुमशर, मज्य-माकत, वसन्त इस शरद में—असे सब सफता में दीखते हैं। अब उसके मुख्य बाए—कदाख, स्पर्श, हास्यादि—असे लाता है कि मोहन खावेशों में है। उसे इतनी भी समक नहीं कि यह विलाझी तो माखन का लोंदा दिखाकर फिर कॅगुंटा बता देने का चिर क्रथ्यस्त है। मदन को तो प्रोत्साहित कर रहा है यह। श्रीष्टन्दावन और वहाँ मदन का विलास—उस मयूर-पुकुटी की परम मख्न कीझा के लिये जो परिद्युद्ध दिव्यतम प्रस्तुति योगमाया ने की है—अमन काम इसे खपना और वसन्त का प्राक्त बेमब मान वैठा है। श्याम तथा गोषियों के विग्रद्ध साविक माव—उसे खपने विकार दीख रहें हैं। इतना मुक्त है वह और विजय करने आया है।

'मोहन, मेरी वेणी में ये पुष्प लगा दो !'

'श्याम, मेरे उलमे केश-पाश सुलमा तो दो !'

'गोपाल, मेरे लिये इस मल्लिका के सुमनों से केयूर बना दो !'

गोपियों का स्तेह-भरा आप्रह वह कैसे टाल दे। किसी के आभूषण ठीक करने हैं, किसी का उत्तरीय धूलि-सना है—उसे काड़ देना है, किसी को गुझा चाहिये, किसी को पुष्प-गुच्छा। स्याम-सुन्दर सब के अनुरोध की रचा कर रहा है।

'मोहन, मेरे ही हैं! वे मुक्ते ही सर्वाधिक चाहते हैं!' यहाँ तक तो ठीक, किंतु 'मेरे व्यतिरक्त वे किसी को नहीं चाहते, मैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरे लिये वे सब को छोड़ देंगे। सब मुक्त से जुल्हा हैं—सब !' मान—विशुद्ध सही, पर उसमें भी प्रेष्ठ की व्यवमानना तो है ही। उसे तो प्रशमित रोना ही चाहिये।

'श्याम, पहले वे अरुए किसलय मुक्ते दे दो ! मैं उन्हें कर्एपल्ली पर सजाऊंगी!

'मोहन, पहले मेरे लिये वह उत्फुल्ल कुमुदिनी ला दो !' एक साथ कहूरों ने आग्नह किया और किर तो सबने कुछ-न-कुछ माँगा। चाहिये किसी को कुछ नहीं, यह तो स्पर्धा है कि मयूर युक्टी पहले किस की बात सुनता है।

'तुमने पहले मेरी बात नहीं रखी, नहीं बोलती मैं तुम से। यह वो अपना किसलय !' सब के आदेश एक साथ ही पूरे हुए; किंतु सबने देखा समीप की सहेती को भी उसका अभीष्ट पदार्थ मिल गया। जब उसके पास बह पदार्थ आ गया है, तब अवस्य श्याम ने पहले उसे दिया होगा। 'कितना पचपाती है यह, कितना क्रिज्ञम स्नेह दिखाता है!' मान जगा एक साथ सब में। सब ने वे उपहार के पुष्पादि फेंक दिये और सुख पुमा लिया। उन्हें भून ही गया कि अभी कुछ देर पूर्व ही वे रो रही थीं, गिड़गिड़ा रही थीं। श्यासमुन्तर के स्नेह खोर सम्मान ने उन्हें 'मान' दिया। परु—केवल एक बची इस मान से! यह भोजी जहकी, यह क्या जाने कि मान होता क्या है। श्रीकीर्तिकुमारी में इतनी चपलता कहाँ से आये कि गोपियों की इतनी भीड़ में वे मोहन से छुद्ध माँगने को स्पर्धों करें और इसकी आवश्यकता भी क्या। जब से मोहन उस रिखा से उठकर इन सब के मण्य में आया है, वह उन्हीं को मनाने, सजाने में तो लगा है। वे किस से स्पर्धों करें। क्या हानि है, यदि मोहन किसी को सजाता है; मनाता है। वे तो सदा चाहती हैं कि स्थाममुन्दर पहले उनकी सहेलियों को प्रसन्न करें; लेकिन मोहन—और इस वनमाजी के मुख की और देखने पर क्या उसका प्रतिवाद किया जा सकता है। स्थां-अमर्थ—किससे करें वे—इन अपनी सहेलियों से हैं कि हरी ने उन्हें स्वतः अपने से अधिक प्रिय हैं।

'हैं!' श्रीवृपमानुकुमारी तिनक चौंकी, पर खामसुन्दर इस प्रकार देख रहे हैं हाथ प्रकड़ कर कि प्रतिवाद सम्भव नहीं। चुपचाप वे चल पड़ीं उनके साथ। सघन वन, रात्रि का समय, खाम-सुन्दर को छिपने में कितने चला लगने थे। गोपियों के मध्य से यह युगल जोड़ी अहरय हो गयी।

मन्मथ—हतारा, निरारा, पराजित मन्मथ, उसका सारा प्रयास व्यर्थ गया! उसके अंदर-तम साधनों के मध्य रथामसुन्दर ने उसे ललचाकर क्रॅंगुठा दिखा दिया! उत्तेजित करके घकका दे दिया! उसके सम्मोहन रार कुष्टित हो गये। उसके सुमन-बास्य—अब वे दुर्जो से भरने लगे हैं।

'भगवान ब्रह्मा यहाँ चरण-रज की कामना कर गये! देवराज इन्द्र ने करबद्ध किरीट कुकाया इस भूमि पर!' मदन दो ज्ञुला में पराजय के खेद से मुक्त हो गया। 'पर मेरा अपराध —मेरे अपराध की ज्ञमा कैसे मिलेगी?' इस दिन्य भूमिप तो काम का उपस्थित होना भी अपराध ही है। उसने अज्ञ्यूमि से प्रस्थान किया। उसके अपराध का मार्जन तो देवर्षि ने बताया उसे—उसे द्वारकेश का पुत्र बनकर उनका वात्सल्य प्राप्त करना है।



### मान-भङ्ग

"ब्रजवनीक्सं। व्यक्तिरङ्ग ते वृजिनहरूयलं विश्वमङ्गलम्। त्यज मनाक् च नस्त्वत्सृहात्मनां स्वजनहृदुजां यन्निषूदनम्॥"

--- सागवत १०१३ १।१८

काम—पराजित, लजित, व्यथित काम गया, वह चला गया। उसका अलस्य सूक्ष्मतम प्रभाव भी गया उसके साथ। इस दिल्य भूमि में आज नटनागर जिस दिव्य तम लीला का आदि-भीव करने वाला है—काम—तटस्य काम उसकी भूमिका प्रस्तुत नरके ही तो उसरा हो जाता है। मोहन के लिये जो कामना है, जो उत्कर्टा है, वह क्या कामना रह पाती है। उसका वासनास्मक अक्क तो दूर हो कर रहेगा। यह तो लोकोत्तर परिशुद्ध प्रेम भूमि पर होने वाली की झा है।

काम गया और साथ ही गया गोपियों का मान भी। 'मान'—वह भी तो कामका ही एक रूप है। गोपियों ने सोचा था—रथामसुन्दर उन्हें मनायेंगे, अनुनय करेंगे। उन्हें गवं हो गया था कि वे परम सुन्दरी हैं, त्रिमुजन-मीहन भी उन पर सुन्व हो गया है। कहाँ ? यह सब तो हुछ नहीं हुआ। ते ते का मुझ फेरे रहने पर भी कोई उन्हें मनाने नहीं आया। विनिक गर्दन पुमाकर कटाच-पुबंच देखा उन्होंने—फन्हाई आ रहा है न! लेकिन वह तो समीप नहीं दीखता। अवस्य वह मेरी उपेक्षा करके किसी दूसरी के समीप चला गया! पूरा सुख घुमा कर देखा उन्होंने!

रयासपुन्दर! मोहन! प्राणाधार! कहाँ हो तुम "कहाँ जा क्रिपे हो ? आओ, हम अब तुम से मान नहीं कराँगी! तुमसे कुछ नहीं माँगीं। कुछ नहीं कहेंगी! पुरूष पुनाते ही वे व्याकुत हो गयी। कहाँ—कहीं, किसी के सर्माय तो वह नव-जलपन-पुन्दर दीखता नहीं। सबने कह दूसरे के मुख की ओर देखा। नेत्रों ने ही कह दिया—भीं भी तेरे-जैसी ही भाग्यहीना हूँ।' वे व्याकुत हो-

कर प्रकारने लगीं!

'श्रियतम, छिपो मत! इमारे प्राण अत्यन्त व्याकुल हैं! इस वोर रात्रि में तुन्हारे बिना हमें आव्यन्त भय लग रहा है! रूठो मत! त्या करो! अपनी इन दासियों पर दया करो! आजो! आजो मोहन!' लेकिन आस-पास के दुर्जों की तो डाली-डाली देख ली गयी, समीप को कुछों मी हाज लीं, वह तो कहीं है नहीं। वह नीलोज्यन ज्योति क्या दुर्जों और कुर्जों में छिपी रह सकती है!

भोहा हमारे सान करने से रूठ गये! वे हमें छोड़कर चले गये! वह चाहे चला जाय, उसे छोड़कर चलें गये! वह चाहे चला जाय, उसे छोड़कर चलें इनकी तो कहीं गति है नहीं। 'कहाँ गये स्थामछुन्दर? कोई बता देता! कोई कह देता कि वह कसल-लोचन कहाँ हैं। 'बाकुलता में चुद्धि रहती कहाँ हैं। उन्हें लगा, ये तह, लता, चुन्न—हममें से किसी ने तो देखा ही होगा उस बनमाली की जाते हुए। चत्र इन्दी के यहाँ तो कहीं। छिपा होगा, यदि ये बता हैं—उन्होंने चूनों लाजों जादि से ही पूछना प्रारम्भ किया।

जो संगस्त प्राणियों के बाहर-भीतर सदा सर्वत्र कीका करता है, उसे ये वनस्पति नहीं जानते होंगे ? वह इनके समीप नहीं होगा ? श्रीवृत्यावन के वे दिल्य भावस्प तठ, लता, वीरुष, एवादि-कश्यत जिनके सम्पूछ करटक-नत-ना हेय जो चतुवर्ग-विन्तानीय रूप हैं, वे क्या पृछ्जे पर उत्तर भी नहीं हे सकते ? लेकिन कैसे दें वे उत्तर-उनका अधीरवर उन्हें जड बनाकर कीका कर रहा है उनके मध्य, उनकी मुकता ही रयाम की आज सेवा हो गयी है, योगमाया उन्हें आदेश नहीं देती वोलने का और यदि वे बोल पढ़े—स्याम की मधुमय जीला के दर्शन का सीमाग्य कैसे बना रहेगा उनका।

गोपियाँ—उन्हें कुछ सोचने का अवकारा नहीं । वे कुछ सोच नहीं सकतीं । वे तो पूछ्ती जा रही हैं—'पीपल, पाकर, बट, तुमने उस नन्दानन्दन को देखा है कहीं, जो अपने प्रेम-पूर्ण मन्द हास्य और बंक विज्ञोकन से हमारा चित्रा चुराकर छिप गया है ?' कोई उत्तर देगा, कोई कुछ कहेगा. इसकी प्रतीचा करने-जितना पेयं उत्तर्म नहीं है। 'कुरक अरोक, नाग, पुलाग, चम्पक, हम मानिनियों के मान को ध्यस्त करके मन्दास्मत-युक्त श्री रामानुज इधर से गये हैं ?' वटाषि वदे हुखों के नोचे तो चहुत ही सचनता है और ये मध्यम पुत्र भी भाव, तता-कुछों को हादा के कारण पुरा वनपय कहाँ देखा पाते हैं। 'मेपियां पुत्र ही हो जा रही हैं—'कल्याची तुलसी, तुन्हों गोविन्द के श्रीचरण अत्यन्त प्यारे हैं! ऐसा कैसे हो सकता है कि तुन्हें भी उनका पता न हो। उनके विशाल वच्च पर तुन्हारी वैजयन्ती माला है और उस पर भ्रमरों के समृह मेंडराते होंगे। तुमने इपर से जाते उन्हें देखा है ?' न देखा होगा, भला, कही तुलसी का भी निकुछ होता है के उसमें वह चएला छिपने लाये

'मालती, मिल्लका, जाती, यूथिका, तुम लोगों को अपने कोमल करों से श्यर्श करके प्रसन्न करते हुए माधव को इथर से जाते तुम लोगों ने देखा है क्या ?' क्या ठिकाना कि इधर आया ही न ही । यसुना जी के किनारे से ही गया हो । वे तट की और सुद्धी। 'आमदे, प्रियह, कटहल, कचनार, अर्जुन, जासुन, आक, बेल, वकुल, कदम्ब, नीप या और भी और सुनावी के किनारे केवल परोपकार के लिये शरीर धारण करनेवाले तत्वय हैं, आया में से जिन्हें झात हो, वे इस सुवों को श्रीकृष्ण का पता बता दें! हम उनके बिना जीवनहींन हो रही हैं।'

वृत्तों में तो कोई उत्तार देता नहीं। भूमि की खोर दृष्टि गयी। ये इरित तृत्यु—भरणी का यह रोमाख़ ही तो हैं। वड़ी उत्करठा से पूछा उन्होंने—दिव पूज्यी, तुमने ऐसा कोन-सा तप किया कि जिसके फलस्वरूप केराव के चरणों के स्था के खानन्त से तुम्हारे अक्ट पुलकित हो रहे हैं! यह रोमाख़ तुन्हें दिवार-रूपधारी भगवान् वामन के पादस्यां से प्राष्ट्र हुआ या भगवान् वराह के खालिक्ट्रन से ? यदि वामन या वराह के स्था से सह रोमाख़्त है तो ठीक ही है और यदि स्थाम- सुन्दर के श्रीवरणों के स्था से है तो घरा को उस वनमाली का पता बताना चाहिये।

'शृतियो, तुम्हारे हीय ंगों को अपने त्रिगुवन-सुन्दर स्वरूप से परमानन्द प्रशान करते हमारे प्रियवम इघर गर्वे हैं? हम सर्वों के आलिक्षन में हमारे वन का कुडूम उनकी कुन्द-पुणों की नी बैजयन्ती माला में लग गया था। उस कुडूम से रिक्षन कुन-साला की सुगन्य उन हमारे कुक्यित के पास से बायु इघर से ही ला रहा है! गये तो वे इघर ही हैं। मे ला, उस कुन्द-माला की सुरूप्त पहिचानने में कही भूल हो सकती है उनसे। 'वठह-ते, बाम बाहु अपनी परम प्रिया की की हित्त मारे के किया पर स्वकर, दाहिने हाथ में कमल लिये वे श्रीवलराम के होटे भाई अपनी तुक्ति की साम का प्रशास के सम्बन्ध का स्वक्त स्वाय करा असर-समूर्त को उस लीला-कमल से दूर करते इघर से गावे तो हैं, दुम लोगों ने अपनी इन समस्त शाखाओं को सुकाकर अब तक उन्हीं के लिये प्रणाम किया है, पर प्रमा-भरी हिए से तुम्हारी श्रीर देखकर उन्होंने तुम्हारे प्रणाम का अधिनन्दन मी किया नहीं?

'युरिम चा रही है, इन्हों ने प्रणाम किया है, श्वाम गये तो व्यवस्य इधर हैं; पर गये कहाँ वे ?' एक ने दूसरी को प्रेरित किया—'सिल, इस जता से पूछ तो। यह व्यवसी शालारूपी हाथों के इन्ह को व्याजिङ्गत किये हैं; फिर भी इसमें जो इतना पुलक है, यह जो इतने पुलके के-एच्छे सुमन हैं, ये युन के व्याजिङ्गत से नहीं हो सकते ! व्यवस्य स्वामसुन्दर का नल-एयाँ इसे प्राप्त हुचा है। उन्होंने इससे कुछ सुमन जिये हैं और उन्हों के स्वयं से यह इस प्रकार पुजकित-पुणित हो गयी है।'

उन्मत की माति ने चाहे जिससे पूछ रही हैं। पूछ रही हैं—सन्वेषण कर रही हैं और किसे ? जिसे ने अन्वेषण कर रही हैं, वह उनसे भिन्न है भी कहाँ। व्याकुलता चिन्तन, अनुराग-सन एक साथ-एक साथ-उनका चिन्त तहाकार हो गया। ने भूल गर्बी कि ने किसे दूँद रही हैं।

'श्याम, तम कहाँ हो ? श्याम कहाँ गये ? श्याम ! श्याम ! खौर-खौर मैं ही तो श्याम हैं !' चित्त तदाकार हो गया चिन्तन से। वे श्याममयी-श्याम हो गयी। जिसके मन में जो

लीला स्फरित हुई, वह उसी का अनुकरण करने लगी।

'यह पतना है. मैं इसका स्तन पीऊँगा !' एक ने स्तनपान प्रारम्भ किया। इसरी भूमि में नेटकर रोते-रोते एक को शकट समस्तकर चरणों से मारने लगी। किसी ने अपने को बालकृष्ण मान लिया और दसरी उसे तृए।वर्त बनकर उठाकर भागी। कोई श्याम के घटनों चलने का अनुकरण करती, चरणों को उछालती, वैसे ही चलने लगी। दो गोपियाँ राम-श्याम बनकर खेलने लगी बच्चों के समान । कोई वत्सासुर के बध का और कोई बकासुर-वध का अनुकरण करने लगीं । कोई यह मानकर कि गायें दर चली गयीं, श्रोकृष्णचन्द्र की भाति उन्हें पुकारने लगी। कोई अधरों पर कोई टहनी वंशी के समान रखकर त्रिभक्की से खढ़ी हो गयी और कुछ वेखा-वादन की प्रशंसा करने लगीं। कोई दसरी के कुछ पर भजा रखकर कमती हुई चलते-चलते कहने लगी-मैं ही कुछा है। मेरी ललित गिल तो देखो।

'इस आँधी और वर्षा से डरो मत! इससे रजा का उपाय मैंने कर दिया है!' किसी ने

उत्तरीय उठाकर इस प्रकार गोवर्धन-धारमा का रश्य उपस्थित किया ।

'दुष्ट सर्, यहाँ से चला जा! तुमे पता नहीं कि मैं दुष्टों को दुष्ड देने के लिये ही उत्पन्न हुआ है। इस तजन के साथ एक ने दूसरी के मस्तक पर पैर रखा। अपनी समक्त से वह कालिय के फरग पर चरगारखें थी।

एक ने पकारा-'अरे गोपो. देखों तो कैसी भयंकर दावाधि लगी है। महपद अपने नेत्र वंद कर लो ! इस संकट से मैं तुम्हारा कल्याण कर दँगा !' श्रीर वह मुख खोलकर वाय खींचने लगी. जैसे दावाग्रि पान कर रही हो। एक ने अपनी माला से एक को एक पेड को उस्वल मानकर उसके तने में बाँध दिया और जो बाँधी गयी. नेत्र बंद करके वह भय का नाट्य करने लगी।

न यह सब अभिनय था, न विनोद और न अनुकरण ! कहाँ अवसर है इस सबको वहाँ। श्याम इस पवन में रात्रि में उन्हें छोड़ गया। श्याम, उनका हृदयधन—वे ज्याकुल, ज्यथित उसे ढँढ रही हैं। चित्त तन्मय हो गया. जो लीला जिसके मन को प्रगाद रूप से सदा स्पर्श करती रही है, उसमें वह व्यक्त हो गयी। विना इस आत्म-विस्मृति के उस कुटस्थ, हृषीकेश गोविन्द के चरण-चिह्न भी कहाँ मिलते हैं।

'श्ररे, ये तो श्रीनन्दनन्दन के चरण-चिह्न हैं! यह क्या इनमें ध्वज, वज्र, श्रद्धश, यव आदि के चित्र हैं।' एक की दृष्टि वन में घूमते-घूमते तृराहीन निकुख-पथ में भूमि पर गयी और वह चिल्ला उठी। सहसा बैठ गयी उन चिह्नों के समीप। भला, ये चरण-चिह्न भी कहीं छिप

सकते हैं। सब उस पकार से अपने आप में आयी। सब एकत्र हो गयीं वहीं।

'आश्रो, हम सब इन पद-चिद्वों को देखते हुए ढँढे।' चिद्वों के दोनों श्रोर होकर, उनको बचातीं, उन्हें प्रकाश में रखतीं, मकीं, ध्यान से उनपर दृष्टि लगाये सब आगे वहीं।

'इन चरगों के साथ ये और किसी के छोटे-छोटे चित्र हैं! किसके हैं ये पद-चित्र ? ये तो इतने निकट हैं कि जान पहता है श्रीव्रजराज-कुमार इसके कंचे पर भुजा रखकर, इसे आ-लिक्सन किये गये हैं !' यह श्रीकीर्तिकमारी की सहेलियों में होती तो यह पूछती ही कैसे। श्याम-सन्दर के दिलाए चरण के सब चिक्न जिसके बाम चरण में ज्यों-के-त्यों हैं. वह भला, कीन हो सकती हैं ? दूसरे यूथ को - श्रीवृषभानु-निन्दनी के मण्डल को तो कुछ नवीन बात लगती ही नहीं। उन्होंने तो उन मिस-नमित बचों को देखते ही समक लिया था कि ये बच श्रीकीर्तिकिशोरी के कंचे पर हाथ रखकर जाते मोहन को अभिवादन करने ही मुके हैं।

'अवस्य ये चरण-चिह्न राधा के ही हैं!' बहुत देर नहीं लगनी थी उसे भी पहचानने में। अन्ततः इस समय वे श्रीराधा ही तो इन सबों के साथ नहीं हैं। एक दीर्घश्वास ली बिचारी ने।

'अवस्य इसने बड़ी आराधना की होगी, सर्वेश्वर भगवान श्रीहरि को इसने प्रसन्त कर लिया। तभी तो इस सबको छोड़कर गोविन्द इसे अकेले ले गये।' कौन कहे इससे कि वे तो आ-राधना की अधिष्ठात्री होने से ही श्रीराधा कहलाती हैं।

'सिल्परों, रयामसुन्दर की यह चरण्यत धन्य है! इसे तो लोक-पितामह नहाजी, भगवान शंकर और भगवती लस्मी भी अपने पापों को दूर करने के लिये मस्तक पर चढ़ाती हैं।' अरे, यह तो सर तक को मस्तक, भाल, नेत्र, कपोल, हृदय पर ही मजने लगी। 'यह ठीक कि सन से दराम-सुन्दर से मान करके उनकी खबमानना का अपराध हुआ। क्या पता कोई पूर्व पाप ही उनके इस वियोग का कारण हो। यह भी ठीक कि यह चरण-त समस्त पापों को नष्ट करने वाली हैं—किंतु; यह क्या सुम्ता पागलपन इसको। इस प्रकार तो चरण-चिन्न ही लुप्त हो जायेंगे। उस हृदय-धन को इटने का सहारा भी चला जायगा।' सबने किसी प्रकार रोका इस उर्थोग से उसे।

'यह श्रीराधा, उसके ये चरण-चिह्न हमारे मन में अत्यन्त ज्ञोम उत्यन्न कर रहे हैं। हम सबको छोड़कर वह अफेला ही अच्छुत के साथ चली गयी है'''।' इसे तो इस समय भी स्पर्धा ही सफ रही है।

'देलो, यहाँ उसके चरण्-चिक्क दीखते नहीं! अवदय तृष्ण, अहुर एवं कंकड़ियों से अपनी एरम प्रिया के कोमल अरुण चरणों को कप्ट पाते देखा पिपतम ने उसे गोद में उठा लिया है। यह बात तो रुप हैं, गोरियों, देखा ने अपनी प्रिया को लेकर चलते हुए, उसके भार से दवे अंकुरुण-चन्द्र के पद-चिक्क यहाँ कैसे गहरे उठे हैं! यहाँ तो पद-चिक्कों में केवल अप्रमाग के चिक्क वने हैं। जान पढ़ता है कि यहाँ उन्होंने अपनी प्रियतमा के लिये पुण्य- ग्यन किया है। पुण्य तोड़ने के लिये पंजी के बल ने खड़े हुए हैं, ये पंजी के ही चिक्क सभी पद-चिक्कों में आये हैं। यहाँ यह किसी के बैठेने का चिक्क है। अवस्य यहाँ उत चुने पुण्यों से उन्होंने अपनी प्रिया के केश सजाये होंगे।' पता नहीं क्या-क्या करुपना करती गयी वह ? स्पर्थानन्य इंग्यों के वहा। उसे करुपना ही करना था, कीन रोके उसे। केवल कुछ चिक्कों पर यह सब करुपना—लेकिन उसे लागता था, वह ठीक कह रही है। सरहन कीन करे ? सरहन करने-जैसी इस समय स्थिति भी किसकी है।

श्यामसुन्दर—वह तो कीर्तिकुमारी को लिये वन में चला ही गया। रूर-दूर-दूर चलता गया वह। गोपियों की पुकार, उनका रुदन-कन्दन इस रात्रि में भी उस तक नहीं पहुँचा। भ्रमरों की गुंजार, कालिन्दी का कलकल, मयूरों का वार-वार केकारव—भला, इसमें नारियों का कगठ कहाँ तक पहुँच सकता है।

'मोहन सुक्ते सबसे पृथक ले आये हैं। सबको झोड़कर वे सुक्ति ही स्तेह करते हैं! आज स्मरण आया कि बनमाली सदा से कुछ अधिक विशेषता देते रहे हैं उन्हें। अब तक तो कभी कीर्ति-किशोगों ने सोचा ही नहीं कि क्यें। श्रीकृष्ण उन्हें सब से कम तंग करते हैं। अनेक वाले, अनेक प्रसङ्ख ध्यान में आये फिर तो। वे यही सब सोचती चली जा रही हैं। तब समयुच ही मैं सबसे अधिक धुन्दर हैं। सभी तो इन्हें हृदय से चाहती हैं, पर ये सबको झोड़कर सुक्ते हो ले आये—कुछ तो विशेषता होगी ही'''। यही या ऐसा ही कह मन में आया, आता रहा। मान जगा।

'अब तो मुमसे चला नहीं जाता। मैं दो पग भी नहीं चल सकूँगी अब। तुन्हें जहाँ ले चलना हो, मुक्ते उठा ले चलो ! तुक्हारे साथ चलने को में मना नहीं करती, पर मुक्तसे तो चला ही नहीं जाता! 'कौन जाने मान था. कौन जाने वह कुमुसकोमल वालिका सचमुच यक ही गयी यी। कितनी दर ले आया था स्थाप उसे—वह यके भी क्यों नहीं।

'अन्छा, तुम मेरे केचे पर बैठ जाओ!' मुल की खोर देखकर हुँसा वह नटनागर और बठ गया। धूर्त कहीं का—भोली बालिका विचारी सरलता से केचे पर बैठने लगी, वह गिर पड़ी भूमि पर। पता नहीं किस समीप की कुछ में वह मृद्ध से खिसक गया। 'स्यामसुन्दर! मोहन! प्राणाभार!' वह भूल ही गयी कि गिर पड़ी है, कुछ आधात से लगा होगा। यह घोर बन, यह राति और उसमें अकेती—वह व्याकुल न हो तो करे क्या। कोई उत्तर नहीं उसके पुकार का। और जोर से—और कातर करठ से पुकार कसने—मेरे स्वासी, मेरे प्रियतम, कहाँ हो कि हों हो तुम थह दुम्हारी दासी अध्यन्त दुखी है, मोहन, आओ! आओ, स्यामसुन्दर, दर्शन दो! इपर-उपर चिक्त-भीत नेत्रों से देखती, अध्यार दुलकाती, हिचकियाँ लेती वह उन्मन्सी उठी, दौड़ी और गिर गयी—'स्यामसुन्दर, दर्शन दो! मोहन, कहाँ हो तुम ?' लेकिन उसका मोहन तो आज निरुद हो गया है।

'मेरा अपराध—मैं तुम्हारे कंचे पर बैठने चली थी!' वह तो उन्मत्त होकर ऐसे कहने लगी है, जैसे सुननेवाला पास ही खिपा है। 'तुम थोड़ी दूर सुफे ले ही जाने—बहुल थोड़ा कष्ट होना तुन्हें! प्यारे, अब बहुत कष्ट होगा! तुम इस देह को लिये-लिये घूमोगे। तुम्हारे बिना ये प्रास्त्र दिस नहीं सकते ।' हाय, हाय! वह तो सचसुच घूमकर गिर पड़ी। उसमें तो पुनः उठने के कोई

लचगाही नहीं।

1

'श्रीराधा !' बालिकाओं के भय-विद्वल करूठ से चीत्कार निकली। वे सबसे पहले दौड पडीं।

'श्रीराधा !' गोपियों ने पुकारा और भागी वे भी।

'श्रीराधा! श्रीराधा!' जैसे प्रतिष्वनि में समस्त वनश्री क्रन्दन कर उठी हो।

'श्रीराधा!' ध्विन मृष्डिता के श्रवार्धों में भी गयी। उसका नाम ही तो संजीवन है। मुरली ने भी तो खाज उसे पुकारा था इसी प्रकार। 'प्यामसुन्दर! प्रार्थेश! खायी में!' एक मटके से जेनना खायी खोर उन्मत्त-सी बह कीर्तिकन्या उठकर दोड़नेवाली ही थी। 'ये सिक्स्याँ, ये गोपियाँ— क्या बात है ? कहाँ है वह ?' भीचक्की-सी देखती रह गयी।

'कहाँ हैं स्थामसन्दर ?' राधा ने ही पूछा।

'कहा हैं श्यामसुन्दर ?' यही तो सब उससे पूछनेवाली हैं। यही प्रश्न तो उनके तन, मन,

प्राण पूछ रहे हैं ऋणु-ऋणु से।

भी अभागिनी हैं। मैंने उनसे मान किया और वे रूठकर वसे गये। कितना सम्मान दिया था उन्होंने मुक्ते और मैंने कैसी बुद्रता का परिचय दिया—उनका अपराध क्या । में कहाँ उनके योग्य हैं। ये श्रीष्ट्रपमानुसुना कहाँ कुछ छिपाना जानती हैं। स्थामसुन्दर का भी कुछ दोप है, यह इनके मन में कभी था भी कैसे सकता है।

बालिकाओं ने सान्त्वना दी, गोपियों ने समफाया। हुँदना ही तो है उन्हें—दूर तक वन में हुँदा उन्होंने । वहाँ तक, जहाँ तक प्रकाश पहुँचता था। वन सपन हो गया आगे। अब आगे पत्तों से खनकर भी चन्द्रकिरसें नहीं पहुँचतीं। और अन्यकार है। आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं।

विवश होकर सबको लौटना पहा।

रात्रि अधिक त्यतीत हो गयी, देर हो गयी बन में आये। घर के लोग न्याकुल होंगे। यता नहीं क्याक्या सोचेंगे लोग; स्वयं वे साथकाल से इधर-से-उधर वन में भटक रही हैं, उनके मालपर त्ये के जूँदे फलमला उठी हैं, उनके मुक्तमार शरीर अत्यन्त आन्त हो गये हैं, यह सब समरण किसे हैं। जब शरीर का ही समरण नहीं, तब घरों एवं स्वजनों का स्मरण हो है कैसे। स्याममुन्दर, हृदयेश कहीं क्षिप गये हैं। वे रूटकर चले गये हैं। मान तो कब का गल गया। मोहन मिल जाते—उनका पता लग जाता! पर अब आगे बन में घोर अव्यक्तार है। अब उसमें जाकर भी कुछ देखा नहीं जा सकता। सचका मन उसी नवतीत-चोर ने चुरा लिया है। उसीका नाम, क्सीका ग्राण, उसीका हम, उसी की लीला, सबकी वाणी पर उसी की चर्चा है। सबके हृदय में वही लिला-तम्मक्कमूर्ति है। कोई राग से उनके गुणा गाने लगी है, कोई परस्प उनकी चर्चा में लगी

हैं और रुद्धवाणी से उसका चिन्तन कर रही है। जब बन में उसे ढूँडा ही नहीं जा सकता तब भरकने से लाम ? उनकी कृपा की ही प्रतीचा करनी है। क्या पता. वह थोड़ी देर में दबित होकर आ जाय। वह पुलिन पर जहाँ सबकी छोड़कर गया है, वहीं तो आयेगा। वहाँ किसी को न देखकर पर औट जाय तो ? सब वही पुलिन पर औट. आयी। मोहन की कृपा की प्रतीचा करनी है उन्हें। इन्होंने सम्मिलित कपट से वहीं बैठकर प्रार्थना प्रारम्भ की।

x x x x

जीवन के श्रानन्त त्तेत्र में जन्म-जन्मान्तर के पुष्यों से जब कभी सत्य का पूर्णचन्द्रोदय होता है—श्रनेक बाद होता है; पर सदा वह स्तिग्य शारदीय कौमुदी धन्य नहीं होती। जब कभी स्वयं क्या करके उसमें स्वाममुन्दर श्रमनी ग्रुरली-ध्वनि उठा देता है, उस समय भी कोई भाग्यशाबी ही उस "ताइक्टा" का शाक्तवत कर पाते हैं। कोई ही सब कुछ भूलकर उस 'गीत-धुन' के मागे से श्रात्मविस्तुत-से दौड़ पाते हैं।

साधना का उज्ज्वत पथ, उत्करटा की परमाभित्यक्ति और उस नवजलधर-मुन्द्र की कुपा—आसोत्सर्ग का पुरव्यव सार्थक होता ही है। जज्ञ-सुन्दर की वह दिन्य माँकी—जीवन जन्मद न हो जाय, कैसे सम्भव है।

'में भी कुछ है! में साधन करता है! में श्रेष्ठ हूँ! आराज्य की मुक्त पर ही कुपा है! दूसरे मुक्ते तुन्छ ! निक्रष्ट हैं! उनसे मेरी क्या तुलना।' और जहाँ यह आया मन में—वह 'रूप रूप' प्रतिरूपो बभूव' कैसे अपना अपमान सहन कर ले। फिर तो जीवन की रात्रि है और नियमों का और कानन है। मोहन नहीं रह जाता वहाँ।

मोहन भी क्या हूँदने से मिलता हैं ? लेकिन बिना अन्वेषण के भी वह मिलता नहीं । अन्वेषण न हो तो आनित न आयेगी और यह तो आवारक हैं कि साधन के हंग में अपनी मिलनेसीम एतिया शान तो आयेगा अब अव्येषण निरास हो जाता है, जब अहात अह्रेय अलस्य सत्त्व की उक्कब चिन्हिकों के लिये भी दुर्भय ही नहीं अभेय यन जाता है, निराशा ही तो मिलती हैं ? तब माने कहाँ ? तब तो लोटना होता हैं ? कहां लोटना ? यदि हृदय में वासना कहीं बच नायी है, यदि समत्त्व कहीं किसी कोने में बचाथा, इसी कोलाहल में लीट आवाह देव हिनाश और विद आसोसीसमा का पुरुषपवं बस्तुत: अन्य हो चुका है, यदि हृदय में वह लिताश और विद आसोसीसमा का पुरुषपवं बस्तुत: अन्य हो चुका है, यदि हृदय में वह लिताश असी है—सरोर और संताह की स्पृति हो कहाँ होती है। वह तो प्रश्य-कालिन्दी के युक्ति पर ही लीटवा है। वहां उक्करटा, वहीं अभीसा और अपनास वक गया। वह देखता है-सोचता है, वह लहीं से जला था, वहीं है। तब—तब प्रतीका और प्रार्थन—क्योर कोई ज्याय भी तो नहीं।

अपने प्रयत्न की समाप्ति पर—श्रान्ति पर हो तो साधन का आहंकार जाता है। मैं भी कुछ कर तुंगा! यह जन, यह पाठ, यह अनुष्ठान और सब करके ''''।' ओह, रवामसुन्दर साधन साध्य कहां है। व अपोजा होती है। साओ प्रार्थना होती है। उसकेट अपोपसा—अविचल कि आस—गवेंहोन आनुर प्रार्थना—सबी साधना तो यही है। उसकी द्या पर सर्वेतोमानेन अपने की कोइकर उसी की पुकारा ही तो जा सकता है।

गोपियाँ—वे रवाम की ज्ञानिस सहचारियाँ, वे सहाआव की ज्ञानिस सूर्तियाँ, उनकी क्या साधना, क्या मत, क्या प्रतीजा कीर क्या प्रार्थना। सोहन उनका और वे सोहन की। श्यास जनसे रुठेगा ? कहाँ जायगा वह ? उनकी एक पत्न के भी उपेखा क्या वह कर सकता है ? तब यह सब—यह सब एक लीखा—एक ज्ञारशें! नित्य इन्दाबन का धरा पर ज्ञाविसों ल, श्लीनकुक्केसरी का भूमि पर पदार्थण प्रेम की परम सीमा को विश्व के सन्धुल प्रकाशित करने के लिये ही तो है। श्यास और राधा—वे दो हों तो मान और प्रार्थना चेते, किंतु विश्व के पिश्वों को प्रकाश देना है—पावन अमेनपत्र का प्रकाश। गोपियों का यह नाज्य वही प्रकाश तो दे रहा है—और ज्ञाब अन्वेषण से निराश यहना-पुलिन पर ब्लाकर वे सम्मिलित कातर करत से प्रार्थना कर रही हैं—

मान-भक्त ३२४

'श्यामसुन्दर, जब से तुम प्रगट हुए हो, त्रज की खत्यिक श्रीवृद्धि हुई हैं! ऐसा होना ही चाहिए। इपोंकि इन्तिरा सरा तुन्हारे ही खाश्य से रहनी हैं। अब तुन्हारे ही द्वारा हमें क्लेश हो, यह उचित नहीं। हमारे प्राण् तुन्हीं में लगे हैं; हम तुन्हें ही हुँद रही हैं, खाखों! हमारे इन तृषित नेत्रों को वशी देकर तम करों!

'बरद, तुन्हारे नेत्र शरत्कालीन पूर्ण विकस्तित सरोज के अन्तराल की शोभा को भी लिजत करनेवाले हैं, हम तो नेत्रों को देखकर बिना मूल्य के ही तुन्हारी दासियाँ हो गयी हैं । तुम अपने वियोग से हमें तहपा रहे हो, यह क्या हमारा वंध नहीं है ? तुम दूसरों के तो बरदाता बनो और

श्रवनी ही दासियों को तहपाओं -ऐसा तो मत करो, जीवन-धन !

'तुमने तो सदा हमारी—हमारे स्वजनों की रचा की है! उस कालियहद के विपैत्ते जल से तुमने ही मृतकों को जीवन दिया, कालिय को तुमने ही निर्वासित किया, इन्द्र हारा की गयी अयंकर वर्षा, प्रवल आँथी, च्याच्च्या का वाशात—तुन्हीं ने तो गिरिराज को उठाकर जीवन-दान दिया सबको, दावारिन से तुम न वचाते तो सब भस्म ही हो चुके थे। वस्सासुर, मयदानव का पुत्र वह उपोम और जाने कितने राचस—सबसे बवाय हमने, विश्व के समस्त भयों से तुम आज तक हमारे रक्त करी रहे. फिर आज यह उपेचा स्थे

कीन कहता है तुम गोपी-कुमार हो; भगवान बड़ा की पार्थना पर विश्व की रचा के लिये साव्यतकुल में प्रकट हुए तुम समस्त प्राण-धारियों के अन्तःसाची हो ! तुम अन्तर्थामी हो ! हमारे इत्यों को तुम जानते हो ! विश्व की रचा के लिये अवतीर्था होकर भी तुम हमारी इस समय रचा

क्यों नहीं करते ?

'तुन्हारा तो स्वभाव ही सबको अभय देना है। जो भी तुन्हारे चरखों की शरख लेता है, उसे तुम संचार के आवागमन के भय में मुक्त कर देते हो! तब तुम हमारे भय को भी दूर करो! अपना वह भव-भयहारी, महाजदमी का पाखिमाही, समस्त कामनाओं को पूर्ण करनेवाला कर-कमल हमारे सस्तक पर रक्स्तो!

'तुम तो ब्रजनों की खार्ति को नष्ट करनेवाले हो न, और उसमें भी हम खबलाओं के तो तुन्हीं खाश्रय हो; हमारे 'मान' के कारण तुम ऐसे क्यों रूठ गये ? तुन्हारा तो मन्दस्मित ही खपने जनों के गर्व को दूर करनेवाला है ! प्यारे, खपनी इन किंकरियों को स्वीकार करो ! हमें खपने

कमल-मुख ा दर्शन दो !

'रयामसुन्दर, शरण में आये लोगों के समस्त पाप दूर करनेवाले वे स्टुल आरुए अपने चरण-कमल, जो वन में गायों के पीछे चलते हैं, महालच्मी जिनकी स्थिर होकर सेवा किया करती हैं—वही चरण जो उस दिन कालिय के फर्णों पर थिरक रहे थे, हमारे हृदय पर रक्स्लो और हमारी

श्रन्तर्जाला शान्त करो !

क्षमत-त्यन—तुन्हारी वार्या कितनी मधुर है, जैसे मनोहर नन्हे बाक्य बोसते हो तुम, बहे-नहें बुद्धिमान भी जब उस बाखी पर सुग्ध हो जाते हैं, तब हम तो स्विया ही हैं। हम तो उस बाखी की माधुरी से तुन्हारी दासियाँ ही हो गयी हैं ज्यार उसके समरण से ही स्वपाय हो रही हैं। हमें अपने क्षाप्रास्त्र से ज्याप्यायित करके जीवनदान दो, मोहन !

भाण कबके चले गये होते तुन्हारे विशेग में, किंतु यह जो तुन्हारी कथा है, यह तो असत ही है। इसीने किसी प्रकार जिला रक्सा है। तुन्हारी कथा—यही तो संतर्गे को जीवनदान देनेवाली है। कितने प्रदाक्षित इसका वर्णन करते थकते नहीं, सस्तर पायों को नष्ट करनेवाली को है यह । यह तो अवल मात्र से सब प्रकार का मङ्गल करने वाली, सम्पूर्ण ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। सच्छुप पर जो तुन्हारी कथा का गान करते हैं—उसे सुनाते हैं दूसरों को, वही सच्चे महादानी हैं।

ंत्रजेन्द्रनन्दन, तुम्हारा मन्द हास्य, तुम्हारा प्रणय-विलोकन और तुम्हारी मञ्जूल कीड़ा जिसके ध्यान में भी बा जाती है, उसका मंगल हो जाता है। कितनी विपरीत बात है कि तुमने हमसे जो एकान्त में हृदयस्पर्शी खालाप किया, वह स्वर-सहरी वार-वार हमारे मनको चुन्ध कर रही है। इस वैषम्य को दर करो, नाथ !

'जब तुम नित्य प्रातः वज से गो-चरण के लिये चल देते हो, वन में तुम्हारे कमल-कोमल चरण कंकड़ियों, हुणों, श्रङ्करों से कष्ट पाते होंगे—यह सोचकर ही हमारा मन विचिन्न हो जाता है।

'और जब सार्यकाल गोरज-सनी युँयराली काली खलकों से घिरे अपने कमल-गुल्ल का दरोन देते हो —प्रियतम, नित्य-नित्य बार-बार तुम्हारी वह भुवन-मोहिनी गुल-झवि हमारे हृदय में

उत्करठा जावत् करती है ! आज तो वह नित्य-नित्य की लालसा पूर्ण हो जाने दो !

'तुन्हारे श्रीचरण प्रण्वों की समस्त कामना पूर्ण करनेवाले हैं, श्रीसिन्धु-सुता निरन्तर उनकी अवा करती हैं, वे इस समय इस न जधरा के सूपण हैं, आपित में वे ही एकमात्र ध्यान करने योग्य हैं, इस भी तो उन्हों चरणों में प्रण्वा हैं, इस भी तो इस आपित में उन्हीं का ध्यान कर रही हैं। प्राण्यन, अपने उन शान्तिदायी चरणों को, जो समस्त मनो-व्याधियों को दूर करनेवाले हैं, हमारे हृदय पर स्थापित करों!

'हमारा परमाश्रय, प्रेम को बढ़ानेवाला, शोक को नष्ट करने वाला, स्वरपूर्ण सुरिलका से भली प्रकार चुम्बित त्रपना वह त्रधराष्ट्रत हमें प्रदान करो, जो मनुष्यों की दूसरी समस्त त्र्यासिक्यों

को विस्मृत करा देता है !'

'श्यामसुन्दर, जब तुम दिन में बन में चले जाते हो, तुम्हें देखे बिना हमें एक पल सुगों-जैसा दीर्थ मतीत होने लगता है और जब तुम लीटते हो, तुम्हारी धुँघराली अलकों से घिरे श्रीमुख को भी हम कहाँ एकटक देख पाती हैं। मूखे ब्रह्मा ने नेत्रों में ये पलकें जो बना दीं! सोचा था, आज तुम निकट रहोंगे—आज नेत्र तुम हो लेंगे; पर तुम तो रात्रि में भी बन में चले गये! ऐसा तो मत करो, हृदयेश!

'अच्युत, हम सब अपने पति, पुत्र, गोत्रज्ञ, प्राई तथा सभी सम्बन्धियों को छोड़कर तुम्हारे पास आयी हैं। तुम तो हमारी गति जानते हो न, तुम्हारे गान से मुग्ध होकर आयीं और तम—छती -धुर्त, अरे रात्रि को वन में नारियों को कौन एकाकी छोड़ सकता है—कुछ तो

विचार करो।'

'तुम्हारी एकान्त चर्चा जब स्मरण आती है—उत्करण्डा, लालसा का तो वह उद्गम ही है! तुम्हारा वह हँसता हुआ जन्द्रमुख, वह प्रेममरी चितवन, वह शोभा का निवास विशाल वच्-इस बच को देखकर बार-चार एडा ही उठती है, हमारा मन मोहित हो रहा है, हम तुन्टारे अपरूप रूप के स्मरण से ही मूर्च्छित-सी हो रही हैं।'

है श्रद्ध, जीवन-सर्वस्व, तुम्हारा प्राकट्य तो हम व्रज के वनवासियों के लिये ही है! तुम्दी हमारे समस्त कटों को नष्ट करनेवाले हो! तुम्ही विश्व में हमारा मङ्गल करनेवाले हो! तुम तो अपने जनों की अन्तर्स्थया के विनाशक हो न, खत: हम अरयन्त से प्रार्थना करती हैं, हमारे हुदय-रोग की जीपय थोड़ी हमें भी दो! हमारी अन्तर्स्थया को शान्त करने प्यारे!

पधारो, श्यामसुन्दर !'

'श्रोह, नुम्हारे वे विकच कमल-से श्रीचरण—उन्हें तो श्रपने हृदय पर रखते भी हमें संकोच होता था, कितने मृदुल हैं वे, डरते डरते, धीरे से हम हृदय पर रखती थी—कहीं क्लोरा न हो, कहीं वे पीहित न हों श्रीर कहीं चरणों से—वन्हीं चरणों से इस रात्रि में पता नहीं कहाँ तुम बन में घूम रहे हो! कित कटक कितने इसाहित उम त्या, कितनी कंकांड्यों हैं इसमें! श्रोह, क्या वे कष्ट न पते होंगे होंगे मोहन, हमें बड़ा भय लग रहा है, हमारों बृद्धि आनत हो रही है। तुम्हारे चरण—तुम्हारे वे नवनीत-सुकुमार चरण—वड़ी ज्यारा होती होगी बन्हें!

गोपियाँ—एक ही लालसा, एक ही उत्कच्ठा रह गयी है उनमें—स्यामसुन्दर का दर्शन हो ! वह त्रिमुवन-मोहन मिल जाय । कव का गल चुका मान । वे प्रायना करती रहीं, उसके गुख गाती रहीं, नाना प्रकार से विलाप करती रहीं । उनकी विनय, दीनता, उलाहना, अनुरोध—सभी अन्त में ı

भूल गये।' मोहन अपने अत्यन्त सृदुल अहला चरणों से इस रात्रि में बनमें कहीं धूम रहे हैं! उनके कमल-कोमल चरण एत्णादि से कष्ट पाते होंगे!' उन्हें लगा, नेजों के सम्मुख ही मसूर-मुक्टी हुलों पर भागा जा रहा है। उसके भीचरणों के तलवे पेढ़ित हो रहे हैं! उनको भूल गयी अपनी स्वित अपना सरीर, अपनी मानेत्यथा—चे चरण—चे सहल अहला चरण—चे सब रोने लगी एक स्वर्त अपना सरीर, अपनी मानेत्यथा—चे इत्या—चे सहल अहला चरण—चे सब रोने लगी एक स्वर्त से आर्त होकर। उनका यह रोदन-बर, यह कदन-ब्रिंग भी कितनी मुक्त है!

आदर्श अनुराग, अन्वेषण, साधना—जो चाहे सो कह लीजिये इसे, जहाँ अपने रारीर की, अपनी समस्त विस्तृति होकर उस परम प्रेमास्पद की ही स्पृति रह जाती है, अन्तर में वही— एकमात्र वही रह जाती है—अन्तरवंथा उसीके लिखे आकुल हो उठती है—यही सबकी पूर्णता होती है। यही सब की चरम परिण्ति है। यही उनका परिणक हो चुका और तब क्या वह बनमाली क्रिया रह सकता है? वह चाहे तो भी क्रिय सकेगा?

हदन—तीत्र ब्याकुलता, एक बार पलके गिरी और सबकी सब चौंक कर सम्भ्रमपूर्वक एक साथ खड़ी हो गयीं। उनके खश्नु, उनकी बेदना, उनकी आकुलता, एक साथ दूर हो गयी एक इस में । नेत्र स्थिर हो गये, उल्लास का जो आवेग हृदय में एक साथ आया—शरीर स्थिर हो गया, वे क्या करना है—यह कुछ सोच ही न सकी। एक निमेच --एक बार ही तो पलके गिरी धी—यह मयूर-मुकुरी, पीतान्यर-धारी नव जलधर-सुन्दर बनमाली मन्द-मन्द मुस्करावा पवा नहीं किघर से आखहा हुआ उनके मध्य में।

यह भुवन-मोहन रूप, यह तडिरकान्त पीनपट, यह नित्य अम्लान बनमाला और यह मन्द्र सिमत—महन-मोहन, आज सचयुच ही तो वह महन-मोहन, मन्मध-मन्मध, अच्युत जैसे काम की अज्ञता, जुद्रता पर हँसता आया है। उनके मध्य कहाँ से, किथर से आ गया वह ? कीन पूछे, कीन सोचे ! वह आ गया ! वह पालों का प्राल आ गया !

एक चला गोपियां खड़ी रह गयी शान-स्थिर-मुग्ध और वैसे ही खड़ा रह गया वह जनका नटनागर भी मन्द-मन्द्र मुक्तराता। दूसरे ही चला सको एक साथ फपने उचारिय उतारकर एक के उत्तर एक बिना कु. सोने- बिना कुल देखे मन्दर दि बला दिवे। भला, यह हृदयेश आधा है, श्रासन भी न दे सकें वे इसे और वह—वही, जो युग-युग तक के तपः-पून मानस में, समाधि-स्थिर विद्युद्ध हृदय में कभी कहाचिन वहें संकोच से एकाथ चला का खड़ा हो जाता है, गोपियों के बच्च के कुक्स से मुचिक्तित उन उत्तरीयों के जासन पर मन्द्रके से इस प्रकार जमकर बैट गया, जैसे उसे वहाँ से कभी उटना ही नहीं हैं। नहीं हो जो उटना है—भला ऐसे श्रासन से भी क्या उटा जा सकता है।

#### महारास

विकांडितं त्रजवर्शुमिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृ णुषादय वर्णयेद् यः । मिक्तं परां भगविति प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः॥

—भागवत १०।३३।४०

मोहन आया—अन्य हो गयी वह शर्दाय ज्योतमा, घन्य हो गया वह यमुना-पुलिन और धन्य हो गयी वह यमुन्य रजनी—गोपियों में तो जैसे जीवन आ गया—प्राण आ गया! सब एक साथ खड़ो हो गयी जौर जब वह उनके उत्तरीयों के आसन पर बैठ गया, वे उसे घेरकर, सटकर सिंह गयी। सहल-सहस्र गोपियों—सबको लगा, वही स्थाम के सबसे समीप बैठी है। किसी ने उसके कोमल कर-कमल को अपने होनों हाथों में लिया और आनन्द-मान हो गयी। किसी ने उसके जन्दन-चिंत वाम-बाहु अपने कंघे पर रख लिया। एक ने आर्झाल फेला दो, जब वह ताम्युल का अवशेष सुख से गिगते बला गूर्सम पर से पर साथ की की ही उसने अपने मुख में रख लिया। इसरी ने उसके—उसके भीवरण को अपने हृदय पर रख लिया। ओह, प्रेम-रोव विह्नल-मुक्टिको तिरखी करके, अपर को दोंतों से दबाकर कटाचपान से यह जो देख रही है उस मदन-मोहन को— और यह तो एकटक, निर्मिय उसके कमलमुख को ही देख रही है उसने एकामता, इतनों तिरखलता से कोई भी संत क्या उसके शीवरणों को देख पाता है। लिकन यह तो पूरी योगिती हो गयी है—ध्यान हो तो कर रही है। रख बार, एक दिष्ट से मोहन को देखकर नेत्र बंद कर लिये और अब तो उसका रोगोम पुलिकत हो रहा है, यह चिर-च्यान हो हो हम री जाय, उसके हुदय से भी क्या कही जा सकता है। रही कही छिए भी जाय, उसके हुदय से भी क्या कही जा सकता है। रही की स्वा कही जा सकता है। रही से स्वा उसके हो रहा है, यह चिर-च्यान को हम हिए भी जाय, उसके हुदय से भी क्या कही जा सकता है। रही की स्वा कही जा सकता है। रही के स्व

'श्यामसुन्दर, बड़े दयामय हो तुम!क्या कहना है तुन्हारी दया का!' व्यंग भी सम्मिलित

हास्य में मधुर हो गया।

भोहन, हम सब पर कुपा करने पता, करने पता नहीं कहाँ-कहाँ भटकना पड़ा तुम्हें; बहुत-बहुत थक गये लगते हो !' दूसरी ने चरणों को दवाते हुये ही परिहास किया। वह मदन मोहन को हैंस रहा है, केवल खुलकर, खिल खिलाकर हंस रहा है।

'मोहन, हमें एक बात पूछनी है। तुम बड़े बुद्धिमान हो, बड़े धर्मझ हो, बड़े चतुर हो; बता दोगे ? हमें बड़ी उत्कराठा है, बड़ी लालसा है, बताश्रोगे ?' सबने एक दूसरी को नेत्रों में हो कब्र

कह लिया। यह भी क्या छिपा है कि यह गम्भीरता का अभिनय ही है।

'भला, ऐसी क्या बात है जो में तुमसे भी हिपाऊँगा!' मोहन तो हँस ही रहा है।

'नहीं, श्रिपाने जैसी कोई बात नहीं, नीति और धर्म की बात! इस सब तो जानती नहीं, तुससे अधिक ममझ बतानेवाला भी हमें कोई दीखता नहीं!' गम्भीरता तो बढ़ती ही जा रही हैं।

'इतनी भूमिका क्यों ?' स्याम ठीक तो कहता है, उससे भी कुछ पूछने, कहने के लिये

क्या भूमिका की आवश्यकता है ?

े रिखो, एक तो ऐसे लोग होते हैं, जिनसे प्रेम करो तो वे भी प्रेम करते हैं, दूसरे ऐसे होते हैं कि उनका स्वभाव ही प्रेम करने का होता है; उनसे प्रेम करो या न करो, वे तो प्रेम करते ही हैं। श्रीर तीसरे ऐसे हैं कि उनसे प्रेम करो तो भी वे प्रेम नहीं करते। इन तीनों प्रकार के लोगों के प्रेम का स्वरूप हमें मली प्रकार समका तो! वात चाहे जितनी गम्भीरता से कहीं गयी हो, उसका लस्य क्या है, यह भी क्या कहना रहा है!

'इसमें भला, सममता क्या है!' श्यामसन्दर ने तो लच्य सफ्ट होते हुए भी ध्यान नहीं दिया बस पर । वह तो उसी गम्भीरता से व्याख्या करने लगा है, जिस गम्भीरता से प्रश्न पछ गया है। 'जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, उनमें तो न प्रेम है और न धर्मभाव: वे तो केवल स्वार्थ के लिये प्रेम का दिखावा करते हैं। जब तक स्वार्थ है, तभी तक उनका प्रेम है। प्रेम तो उन्हीं का सबा है, जो प्रेम न करनेवाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे माता-पिता अपने बालकों से। बस, उन्हीं में अपवाद-हीन धर्म और सच्चा सीहार्द है। रहे तीसरे-जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते. उनमें या तो संसार से तटस्थ बात्माराम, जाप्तकाम महापरूप होते हैं या श्रेष्ट्रों की खबजा करनेवाले. कतघ्र नीच परुष।'

सबने परस्पर मुख फेरकर देखा और व्यङ्गपूर्वक मञ्जूहास्य आया अधरों पर । श्याम ने अपने-आप को कहाँ रक्खा है इस व्याख्या में ? वह है तो तीसरों की कोटि में और भला, वह कहाँ बात्माराम आप्तकाम है: कित वह तो इस हास्य से तिनक भी हँसता नहीं. उसका स्वर तो और गम्भीर हो गया है। वह ता कहता ही जा रहा है- 'सिखयो, पर में तो इन सभी से भिन्न स्वभाव का हैं। जो प्रांशी मुक्तसे प्रेम करते हैं, में उनके प्रेम के बदले में प्रेम करनेवाला स्वार्थी नहीं और न प्रेम की उपेचा ही मैं कर पाता हैं। मं तो उन लोगों की, जो मुकसे प्रेम करते हैं, उनकी उपेचा करने का नाट्यमात्र करता हूँ-इसलिये कि उनके प्रेम की अभिवृद्धि हो। जैसे किसी को सम्पत्ति मिलकर नष्ट हो जाय तो वह एकमात्र उसी की चिन्ता करने लगता है, उसी प्रकार एक यार जब किसी को मेरा सांनिध्य मिल जाता है और फिर मैं छिए जाता हैं. मेरे अतिरिक्त वह सब कछ

भल जाता है।'

मोहन का स्वर गम्भीरता से भावचन्ध्र हन्ना—'तम लोगों ने मेरे लिये समस्त लौकिक-वैदिक मर्यादाओं को छोडा, अतः तम सब मुमे अत्यन्त प्रिय हो ! तुम्हारे प्रेम की अनुवृत्ति के बिये ही मैं छिप गया था, मुक्ते चमा करो ! मुक्ते तुम्हें चसंतुष्ट नहीं होना चाहिये।'

स्वर तो और जुब्ध-बाष्प-गदगद हो गया! वह कितना भाव-बिह्नस कह रहा है-'तम सबने जो परम प्रेम किया है, मेरे लिये जो महान त्याग किया है, देवताओं की आयु लेकर में केवल उसी का प्रतिदान करना चाहूँ तो भी समर्थ नहीं हूँ। तमने मेरे लिये—मेरे प्रेम में हदतर गृह-बन्धन को कने सत के समान नोड़ डाला श्रीर यहाँ दौड़ी आयीं-भता, इसका प्रतिकार भी हो

सकता है ! मैं तो तुन्हारा हूँ—तुन्हारा प्रेमक्रीत हूँ...। वाशी गदगद हो गयी और करठ रुद्ध हो गया। कमल-नयन ने अपने पटके से विशाल लोचन पाँछे और गोपियों के कपोल तो प्रमाश्र से उज्ज्वल हो गये । वे भाव-विभोर हो गयीं । दो चए सब शान्त, मग्न हो गयीं-नीरव, निःशब्द-नान्त ।

महारास प्रारम्भ हुन्ना-रसराज अपने मुर्तिमान महाभाव से एक होकर युगल हो गया और महारास-जिसकी गति-नत्य का कम्प ही विश्व के अगा-अगा की अनादि काल से गतिमान किये है, जिसकी प्रेरणा ही निखिल प्रह-नज्जजादि की प्रगति है. जो विश्रद्ध-हृदय सर्वात्म-समर्पित योगीरवर के मानस के लिये भी केवल ध्येय है-कल्पना की गति नहीं वहाँ। भाव और रस जब मर्त्यमानस में एकाकार होते हैं- वहीं कल्पना सप्त, तन्द्रित हो उठती है: फिर जहाँ साचात रसराज और इसके महाभाव की मंजुमति श्राह्मादरूपा श्रीकीर्तिकुमारी सहस्रार के मध्य स्थित अष्टदल की चिन्तामिए-कर्णिका पर ललित त्रिभक्ती में एकाकार अवस्थित हैं--नित्य, शाश्वत है मोहन का यह महारास।

गोपियों ने मरहल बनाया-खूब बृहत् मरहल खौर उन्हें लगा--प्रत्येक के पाश्व में उनके कंथे पर भुजा रक्ले त्रिभुवन-सुन्दर बनमाली खडा है। सोने की दमकती मिखयों के मध्य में महा-नीलमणि के गुथे दानों-जैसा वह मालाकार सुदीर्घ मरडल-श्याम सचसुच ही तो सभी के पार्श्व में है, सभी के कंधों पर उसकी मुजाएँ हैं और मरहल के मध्य में—मध्य में श्रीवपभाननन्दिनी

के साथ वह अधरों पर बंशी धरे त्रिभङ्ग सुन्दर खड़ा है।

महारास प्रारम्भ हो रहां है—गोषियाँ तृत्य करेंगी, श्यामसुन्दर तृत्य करेगा उनके संग, सुरकी तो बलेगी ही; परंतु इस महारास—इस महानतेन की साङ्गता भी होनी चाहिरे। आकाश विमानों से भर गया। रास-मण्डल रह आग तर्थ है, इतना अवश्वार हो हकर देवपिकाँ से साइ देवाकाँ में स्थान नहीं पती । देववाध पन्य हुए, अप्सरा एवं गन्धवों ने अपने मनोहर करूठ से श्रीकृष्ण्यन्त्र का यशोगान प्रारम्भ किया, नन्दत-कानत के दिल्य कुसुम आज सार्थक हुए, पित्रत्र हो गये वे आज त्रजाशकुमार एवं उनकी सह-वारियों के लिये पादासराण बनकर। गणन में चल्या पर पुष्प-वर्ष के साथ जयनाद गूँजने लगा— 'श्रीनिकल विहारी को जय।'

पुष्पवर्षों हो रही है, कालिन्दी के रजत-पुलित पर चरणों के तीचे बन दिव्य कुसुमों का सुकुमार आस्तरण उच होता जा रहा है, देव वाय-इन्दुमि एदझ, वीणा वड़े स्वर से वज रहे हैं, जयघोष और यरोगान चल रहा है, किंतु किसी को पता नहीं - किसी का ध्यान नहीं उधर ! स्वामसुन्दर कंधे पर मुजा रक्खें साथ-साथ नाच रहा है, उसकी बंशी वज रहीं है और गति के कारण कहुए, नूपुर, किंदुणी आदि आभूपण किंगुत, रांजन, कंडत हो रहे हैं—चल रहा हैं यह आनद्द-तृत्य-चह तो चलता ही रहेगा-सदा चलता ही रहता है।

आभूषण वज रहे हैं, नृत्व के ताल में अहल सुदुल कमलचरण थिरक रहे हैं, नीचे सुकुमार देव-पुमन उबके वेगपूर्वक पढ़ने पर भी अधिकाधिक उत्कुल्ल ही होते जा रहे हैं और मुस्ती बज रही है, स्थाम की वैशी-जबह सकत संगीत का परमोद्दाम मुर्शलका —गापियों के कण्ठ कूजित हए—चे उक्षस्वर से मोहन का यशोगान करने लगी।

स्थाम गारहा है—नह गारहा रहा है, वंशी बजा रहा है, नृत्य कर रहा है—एक साथ सब; पर एक साथ सभी तो बही कर रहा है सदा से। श्याम गारहा है - वह उसके साथ एक और स्वर उठा—यह मल्जुता, यह आलाप—शीकीर्लिश्शोरी के करूर की मधुरना, मुग्पत के और से आये दूसरे कर नें। सबसे पृथक, मचसे अमिश्रित, सबसे उत्पर—पर सबको सरम-मधुर बनाता, सबको अपने कोड में लेता—वह उनका स्वर—मोहन सूम गया, उसने मुककर गायिका के कोमल कर दोनों हाथों की अजलि में ले लिये और—यह मन्मान, यह मोहन का मान दान दूसरे का भाग भी नहीं। अब तो वही स्वर, वही राग इस महारास का भुव वन गया। उसी के दरहा-धार पर राग मुसने हैं, लड़ियाँ चलती है और वार-वार भोहन स्वर्ण स्वर मिलाकर उसकी आवृत्ति करता है। वहीं—केवल बड़ी तो क्रब्र उस स्वर से स्वर मिला पाता है।

चरणों की गति बढ़ी—बढ़ी—बढ़ती गयी। तृत्य के बेग में गान स्वतः थिकत हो गया। भाल पर सीकर उठे और वे बिन्दु बनकर भूलमल करने लगे। वस्न, माल्य, खाभरण व्यस्त-व्यस्त होते गये। रास—सूत्य बढ़ता गया। खानन्द के खावेग में वेग पृद्धि पाता गया।

कोई यकने लगी तो उसने तिनक अफ़कर आपनी बाहु से स्थामसुन्दर के स्कन्य का सहारा ले लिया। उसकी अुजा का मिल्लका कडूल टूट तो चुका ही था, स्थाम के स्कन्य पर गिर गया भीते से

किसी ने अपने कंधे पर पड़ी चन्दन-चिंत विशाल शुजा को ग़ुल फुकाकर सूँचा— रोमाक्र हो आये समस्त शरीर में उसके और उसका ग़ुल भुजा पर फ़ुक गया नृत्य के वेग मैं भी।

किसी ने श्याम के मस्तक से मस्तक लगा लिया, दोनों के कुएडल सट गये और किसी ने नाचते या गाते हुए ही मोहन के किसलय-कर हुदय पर रख लिये। चलती रही यह कीडा।

कुण्डल खलकों में उतमकर रिधर हो गये, केशपाश खुल गये, उनमें गुम्फित माला खौर सुमन गिर गये, भाल एवं कपोलों पर स्वेद-बिन्दु चमक उठे। स्वाससुन्दर के साथ गोपियाँ पूरे बुग से चकाकार नृत्य में संतरन हैं। उनके नुपुरों का काल, कक्क्सपों का रखन, मेखला का शिखर-गुल रहा है। गान-गान तो खब केवल गुंजार करते भ्रमरों के करठ में है। महारास ३३१

विमानों की पुष्प-दृष्टि कव से थिकत हो गयी, जर्थभोष—यसोगान विरत हो गया, देववाद्य मुक हो गये। विमानों में देवता, देवाङ्गनाएँ, अप्सराएँ, गन्धर्व, किन्नर—सब थिकत, सुण्य, निश्चल हो गये हैं इस दिव्य कीड़ा को देखकर। उन्हें तो अपना ही स्मरण नहीं और भूल तो गये कन्यदेय। वे स्वरं स्थिर हो गये हैं। उनके रथ के सृण, सारिथ, सेवकादि गण सब चिकत—स्तब्ध मुर्तिवत स्थिर होगये हैं।

श्वामसुन्दर की मुजाएँ कंघों पर हैं, उस मदन-मोहन का स्पर्श प्राप्त हो रहा है—गोपियाँ ब्रानन्द-विभोर हैं। उन्हें केश, वक्ष, ब्राभरण—किसी का स्मरण नहीं, किसी का ध्यान नहीं। वे

उन्मद नृत्य कर रही हैं।

हत्य शान्त हुआ, सब बैठ गयी वहीं और श्याम—बह तो उतने रूपों में सबके समीप ही है। जैसे अबोध शिशु दर्पण में पढ़े अपने ही प्रतिविक्य के साथ क्षोड़ा करे—गोपियों के साथ बैसा ही साव-मुग्य, वैसी ही सल-परिशुद्ध, वैसी ही सरल सहज क्षोड़ा चल रही है उसकी। उसने अपने मृदुत करों से सबके मुख पर्व कपालों के स्वेद पेंछ दिये, उत्तमी अलक मुख्या ही, कुरव-ल . . . केवरादि ठीक कर दिये।

गोपियाँ मोहन के श्रमृतस्यन्दी कर-स्पर्श से परम प्रसन्न हो गयी। उनकी श्रान्ति—पता नहीं क्या हो गयी वह तो। वे तो पनः उसी त्रिभवन-मोहन का भवन-मङ्गल चरित बडे भाव-सुरुष

करत से गाने लगीं।

हिम सब स्तान करें !' मोहन ने प्रस्ताव किया और सब के साथ श्रीयमुनाजी में प्रवेश किया उसने । गोपियों ने उस पर इंदि उझालने प्रारम्भ किये और उसने गोपियों पर। अरुण सरोज-जैसे करों से उझलते, चन्द्रज्यारना में चमकते मुक्ता-फल से वे बिन्दु—चलती रही यह जलकोड़ा । अङ्गराम, चन्दन, कस्तुरिका-तिलक अंधन—सय धुल गये और उझसित, उत्करिठत जल-जीवों ने वह सब जल पी लिया। श्रङ्कार के कुसुम काजिन्दी की लहरों पर तैरते चले गये । सहज सुन्दर स्वरूप— ये भूपणों का भूपित करनेवाली रूप क्या साज-सज्जा की अपेना करते हैं।

हास्य-विनोद, श्रीड़ा-श्रीतुक चलता रहा यह—चलता रहा जलमें, पुलिन पर, वनमें घूमता

कीड़ा करता भुवन-मोहन का यह मण्डल । 'सर्वा: शरत्काव्यकथारसाश्रयाः ।'

आठ वर्ष, एक महीने, इक्कीस दिन का रवामसुन्दर—मैया, वावा, गोपगण क्या सोच लें उसके सम्बन्ध में और वह गया ही कहाँ था। वह क्या मैया की विक्रायी सदुल राय्या पर ऋप्रज के समीप रात्रि भर सोता रहा है। मैया ने ही तो उसे प्रातः उठाया है। सार्थकाल तनिक देर से कक्केज किया उसने और दूध तो वह सदा बहुत खाग्रह करने पर तनिक-सां पीता है।

नी वर्ष, एक मास और कुल ६ दिन की श्रीकीतिंकुमारी, उसकी सहेलियाँ भी तो उससे कुछ ही वड़ी हैं, कुछ तो उससे भी छोटी हैं। ये बालिकाएँ—बड़ी भोली हैं ये। सायंकाल कहीं से कन्हाई ने वेशी बजाई तो दौड़ पड़ी। भला, रात्रि में कहीं इस प्रकार घर से इन्हें बाहर जाने दिया इस कहा हो। तो का का गयी और बाहर की नीरवता देखते ही उरकर लीट आयी। कोई क्या कहे दिन से। युर्जि सुनकर तो पशु-पत्ती तक दौड़ पढ़ते हैं। इन्होंने तो लीटकर फिर भोजन में भी आता-कानी नहीं की और सोशी भी शीष ही।

गोपियाँ—गोपों ने खिल्ली उड़ायी उनकी। 'बड़ी हठी हैं ये सब। सायंकाल बंशीष्वित सुनायी पढ़ी तो पायल की भाँति दौड़ पड़ीं। कितना कहा, कितना पुकारा, कितना रोका; पर सुनना ही नहीं या इन्हें तो। बढ़ी साहसी बनी थी—घर से बहुत हुआ होगा तो दो-चार-स्स घर आगो तक चली गयी होंगी या प्राम-सीमा तक कही, रात्रि को बन में जाना क्या सरल काम है। इन्हें तो वन के नाम से भय लगता है। मार्ग को शूर्य देखते ही सब उनमाद शिथिल हो गया। कैसी चुप-चाप लीट आर्थी और पुल दिखाने में भी फिर इन्हें संकोच होना हो था। अरे, कन्हेंया क्या वन से वंशी बजा रहा था? भला, उसे कोन जाने देगा रात्रि को वन में। रात्रि को बायु से ऐसे ही ध्वित किसी दिशा को किसी दिशा से आती जान पढ़ती है। ये ककती तो बता भी देते कि ख्वित किसर से आ रही है; पर इन्हें तो दौड़ने की पढ़ी थी। यात हो नहीं सुननी थी। श्रीकृष्णाचन्द्र बढ़ी मायुर, बड़ी मोहक सुरली बजाता है। वह वंशी बजाता हो तो दौड़ जाने का जो क्या हम समों का नहीं होता; किंतु ऐसे पायल की भाँति दौड़ने से लाभ ? साथंकाल अजराज के भवन में कही वह बंशी बजा रहा था, वह भी क्या उसके पास दौड़ जाने का समय था!

योगमाया—डनका अधीश्वर तो नित्य पुराण पुरुष होकर भी नित्य किशोर, नित्य कुमार, नित्य सित्य के सित

-\*\_\*\*

# सुद्र्ञान-उद्यार

साधृनां सर्माचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनाम् । दशैनान्नो भवेद् बन्धः पुंसोऽक्सोः सवितुर्यथा ॥

---भागवत १०।१०।४१

आज शिवरात्रि है। वाबा के साथ सारे गोप पिछली रात्रि में उपोषित रहे हैं। सबने पृथ्वी पर कुश विद्वाकर उन पर ही शयन किया है। कन्हेंया आज सबेरे से उल्लास में है। वह नो वर्ष से पांच महीने अधिक का हो गया। यह भी कोई बात है कि वह आज व्रत न करे। मैया ने वहत समझाया 'दूध पीने से व्रत नहीं जाता।' पर वह तो आज पूरा व्रत करेगा।

'श्यामसुन्दर, तुम थोड़ा दूध पी लो !' मैया को कैसे सन्तोष हो। ब्रत करता तो ठीक, परंतु उनका सुकुमार कन्हेया क्या निर्जल रहने योग्य है। उन्होंने महर्षि शाखिडल्य से ब्रतुरोध किया। महर्षि ने गोद में बैठा कर श्रीकृष्ण को प्रेमपूर्वक समकाना चाहा।

'मुक्ते भूख लगेगी तो पी लूँगा!' भला, वह हठी व्यपना हठ कहाँ छोड़ना जानता है। महर्षि एक परम पावन ब्रत में बालक को निरुत्साहित कर भी कैसे सकते हैं। उनके नेत्र भर आये और चपचाप वे उस कमल लोचन के श्रीमुख को देखते रह गये।

'हम भी त्रत करेंगे!' बालकों में भला, कन्हेंया से कोई दुर्वल है जो उससे पीछे रहे। कनूँ व्रत करता है तो ये सब क्यों नहीं कर सकते।

श्रीकृष्ण ने व्रत किया है—व्रज के पशुक्षों त्रौर पित्त्यों तक ने तृष्ण, दाना या जल सुक्ष में नहीं लिया। श्राज शिवरात्रि है। भगवान् विश्वनाथ के लिये विश्व के समस्त प्राणियों ने कहीं, कड़ाचित ही इस प्रकार व्रत किया हो।

एक कोटि विल्वपत्र चाहिये एक वार के पूजन के लिये और वह भी सुचिक्कण, चक्र एवं छिद्र-होन, धत्रों के फल चाहिये, उनके पुष्प चाहिये, आक्र के फूलों की माला चाहिये। सुगन्धित पुष्पों, पक्वान्नों के साथ भोले वावा की दुष्टि के लिये ये वन्य सामियों भी तो चाहिये और रात्रि में पूजन होना है चार वार। विल्वचन गये विना भला, इतने विल्वपत्र कहाँ से भिलेंगे।

'बाबा, में सब एकादश दलों के बिल्वपत्र चढ़ाऊँगा, भला !' श्यामने सुन रखा है कि एकादश दक्त के बिल्वपत्र सब से अच्छे होते हैं।

'मैं भी तीन या पाँच दलों के नहीं चढ़ाऊँगा !' भद्र ने बाबा के दोनों हाथ पकड़ लिये। 'दुम सब एकादरा दल के ही चढ़ाना !' बाबा को क्या आपत्ति है। बिल्बवन में एकादरा दल के बिल्वपर्यों का अभाव कहाँ है। बालक कहीं बिल्ववन जाने का हठ न कर लें, गही बड़ी बात है। वहाँ क्यटकों की बहुतता जो हैं।

'मैं अतूरे का फूल लाता हूँ, दुहरे फूल !' श्याम भला, कहीं एक स्थाम पर बैठ सकता है। 'तुम लोग शृक्षिका के ग्रुस्टर पुष्प चुनो तो !' माता रोहिएगी खो लगा कि कहीं ये सब पत्रेर के फल तोड़ने को तो ड़नके करों में उसके कोटे लग जायेंगे !

'यूथिका के नन्हे-नन्हे पुष्प !' स्याम को कुत्तृहल हुआ और वह सचमुच उस लता-कुछ। की ओर दौड़ गया। बालकों ने उसका अनुगमन किया।

х

×

तीसरे पहर त्रज के द्वार-द्वार से जुते हुए इकने, नदी गाड़ियाँ त्रजेन्द्र के द्वार के सन्सुख एकत्र होने लगी। गोपियों ने नाना प्रकार के पक्वान्न बनाये हैं। दूष, दिष, घृत, मधु, शर्करा व्यादि के बड़े-बड़े सटके भरे हैं इकड़ों में। पुष्प, विल्वपत्र, माल्य व्यादि के इकड़े प्रयक् ही हैं। घूप,

चन्दन, केसर, कर्पूर, कोई पूजन-द्रत्य छूट कैसे सकता है।

गोपियाँ, गोप, ग्वाल बाल, गोपँ, घुष्म, बछड़े—सबकी विचित्र छटा है आज। सब अलं इत हैं। सब नृत्त बलाभरणों से झुसल हैं। गोपियाँ बच्चों के साथ छुवड़ों में बैठ गयी मैवा एवं रोहिणी मैवा के बैठते ही। राम-स्वाम उनकी गोद में विराज रहे हैं। बाह्यणों ने राझुनाद किया। गोपों के एक दल ने गायों को आगे हाँका और दूसरे दल ने अपने घतुष चहुये, जोस करें, भल्ला सम्हालों वे छुवड़ों को घरकर चारो और स्थित हुए। विमों के स्वस्तिपाठ के साथ प्रस्थान हुआ।

आगे-आगे महर्षि शायिडल्य का गृषम-रथ हैं और उसके पीक्षे विभों के पंक्तिबद्ध रथे हैं। भागती, दोइती गायों की पर-पूलि सब को स्नान करा रही है। विभों के पीक्षे क्रोन्द्र एवं श्रीवृष् आगुर्ज़ा के रथ हैं वृद्ध गोपों के रथों की पंक्ति के मध्य में एक दूसरे से सटे-से। आज नन्याव और वस्सान, एक हो गया है इस देव-यात्रा में। पुरुषों तथा नारियों के वगे ही पूथक्-प्रवक् हैं।

तुरही, श्रक्षक, राह्न, सदक्ष की तुमुल ध्वनि में वृषमों, गायों के गलों में वैधी घटियों का स्वर एक हो रहा है। ब्राह्मणों का सामगान गोपों के जयनाद में मुनायी कम ही पड़ता है। गोपियों

के कल कएठ के गीत भला, कीन सुन सकता है इस समय।

कन्हैया वार-चार खड़ा हो जाता है छकड़े पर। दाऊ, भट्ट —सभी उछलते हैं, खड़े होते हैं, इयर-उघर उकककर देखते हैं। इन चछल बालकों को सम्हालना सरल नहीं है। माताओं का ब्यान खीर कहीं नहीं है। मैया बरावर स्थाम को बेठाये रखने के प्रयत्न में है।

'हर, हर, महादेव !' 'भगवान शंकर की जय !' वार-वार तुमुल नाद उठता है। स्याम— सब बालक उत्साह से उठ खड़े होते हैं और दोनों हाथ उठाकर जयघोष करते हैं। गोपियाँ जयनाद के साथ हाथ जो जोड़ने लगती हैं, एक पल को नेत्र बंद करके।

< × ×

'वह भगवान पशुपित के मन्दिर का त्रिशूल दिखायी पढ़ा!' सहसा छकड़े खड़े हो गये। उच्च जयबोष के साथ सब छकड़ों से उतरकर भूमि पर खड़े हो गये। सबने भूमि पर मस्तक रख कर प्रख्यिपात किया। यहाँ से सब पैदल ही चलेंगे मन्दिर तक।

'मैया, वे श्रीयमुनाजी हैं ?' श्यामसुन्दर ने कुछ कुतृहल से पूछा।

'ये सरस्वती हैं ।' माता रोहिसी ने परिचय दिया। भेला, श्रम्बिका-वन में यमुनाजी कहाँ।

'में स्नान करूँगा !' दूर मे ही उस चपल ने पटुका माता को दे दिया। वनमाला श्रीर मुक्ट उतारने लगा।

'छरे, रुको! मैं स्तान करा हूँगी!' मैया पुकारती रही। दाऊ, कन्हैबा, भद्र, धुबल, श्रीदाम—सब दोड़ गये। वे कहाँ माताओं की पुकार सुनते हैं। 'इस अपरिचित घाट पर बालक कहीं फिसल न पड़ें, वे कहीं जलमें भीतर तक न चले जायें।' मैया ने गोपों को सावधान किया बालकों को सम्हालने के लिये। बालक सब बाबा के पास दौड़ गये हैं। वे पुरुषों के मध्य में स्तान करेंग। उनके समीप जाना भी इस समय सम्भव नहीं। मैया ने वस्त्र भेजे और बाबा को कहलाया खासस्त्र का ध्यान रखते के लिये।

'बाबो, तुम सबको स्नान करा दूँ !' बाबा ने श्याम के साथ बालकों को रोक लिया । गोप उन्हें स्नान कराने लगे ।

'बच्छा, तुम लोग यहाँ खढ़े तो रहो!' वाबा को भी स्तान करता है। कन्हेया वस्न बदलता नहीं। किसी प्रकार तटपर उसे खड़ा किया बाबा ने स्नान करा के। 'तुम सब यह क्या करते हो !' बालकों ने परस्पर छोटे उछालना, तट से जल में फूदना, योड़े जल में पैर पटक-पटक कर स्नान करना प्रारम्भ कर दिया है। वे क्या किसी के रोकने से ककने-वाले हैं। अपने कोलाहल में वे किसी की सुनते भी हैं।

'कृष्णचन्द्र, देखो ! तुम लोग निकल कर कपड़े तो जल्दी से पहिन लो ! भगवान शंकर

की पूजा पहिले तुम करोगे या श्रीदाम ?' बाबा ने अब की बार ठीक उपाय किया।

'पिहले मैं पूजन करूँगा !' स्थाम, श्रीदाम, दाऊ, भद्र—सभी जल से दौड़ते हुए निकले। उन्होंने न तो ठीक-ठीक श्रङ्ग पोंछने दिये श्रीर न स्थिर रहकर वक्ष पिहनाने दिये। उन्हें सन्दिर में पहुँचने की रामिता जो है।

×

भगवान् भास्कर पश्चिम में श्रन्तर्थान होने लगे हैं। श्राकारा, वन-भूमि—सब श्रुरुणाभा से रखित हो गया है। गोप गोदोहन में लगे हैं। श्रभी भगवान् शंकर को दुग्ध-स्नान जो कराना है।

'नमः शम्भवाय च, मनोभवाय च।

नमः शिवाय च, शिवतराय च !'

ब्राह्मणों का घन-गम्भीर करठ वड़े स्वर से मन्दिर को गुञ्जित कर रहा है। श्यामसुन्दर इस पावन लिक्सिर्ति का श्रमिषेक कर रहा है।

दुग्य, हिंघ, मधु, रार्करा, घुन, पद्धामृत के सहस्र-सहस्र कलशों के श्रीभिषेक से मन्दिर से कञ्चलवाणी दूसरी सरस्वती प्रवाहित हो उठी। सरस्वती का जल दुग्धमय हो गया इस घारा के मिलने में।

पन कानन में निवास करनेवाले ये अररण्यवासी परम तापस भगवान् शिव और भगवती सम्बन्ध के श्रीविग्रह को भी इतनी विपुल श्रद्धा, यह श्रपार आराधना-मन्भार कदाचिन ही प्राप्त होगा और यहां जो स्थासकुन्दर स्वयं विज्ञवन समित कर रहा है महर्षि शाखिक्य के सन्त्रपार के साथ......

गोपों के जपार समुदाय है। सब एक साथ मन्दिर में खड़े भी नहीं हो सकते। पूजन तो क्रमरा: ही हो सकता है। बाबा ने, गोपों ने, बालकों ने. सबने भगवान् पशुपति श्रोर अन्विक को षोडरोोपचार से पूजित किया। प्रदोष, निरोधि, तृतीय प्रहर और चतुर्थ प्रहर की पूजा विधिवत् सम्पन्न हुई। राजिभर कोर्तन, जयनाद, स्तवन, मन्त्रपाठ होना रहा। कन्हेया ने, बालकों ने भी निद्राका भाव नहीं प्रकट किया। सब इथर-से-उधर जयबोष करते रात्रिभर फुदक्ते-से रहे हैं। बाबा ने. गोपों ने श्राज सहस्रों गायें, अपार रहा, तस्त्र आभरएए दान किया है।

कल दोपहर को भोजन हुआ था। आज भी पूरा दिन और रात्रि निर्जल व्यतीत हुई है। दिन मैं किसी को विशास का अवकारा नहीं मिला है। अब तक पूजन-उत्सव के उत्साह में श्रान्ति का अनुसव ही नहीं हुआ। । अब चतुर्थ पूजन के अन्त में नीराजन हो चुका। पर्वक्रस्य समाप्त हुआ। स्वार प्रकार कार्य निद्वा और शन्ति ततित हुई। श्याम तो मैया की गोद में सिर रखकर सो भी गया। वह दाऊ पहा है उसके पास और भद्र तो आज बावा को छोड़कर माता रोहिणी की गोद मैं सो गया है। सब सो गये, जिसे जहाँ स्थान मिला।

शिवरात्रि की काल रात्रि—घोर अन्धकार और यह वनभूमि; परंतु निद्रा क्या स्थान का विचार करती है। केवल जलते हुए अलात (मशाल) प्रकाश किये हैं। मन्दिर में तो सोवा नहीं जा सकता, बाहर भृदुल त्यों पर ही सब बैठे हैं पूजन से निवृत्त होकर। बैठे-बैठे ही पलके भारी हुई, क्षभकी आयी और गोपियाँ, गोप—सब तो गये। गायँ, वृषभ—ये सब तो सोये ही हैं। रहा में निवृक्त तथा प्रकाश लिये गोपों ने भी शस्त्र पर्व अलातों को वृत्तों की शासाओं पर स्थिर कर दिया है। वे भी वृत्त के सहारे तनिक विश्राम कर लेना चाहते थे, पर सक्टेस्बड़े ही सोने लगे हैं।

मन्दिर में शत-शत--सहस्र-सहस्र प्रदीप प्रज्वलित हैं ! पूजन-पात्र, पूजन-द्रव्य इधर-उधर पढ़े हैं। बिल्वपन्न, पूर्प, मालाओं से श्रीविग्रह--लिङ्गमृति पूर्णतः श्राच्छादित हो गयी है। श्रव भी ऊपर के स्वर्ण-कलश से उसे अख्युड दुग्धधारा स्नान करा रही है। वस्त्राभरणों से सिज्जत, माल्यमरिडत भगवती अन्विका का केवल श्रीमुख दील रहा है। जैसे वे लीलामयी मन्द-मन्द हास्य कर रही हों।

बाहर है शान्ति--नीरव शान्ति ! कोई वृक्त से टिके, कोई बैठे-बैठे मोंके लेते और कोई भूमि में घटने सिकोडे लेटे हैं। मैया के हाथ निद्रा में भी बार बार श्याम के ऊपर घम जाते हैं। गायें, बषभ कभी-कभी पूछ या कान हिला देते हैं। अलात चुपचाप प्रकाश कर रहे हैं। कोई रचक कभी-कभी

मनक बराकर नेत्र खोलते हैं और फिर मस्तक शाखा से जा दिकता है।

'श्रीकृष्णु ! कृष्णु !' सहसा वाबा उचस्वर से चीत्कार करके चौंक पहे। एक साथ सारे गोप. समस्त गोपियाँ और बालक जग पड़े। सब दौड़े। 'सर्प! अजगर! दौड़ो! बचाओ!' प्री बात न तो बाबा के मख से निकलती और न गोपों के मख से।

बाबा के दोनों चरण जैसे किसी ने साथ ही पकड लिये हों। वे चौंककर उठे खीर देखते ही चिक्का पढ़े हैं। वहा भारी अजगर है। वह पता नहीं कहाँ वन से धीरे-धीरे सरकता हुआ यहाँ तक आ गया है। सम्भवतः वह वन से सीधे सरकता आया है। उसके लिये इधर उधर मुहना सहज नहीं। उसके मार्ग में कोई पश्, कोई प्राणी नहीं पड़ा; वह बाबा तक ही पहुँचा। बहुत धीरे-धीरे वह बाबा के दोनों पैरों को निगलता जा रहा है। बाबा ने उसको पकडकर, भूमि पकडकर बहुत बल लगाया: पर कहीं इस प्रकार कोई अजगर के मुख से छटता है।

गोप दौड़े, उन्होंने लाठियाँ और परश उठायें। बड़ा सहज उपाय है सर्प को क:टकर टकड़े-दकडे कर देना। बाबा ने दोनों हाथ उठाकर परी शक्ति से चिल्लाकर सबको रोक -- 'मारो मत! मारो मत ! आज शिवरात्रि के दिन किसी प्राणी का वध महापाप है। यह मके भजग ही तो कर लेगा।

गोपों के हाथ उठे-के-उठे रह गये। अजेन्द्र रोक रहे हैं, अगज शिवरात्रि है--पर यह सर्प ब्रजाधिप को निगलता जा रहा है। उसने घुटनों तक उनको निगल लिया है। वे धर्म-संकट में दो चुण स्तब्ध-से रहे और तब उन्होंने जलते अलात (मशाल) उठा लिये। अग्नि के ताप से ज्याकल होकर सर्प ब्रजपति को छोड देगा, यह सचको निश्चित-सा लगा।

कैसा है यह सपै ? शत-शत ऋलात उसके शरीर पर लगाये गये हैं। स्थान-स्थान से उसका शरीर जल गया है। दर्गन्ध आने लगी है। घाव दिखायी देने लगे हैं। वह अपने शरीर की इधर-चघर न्यथा से मोडता. घमाता तो है: पर बाबा को छोडता नहीं। उसका निगलने का क्रम भी बंद नहीं होता। उसका मुख बाबा के जान तक पहुँच गया है। गोपों को समरण ही नहीं खाता कि मप के दाँत ऐसे नहीं होते कि किसी वस्तु को पकड़कर वह फिर छोड सके। एक बार जान या अनजान में जिसे वह पकड़ ले, उसे उदर में पहुँचाये बिना उस सर्प के पास कोई उपाय नहीं।

'क्या हम्रा है ?' व्याककता के कारण गोपों ने वाबा को इस प्रकार घेर रक्खा है कि वहाँ तक पहुँचना सरल नहीं। कन्हैया ने किसी प्रकार मुककर भीतर प्रवेश किया।

'तू बाबा को नहीं छोड़ेगा !' पहुँचते ही श्याम ने एक लात जमायी सर्प को।

यह क्या हुआ--सर्प गया कहाँ ? यहाँ तो कोई देवता खड़ा है। रल्ल-जटित मुकुट, भुजाओं में रज्ञाङ्कद, मिख-स्वर्ण-माला. दिव्य बस्त्र और स्वयं इसका शरीर तेजोमय है! यह कन्हैया को हाथ क्यों जोड रहा है ?

'तू है कौन ? इस प्रकार मोटा, गंदा साँप क्यों बना था ? मेरे वावा को क्यों पकड़ा तूने ?' कहा नहीं जा सकता कि नेत्रों में अभी नींद की अरुखिमा है या रोष की; पर वार्खी में रोष स्पष्ट हैं।

'तुम उठो, जल्दी से अपने घर चले जाओ!' कन्दैया ने इस प्रकार कहाँ जैसे उसे भय हो कि कहीं यह फिर साँप बनकर किसी को पकड़ न ले! वह पुरुष उठा, उसने श्रीकृष्ण की प्रदक्षिणा की, उसके सम्मुख फिर द्रख्वन् प्रिष्पात किया और तब आकारा में चला गया। स्थाम अब तक वरावर उसी की ओर देखता रहा था। गोप भी उसे ही देख रहे थे। अब सब जैसे चौंक पढ़े हों।

'बाबा!' कन्हैयाने अपुटकर बाबाके गुले में दोनों भुजाएँ डाल दी और भूल गया।

बाबा ने उसे हृदय से लगा लिया है। उनके नेत्र भरे हैं। वे कुछ बोल नहीं पाते।

'मैंने सबसे पहले भगवान् शंकर की पूजा की थी न, उसीसे तो साँप मेरी एक लात खाकर देवता हो गया !' कन्हैया की वात ही भैया को, सखाओं को, बाबा को और गोपों को ठीक लगती है। महर्षि शाष्टिङ्य और विप्रवर्ग क्यों यह सुनकर हँसता है, कौन जाने।

यह भाषों में श्रारुण रङ्ग का पड़ा फूटा। महर्षि तो विभों के साथ सरस्वती में स्नान भी करने ततों! बाबा ने भी गोपों को खकड़े जोतने को कहकर स्नान किया। स्नान, नित्यकर्म श्रीर झान्विका के साथ भगवान पशुपित का पूजन करके बाबा ने सहस्रों गायें दान की। खकड़े सजित हुए। सचने प्रशान किया। श्राज उपवास का पारण तो ब्रह्मभोज के पश्चात् सबको नन्द-भवन में ही करना है।

### शङ्कचूड़-वध

योषिव्रिरएयाभरणाम्बराव्दिन्येषु भायारचितेषु मृदः । प्रलोमितात्मा ह्युपमोगबुद्धचा पतङ्गवन्नश्वति नष्टदृष्टिः ॥

\_\_ WINTER 99 1 / 1 E

फाल्गुन की पूर्शिमा, बसन्तऋतु का सौन्दर्य वन के ऋयु-ऋयु से फूटा पड़ना है। आछ मञ्जरी की सुरभि, कुसुमित तरु-सता और रात्रि में भी गुंजार करते अमर, चन्द्र-ज्योस्ना ने पूरे वन को स्नान करा दिया है।

आज की राजि भी क्या निद्रा लेने की राजि है ? महर्षि शापिडल्य ने बताया है जिराजि के तृतीय पहर के अन्त में भरापुष्क में होलिका-इहन होगा। नवालिट यह होना है उसी आपि में। गोप उस यह की सामणी-सम्भार में ताने हैं। गोपियाँ यहिय परार्थ प्रस्तुत कर हती हैं। वालक आज प्रयक्षप्रक अपने अपने कोड़ा-उत्पृक्ष बनाने में ताने हैं। कोई समय से पूर्व नहीं चाहता कि उसका उत्पृक्ष ह्यारे अपने तो वे वाहते हैं, उनका उत्पृक्ष सबसे विचित्र सिद्ध हो। किसी ने दो शासाओं का आरंड वृक्ष चुना है और किसी ने तोन, बार या पाँच टहनियों का। शासाओं में पने बांधित उन्हें सेतीय ही नहीं होता।

कन्हैया बहुत देर तक सलाओं के साथ आज गाता, कुदता, शूम मचाता अज की गांतियों में चूमा है। अपनाता बातक ही तो उस होलिका में तित्य सिमा । डालते हैं। आज तो सिमा डालते का अप्तिता जिन सो मझों ने भरपूर धूम की। जहाँ जो काष्ट मिला, उटाकर हाल आये। हात्यार, गांनी-गांती सब 'डफ' बजाते देर तक गाते, ताली बजाते खुव चूमे। मैया ने किसी प्रकार रात्रि के द्वितीय प्रहर के प्रारम्भ में रथाम को पाया। बड़ी कठिनाई से दोनों भाइयों ने भोजन किया। आज भद्र को छोड़ कोई सला साथ नहीं भोजन करते के और यह भद्र भो तो भोजन करते हैं। एक और खिसक गया। उसे भी तो अपना उल्यक्त बनाता है।

्रेया, देख न ज्ञाज कैसी प्योत्स्ता है। वन भूमि कैसी भक्षी लगती है! कन्हैया ज्ञपने ज्ञमज के साथ वन में पहुँच गया। उसे सेवकों जोर बाबा के लाये ज्ञरंड पसन्द नहीं ज्ञाये। स्वयं हुँदेगा वह ज्ञपने उल्युक के लिये ज्ञरंड।

'बरे, तुम सब भी खायी हो !' चृद्धियों की फंकृति से घूमकर दोनों भाइयों ने देखा। क्षत्र की सभी कुमारिकाएं तो जा। गयी हैं। उन सर्चों ने सिर फुका लिया। सार्यकाल से जो धूम रामामुन्दर ने द्वार-द्वार मचायों थी, वह क्या ऐसी बी कि उन्हें पर में रहने दे। वे तो घरों से पीक्षे-पीक्षे ही इन दोनों के लगी रही हैं। जहाँ-जहाँ वालकों का दल जाता था, वे दूसरे मार्ग से घूमकर उस पर में रहुँचती रही हैं। जब बालक आपने खपने घर चले गये—ये नन्दभवन में न जा सकी। संकोच के कारण द्वार से दूर ही ठिउकी रह गयी। कितनी देर ? यह तो स्वयं उनको पता नहीं; पर उनको तो लगा कि कुक्क खुणों में ही राम-स्वाम भवन से निकले खोर वे देवे पैर लगा गयी।

राशित्याशि पुष्पभार लिये कृमती लितकार्ये, पुष्पन्सीरभ से पूर्ण चमकते श्रहण किसलय सम्बाले श्रदुराग-रिक्षनसे पादप, शीतल मन्द समीर, धवल चन्द्र-व्योत्ता में दुरघन्नातन्सी बन राजि । दोनों भाइयों को बड़ा श्रानन्द श्राया । वे उन कुमारिकाशों के साथ हैंसने, दौधुने, कीड़ा करते लोगे । सला, ऐसे समय उन्द्रक का किसे समरण हो । वे सब पुष्पन्यचन करने लेगे. एस्सर पुष्प-गुच्छ फॅको एक दूसरे पर और हँसते। उनकी क्रीड़ा खबतक चलती रही। समय का ध्यान किसे आये और क्यों ? खाज रात्रि में रायन नहीं करना है।

× × × × × ×

'तुम दोनों भाई एक-से नटखट हो। इम सब तुमसे नहीं बोर्नेगी!' कुमारिकाओं ने रोष का अभिनय किया और वे फंड-की-अंड एक ओर थोडी दर जाने तागी।

'हम भी तुमसे नहीं बोलते !' खाम क्या किसी से कम मानी है। उसने बड़े माई का हाथ पकड़ा 'भैया, छा! हम दोनों उस शिला पर बैठेंगे। मैं इन पुष्पों से तुके सजाऊँगा।' दोनों भाई ठीक दसरी दिशा में एक शिला की खोर चल पड़े।

'रयाम ! राम ! बचाओ ! बचाओ इस दुष्ट से !' खरे, यह क्या हुचा ? सब-की-सब बालिकाएँ इस प्रकार क्यों चिल्ला पढ़ीं ? कन्हैया के हाथ में उठा पुष्प-गुच्छ गिर पढ़ा। राम उससे

भी पहले खड़ा हो गया और दानों भाई शिला से कूद पड़े।

'वचाक्री ! दीक्रो ! स्वाम ! राम !' वालिकायँ रोती रहीं—उनके तो प्राण हाहाकार कर गई हैं इस कन्दन में। यह महाभवंकर यक्त उन्हें लिये जा रहा है। उसीटे जा रहा है बल्च के। वह उन रात-रात वालिकाओं को अपनी माया से स्वीचे लिये जा रहा है। विवश खिचवी जा रही हैं वे।

'डरो मत !' वह गूँजा जलद-गम्भीर राम का स्वर । वह महा विशाल शाल-तरु उसने मली की भाँति दिलाण हाथ में उस्ताइ लिया। वह दौड़ा का रहा है वह वायुनेग से।

'में अपनी आया!' वह स्थाम पुकार रहा है। उसने तो भाई से भी बड़ा वृत्त उखाड़ जिया है अपने हाथ से। अपने के साथ ही तो वह दोड़ा आ रहा है।

'बाप रे!' यज्ञ ने इतना गम्भीर कष्णवंभी स्वर सुना ही नहीं था। उसने तिनक भीक्षे सुड़कर देखा। 'खोह!' प्राण सुख गयं उसकं। इतने विशाल शालहृज्ञ शाखाकों के साथ नहीं कृष्णियां की भीति हाथों में उठायं दौड़ खातं य दानों भाई!' उसने तो सोचा था, 'दोनों बालक हैं। रा-भाकर ये दोनों लाट जाणें ने। कितनी सुन्दर हैं ये लड़्कियां। ऐसा सौन्दर्य तां स्वग में सुनने में भी नहीं खाता! बह इन सवका सहज ही हरण कर ले जायगा।' वन में कुछ देर छिपकर वह इनको चुपवाप देखता रहा था। जैसे ही ये भव राम-रथाम से कुछ दूर हुई, लेकर भाग चला। सला, उसकी गति का मनुष्य कैसे पहुँच सकता है, किंदु खन बया हो!' ये दोनों भाई तो जैसे उड़े खार रहे हैं। नहीं, वह इतनो तीष्र तो कभी दीड़ नहीं सकेगा!

'श्ररे, ये तो बहुत समीप चा गये!' यज्ञ ने पूरी राक्ति से पक्बार भागने का प्रयत्न किया। ज्ञासर पद्मात पीछे मुक्तर देखा उसने कि मध्य का चन्तर बहुत कम हो गया है। भय के मारे उसने सभी बालिकाचों को वहीं छोड़ दिया और चपनी सम्पूर्ण राक्ति से प्राण बचाने के लिये भागा। उसे श्राशा थी कि दोनों माई इन लड़कियों का पाकर उसका पीछा करना छोड़ देंगे।

'श्याम ! श्यामसुन्दर !' वालिकाएँ खड़ी रहने में श्रसमर्थ होक्र वैठ गयी भूमि पर। उनके नेत्रों से अश्रुधारा चल रही है। उनकी हिचकियाँ वॅघ गयी हैं। वे थर-थर कांप रही हैं। उनके स्वर स्मष्ट नहीं हो रहे हैं।

'भेया, त्यहाँ इन सभें के पास रह! क्यापता इस दुष्टका कोई दूसरा साथी कहीं क्रिया हो! में पकड़ता हूँ इसे!' दोनों भाइयों के मुखतमतमा आये हैं।नेत्र लाल हो रहे हैं।

'तुम सब डरो मत! दाऊ यहाँ है! मैं अभी आया!' श्रीकृष्ण ने किसी के उत्तर की अपेजा नहीं। एक ज्ञाय के लिये चरण रुके और आगे दौड़ गया कन्हैया। दाऊ खड़ा हो गया वह विज्ञाल शाल-दरु लिये वालिकाओं के पास। 'चल, तू कहाँ तक जायगा!' रयाम ने हाय का तालवृत्त फेंक दिया और दौड़ा यत्त के पीछे। यत्त सीचे न भागकर इधर-चघर वृत्तों के सुरगुट और कुर्खों में बाड़े-टेढ़े भागने लगा। भला, सीचे भागने पर कैसे वन सकता है वह।

भोटा, तगड़ा, पहाड़-सा भारी यक्ष-भजा, वह क्या बख्रल कन्हैया के साथ दौड़ने में पार पा सकता है। इस पूर्णिमा की रात्रि में कहीं अन्यकार भी नहीं कि दौड़कर लिए जाय। यक्त के सस्तक में लगी महामिष्ण भाज उसका शिरीभूषण न होकर काल शागवी है उसके लिये। कुंजों के भ्रूपटे में बह कशाचित लिए भी जाता, पर मीख जो मस्तक पर प्रकाशित हो रही है।

यत्त्र दोड़ता जा रहा है, हाँपता जा रहा है, पसीने से लथ-पथ हो रहा है। यह आया श्यास—अब पकड़ा! प्रायों की सम्पूर्ण राक्ति यत्त के चरणों में आ गयी है। किंतु ऐसे वह कहाँ तक आगेगा ? बहुत दूर भी नहीं भाग सका वह कि पींछे से मस्तक पर वक्त की भाति घूसा पड़ा। भहराकर गिर गया वह। मुच्छी और सृत्यु—उसे पीड़ा का पता ही नहीं लगा। श्याम का दाहिना हाथ यत्त के रक्त से अकला हो गया। उसने वह मिण उसके केशों में से बलपूर्वक सटक ली और तब सुड़ा।

'भैया, देख न ! कितनी सुन्दर मांग है !' दाऊ के सम्मुख श्रपना हाथ फैला दिया श्याम ने 1 रक्त टपक रहा है उस दिच्चिण कर से 1 मांग के प्रकाश में हथेली और श्रक्ता हो गयी है ।

'खरे, तुक्ते क्या हो गया ? दाऊ ने शाल तो झोटे भाई को लौटते देखकर ही फॅक दिया। लेकिन यह क्या किक्साई के हाथ से रक्त क्यों टरफ रहा है ? दाऊ को मणि देखने का श्रवकाश नहीं। बालिकार्य तो स्तरूप हो गयी रक्त देखते ही। वे तो मर्च्छित ही होनेवाली हैं।

'बहूँ, मैं इसे तेरे सिर में गूँबूँगा! तेरे भाल पर यह बड़ी सुन्दर लगेगी!' कन्हैया ने फट से सुद्वी बंद कर ली और कूदता दीड़ गया सभीप के निर्फाट के पास। वह तो मिए। घोने में लगा है। उसने देला ही नहीं कि दाऊ किस क्याकुलता से पीछे दीड़ा था रहा है उसके! बालिकाएँ कितनी व्यक्षित हैं।

> 'कर्तूं, तेरा हाथ तो देखूँं !' दाऊ ने बहुत व्यम होकर छोटे भाई का दाहिना हाथ पकड़ा। 'ठहर, पहिले तुस्ने यह मणि पहना दुँ !' वह नटखट अपनी धन में हैं।

'नहीं—स्यामसुन्दर के हाथ का रक्त नहीं था वह !' वालिकाओं में जैसे प्राण आया। वे सुग्ध देखती रहीं कि वह वड़े भाई को भूषित कर रहा है। मिण उस स्वर्णगौर दाऊ के भालपर पहुँचकर धन्य हो गयी है।

'खरे, होली भी तो जलेगी!' कन्हैया को सहसा स्मरण श्राया। उन्हें लौटना है श्रव।



## ऋरिष्ट-संहार

श्रन्येषां पुरायश्लोकानामुद्दामयशसां सताम् । उपश्रत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः ॥

भागवत ३।१९।३४

अरिष्ट-प्रज में भी अरिष्ट ? जो स्वामधुन्दर के हैं, कन्दैया जिनका अपना है, उनके समीप भी अरिष्ट पहुँचता है! पहुँचता तो है; चीटी की मृत्यु आती है, तव उसके पंस्न निकल आते हैं--अरिष्ट का ध्वंस-काल आता है. तव वह श्रीकृष्ण को अन्वेषण करता है।

त्रज में—इस गतिशील संसार में खरिष्ट न आये, ऐसा तो हुआ नहीं करता। वह आता है और भयप्रद रूप में आता है! भयदायक भी होता है; किंतु खरिष्ट की शान्ति का व्यस्त प्रयक्ष करें दूसरे; जिनके हृदय वृन्दावन में वह महानीलमिण विराजमान है, वहाँ तो उसकी समुख्यत्व श्री स्वतः खरिष्टका विनिवारण कर देती है। रयाम के स्वजन एक ही साधन जानते हैं और वह है उसे पुक्त कर के बहा खरिष्ट का सरकार नहीं होता। वह पूजित करके शान्त नहीं किया जाता। कर्ष्ट्र जो भीने करवे की शान्त नहीं किया जाता। कर्ष्ट्र आ से भीने करवे की भाति सरोह कर फंड हेता है।

बार-बार नहीं —वह तो हो जुका। श्रीकृष्णने अपने स्वजनों के लिये द्वापर में ही अदिष्ट को प्राग्रहीन कर दिया। मर जुका अदिष्ट तो कब का। दिग्य जगन की वह शारवत कीड़ा स्थूल जगन में अवतीर्षे हुई। मानस —आधिदेव जगन में श्रीकृष्ण के अपनों के लिये वह कमी पुरानी नहीं पड़ेगी। मरा सो मर गया, दूसरों के लिये आदिक का यथ में की जीवित हो; पर जहाँ वह नीलो-ज्वल ज्योति है, वहाँ के लिये तो वह एक स्मृति है भूतकाल की—ललित स्मृति और उसके स्मरण में रस है। यथाम की लीला है न वह। हम स्मरण करेंगे उसका—

x x x x

'सायंकालका समय—दिशाएँ अरुणाभ हो चली, गगन ने किपश से पाटल गुति धारण करना प्रास्म कर दिया। अब तक मुरली का सरस स्वर क्यों नहीं मुनाथी पढ़ा ? गायों की हुंकति क्यों कानी में नहीं खाती ? क्यों किसी और गोरज दिशाओं को आच्छादित करके उठनी नहीं दीखती ? गोओं के सम्य में सलाओं से थिरा स्थाममुद्र र खाज अवत्वक वन से क्यों लोट नहीं रहा है ? आज तो बहुत विलम्ब हुआ !' पथ पर गोप, गृहहारों पर गृह्याएँ और इक्जों पर तरुणियाँ, बालिकाएँ, सब कही एक ही चर्चा है। सब के नित्र दूर-दूर तक बार-बार देखते हैं। हृदय कहता है—'कुशल तो हैं?' गोप प्राम से दूर तक निकल गये हैं। पूरा ब्रज मार्ग के दोनों ओर एकत्र हो गया हैं।

ंबह धूलि चटी आकारा में, वह गूँजी सुरिलका, वह महावृष्य की हुंकार आयी ! गोप और आगे बढ़े। वृद्धाओं ने नीराजन के दीप प्रज्वलित कर लिये। छज्जों पर चन्नल कर पुष्प-राशि ऋजिल में मरकर प्रस्तत हो गये।

'यह हुंकार, यह तो अपने धर्मा ( महावृषम ) की हुंकृति नहीं ! यह भीषण हुंकार—यह तो इस विपरीत दिशा से आ रही है । यह धूलि का वात्याचक इस कोर से ?' चौंककर सब के नेत्र दूसरी ओर गये। जिस ओर से सुरली-ब्बिन आ रही है, ठीक उसको विपरीत दिशा से बहुत गम्भीर ब्बिन आती है—जैसे सैकड़ों कुद्ध वृष्य एक साथ गर्जन करते दोंड़े आते हों। आकाश में ऊँचाई तक धूलि उठ रही है। बहुती आ रही है वह गोकुल की ओर।

'स्याम चारहा है!' गायों का परा समुद्र उमहता चला चारहा है। 'वह संध्या की चहिएमा में मयुरिष्क चमकता है!' गायें तो बज के गृहों के सम्मुख से खागे बढ़ने लगी हैं।

'यह क्या--गायों ने कान उठाये. एक जाग सब स्तब्ध खडी रहीं और फिर पछ उठा-कर 'बाँ, वाँ ' करती, चिल्लाती इधर उधर कदती भागने लगीं। मार्ग से, गलियों से सब गायं एक दसरे को धक्का देती. भयाकल चिल्लाती वन की ओर क्यों भाग रही हैं ? ऐसा तो कभी होता नहीं था।

'क्या है ? कौन है ?' गोपों ने साठियाँ उठाई और दौड़े दसरी ओर।

'भागी! द्वार बंद करी! भागी! भागी!' ये गोप जन्मत्त-भयविह्नल सख्य मार्ग से इधर उधर गालयों से क्यों भागने लगे हैं ? क्यों वे इतनी शीघ्र दौहते हए लौट पड़े ? क्यों

वे घरों भें घस नहीं जाते ?

'श्रीकृष्ण ! श्याम ! सुबल ! भद्र ! भागो ! भागो सब !' गोपों के साथ ये छज्जों पर में गोवियाँ वालिकाएँ भी सब-की-सब क्यों चिल्लाने लगी हैं ? (इनके मख तो भय से पीत हो चके हैं। नेत्र जाने कैसे हो रहे हैं! ये दोनों हाथ उठाकर इस प्रकार क्यों चिल्ला रही हैं सब की सब ? 'श्रीकृष्ण ! श्रीकृष्ण ! श्याम !' गोपों, गोपियों—सब के मख से यही आतं क्रन्दन—क्या

पता कि भागती हुई गायें भी यही पुकारती हों!

ये नवजात बळडे. ये सदाः प्रसता गायें—ये सब तो चरने गयी नहीं थीं। ये गोष्ट से इस प्रकार कटती-फॉटती, डकारती भागती कहा जाती हैं! किस भय से ये प्राण छोडकर दौड रही हैं ?

वह गुँज रहा है वज्ज-कर्कश गर्जन। वह धूलि का पर्वत दौड़ा आ रहा है। ओह. यह ध्वति-यह गर्जन, कौन स्थिर'रख सकता है अपने को। उस धूलि के मध्य में वह काला उत्तक पर्वत-बह वयभाकृति: पर वह क्या वृषभ है ? इतना बड़ा तो कोई गजराज भी कहीं सना नहीं जाता। 'अरर धम , धडाम !' अरे—रह तो मिट्टी के छोटे खएडों की भाति नन्द्रशाम की बहि:-

परिला की सहद भित्ति को गिरा रहा है। वह उन्मत्त वृषभ-वह दोड़ा परिला छोडकर। कितनी दर तक की परिला उसने सिर फुकाते ही फेंक दी उठाकर। वह-वह भवन-भित्त गिरी! तब क्या वह परे नन्द्रमाम को इस प्रकार गिरा देगा ? लाग भवन छोड़कर इधर-उधर भागने लगे।

वह आया वृषभ-वह उन्मत्त-सा दौड़ाता, वे लग उसके तीदण शृङ्ग भित्ति में ! वह उठी हुई उसकी पूछ-जैसे गगन में तारकों का वह इससे नाचे फेंक देगा। बार-बार तनिक-तनिक मन्न करता है, कोघ के मारे। जलते हए-से नेत्र, कभा उन्मत्त दौह पहता है, कभी खड़ा हो जाता है, कभी गर्जन करता है, कभी भवन गिराता है। ओह, क्या ठिकाना इसका। क्या पता कि वह ठीक पथ

से ही दौडता जायगा। वह तो कभी इधर, कभी उधर दौड़ता है।

'श्रीकृष्णु! श्रीकृष्णु! रयाम!' गोकुल के गृह-द्वार बंद होने के स्थान पर खुल गये हैं। सब-के-सब पागल हो गये क्या ? ये गोपियाँ घरों के द्वार बंद क्यों नहीं कर लेती ? ये सब क्यों हम प्रकार मार्ग पर दौहती, चिल्लाती जा रही हैं ? वह उन्मत्त सांह यदि इन्हीं की श्रोर दौड आये ? पर किसे अपनी सुधि है। 'श्रीकृष्ण ! श्याम !' पर उपाय क्या ? श्रीकृष्ण के समीप सीघे दौड़ कर पहुँचने का मार्ग भी तो नहीं। ये सहस्र-सहस्र गायें श्रीर वह भी इधर-उधर कृदती, भागती। भला, कैसे कोई श्याम तक जाय। जिनको जिघर से, जिस गली से शीघ्र पहुँचने की आशा है. वह उधर से दौड़ रहा है।

'कर्नू, गायें भाग रही हैं !' सुबल ने सशङ्क होकर उचक कर द्यागे देखने का प्रयत्न किया। 'सब जोग चिल्ला रहे हैं! कोई साँड बड़े जोर-जोर से वह क्या डकारता है!' बरूथप ने इस्तों से हिलते करों की छोर संकेत किया। साँड की डकार तो स्पष्ट ही अपने वृषभों से भिन्न है। 'वह तो राज्ञस है!' कन्हैया ने सुबल की खोर देखा। वह भद्र के कंबे पर बायी सुजा रखे

बाज बढ़े मज़े से धीरे-धीरे चला का रहा है। मुरली तो कब से कटि की कछनी में जा लगी है।

्रभू ( 'राचस है ?' भद्र ने स्थाम की कोर हेला और फिर ताली बजायी। भजा, राचस के लिये ये गोपियों इतनी क्यों पिल्ला रही हैं। कोई सोंड होता तो कुछ बात भी थी !

'वह खूब बड़ा साँड बनकर आया है!' श्रीकृष्ण ने सावधान किया।

'वह वड़ा दुष्ट है, हमारी गायों को उरा रहा है! करूँ, देख न! गायें कैसी भाग रही है! किराना चिक्ता रही हैं! तू सुचल के कंचे पर हाथ रख ले, मैं उसके कान गरम करता हूँ! भद्र खबरय भाग जाता चारी, मला, राचसों में दम कितनी होती है! पर यह कन्हैया जो उसके कंचे को खपनी जुजा से दचाये हैं।

'मैं उसे यहीं बुलाता हूँ!' कन्हैया ही भला, ऐसे सुन्दर खेल का अवसर क्यों छोड़ दे। उसने बड़े जोर से तालियाँ बजायों। इतने जोर से ताली भी बजायी जा सकती है—यह अनुमान नहीं कर सकता कोई।

सन्मुख से सहसा गार्थे पूंच उठाकर खस्त-चस्त इघर उघर भाग खड़ी हुई । वह दिखायी पढ़ा ऋष्टि—वह राज्स—इतना बड़ा सॉड़ ! स्याम ने फिर ताली बजायी। सखार्थों ने साथ दिया उसका। उन्मत्त सॉड़ 'फों फों' कुंकारता स्तब्ध खड़ा रह गया।

'दुष्ट, मूर्ख कहीं का! ऋरे गायों, पशुओं और गोप-गोपियों को डराने से स्या लाभ ? चल डधर आ! तेरे-जैसे दुष्टों के बल का घमंड चूर तो मैं करता हूँ! आ मेरे पास! यह रहा में!' कृष्णचन्द्र ने दाहिने हाथ की गुट्टी बॉथकर दिखायी और भद्र के कंधे पर उसकी वाम सुजा कुझ सींघी हो गयी हैं। वह सड़ा हो गया है। कठोर हो गयी हैं नित्य हँसती-सी पलकें। वह सीधे असर को देख रहा है।

'चल, आ ! पूँछ पकड़ कर सटक दूँगा !' किसने कहा, कौन बताये — पर बालक श्रीकृष्ण के साथ तालियाँ बजा रहे हैं।

व्यतिष्ठ की पूँछ उपर—उपर—श्रीर उपर चठ गई। बादलों से जा लगी उसकी पूँछ। सिर नीचे करके, दोनों सींग ठीक सामने करके खुरों से पृथ्वी खोदता वह दौड़ा—बह दौड़ा जा रहा है। उसके नशुने फूल रहे हैं। 'कों लों' करता खास के साथ कुछ जलन्सा नशुनों से निकाल रहा है वह। नेत्र अङ्गार-से जल रहे हैं। पूंल से भरे शृक्ष खागे करके वह दौड़ा खा रहा है—दौड़ा खा रहा है, जैसे इन्द्र के हाथ से छटा वक्ष खा रहा हो।

गोप, गोपियाँ, गार्थे—जो जहाँ हैं; सब-के-सब जैसे सूर्ति बन गये हैं। उनका भागना बंद हो गया है। वे सब श्याम की स्रोर मुख करके स्तन्ध देख रहे हैं। भयसे उनकी वाणी मूक हो गयी है।

रयाम—वह क्या भट्ट के कंधे पर वार्षी भुजा फैलाये खड़ा है। वालक उस दौड़कर आते काले पर्वत को देख रहे हैं। उनके मुखों पर केवल कोतुक है और :याम—वह तो देख भर रहा है एकटक खड़ा।

× 

× 

' 'बाह, वाह!' वालकों ने सहसा तालियाँ वनायीं । सम्भवतः विद्युत् भी मन्दगति सिद्ध 
होती उस रक्तिं की तुलता में । कन्द्रीया ने सक्षा के कन्ये से कव मुजा उठावी और कब उस अधुर 
वृषभ के सींग पकड़ लिये—यह भद्र ने ही नहीं देखा । कंघे से मुजा हिली और कनूँ तो यह साँढ़ का 
सींग पकड़े उसे पीछे डकेलता जा रहा हैं।

। सींग पकड़े उसे पीछे डकेलता जा रहा है।

दिल्ला के सामा स्वाप्त कर्म सामा स्वाप्त स्वाप्त

पूरे बेग से दौड़ता अरिष्ट आया था। श्रीकृष्ण ने केवल श्रृक्त पकड़े ही नहीं, जसी वेग से उसे पीखे ठेलना प्रारम्भ किया। आधुर को अपने वेग के अवरोध का घक्ता लगा और वह घक्ता इस ठेलने की गिति में बढ़ गया। वह लड़खड़ाता, अपने को सम्हालने का प्रथत्न करता पीछे गिरता-खा हट रहा है। 'कर्नू ! कर्नू ! पटक दे इसे ! बड़ा खाया है राज्ञस कहीं का ! अद्र पीछे, साथ ही दौड़ा खारहा है। बालक तालियाँ बजाते, चिल्लाते, कुरते खागे बढ़ खाये हैं।

'चल !' कन्हैया ने सचपुच धक्का मारा और कुल अठारह पा बद्दी-बद्दी उस अधुर को फूँक दिया। बृष्भ पिछले पैर लड़खड़ाने से गिरा और धक्के से उसका मस्तक उलटा होकर प्रश्नों से टकराया। उसने अपने पर फटकारे। करवट होकर शीवता से उठ खड़ा हुआ। उसकी फुकार बद गयी। नथुनों से फैन निकतने लगा। जूमकर फिर उसने श्रीकृष्ण की ओर मुख किया। मस्तक सकाकर ग्रह समग्रल करके करटा।

'ब्रन्डब्रा, तो तू ऐसे न मानेगा!' कन्हैया तो फिर भद्र के कंप्रे पर अुवा रखकर गिरे हुए इसरिष्ट को देखते बता था। उसने भुजा उठायी, सींग पकड़े और अपना दाहिना पर अरिस्ट के खगले पैरों में से एक पर जमाकर सींगों को पकड़े-पकड़े उसका मुख भुमा दिया। दैत्य घड़ाम से शिर पढ़ा। मद्र और सब बालक चैंकिकर पीछे हट गये।

कन्हैया तो दैत्यका मस्तक धुमाये ही जारहा है। जैसे भीगे कपड़े की उमेठते हैं, वह तो स्निष्ट की गदन वैसे ही मरोड़ता जा रहा है। सीगों को धुमाता जा रहा है। अधुर के मुख और सधुनों से रक्त फच-फच करके निकलने लगा है। वह बार-बार गोवर और मूत्र कर रहा है। अपने पैर पक्षाव रहा है।

'चल !' हाय, हाय, श्याम ने तो उसके सींग उखाड़ ही लिये श्रीर दोनों सीगों को उसके मस्तक पर पटक दिया पूरे वेग से।

'कर्नू! कर्नू!' बालक दौड़े। कन्हैया ने सींग फेंक दिये। श्रासुर ने पैर फटफटाये श्रीर शान्त हो गया।

'राम, राम!' तूने बेचारे को मार ही हाला!' मधुमकुल ने मुख बनाया।

'जा, मैं तुक्ते श्रव नहीं छूना !' भद्र ने दूर हटकर चिढ़ाना चाहा, पर ये गोप, ये गोपियाँ जो दौड़े आ रहे हैं।

'कर्तें' पता नहीं यह दाऊ भैया अब तक कहाँ था। आज वह गोचरण को तो गया नहीं था। इतना सच हो गया, तव वह दीहा आया है अपने होटे आई को हदय से लागो और यह जो उत्तर से तुष्प गिर रहे हैं हेर-के-देर, यह गम्भीर वाद्यध्वित और जययोथ—बालक इनसे बहुत परि-चित हैं। वाचा कहते हैं. यह सब देवना करते हैं। देवताओं को और काम भी क्या है।

वावा, मैया और यह तो पूरा ब्रज ही दौड़ आया स्यामसुन्दर के समीप। ये गार्थे चारो ओर हुंकार करती, परस्पर उचकती, एक दूसरे को ठेखती-सी भीतर अपने उसी चरवाहे को तो देखना चाहती हैं।

काला पर्वत-सा वह वृषभकार ऋषिष्ट भूमि पर पड़ा है पेट के बल। रक्त से लथ-पथ हो गयी है वहाँ की भूमि और उस अधुर का शरीर। मुख्य, नासिका और दोंनों सीनों के स्थानों से रक्त चल रहा है। सीनों के स्थानों पर मांस फलक रहा है और सीग तो वे दूर पड़ हैं। अज-भवनों को गिरानेत्राले सींग भला, मस्तक पर कैसे रहते। उसके पीछे, गोवर पड़ा है और मूत्र वह रहा है। छुटपटा कर उसने गोवर को विलेर दिया है, शरीर में पोत लिया है, उसकी गर्दन रस्सी के समान ग्रेडी-सी है।

यह रहा कन्द्रैया। उसके दोनों चरण असुर के रक्त से सन गये हैं। अुजाओं पर, वज्ञ पर, जातु पर, जहाँ नहाँ रक्त के छोटे नड़े छोटे हैं और कई स्थानों पर कुछ अधिक रक्त सग गया है। इतकें गोरस से सनी हैं। मयूर-पिच्छ तहरा रहा है। वनमाता कुछ रक्त-सीकरों से और भूषित हो गयी है। कोई नहीं देखता कि रयाम को व्यालिङ्गन करने से शरीर में रफ लग जायगा। दाऊ ने तो अपने श्रीचरण, वज्ञ, वस्त्र रँग ही लिये; मैया, बाबा और सभी तो उसे गोद में लेने को व्यादुर हो रहे हैं।

'बाबा, महर्षि शारिडल्य को बुलाको न !' मद्र ने बाबा का हाथ सकसोर दिया।

'महर्षि और दूसरे विभों को तू जितनी गार्थे चाहे, देना। घर तो चल !' बाबा ने सोचा, भद्र अपने गला की विजय पर गोदान करना चाहता है।

'गोदान तो कनूँ करेगा! उसीने तो यह वैल मारा है!' मधुमङ्गला ने वावा का दूसरा हाय पकड़ा।

'यह तो राज्य है !' बाबा ने गम्भीरता से भूमि पर पड़े असुर की खोर देख लिया। बैसे स्तान, पूजन, गोदान, शान्ति-पाठ तो होना ही है और वे पुराय-कार्य क्या कल पर छोड़े जा सकते हैं १ मार डाला—अपनों के लिये कन्तुँ ने सदा के लिये खरिष्ट को मार डाला खाज !



## केशी-वध

लोको विकर्मेनिरतः कुराले प्रमत्तः दर्मग्यय' त्वहुदिते भवदचेने स्वे । यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशा सर्धारछनर्यानीमधाय नमोज्तु तस्मै ॥

— भागवत ३।९।१७

ये देवर्षि हैं न, विना इभर-च्यर लगाये इनको भला, कहाँ व्यानन्द व्याना है। पतला स्वर्ण-गौर सारीर, कटि में कौपीन व्यीर घुटे मस्तक पर वड़ी-सी चुटिया; वस, इनके पास तो कुछ है नहीं। खड़ाऊँ बटकाते, बीणा के तार कन-कनाते ये यहाँ से वहाँ सारे त्रिभुवन में चक्कर ही काटा करते हैं। इनकी वीणा के तार बजते ही रहते हैं—

"हरि नारायण नारायण गोविन्द !
कृष्ण माधव ग्ररारि अच्युतानन्द ।"

दैत्य, राज्ञस, दानव-कोई तो इनसे चिद्रता नहीं । कोई नहीं कहता कि 'ब्राप यह क्या ब्रह्मापते हैं !' जमकर बैठना तो जैसे सीखा ही नहीं इन्होंने । सदा प्रस्थान की शीघ्रता में ही पहुँचेंगे ब्रोर जन कुछ चर्चों में ही कुछ-न-कुछ खटपट का प्रारम्भ कर जायेंगे ।

"विश्व एक नाटक है प्रमुका, शोक रहे या हर्ष रहे। जिसमें अपना स्वाँग सफल हो, यहाँ एक संघर्ष रहे॥"

सो इनको तो बस, श्रपना स्वाँग सफल करना है। कोई नहीं मिला, तब उस दिन मथुरा में कंस के राजमन्दिर में ही सबेरे-सबेरे जा धमके!

'ये तो नारदजी हैं!' कंस और उसके सेवक चौके। भला, देविष को छोड़कर बेरोक-टोक राजसदन में—अधुराज-सदन में और कीन इस प्रकार धड़-धड़ाता, बीणा के तार मन-कारता पहुँच सकता है, किंतु देविष के लिये तो प्ररेन्द्र और अधुरेन्द्र दोनों के अन्त:पुर एकसे हैं। उनकी गाँव बायु के समान अवाध है समस्य प्राहृत—अपाहृत सुवनों में। उन्हीं की की श्रीपति माधव नारायण हरि' की गंजार कभी-कभी दैन्य-जुड़ों को संकृत करने में सफल होती है।

'श्रापने तो सुमें दर्शन देना हो छोड़ हिया! श्राज वर्षों के पश्चात् पदारे! मेरे लिये कोई उपयोगी सूचना? भला, श्राप विना किसी गम्भीर कारण के कहीं पघारते हैं!' कंस ने ग्रुप्यी पर मस्तक रत्नकर प्रणाम किया। देविंग उसके सिंहासन पर विराजमान हो गये। श्रुसुर ने श्रप्यंपाछ का श्रायोजन नहीं किया और न देविंग को उसकी श्रपेचा थी। कंस जानता था कि देविंग कुछ ज्ञ्या में ठठ सड़े होंगे चलने को और तब उन्हें किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता। वह श्रधिक-से-श्रपिक श्रपने काम की सचनाएं प्राप्त कर लेना पाहता था।

देविष को भी यहाँ ककने में कोई व्यानन्द नहीं त्राता था। वे सीचे त्रपने उदेश्य पर जा गये— 'राजन, मैं तुन्हें सावधान करने व्याया हूँ। आकारावाणी ने कहा था न कि देवकी का अष्टम पुत्र.......!

ंपर वह तो कन्या.......' कंस चौका भय से । उसने बीच में ही बात स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। केशी-वध

\$80

'यही तो तुन्हारा श्रम है। वह कन्या तो नन्दराय की यी। देवकी का सप्तम पुत्र रोहियी का पुत्र हो गया। तुम तो जानते ही हो कि वसुदेवजी ने श्रपनी पत्नी रोहियी को श्रीनन्दराय के यहाँ गोकुल में तुन्हारे भय से रख छोग़ है।' देविंष कहते गये।

'वह रोहिसी-पुत्र—बल और श्रष्टम पुत्र ?'ृक्स प्रत्यद्वतः बहुत सम्हाल रहा था अपने

को। वह काँप गया था और उसका मुख कुछ पीतवर्ण हो चुका था।

'श्रष्टम पुत्र !' देवर्षि खुलकर हँसे । 'तुम इतना भी नहीं समक्ष्ते कि श्रीनन्दराय वसुदेवजी के घनिष्ट मित्र हैं । वसुदेवजी ने तुम्हारे भय से अपना अष्टम पुत्र उनके यहाँ पहुँचा दिया ।'

'कौन ? कौन है वह ?' कंस उठकर खड़ा हो गया। उसके नेत्र विस्फारित हो गये।

'श्रीकृष्ण !' बड़े शान्त गम्भीर स्वर से देवाँष कह रहे थे। 'यह भी पूछने की बात है ? जिसने तुन्हारे इतने बलवान सेवकों को खेल-खेल में मार दिया, वह स्था छिपा रह सकता है।'

'विश्वासघात—बसुदेव ने मेरे साथ विश्वासघात किया !' दो चए स्तब्ध रहने के पश्र्यात् कंस के नेत्र जल उठे। उसने पैर पटका श्रीर कोश से तलवार खींच ली। 'मैं उसे श्रमी मार डल्एँगा।'

'और तब श्रीकृष्ण तुन्हें अवस्य मार डालेंगे।' देविष ने इस प्रकार कहा, जैसे वसुदेव बा कंस—किसी की ऋषु से उनका कोई सम्पर्क नहीं। 'वसुदेव जीवित हैं, तभी तक तुन्हारे पास कृट प्रयक्त करने का अवसर है। पिता का वथ सुनकर तो श्रीकृष्ण वहाँ से सीचे तुन्हारे उपर आक्रमण करने सावधानी से चलेंगे।'

'तब ?' कंस के पद द्वार की ओर बढ़कर भी रुक गये।

'यह सब मुक्ते क्या पता ं मैं नरेश नहीं हूँ, जो राजनीति जानूँ ! अच्छा, जै श्रीहरि !' और देवर्षि ने बीसा के तारों पर अँगुजी रक्की। वे चठ खड़े हुए।

कंस हाथ में नंगी करवाल लिये वहीं घमन्से बैठ गया। उसके भाल पर बड़ी-बड़ी बूँदें चमकने लगी चिन्ता के कारण। देवर्षि को अभिवादन करने का शिष्टाचार भी नहीं निभा सका वह। देवर्षि—उनकी वीष्ण का स्वर तो दूर दूर जा रहा है। मन्द से मन्दतर होता सुनायी पड़ता है—

> 'नारायण माधव मधुसूदन श्री हरि केशव गोविक्ट ।

श्री हरि केशव गोविन्द्!' × × ×

'बसुदेव कहीं भाग न जाय !' वीणा की मकृति का सुनायी पड़ना शान्त होते-न होते कंस चौंका। उसने पार्श्वस्थ सेवक को चिल्लाकर पुकारा! अपने आपे में नहीं या वह।

'वसुदेव और देवकी सुटइ लौह श्रङ्कलाओं से बाँधकर कारागार में बंद कर दिये जायँ ! आज्ञा-पालन की सूचना में अभी सुनना चाहता हूँ!' सेवक ने मौन रहकर हाथ जोड़कर मस्तक अुकाया और शीव्रता से चला गया। उसे तो केवल नरेश का आदेश दुर्गपाल को सुना देना है।

'केशी !' दो च्या रुककर कंस ने फिर कुछ सोचकर पुकारा । उसका मुख भयंकर हो रहा था। उसके नेत्र अक्कार वन रहे थे।वह बार-बार दाँत पीसता या चौंककर इघर-चधर देखता जाता था।

'कब पुकारा था तुम्हें !' वेचारा केशी, वह तो नरेश की मुद्रा से ही काँप गया। मध्याङ्ग से सार्थकाल तक खुरीटे लेनेवाला वह अमुर भागता दौड़ता आथ। था राजाझा मुनकर ास्त-व्यस्त। चुपवाप मस्तक मुकाये सड़ा रहा वह।

'तुन्हें नन्द के वर्ज में जाना है! नन्द के यहाँ जो दो लड़के हैं - कृष्ण और बल, उन्हें ठिकाने

लगा दो !' कंस नाम लेते भी चौंका । उसने केशी की ओर देखा बड़े ध्यान से ।

'भूजना मत ! घोले में मत जाना !' एक लड्डा काला है और एक गोरा । दोनों से पार न पा सको तो पहिले काले—उस काले लड्डे को अवस्य मार दो ! अवस्य !' कंसने उठकर असुर केशों के कंचे पर हाथ रक्का । 'महाराज विश्वास करें!' केशी के स्वर में गर्वे था। 'महाराज का आदेश कल प्रातः पूर्ण हो जायगा और मध्याह के पूर्व में श्रीमान, के समीप उपस्थित हो जाऊँगा!' बात ठीक ही है। आज तो सार्वकाल हो चुका। गोप घरों में होंगे। वहाँ पहुँचने तक बालक कराचित्सो भी जायं। केशी कहाँ होंगा उन्हें।

'मेरे सर्वश्रेत्र शूर, तुम सफल होगे!' कंस ने उसके कंघे को थप-थपाया। 'मैं तुन्हें अपना प्रधान सेनापति बनाऊँगा!'

х x

x x X

'केशी आ रहा है—महाकाय कृष्णवर्ण अध-रूपधारी केशी आ रहा है। वह गूँज रही है सक्की भयंत्र 'हिनहिनाहर!' बेचारे देवता फरपर विमानों में बेठे और भागने को खरत हुए। बार-बार इस अधुर-धोटक ने उनके नन्दन-कानन को खरत किया है। अमरावती की पिन्न भूमि अनेक बार इसके लेख्द से अपवित्र हुई है। महेन्द्र का वज्र और अमरावती की पिन्न भूमि अनेक बार इसके लेख्द से अपवित्र हुई है। महेन्द्र का वज्र और अमका दण्ड प्रभावहीन है इसके बरप्राप्त शारीर पर। इसके खुर, पुच्छ तथा सटाधात से देवताओं के शरीर अनेक बार आहत ही चुके हैं। अब तो अमर इस महादेख की 'हिंकार' से ही भयभीत होकर त्रिविष्टप छोड़कर भागते हैं।

केशी आ रहा है—विशाल प्रच्वलित गुफाओं जैसे नेत्र, फैला हुआ महा भयंकर सुख, लंबी गर्दन, अपनी सटाओं से विमानों को इतस्ततः ताड़ित करता, पृथ्वा को कम्पित करता वह सहाघोटक दौडा आ रहा है।

'बहुं। अर्थकर घोड़ा! पागल घोड़ा! केशी ब्याया!' व्रज में गोप चिल्लाने लगे हैं। सबेरे-सबेरे अभी गोरोहन समाप्त हुआ और यह विपत्ति! इधर-उबर चिल्लाहट, दौड़ा-दौड़ी सबी है। केशी दौड़ रहा है, इधर-उबर गलियों में। अर्थकर हिंकार कर रहा है। जैसे वह किसी को ढूँढ़ रहा हो।

'खभी खाया, तनिक देख लूँ तो !' भला, कर्नू भागने पर कहीं मैया के हाथ खा सकता है। बाहर बड़ा हल्ला हो रहा है। कोई घोड़ा हिनहिना रहा है। श्याम कैसे गुम-सुम भीतर बैठा रहे।

'कहाँ जाता है! ठहर तो!' मैया पुकारती रही। वह द्वार तक आयी। 'दूर मत जा! कलेऊ कर ले! दाऊ, भद्र दोनों तो बैठे हैं! सुवल आता होगा!' इस समय यह सब सुने कौन ? वह चक्कल तो वह जा रहा है—वह दौड़ा जा रहा है!

'घोड़े, चल ! चल बा इधर !' कर्न्ट्या ने देखा उस घोड़े को । वड़ा प्रसन्त हुआ। वह । इतना वड़ा घोड़ा ! ताली बजाकर उद्धल पड़ा । उसने पुकारा जोर से केशी को, जैसे अपने महा-वृषभ धर्म को ही पुकार रहा हो !

×

घोड़े ने राज्य सुना, ताली की ध्वित सुनी और देखा मस्तक उठाकर। 'यही तो वह काला लड़का है!' वह इसी को गलियों में अब तक हूँद रहा था। सिंह के समान पूरे जोर से हिनहिना-कर दौड़ा। दौड़ा वह सुख फाड़कर।

'श्रीकृष्ण ! स्याम !' गोप चिक्का चटे ! लेकिन स्याम तो घोड़े को देख रहा है । घोड़ा दौड़ता आया और उसके सम्मुख से कुछ आगे बढ़कर दोनों पिछले पैरों से दुलची माड दी उसने कन्द्रेया पर ।

'अच्छा !' कन्हैया—चपल कन्हैया कृद गया एक ओर और मुककर उसने घोड़े के दोनों पैर पकड़ लिये। म्हटके के साथ फेंक दिया उसे। 'ही, मारने चला है !' वह पहाड़-जैसा घोड़ा धड़ाम-से बहुत दूर जा गिरा, जैसे श्याम ने एक कन्दुक फ़ॅक दिया हो। घोड़ा गिरते ही पैर फटफटाकर उठ सड़ा हुआ। उसके जलते नेत्र दुगुने जलने लगे। नशुने फूलने लगे। पूरा शुल्ल फाइकर दौड़ा वह। इतना बड़ा शुल्ल कि उसमें एक तो क्या, तीन हाथी समा जायें!

्रैहता आया फेर्सा—्रीड़ता आया और अवकी बार क्या यह दुष्ट घोड़ा अपने वह सुख से कन्हेया को काटना चाहता है ? कन्हेया ने दाहिने हाथ की सुद्धी बॉथी और जैसे ही घोड़ा समीप आया पक्के से घूसा बंधा हाथ कंधे तक उसके मुख में डाल दिया। घोड़े के मुख से फवन्से रफ की घारा निकल पढ़ी। उसके दोनों अगले पैर उठे ही रह गये। स्थाम का वस्त्र अरुख हो गया। कक्कनी पर से रफ वह चला!

घोड़ा कुल दो चए। खुड़ारहा श्रीर घड़ाम से गिर पड़ा। कन्हैया कूदकर उसके सम्मुख

भुक गया। भुजा उसने मुख से निकाली नहीं।

'श्रीकृष्ण को घोड़े ने काट लिया ! हाथ काट लिया कन्हैया का !' गोप दौड़े लाठियाँ लेकर । हाऊ. भद्र दौड़े मैया से सुनकर कि स्याम भाग गया । मैया दौड़ी बाहर का कोलाहल सुनकर ।

घोड़ा—बह तो पैर पछाड़ रहा है। उसका पेट फूलता जा रहा है। गोप, गोपी, बालक— सब चौंक पड़े। बड़े वेग से शब्द हुआ।। बड़ा भारी घड़ाका हुआ।। सबने देखा कि श्याम तो पीछे, भुड़कर मैया की और भागा जा रहा है।

'मैया, घोड़े का पेट तो फूला श्रौर फट-से हो गया' उसने मैया का हाथ पकड़कर घोड़े

की स्रोर घूमकर संकेत किया।

भेंघोड़े ने तुमे कहाँ काटा ?' मैया तो उसे दोनों हाथों इदय से दवाकर उसकी दाहिनी

मुजा देखने लगी है ग्रॅंगुली से उसमें लगा रक्त पोंब-पोंबकर।

'कहाँ, सुमे तो कहीं नहीं काटा जसने!' रयाम को जैसे यह पता ही नहीं कि चोड़ा उसे काट मी सकता था। कहाँ, उसे तो कभी कोई पद्ध नहीं काटता। वह तो कितनी बार धमें, निक्ती या वन के ज्या या केहरी के सुख में हाथ डालता है। कितनी बार पर के साथ उसने ऋचीं, सुगों, गवयों और चीतों के दाँत गिन हैं। कभी कोई तो उसे काटता नहीं।

'तेरे हाथ में घोड़े का रक्त लगा है और शूक भी !' भद्र ने भुजा मली प्रकार देखा ली

हाथों में लेकर और तब मुख बनाया !

×××

श्रीत्रजेन्द्र के द्वार से थोड़ी ही दूर पर पड़ा है वह काले पहाड़-सा महाघोटक। सुख से पिछले पैरों तक पेट की ओर ठीक नामिरेखा की सीध से उसका पूरा शरीर फट गया है, जैसे पक्कर वर्षा की ककड़ी (फूट) फट गयो हो। आँत बाहर निकल बाथी हैं। पूरा शरीर रक्त और स्वेद से खथपथ हैं। समीप की श्रूमि में रक्त-कीच हो गया है। जुं के नेत्र बाहर निकल-से आये हैं। देर-सा गोबर (लेख्ड) किया है उसने। समस्य शरीर से, रोमकूर्ण से भी सम्भवतः रक्त आया है। विचार का श्रवास कर गया होगा और बुद्ध वासु ने शरीर काड़ दिया।

घोड़े का मुख तो फटा पड़ा है, पर उसमें तो एक भी दाँत नहीं। दाँत नया हो गये इसके ? वे रहे आँतों के मध्य में उज्ज्वल चमकते दाँत। सम्भवतः कन्हेया के घूसे के वेग से दृटकर वे पेट में चले गये।

चल गय

× × ×

'रयाम, आज त् गाये 'चराने मत जा!' सैया ठीक ही तो कहती है। आज वड़े सबेरे यह दैत्य आया बज में। इतना बड़ा असुर घोड़ा! अब तो पहचान भी लिया गया कि यह कंस का असुर-घोटक केशी है। पता नहीं दिन में और क्या हो। अभी कन्हेया को पुनः स्तान करना है। सभी बड़के स्तान करेंगे। सबके वक्षों में रक्त लग गया है। मैया की भी तो वही दशा है। अभी तक कतेल नहीं किया है बावकों ने। 'ना, तू मुक्ते जल्दी से कलेऊ दे दे ! इम सब वन में आज कलेऊ करेंगे !' गोपाल को यह कैसे हवे कि वह गाये चराने न जाय । वह वन में न जाय तो गायें वरेंगी कैसे ?

'देख, तेरे बाबा महर्षि शाषिडल्य को खुलवा रहे हैं। तू पूजा करके गोदान करेपान ?' इतना षड़ा अपशक्तन प्रातःकाल हो और नन्दभवन में शान्ति-पाठ न हो, यह कैसे सम्भव है। बाबा ने तो महर्षि के समीप एक गोप को भेज भी दिया।

'मैं सहिषें को कह दूँगा! पूजा फटपट हो जायगी!' पता नहीं क्या बात है, महिषे कभी इन्हेंया का आग्रह टालते नहीं। इसका आग्रह उनकी विधियों को छोटी-यही करता ही रहता है। स्वाम ठीक ही कह रहा है। वह कहेगा और महिष बहुत शीघ पूजा समाप्त करा देंगे।

'क्रच्छा, चल तू स्नान तो कर!' मैया क्या करे! वह जानती है कि उसका यह नटखट वन में गये विना मानेगा नहीं।

स्नान, पूजन और फिर बड़े आमह से किसी प्रकार कलेऊ किया बालकों ने। 'कलेऊ वन में करेंगे'! भला, आज उनका यह आमह कैसे मान लिया जाय। कितनी देर हो गयी है इस दूसरी बार के स्तान और पूजनार्दि में। अब बन में कलेऊ करने के लिये समय कहाँ रहा है।

गोपों ने गाये कब से खोल दी हैं। उन्होंने भरसक प्रयत्न कर लिया है कि वे आज इनको बन में ले जायें और बालक प्राम में ही खेलें, पर गायें कहाँ जाती हैं। उनका तो प्रजराज के द्वार के सन्सुख टह लगा है। वे हॉकने पर इभर-जगर दौड़कर फिर वहीं का जाती हैं। उन्होंने अपने बरवाहे से इन गोपों के प्रति सम्भवतः अभियोग उपस्थित करना आरम्भ कर दिया है 'हुम्मा! इम्मा! करके!

वह आया कन्हैया! यह वालकों से घिरा निकला गोपाल। गायों ने हुंकार की और अब तो वे बिना हाँ के ही वन की ओर दौड़ पड़ी हैं। अब उन्हें उनका चरवाहा जो सिल गया है। वे बालक गायों को सहलाते, बखड़ों को पुणकारते लिये आ रहे हैं! गोपाल –यह निल्य गोपाल चला गोचारण को।



#### अकुर का आगमन

"तं त्वद्य नूनं महता गति गुरुं त्रैलोक्यकान्तं दृशिमन्महोत्सवम् । रूपं दघानं श्रिय ईप्सितास्पदं द्रस्ये ममासन्नुषसः सुदर्शनाः ॥"

'श्रीकृष्णु--देवकी का अष्टम पुत्र !' कंस को चैन नहीं । उसे अभी तक संदेह था— देवर्षि ने स्पष्ट कर दिया आज । केशी जायगा, उसे आझा हो चुकी; और भी तो इसी प्रकार जा चुके

हैं। केशी सफल ही होगा, क्या ठिकाना है ?

कंस को च्या युग हो गये हैं। 'केशी नहीं जीटेगा!' उसकी आशहा ठीक ही है। कन्दैया के समीप जाकर कोन जीटता है। 'जन क्या करना है; क्या करना चाहिये!' केशी गया, नवसे—उससे भी पूर्व से मिलक में विचारों का शंबद चल रहा है। 'जो त्रज जाता है, उसकी मुख्य का हो मंबाद मिलता है! क्यों न वसुदेव के दोनों पुत्रों को यही बुलवा लूँ। यहाँ मयुरा में अनेक साधन हैं, एकाकी न सही, सब-के-सब मिलकर तो उन छोकरों को पीस ही देंगे! गोप क्या कर लेंगे ?' एक योजना बना जी है मनही-मन कंस ने। योजना एँ तो बनती हैं, कोई बुटि दीखती हैं—दूसरी, तीसरी, प्रातः से योजनाओं का ही कम तो चल रहा है। अब एक योजना स्थिर कर जी है इसने।

X X X

'दानाश्यक्त !' बेचारे आकृरजी को आज मशुर नरेरा ने बुलाया है। महाराज उमसेन के ये पुराने दानाष्यक, कंस का अनुमह था कि कभी उसने इन्हें प्रयक् नहीं किया। कभी रुष्ट होने का अवसर ही कहाँ वा उसे नीतिकुराल दानाष्यक्त ने। आज इन्हें मंत्रणागृह में महाराज स्मरण् कर रहे हैं। यता नहीं क्या भाग्य में है। नारायण का मन-ही-मन स्मरण करते हुए सावचानी से ही चले आकृरजी।

'आक्र्जी! ओह, आज कंस इतना सम्मान क्यों कर रहा है? ऐसे लोगों का सम्मान भी भयंकर होता है। पता नहीं यह व्यंग है आदर का या किसी कूट प्रयक्त की भूमिका? अक्ष्र को को कुछ सोचन-विचारने का अवकाश नहीं था। आज कंस—राजा कंस ने उठकर स्वागत किया है। अवस्य कुछ दाल में काला है और अब तो हाथ पकड़कर वह अपने समीप के आसन पर बैटा दता है।

'शानपति, आप जानते ही हैं कि देवता जब संकट में होते हैं, विष्णु का आश्रय लेते हैं। मैं भी एक महान् काम के लिये ही आपका आश्रय ले रहा हूँ।' यह सदा का देवताओं का होही, भगवान् विष्णु का शत्रु आज स्वयं देवता वन गया है और अन्हरजी—खल अपने स्वायं के लिये

क्या नहीं कर सकते। बेचारे अक्रूरजी को तो चुपचाप सुनना है।

'बाप ही यदुकुल में मेरे एकमात्र हित्तैयी हैं। रोष सभी यादन मुक्ते रातुना करते हैं। ब्रापके व्यतिरेक में ब्रोर किसी का विश्वास नहीं करता! 'कंस तो चाटुकारों करते लगा है। उसे संदेव हैं—क्षी अबद्ध उसका प्रस्ताव व्यत्तिकार न कर दें। कही ये नत्यमात्र जाकर गोपों से मिल न जायें। मधुरा में ब्रीर कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति नहीं दीखता, जिसपर गोप विश्वास कर कीं और कंस भी विश्वास करें। बसुदेव ने उसे बोबला दिया; भला, व्यव्य दूसरे यादनों का क्या विश्वास करें। वस्त्र में प्रभावशाली व्यक्ति महास्त्र मान्य मान्य मान्य मान्य न विश्वास करें। वस्त्र में प्रमान, प्रलोमन दे ने न है। द्वास मान्य मान्य कर कीं गोप व्यवस्त्र इत्तर विश्वास कर लेंगे। क्षस ने यह सब सोच लिया है।

'आज ही देविष ने बताया है—बसुदेव ने मेरे साथ विश्वासघात किया! नन्द के घर क्वोंने, अपने वो पुत्र राम और कृष्ण को लिए। रक्वा है। यह कृष्ण ही देविष का आठवाँ...।' सिहर, उठा है केस इस बात को समरण करके ही। 'इन्हीं लड़कों ने हमारे प्रधान ग्र्रों का वप कि है, यह तो आप जानते ही हैं। मेरा अनुतोध है कि आप रथ लेकर नन्द्रक्ज चले जाय और सव गोपों को मेरा निमन्त्रण देकर बुता लायें। रिवरात्रि को यहाँ महोस्सव हैं। हमारे मत्त्र अपनी कला एवं शक्ति का प्रदर्शन करेंगे! नन्द के साथ सभी गोपों को आना ही चाहिये और होनों लड़कों को तो आप अपने ही रथ पर बैठा कर स्वयं ले आयें! उन्हें गोपों के साथ आने के लिये भी न होड़ें! आप परम नीतिक हैं, जैसे उचित सपमें, यह काम करें! कल प्रातः ही रथ लेकर चल में! मेरा जा रथ-जो अपन आप चाहें. ले जायें!

'यह क्यों अपने काल को यहाँ स्वयं आमन्त्रण दे रहा है ? यदि राम-स्याम को जुलाना ही है तो समस्त गोपों को क्यों जुला रहा है ? गोप क्या सहज ही उन वालकों पर कोई अध्याचार होने देंगे! यह गोपों से संघाम का आयोजन क्यों ?' अक्र्यंजी कंस की बोर देख रहे हैं। वे स्वयं कुछ कहें या न कहें. उनके नेत्रों में जिल्लासा है।

'बाकूरजी परम चतुर हैं, उनसे ब्रल नहीं किया जा सकता। तनिक भी सदेह हो जाय उनके मनमें तो कार्य बनने के स्थान पर बौर विगढ़ सकता है। उनसे कुछ छिपाना नहीं है। पूरा वात प्राट करके पूर्ण विरवास दिला देना है उन्हें ! उस पह सब पहले सौच पुरा है। वह अपने मन खागृह में इन प्रधान लोगों—राजसेवकों को यों ही बुलाकर नहीं बठा है। उसने बाकूरजी के सम्मुख ही बादिश देना प्रारम किया—'भन्तिगण, नन्दबन में बसुदेव ने अपने पुत्रों को छिपा दिया है। उन राम-कृष्ण से ही देवताओं ने भेरी स्थु का विधान किया है।' उचक्वर से कुन्निम ब्रहृहास किया कंस ने अपने भय को छिपाने के लिये।

"ये महामाग अक्रूजी वहाँ उन दोनों को लिवा सायेंगे। इस चतुर्देशी पर घनुपबस महोत्सव होगा! आप लोग अपन्य सुसलिव रङ्गाशाला प्रस्तुत करें! नाना प्रकार के मझ बनायें साथें समस्य प्रजा चयेंगिवत स्थान पर बैठक रहम बार स्वच्छन्न—निवसहीन मलनकिंद्रा देखे। राम-कृष्ण यहाँ आयेंगे, इस मल्लयुद्ध के बहाने ही आप लोग उन्हें ठिकाने लगा दें। महा-मात्र! अह्म हार्थ कुश्वाता की परीचा का अवसर है। महागज कुकलयापीड़ को तुम प्रकाश के हार पर रक्कों और उसके द्वारा मेरे इन रात्रश्रों को नष्ट कर दो! भूलयाम से यह उसके हहार मेरे इन रात्रश्रों को नष्ट कर दो! भूलयाम से यह उसके हहा राहे के इस 'पवित्र पश्चा में को क्या है, उसके प्रविद्य पश्चा के किये पवित्र पश्चा को अर्थ प्रकाश के तिये पवित्र पश्चा के किये पवित्र पश्चा के स्था प्रकाश करती हैं । कितना उसाह दीखता है इसमें, कितु इस समय प्रशंसा सुना नहीं चाहित । उनका सुन गम्मित है। उनका सिक्रा महती हैं — बोलो मत ! कहा गया है उसे सम्पूर्ण वित्त से समम्भे और पूर करो।' अब तो संकेत भी मिला गया। 'यहाँ से चले लाको ! आवित्र का वा है है हित हैं और पूरे सहोत्सव की प्रस्तुति करनी है। सबने सस्तक सुकाया, अधिवादन किया और क्रमशा बाहर हो। वाले को स्वार का कार्य में लगो! समय कम है।' अब तो संकेत भी कित गया। 'यहाँ से चले लाको ! अपना स्वार वाहर हो। सबने सस्तक सुकाया, अधिवादन किया और क्रमशा बाहर हो। वाले को को कार्य के लावें। साथें महास्तव की प्रस्तुति करनी है। सबने सस्तक सुकाया, अधिवादन किया और क्रमशा बाहर हो। वाले को को कार्य कार्य के लावें।

'श्रीकाकृरजी, आप तो जानते ही हैं कि विष्णु के आश्रित देवताओं ने वसुदेव को पुत्रों के हाब भेरी मृत्यु की ज्वबस्था की है। वे दोनों नन्द्रक्त में हैं। आप उनको साथ ते आर्थे। नन्दादि गोगों को भी राजोपहार लेकर आने का आदेश सुना हैं। वे दोनों यहाँ आये तो उन्हें कपने महा-काल के समान कराल महागज से कुचलवा हूँगा! यदि किसी प्रकार हाथी से बच गये—भेरे विख्तुत की आँति स्कूर्ति रखने वाले मल्ल किस दिन के लिये हैं! वे इन दोनों को पीस देंगे! उन वोनों बालकों के मरते ही गोग स्वतः कथमरे हो जायेंगे। वसुदेवादि इष्ण्य-वंशी भी शोक-संत्रप्त होंगे! आप उनके निव्रोह की आश्रांका न करें! में चसुदेव, नन्द और इनके समस्त बन्धु-वान्यवां के स्वयं मार देंगा! ये संव वर्षण्य, दाशाह कोर मेरे भोजवंशी वसुदेव के एक में हैं। में इन सर्वों का

भेरे परम सिन्न बाक्त्जी, ब्याप चिन्ता न करें! ब्याप तो कुकुर-वंशी हैं। ब्याप पर भेरा पूरा विश्वास है। मैं ब्यपने समस्य राष्ट्रकों को मार हूँगा। यह प्रथ्वी हमारे सम्पूर्ण कप्टकों से रहित हो जायगी। महाशुर मगभ-नरेश जरामंध्र भेरे रखगुर ही हैं और करिश्रेष्ठ हिति हो स्वार साथार साथा है। शम्बर, भोमासुर, दैत्यराज बाश्—ये सब मुक्त से मित्रता रखते हैं। इन सबकी सहायता से मैं देवताओं का पक्त लेनेवाले सभी नरेशों को पराजित करके उनका वध कर दूँगा। इस प्रकार हमारा शासन निक्यरक हो जायगा। ब्याप इन बातों को भली प्रकार समक्त गये हैं। अब ब्याप शीव राम-कृष्ण को धनुष-यन्न तथा इस महोत्सव पर यादव-राजधानी की शोमा देवले के बढ़ाने जिया लायें? केंस ने विना हके व्यपनी बात परी कर दी।

राजन, अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिये आपने बहुत विचारपूर्ण योजना बनायी है। बेसे तो सफलता और असफलता में मनको सम रखकर ही उद्योग करना उचित है; क्योंकि फल तो दैने उद्योग करना उचित है; क्योंकि फल तो दैने उद्योग करना है और फिर हुए या शोफ से युक्त होता है। हो चाहे जो, में आपकी आजा का पालन करूँगा! अक्टू अने के कोई उत्साह नहीं दिखाया। उनका स्वर तो ऐसा है, जैसे उंस की विजय अथवा मुर्यु—किसी से उनका सम्पर्क ही नहीं। उंस सम्भाना तो ज्यर्थ ही है, जो दैने उद्याह हो जाय। उन्होंने केवल राम-स्थाम को बुला-लाम अस्में केमण किस्सा है।

'देवेच्छा !' क्या रखा है इस देवेच्छा में। कंस इस देवेच्छा—देवताओं की इच्छा और विधान को ही वदलने के प्रयत्न में तो है। उसे पूरा विश्वास है—वह सफल होगा। यह अक्ट्रा— वह शुब्दा उसे उपदेश देने चला है; किंतु यह अवसर नहीं है रोप प्रकट करने का। यह जन दोनों को लाना तो म्वीकार करता ही है—तोष वात फिर। इस समय इस अक्ट्रा से काम निकालना है।

'आप उन होनों को वस, ते आयें! फिर तो में होष वार्ते स्वयं समफ लूँगा! सभी गोषों को आना चाहिये और उन होनों को आप साथ ही लायं!' कंस ने पक बार फिर अपनी वात स्वष्ट कर दी और आज तो वह अक्टू को द्वार तक पहुँचाने आया है। अक्टू वा को कहाँ इस सम्मान में कस्ताह प्राप्त हो रहा है। वे तो मस्तक अकाये, कुछ सोचते उठे, सोचते से द्वार तक आये और कंस को अस्ववादन करके गम्भीगता से कुछ सोचते ही अपने रथ में बैठ गये भवन जाने के लिये। यह जो महाच कार्य उन्होंने अपने उत्पर ते लिया है—उसके प्रत्येक आक्क पर उन्हें विचार कर तेना है। आज रात में ही सोच लेता है।

वे जाते रहे हैं। रात्रिभर उनका अन्तर्डेन्द्र चलता रहा है। 'क्या करना चाहिये '?' कंस अयन्त ऋर है और अन तो उसका नग्न पैशाचिक रूप स्पष्ट हो गया है। क्या अर्थ है उसके इन मनोरथों का। यह जुड़ कीट—यह भी अपने को कुछ मान बेटा है। 'भूमे उन सर्वेदवर के दर्शन होंगे! मैंने ऐसा कौन-सा परम पुरुष या महान तप किया है

भुक्त जन सवरबर के दरान होंगे। अस पसा काल-सा पर से पुरुष या सहान तथ क्या है। क्या नहीं के के इस को वेह्या गां अक्षा है। आज में जन के इस को वेह्या गां अक्षा है। आज में जन के इस को वेह्या गां अक्षा हों जा के इस को वेह्या गां अक्षा हों होंगे। अप के स्वाद के से ति कि होंगे। प्राप्य हों त्यागती थी। के से ने अपना स्वर्ण-एवं कत ही भेज दिया द्वार पर। नित्य कमें से निवृत्त होंकर, अगवान आकर को अपने निवेदित कर के अपने पर पर वेटे। हाथ में एवं की रिस्म है, पर मन भावनाओं से भर गया है। रारीर का रोम-पोन उठ सहा हुआ है। केंस—अब कंसका सरस्य भी कहाँ है उनके विचर्ण में। उन्होंने सुना है कि सावान जनके अन-तरायों प्रभु ने परा का भार दूर

करने के लिये व्यवतार प्रह्ण किया है। ब्याज उनके प्रत्यक्त उर्शन होने हैं नन्दक्रज में। व्यक्र्रजी तो इस भावना से ही परम भक्ति में निमन्त हो गये हैं। उनके नेत्र वर्षा कर रहे हैं। रथ चलता भी है या नहीं, व्यर्श्व कहाँ जा रहे हैं, वे तृण चरने में लगे हैं या चल रहे हैं—कीन इघर व्यव व्यान दे।

'ना, मेरे-जैसे विषयी पामर प्राणी के लिये उन उत्तमरलोक का दर्शन तो वैसे ही दुर्लभ है, जैसे शुद्र के लिये पवित्र वेद मन्त्रों का पाठ। भला, उन सिबदानन्दधन को कहीं अन्वेपण से पाया जा सकता है। अपनी और विचार करते ही हृदय हाहाकार करने लगता है। ये चर्मचलु बिना उस दयामय की दया के कैसे उसका साज्ञातकार कर सन्दर्ते हैं। वह नन्दश्रज में है—पर कहाँ नहीं है! अपने में इतना ग्रेम कहाँ कि उसकी वह दिज्य माँकी मिले।

'नहीं, नहीं— मुक्त धायम को भी धाज उन धन्युत के दर्शन होंगे हो। इस कालरूपी नदी में प्रवाह-परवरा तैरते तिनकों-से जीव—कभी कोई कदाचिन किनारे चा ही लगता है। चाज मेरे सम्पूर्ण अमङ्गल नष्ट हो गये। मेरा संसार में जन्ते लेना सफल हुआ। योगिजन समाधि के द्वारा तिन श्रीचरणों का च्यान करते हैं, आज में उन्हों चरणों में प्रणाम करूँगा। ये जनतन करुणांथे— उनकी असीम चतुकमा—उसका समरण होते ही चन्तर में उत्लास का जीत फर पहना है।

'कंस ने मुक्तपर बड़ी कृपा की। आज उसी के अनुग्रह से मैं प्रश्नी पर अपनी इच्छा से ही अवतीर्ष्य उन श्रीहरि के पादपद्वों का दर्शन कहुँगा, जिन चरगों की नस्त्रमणि-चन्द्रिका के चिन्तन

से ही अब से पहले के समस्त महापुरुष इस संसार-सागर से पार हो गये हैं!

मिरा कितना सौभाग्य है—श्वाज में उन श्रीचरणों का दर्शन करूँगा, जिनकी अगाध श्रद्धा से भगवान श्रक्ता पूजा करते हैं, भगवान शंकर जिन्हें चित्त से चण्यमर भी दूर नहीं करते और भगवती जरूमी निरन्तर जिन्हें अपने कोमल करों से लाजित करती रहती हैं। समस्त मुनिजन, सम्यूणी भक्तजनों के रसाराध्य उन श्रीचरणों का मैं दर्शन करूँगा, जो अपने सलाओं के साथ वन में गायों को चराते हुए घूमते हैं और गोपियाँ जिन्हें हृदय पर धारण करके अपने वत्त में लगे कुक्रुम से अनुरक्षित कर देती हैं!

'कहीं वह गोपाल वन में आया न हो गाचारण के लिये ! अमूरजी इधर-उधर देखने लगे चौंककर । गायें तो नहीं हैं, पर ये मुगों के यूथ अवश्य दाहिनी कोर हैं—वड़ा शुभ राकुन है। ये मृग मेरी दाहिनी कोर से जा रहे हैं; अवश्य में उन गोभाघाम का दर्शन पाऊँगा। वे सुन्दर करोल, मनोहर नासिका, हैंसते हुए-से परम करुणापूर्ण पदा-पताश-लोचन—आज मेरे नेत्र गुँघराती आलकों से पिरे श्रीसुकुन्द के उस लावएय-वाम मुख की अपूर्व छटा का अवलोकन करके धन्य होंगे।

'सर्वसमर्थ प्रमु पृथ्वी का भार हरण करने के लिये त्रपनी इच्छा से ही इस समय अव-तीर्थ हुए हैं। उनका वह लावरय घाम श्रीमुख—आज मुक्ते नेत्र पाने का परम लाभ मिलेगा।'

अक्र् जी का हृदय अपने आराध्य श्रीनारायया के अवतार-प्रहृण की भावना से विभोर हो गया। वे उन प्रमु के परमेर्स्य का चिन्तन करके भाव-कुछ होने लगे— 'जो अपने तटस्य निरीच्या से ही असत जगत को स्वाहीन होने पर भी सन् सा बनाये हैं, जो अपने तेज से ही तम पर्व भेद्र के अम को निरस्त कात को अपने तेज से ही तम पर्व भेद्र के अम को निरस्त कात की में उनके प्राय, इन्त्रिय एवं युद्ध आदि की वृत्तियों के अनुसार से अपने में ही निर्मित नाना जीवों में उनके प्राय, इन्त्रिय एवं युद्ध आदि की वृत्तियों के अनुसार से साची हैं, जिनकी मङ्गलमय वायाी ही वेद है, जो नाना प्रकार के सिश्व युद्ध आदि को अनुसार प्रवास काता होने प्रतास वायाी से हीन पुरुष रावके समाय स्वत्य के प्रतास काता स्वत्य व्यापी के किन्याम के अपने वायों निर्माण को सिल्य होने पुरुष प्रवास के समाय स्वत्य के से से अपने वायों की राच्चा कि विशे देवताओं के कल्याया के लिये निज्ञय ही युद्ध में अवतीयों हुए हैं। वे अपने यश का विस्तार करते इस समय अज में हैं और विवा जनके निर्मेष मङ्गलमय चरित्र का गान करते हैं। तिस्वय आज में उन महत्युक्षों की परमातिक्य परम गुरू पर्व में प्रवत्य सुपर निर्मेष सुप्त के आप स्वत्य प्रतास के सी भावती का स्वत्य हुआ हो। परमातिक्य परम गुरू पर्व में प्रवत्य नुस्तर नयनानन्त स्वरण के दश्त करता!! में भगवती का स्वत्य के भी परमीप्तिक रूप को धारण कि अपने सु को आज हैं हों। में आज मेरे सीमाय का जब यु छु हुआ।

'निश्वय में उन सर्वेश्वरेश्वर के शुवन-मोहन (स्वरूप का दरीन करूगा !' क्रक्रूरजी का हृदय स्थिर हुका और तब वे सोजने लगे कि क्या करेंगे वे ! कैसे उस जैलोक्य-सुन्दर को देखेंगे— 'में क्षत्रपट रथ से कृद पहुँगा और क्याने मूर्तिमान भाग्य की उपलब्ध के लिये उन वनवासी गोपों के परम निज्ञ प्रभु परम-पुरुष के उन्हीं श्रीवर्खों में प्रखाम करूँगा, जिन चरखों को खारमोपलव्धि के लिये योगिजन स्थिर बुद्धि से निरन्तर हृदय में धारख करते हैं।'

'वे परम मङ्गलमय—मैं उनके पाद-पद्मों में पड़ जाऊँगा, तब खुबर्ध मेरे सिरपर खपने वे कमल कर रक्कों, जो कालरूपी सर्प के भय से उद्विग्त होकर सारण दूदनेवाले पुरुषों को सदा अभय देनेवाले हैं। मैं किताना भाग्यशाली हूँ! मैं कात उन्हीं परणों को प्रणाम करूँगा, जिनमें अपनी खर्चा के उपहार निवेदित करके महर्षि विश्वामित्र त्रिभुवन की सृष्टि करने की शांक पा गये और देत्यराज बिल ने इन्द्रत्व का बरदान पाया। ये श्रीवर्ण—जजन्मणियों के रासजनित श्रम को जो धपनी मादक सुरिभ पर्व रंपरा मात्र से दूर कर देते हैं—मैं आज उन्हीं परणों में प्रणाम कर मुकँगा।

'कंस ने सुके दूत बनाकर भेजा है, पर वे अच्युत सुके शत्रु-बृद्धि से कभी नहीं देखेंगे। इत सर्वान्तर्योगी से लिया क्या है। वे सुवनहष्टा—वे परम स्त्रेग्न अपने निर्मेलचड़ से बाहर और वित्त के भीतर भी समस्त प्राधियों की समस्त चेष्टाओं को देखते ही रहते हैं।' जो अन्तर्यागी है, नेत्रज्ञ है, अुवनदृष्टा है, वह क्या अक्र्जी के भाव नहीं जातता ? वह कंस के दूत की माँति इनसे केसे मिलेगा! कैसे मिलेगा वह ? अक्र्जी की भावना ने एक रूप स्थिर कर लिया है—

'प्रणाम करके में प्रभु के श्रीचरणों के समीप श्रञ्जलि बाँषकर बैठ जाऊँगा, तब वे मन्द-स्मित्युक्त करुणाई दृष्टि से मेरी श्रोद हेलेंगे। मेरे जनम-जन्मान्तर के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जावेंगे श्रीर में उस दृष्टि से ही शङ्का—भयहाँन प्रसानत्व को प्राप्त कर लूँगा।' वे दयामय, भला, वे केयल देखकर ही कैसे रह तकते हैं—में उनका सुब्द हूँ, जाति का हूँ श्रीर वे ही मेरे एकमात्र देवता हैं! वे तो सुक्ते श्रम्पति हो नों ति स्ता, खड़ हारीर भी उनके स्पर्श से तीर्थ हो कर्मवन्यन दूर—दूर हो जायगा श्रीर सेरा चित्र तो क्या, यह हारीर भी उनके स्पर्श से तीर्थ हो वायगा, दुसरे भी सुक्ते स्पर्श करक पित्र हो जायं—में इतना पावन हो जाऊँगा।'

में उन परम पुरुष का आजिङ्गने प्राप्तकर सिर फ़ुंका लूँगा, हाथ जोड़ लूँगा और तब वे उत्तासक्तोंक कहेंगे "अक्टूर! आहे, वे मेरा नाम लेकर मुक्ते पुकारेंगे! जिनके नाम निस्तिल पुर, मुनि, महर्षि लेते हैं —वे मेरा नाम लेंगे आज! मैं तो उसी च्या सम्पूर्ण जन्मधारियों में महान् हा जाऊँगा! उस जन्म को धिकार, जिसे उन लीखामय का आवर न प्राप्त हुआ।'

'उनका न तो कोई भिय है, न सुहुद्दान उनका कोई शात्रु है न उपैद्याणीय।' उनके लिये तो सब एक-से हैं, तब क्यों वे आकर्ष का इतना स्वागत करेंगे — 'ऐसा होने पर भी जैसे करण्युक्त अपने पास ज्यां अ्यक्ति की कामना पूर्ण करता है, बेसे हो वे मफबस्तक में भी मक का पाला करते हैं। उन्हीं को क्यों, में प्रणाम करूँगा उनके बड़े भाई को भी और वे यहुअंक्ष सुक्त विनीत को सस्मित-सुख आतिक्वन करेंगे। सेरा हाथ पकड़कर वे सुक्ते भवन में ले जायेंगे और भली प्रकार मेरा सकार करेंगे। सत्कार करके तब कंस उनके स्वजनों से कैसा अ्यवहार करता है, वे सुमसे पहुंगे।' आकर्षकों निममन हैं अपनी भावषारा में। कभी-कभी निद्रा से जो को भाति वॉक्टो हैं

अब्दुर्श्वा निस्तन है अपना भावचारों ने । क्यान्यना राह्मार करा राह्मार करा राह्मार करा है। प्रीर फिर मन्न हो जाने हैं। जैसे वे गोकुल पहुँच गये हैं। राम-स्याम को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे हे हृदय से लगा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। प्रत्यत्त की भाति सब दरय मानस नेत्रों के सम्मुख ब्या गये हैं। नेत्रों से ब्युलू चल रहे हैं। शरीर पुलकित है, ब्यब समय का क्या पता लगे, किसे लगे ?

'प्रज—यह वज बाया! सहस्र-सहस्र गायों के खुरों के विद्वों से भरा यह वन-यथ!' कहरजी को बाझ चेतना बायी और हस्टि-पथ पर गयी। वे पथ को ध्यान से देखने लगे रथ पर के ही—'इधर से ही वे परमाराज्य गये होंगे।' "बालकों के ये चरण-चिक्क—अरे, ये किसके चरण-चिक्क हैं ?' मला, ये चिक्क भी पह-चान की अपेचा करते हैं। ध्वज, वज, अङ्कुरा, कमल आदि से मुचिक्कित किनके श्रीचरण हैं ? अक्ट्रजी तो अपने महिसामय आराध्य के पादनल का ही निरन्तर चिन्तन करनेवाले हैं, इनसे ये चरण-चिक्क क्षिप सकते हैं। ये मेरे आराध्य के चरण-चिक्क हैं! यह उनकी पद-पज है! जैसे रय में से लटक गये हों—मार्ग में लोटने लांग, धुलि मलने लगे अपने अक्क में वहाँ की।

ये पृद्ध उब्ब्बल-केश—परम बुद्धिमोन् मधुरा-नरेश के दानाध्यक्त—ये तो बहुत गम्भीर प्रकृति के हैं। इनके ये बहुमूत्य रत्नाभरण, कोरीय-वक्त-पर ये तो जैसे उन्मत्त हो गये हैं। स्वर्ण-रय वक्ता है, अरब अपने सारिय को आध्ययं से देख रहे हैं और ये—ये तो जोट रहे हैं धृत्त में आजित अपने की लोट रहे हैं धृत्ति में। धृत्ति में जोटते जाते हैं, धृत्ति धक्कों में मजते जाते हैं और रोते जा रहे हैं। वर्षों को भाति फूट फूटकर रो

रहे हैं ये तो।

वज में जाना है, राजप्रतिनिधि होकर जाना है और यह धूजि-यूसरित रूप ? वस, आभरण, केरा, ग्रारीर—मुख सब अद्युत हो उठा है। कोई धूजि-स्नान कर ले तो क्या रूप होगा उसका रिक्हाई के पास जाना है न, उसे प्रसक्त करना है, उसका कृपा-प्रसाद चाहिये और उसे तो यह अतराज अत्यन्त प्रिय है। सलाओं के साथ नित्य इसी रज में तो वह खेलता है, लोट-पोट होता है और गायों के चरणों से उड़कर यह रज जब उसकी अलकों, वनमाला, भाल, भूमण्डल आहि को सूचित कर देती है—कर्नू को वह धूसरित कुटा जिन नेत्रों ने देखी है, धन्य हैं वे नयन।

अक्रूरजी प्रातः मथुरा से चल्ले हैं। उनके तथ के अश्य--कंस की अश्यशाला के ये सर्वोत्ताम सुशिशित अश्य अपनी गित में वायु की भी पीछे छोड़ दें, ये अश्य न होते—अक्रूरजी क्या आज हो इस गित से नन्दाम पढ़ें व पाते। जन्तेंने तथ का हाँका ही कहाँ, कभी रिश्त सौचि ध्यान-सा करते रहे, कभी मूर्त वने वेटे रहे और कभी रथ से क्रूरकर सूमि पर ही वयटों लोटते रहे। उन्होंने कही विश्राम नहीं किया, मध्याह्म भोजन भी नहीं। आज तो दिन में जल भी नहीं पिया उन्होंने। जल ही पी सकते, रारीर का इतना ही ध्यान होता - मथुरा से नन्दगाँव है कितनी दूर! प्रात अधे वे और अध तो भगवान भुवन-भाक्तर पश्चिम में विदा भी हा रहे हैं - कहें तो इन सुशिचित अश्यों ने किसी प्रकार पहुँचा। द्वार है। अय भी मध्य-भध्य में एकाथ च्या हो। जो उनहें चलने का समरण आया है, एक रारेसने विज्ञा होणा अश्यों के आगो वढ़ने का संकेत दिया है। विचारे अश्य-

प्रतीला में ही तो हैं ये दोनों। प्रातः वह महाचोटक केशी मरा था, कन्हैया गोचारण को चला श्रीर पता नहीं क्यों एकबार फिर सुद्द पड़ा था उस विशाल घोड़े को देखने के लिये उसी समय विवाध पहुँचे श्रीर उन्होंने तो पूरी प्राथेना ही कर ली—पता नहीं क्या क्या क्या जा उन्होंने — 'श्राज ही अक्रूरजी आयेंगे, आप दोनों भाई मथुरा पथारों। बड़ा अच्छा किया जो आपने इस विकराल पोड़े का रूप रखनेवाले देख को मार दिया। इसके तो हिनहिनाते ही अय के मारे देवता स्वर्ण को इस का स्वर्ण को अपने इस की सारे वेबता स्वर्ण को इस प्राप्त को की प्राप्त के सारे देवता स्वर्ण को इस प्राप्त को सारे के सारे देवता स्वर्ण को इस प्राप्त को की भार हिया। इसके तो हिनहिनाते ही अय के मारे देवता स्वर्ण को स्वर्ण का साथ के सारे अपने को सारा के सारा के की भारतों ही जै मारा गया देखाँग। 'रेवर्ण सर्वक हैं, ज्योतिव के परमाचार्य हैं, उन्होंने तो पूरी अन्मकुष्टली ही सुना दी—

किसे-किसे मारना है, क्या करना है-यह सूचना देना ही जैसे उनका उद्देख रहा हो। देविंचे ने कहा है तो बात ठीक ही होनी चाहित्वे। दोनों भाई प्रतीचा ही तो कर रहे हैं। जो इस कन्दैया के दसीनों के खिने प्रातः से परमोत्सुक है, उसकी यह प्रतीचा न करेगा ?—यह तो सदा से—नित्य ही प्रतीचा करता है— 'कीहें खाये!' कोई कुकारे! किसी को उठाकर हृदय से लगाने का अवसर मिले!'

थे हैं राम-स्थाम! अपने तेज से दिशाओं को आजोकित करते, ये जगत्पत्ति जगत् के कल्याया के जिले अपने अंशके साथ परापर पत्रारे हैं। ये ही हैं परम पुरुष-जगत् के परम कारण! मेरे आराधा! अंशक रजी ने रिम फंक दी हायों से, रच से कुद और दरड की मांति दोनों माहयों के अभिरायों के पास गिर पढ़े। साष्ट्राक्ष प्रतिपात किया जहीं ने।

'यह स्वफलक-पुत्र, यादव अक्ट्र शीवरणों में प्रणाम करता है!' कहना तो यह चाहिये था; किंतु नियम के लिये भी कुछ नियम होता हैन। प्रेम-विभोर अक्ट्रजी का गद्रगद्र करठ—वे क्या बोलने में समर्थ हैं! उनके नेत्र की धारा से भूमि बार्ह हो रही है। सम्पूर्ण शरीर पुष्पित

कदम्ब हो रहा है! वे तो पड़े हैं भूमि में।

'कीन है यह ? धूलि से भरा सर्वाङ्ग, रोम-रोम खड़े, उज्ज्वल केश, यह शरीर—इस प्रकार कीन यह सहसा चरणों के पास मस्तक रखकर भूमि पर लेट गया है ?' हाऊ या कर्न्या ने तो इस प्रकार का कोई भाव नहीं प्रकट किया। जैसे यह चिर परिचित है, यह तो होना ही चाहिये था। उठा रहा है कन्दैया, अपने कोमल करों से मुक्कर उठा रहा है इन यह को चलपूर्वक । दोनों विशाल अवार्ष्म केमल करों से मुक्कर उठा रहा है इन यह को चलपूर्वक । दोनों विशाल अवार्ष्म केमल करों से मुक्कर उठा रहा है इन यह को चलपूर्वक । दोनों विशाल यह उत्तर । दोनों बाहुओं में इसने ज्हें भर लिया है।

कन्हेया के बाहु तिनक ढीले हुए और आक्रूरजी ने दाऊ को अध्यमवादन किया। अब उन्हें राम ने भुजाओं में भर लिया है। रुखा, यह दाऊ तो इन्हें भली प्रकार पहिचानता है। यह तो

हाथ पकडकर इन्हें गृह की स्रोर ले चला है। कन्हेंया तो साथ चलेगा ही।

'श्रम् हाती!' मोहन के सम्बोधन में जो श्रेतुराग है— यह तो सम्बोधन करके ही रह गया। इस समय करठ भाव हुव्य है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकेगा। श्रम्हत्वी तो केवल देख रहे हैं। उनका मन, वाणी, समस्य चेतना—'श्रोह, इतनी श्रदुकम्या है प्रमु की! ये भक्तवाब्छा-कल्पतक—मैं श्रम्य हो गया!' वे श्रपने श्राप में रहे नहीं हैं।

x x x x

'बाबा, आपने बड़ी छपा ही!' बाबा अभी सायं-गो-सेवा में लगे हैं तो क्या हुआ, राम-रवाम क्या अर्तिथ-सत्कार में विलम्ब होने देंगे। मोहन ने भवन में बैठाया उत्तम आसन पर अक्टूजी को। अब तो रल-थाल में भरे यद्भना-जल से होनों माई टनके कराय बोने के गये हैं। जिनके श्रीवरण भगवान विश्वनाथ सदा हृदय में धारण करते हैं—वे अपने कोमल करों से चायेंगे। अक्टूजी—वे अर्तिथ हैं, उनकी प्जा-सत्कार होना ही चाहिये। वे वाहें-न-वाहें, यह हठी रवामसुन्दर माननेवाला है ? सम्भवतः भीतर से श्रेजेश्वरी बालको का मोत्साहित कर रही हैं। अक्टूजी मनाकर भी कैसे सकते हैं। इस समय उन्हें कहाँ पता है अपने सरीर का। उन्होंने तो गोष्ठ में प्रणाम किया—इन नीलोञ्जल प्रभु ने उठाया उन्हें—सदा! तब से ही उनका सरीर तो बन्त्र रहें हैं। बक्टूजी तो किसी दूसर ही भावलोक में हैं।

भता प्रकार धोरे-धोरे दवा-दवाकर चरण घोषे कन्हैया और दाऊ ने अपने सुकुमार करों से अतिथि के। सबत्सा कपिता गौ निवेदित की और मधुषके दिया। मधुषके—जब ये सम्मान्य अतिथि तथा नहीं महण करते, तब करूँ ने अपने करों से उनके सुख में यह मधु-मिश्रित दही तथा दिया है। इन करों से इस प्रकार मधुषके मित्ते—ऐसा आग्यशाली खातिच्य क्या किसी को सह्ज प्राप्त होता है ? 'बहुत आन्त हो गये हैं छाप!' जैसे मञ्जूपकं दिया गया, बैसे ही खाचमन भी सम्पन्न हुजा। होनों भाइयों के नील-पीत उत्तरीय कविधि के जड़ों की धृत्ति को कब के सबच्छ कर चुके हैं। खब तो चरण दवाये जा रहे हैं। मेया भीतर चती गयी है सम्भवतः द्वार के समीप से। उसे भोजन की ज्वस्था स्वयं देख लेती है।

'आप भोजन करें खन!' आज दिन भर के पश्चात आक रूजी ने यहीं मधुपर्क और जल जिया है। श्रीकृष्युचन्द्र क्षाय पकड़कर आग्रह कर रहे हैं। राम ने यह विविध व्यक्कतों का याज लेकर समुख रख दिया है। अब तो भोजन करना है, ये अधृत-पूर व्यक्कत—जन अतिथि बनकर असे हैं, मनमें सत्कार पाने का भाव ले आये, प्रसाद कैसे प्राप्त हो! मनन्दी-मन भोग लगाना है आराध्य को।

भोजन हुआ, आषमन के अनन्तर दाऊ ने तान्त्रत दिया, चन्दन लगाया, इत्र मला—
पुज्यमाला पहिनायी - अतिथि का पूजन विधिपूर्वक करना चाहिये न । अच्छा, अब आये ये श्रीतन्दराय ! भोजन करने बैठने पर ता अक्टूजी सावधान हो ही गये हैं। बाझ चेतना लौट ही आयी है।
उठकर देखते ही बदे, अभिवादन करना चाहते ये दोनों एक दूसरे का और परस्पर अङ्कमाल देकर
एक हो रहे।

× × ×

कितने सीचे, कितने सहृदय, कितने उदार हैं श्रीनन्दराय !' अक्र्रजी तो व्रजेरवर के भाव पर ही विस्मित हैं। बहुत सीचे-सरल लोग मिले हैं उन्हें; पर ये श्रीव्रजराज—जिन्हें सर्वेश्वर ने पिता का गौरव दिया है. उनकी तुलना कहाँ मिल सकती है।

'कंस बड़ा कर है! चरे जिस दुष्ट ने कन्दन करती अपनी वहिन के नवजात शिशुओं ,ा वच कर दिया, वह अपने बन्धु-बान्यव और प्रजाजनों से कैसे व्यवहार करता होगा, यह समस्ता स सकता है। मैं किस सुख से आप से कुशल पूँजूं! रक-लोलुप आखेट के कुजों के मध्य में दीन पशुओं की ऑति हमारे सभी वान्यव पड़े हैं! 'शीवजेरा के नेजों से अश्रु की मझी लग गयी यह कहते ही। उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि अक्ट्राजी कैसे पथारे हैं। ये कंस के दानाध्यत्त हैं, यह तो वे जानते ही हैं। बार पर कंस का स्वर्ण-रब देख आये हैं—यह समम्त्रने का कारण ही नहीं के अक्ट्रजी नरेश से उत्तीवित है। ये कंस के लोगों में और कंस ने अजराज के प्राणाधिक प्रिय रवास्त्रस्तर को मारा के लिये कितने प्रयक्त किये—कहाँ समरण करते हैं यह सब सहज सुहद्द ये शीनन्दराय। ये तो इस प्रकार उन्युक्त हृदय से बोल रहे हैं, जैसे अपने किसी परम स्तेही के समसुख हों। इनका मिलना, इनका स्वागत—सभी तो यही बता रहा है कि ये अक्ट्रजी को शीवसुदेवजी की भीति ही अपना परम बनाव सामत—सभी तो यही बता रहा है कि ये अक्ट्रजी को शीवसुदेवजी की भीति ही अपना परम

'ये बहुत थक गये जान पढ़ते हैं। मेरे बठने से इन्हें संकोच होगा! बालकों के प्रति इनका कितना स्मेह है! बालकों ने क्यातिच्य किया है, उनसे कुछ संकोचहीन भी हुए हैं!' बाबा ने बोढ़ी देर बैठकर खतुरोध किया कि खक्र्यली खन विशास करें। ये सम्मान्य खतिथि भी तो बार-बार खतुरोध कर रहे हैं कि सब लोग खब भोजन कर लें।

देवर्षि नारद ने बहुत कुछ बता दिया है। ये सक्तूजी तो आ,गये। स्व आगे?' कन्हैया को शीव्रता है। स्विधि के समीप जिसी को रहना ही चाहिये। भोजन करके मृद्रपट यह फिर स्वागया है यहाँ। 'कंस कैसा व्यवहार करता है हमारे प्रियजनों से ?' इसे यह जानना है!

'वाचाजी, आप यहाँ तक मुख्यपंक पहुँचे! आपको कोई कह तो मार्ग में नहीं हुआ।' स्याससुन्दर तो आज प्रा गम्भीर वन गया है। यह तो कहता ही जा रहा है—'आपको यहाँ कोई अधुविधा तो नहीं? कोई संकोच न करेंगे! अच्छा, मधुरा में हमारे बन्धु-बान्धव तथा जाति के लोग इस्राक्षपंक तो हैं ?' क्या कुराल कहें, धक रूजी किसकी कुराल बतायें ? नेत्रों से बिन्दु गिर रहे हैं। वायी की बात नेत्रों ने ही प्री कर दी। कर्नू को क्या समम्ले में कितनाई हो सकती है—'यह कुल-कबड़ सामा कंस जब तक सरीर में रोग की माँति अपने यदुवंश में बदा हुआ है, ट: तक आपने उन बन्धुजनों की कुराल क्या पृक्ष जाय, जो उस नृशंस की प्रजा हैं!' इतने करूर, रिाग्र-इन्ता नरेश की प्रजा की कुराल ही कैसी!

कंस की करता क्या अकारण वहीं है, देविंचे ने आभी भातःकाल ही तो बहुत कुछ सूचना ही है। कन्हेंया वह सब इतना शीम केसे भूल जायना—में ही अपने माता-पिता के कुछ का कारण हूँ! सेरे ही कारण उनके और पुत्र मारे गये। सेरे ही कारण वे बंदी किये गये हैं! कमल-पुत्त तमतमा छठा है। विशाल लोचन विन्दु गिराने लगे हैं। भींहें और कुटल हो गयी हैं।

दो ज्ञा श्यामसुन्दर भौन रहा, नेत्र पींख लिये अब इसने और अब तो यह नित्य-प्रसन्न-मुख गम्भीर--बहुत गम्भीर हो गया है। कुछ निश्चय कर लिया है इसने। यह तो गम्भीर स्वर में पूछ रहा है-- 'आज मेरा सौभाग्य जो आपके दर्शन हुए! भें तो स्वयं आप से मिलता चाहता था। बाजाजी, आप कैसे पधारे हैं? बिना संकोच के मुक्ते आज्ञा दें, में क्या सेवा करूँ आपकी ?' दाऊ भैया भी आ बेठा है समीप, यह तो तनिक ही पीछे आया; पर मोहन जैसे इस समय कुछ दूसरी ही धुन में है। ये नेत्र--ये कमल-लोचन अकर् के मुख्यर स्विर हो गये हैं।

'प्रमो!' आकर्जी का हरय पुकार रहा है—यह मर्योदा का वन्यन—कितनी बोमला है यह मर्योदा भी; किंतु अब तो ये रयामग्रुन्दर पूछ रहे हैं, इनसे कुछ छिपाया जा सकता है ? आकर् जो छिपा सकते हैं ? 'सुमें कंस ने भेजा है! में उसी कर्का अधम दूत हूँ! फूट पढ़े आकर्जी। इन्होंने तो कंस की पूरी मन्त्रणा बता दी।

'बड़ा सुन्दर!' ये दोनों बन्धु तो इँस रहे हैं! ये ही जानें इनके हास्य का अर्थ। 'चाचाजी, आप विश्राम करें! हम प्रातः मथुरा चलेंगे!' सकर को इड़ प्रार्थना करने का अवसर ही कहाँ है, ये तो चले—चले गये प्रजराज के पास! 'प्रभो, तुम्हारो इन्छा!' अब भला, क्या विश्राम करेंगे थे। इन्हें क्या निद्रा आती है। इन्छा होती है, अजराज से जाकर कह रें सब; परंतु—करें क्या, इच्छा हो होकर रह जातों है। उठा नहीं जाता। इंस—ये राम-स्वाम—एक क्योर सब है तो एक क्योर संकीच। वेचारे अक रूजीं \*\*\*



#### मधुरा-प्रस्थान

''म्रहो विधातस्तव न क्वचिद् दया संयोज्य मैत्र्या प्रखयेन देहिनः। ताक्षाकृतार्थान् वियुनक्-स्वपार्थकं विकीडितं तेऽर्भक्वेष्टितं यथा॥'

---भागवत १०।३९।१९

"बावा, श्रीधक रूजी राजा कंस का निसन्त्रण लेकर आये हैं! चतुरैराी को वहाँ घतुषयज्ञ है, सल्लकीका-महोसख है! नरेरा ने आपको, सब गोर्पों को आमनित किया है। अक रूजी कहते हैं कि इस सबसर पर यादव-राजपानी की शोभा देखने के लिये यहारी ने देखने के अप को और प्रविदेशिक से बुलाया है। हम दोनों को ले जाने के लिये ही अपना रथ देकर अक रूजी को भेजा है! हम सयुरा चलेंगे! कैसी है मथुरा? आक रूजी को नेजा है! हम सयुरा चलेंगे! कैसी है मथुरा? आक रूजी हमें लेने आये हैं, हम कल सबरेही चलेंगे! सभी जनपदों को नरेश ने आमन्त्रित किया है, सब लोग चलेंगे! तुम सबको चलने को कहो न! कहीया बाबा की गोर में आ बैठा है। यह कहता ही जा रहा है। मथुरा देखने को बहुत उत्सुक जान पढ़ता है।

'मधुरा ? कंस के यहाँ ?' वावा चौंके। 'बड़ा करू, वड़ा निर्देय है कंस ! रामन्याम वहाँ आयों ? लेकिन कंस ने आमन्त्रित किया है। दूसरे जनपर भी आमन्त्रित हैं। सब लोग कंस के आमन्त्रित किया है। दूसरे जनपर भी आमन्त्रित हैं। सब लोग कंस के आमन्त्रित एक गाँवें हो; यदि यहाँ से न जाय कोई -पहले से अकारण ही वह गोणों से असंतुष्ट है। बार-बार न के विताश का प्रयक्त करता है, अनेक असुर नायक उसके यहाँ मारे जा जुके। इस समय न जाने पर वह अपना अपमान मानेगा और तब आक्रमण के लिये पूरा बहाना मिल जायगा बसे। गोणों को, गुम्मे तो तो जाना ही वाहित हैं, पर राम-कृष्ण ? ये वालक क्या करेंगे जाकत बहुँ शिक्यों बुलाया है उस करू ने इनको ? ये न जायं—उसने अपना रथ भेजा है इन्हें जुलाने को। इस सब मथूरा में होंगे और इनके न जाने से कृद्ध होकर वह यहाँ कोई असुर—असुर-सेना हो अने हैं ? अलेखर मस्तक कुकाकर गम्भीर चिन्ता में पढ़ गये हैं। भाज पर स्वेदकण कलमलाने को हैं।

'वाबा, तुम गोर्पों को कहो न मथुरा चलने के लिये ! तुम तो खमी से सोने लगे ! सबको बतादो तो सब खमी अपने छक्के प्रस्तुत करलें । बढ़ सबरे चल देंगे हम सब ! में मैया को बता हूँ, मेरे वक्क रक्खेगी वह, और...।' पूरी बात कहने का अवकारा कहाँ है इसे । यह तो आगा मबन में ।

'बहुत कसुक है कृष्णचन्द्र! इस हठी को यहाँ रोकना सरल नहीं है। बहुत रोवेगा, रो-रोकर अपने विशाल लोचन लाल कर लेगा! क्या ठिकाना इसका—सलाओं को लेकर वन-पथ से भागकर पहुँचने का प्रथव करे! बाबा को अपने इस चपल का भय ही कंस से अधिक है। यह हठ करने लाता है। किर क्या किसी की कुद्र सुनता है। योगमाया अन्तरिच में मुस्करा रही हैं। बाबा का बात्तकय—पर मुनेवी का भार—उसका भी ध्यान रखना है उन्हें। बाबा सोचने लगे हैं मुख्या जाने के सम्बन्ध में।

"हम सब साथ रहेंगे! कंस ने तिनक भी कुटिलता की तो उसे पता लग आयगा कि गोप केवल गार्थे ही चराना नहीं जानते। हम उसे ऐसा पाठ पहा देंगे—' थे तरुख गोप आवेश में आ गये हैं। ये सब के-सब सशक साथ रहेंगे और राम-श्याम का कोई अनिष्ठ हो जायगा?

444

श्यामसुन्दर मथुरा देखना चाहता है, भय के कारण वह दुखी किया जाय, रोका जाय-वह देखना चाहता है तो क्यों न देखे! कंस के सैनिकों से क्या गोप कहा दुवंज हैं!

'कन्हाई को सना लेना बहुत किंतन है! कंस के कृद्ध होने का सी अय है यदि बालक न जायं। अक रूजी धर्मात्मा हैं, उत्पर विश्वास किया जा सकता है। बालकों को रथ पर ही जाना चाहिये। रथ का—नरेश के खासन्त्रण का आदर होना चाहिये। मधुरा में सावधान रहना चाहिये! सब लोग चर्ले—सभी तरुण गोप अपने क्सत्र-राज ले जें! अवसर ही पढ़ा तो मधुरा में सी कुछ समर्थक मिल हो जायेंगे! छकड़े जुले ही रहेंगे, आराह्य होते ही बालकों को यहाँ भेज देना चाहिये।'ये बृद्ध गोप—ये उपनन्दजी भी इसी पज्ञ में हैं कि कंस का श्रामन्त्रण स्वीकार किया जाय!

"श्रुक के जोत लिये जायें! सम्पूर्ण गोरस, जो इस समय गृहों में हो, साथ के लिया जाय! इस कल प्राताकाल ही मश्रुप चलेगे! नरहा को देने के लिये अपने-अपने उपहार सब साथ ले लें! अपने अपहार से इस लेंगे अपहार हैं। इस लेंगे के अपहार हैं। इस लेंगे के लेंगे पढ़ें हैं। इस के जनपहों के लोग पढ़ें नरहें हैं। राज कंस को उपहार देकर इस भी इस महापर्व को देखेंगे! रामस्पाम चल रहे हैं! नरेश ने आमन्तित किया है सब को! सब लोगों को कल प्राता ही प्रस्थान करना है।" श्रीकजराज की यह पोषणा पूरे नन्द्रमाम में मेरी-रब के साथ पोषित की जा रही है। इस-इहार, गली-गली पोषणा की आश्रुप्ति हो रही है। 'राम-स्थाम जायेंगे!' तब सभी को सुचना तो मिल ही जानी चारिकें।

× × ×

'कन्हैया मशुरा जा रहा है!' मैया इस बात को कैसे मान ले ! 'मशुरा-कंस की मशुरा जायगा रयाम ' गुना है कंस ने श्रीवसुदेव एवं देवकीजी को कारागार से गुक्त कर दिया है बहुत पहले से-क्या होता है इससे; खभी खाज ही तो उसका वह अधुर 'शेक्टा-वह महादेख केशी आया!' श्रीवसुदेव-देवकी पुनः कारागार में पहुँच गये हैं, यह बात यहाँ कहाँ जानता है कोई!।

'गोग साथ जा रहें हैं, दाऊ संग है! क्या हुआ इससे। सोहन को कैसे नेत्रों से ओट किया जाय!' मैया क्या करे? कभी उसने श्रीत्रजेरा की बात टाली नहीं। कभी कोई आग्रह नहीं किया। आज तो त्रजराज ने बताया है कि राम-स्याम के मथुरा न जाने में अधिक अनिष्ठ की आराङ्का है। ऐसा न होता तो त्रजपित क्या इस आयोजन को अनुमित देते? मैया का हृदय कहता है—भना कर दे! कह दे—नीलसुन्दर नहीं जायगा!' गाय हाहाकार कर रहे हैं और रोते-रोते भी यह पता नहीं क्या-क्या सजाने, एकत्र करने में लगी है।

'यह पद्मगन्धा का नवनीत, यह मिश्री, ये अपूप और मोदक, मैया तो चाहती है कि जजराज नेठे रहें रात्रिभर उसके समीप और वह समका वे ठिकाने से—'रवाम क्या पसंद करता है। कितना मिश्री पढ़ेगी नवनीत में! कितना दूप देना होगा कव-कव। किस प्रकार मनाकर उसके खुल खुलाया जा सकता है, कैसे भोजन करेगा। कौन-ये वस्ताभरण कव किस प्रकार पहिनावे जायगे।' कोई यह सब ठीफ-ठीक कर सकता है—मैया को विस्तास नहीं। उसका जाल वहा संकोची, वहा लजाशील है; कोई उसकी मनुहार कर लेगा—मैया का हर्य मानता ही नहीं। वह एक-एक वात वार-वार समका देना चाहती है। उसका वस चले तो सभी गोर्पो से वह उसी बात को समम्बावे। उसकी सामप्रियों का संकलन—उसका समकाना और यह अधुधारा—इनमें किसी का ओर-छोर ही नहीं है।

'राऊ! भ्रापने छोटे भाई को सन्दाले रहना, बेटा! इसे छोड़ना सन! भद्र, कोई कर्नू से लड़ाई-सगढ़ा न करे! तुम साथ ही रहना!' सैया तो आज बात्ककों तक की मतुहार करने ज्ञारी है। ये सन लड़के नगर-दर्गन के कुनुहत में हैं। इन्हें उत्सव देखने की धुन है। ये तो प्रसन्न हो रहे हैं। ये कितक रहे हैं, ये सैया की बात को कहाँ सुनते हैं। 'मधुरा कैसी है ? मल्या-कीड़ा कैसी होगी?' इन सनों को तो अपनी ही पढ़ी है।

'दाक जा रहा है! इसे पिता के दर्शन होंगे!' मैया को इस समय भी यह भूता नहीं है। माता रोहिसी तो कहती हैं—'अपने होटे भाई के साथ डी रहेगा यह!' ने तो इसे भी यही समस्त चुकी हैं चौर वालक के 'हाँ' करने का क्या धर्य । 'श्रीवसुरेवजी इसी बहाने एक बार पुत्र को देख सकेंग !' मैया को तो यही एक तनिक शान्तिपद बात लगती है ।

'राम मधुरा जा रहा है! साता रोहिलों को पतिका समरण तो स्थाता है; पर जज—इस जब को हो होने की तो कल्पना भी नहीं उठती उनके मन में। 'राम मधुरा जायगा, पिता के इशंन होंगे इसे।' माता को यह साकरण तिक भी उत्सुक नहीं कर रहा है। कन्हाई मधुरा जायगा—वहीं ही साराहा को बात है और इसीलिये—केवल इसीलिये दाऊ को उसके साथ जाना ही चाहिये। वे तो जजेश एवं गोरों के साथ क्या जाना चाहिये, इस सबके आयोजन में लगी है। उनहें ही तो ऐसी सभी यात्राओं को अवस्था सदा करनी पढ़ती है। जी जजरानी को बालकों की सामगी संकलित करने से अवसा। इस है।

'रपामसुन्दर बड़े भाई के साथ मधुरा जा रहा है!' गोपियों की ज्यथा कोई कैसे समफ सकेगा। 'रपामसुन्दर जा रहा है!' जैसे कोई उनके हृदय में कह रहा है—'यह तो जा रहा है! सदाके लिये जा रहा है! इन सब के भी पिता, युत्र, पित भाई, स्वजन हैं—चे सब भी मधुरा जा रहे हैं। उनके जिये भी भाराहा है। यह बात तो उसके मनमें आपे—जिसका कोई सवसुन हो। उनका करों कोई है। कनहाई को होइकर और भी कोई भ्रपता विश्व में है—कहां किसी भी च्रण भाता है यह इनके मन में! 'कन्हाई जा रहा है! अपना त्यंत्र करहाई चला जा रहा है!' ज्यथा का पार नहीं है। 'पर के लोग जा रहे हैं, उनके लिये कुछ सामग्री भी प्रस्तुत करनी है!' जिन्हे जाता है, वे अपनी सामग्री स्वयं सजाने में जले हैं। वे देखते हैं, जानते हैं और स्वयं उनका ही हदय-इस्पा कम पाइन, कम व्यथित है। गोपियां—केसे गायी उनकी रात्रि, वे ही जानती हैं! रोते, कलपते. विलल्दे लोचनों में क्या निदा आ सकती है?

कहीं रख चला न जाय किही सकर पहले ही प्रस्थान न कर दें ?' ब्राझ-पुहले नहीं हुआ और ये सबकी सब गोपियों आ गयी—एकत्र होकर आ गयी ये सब मांगे के समीप। ये लाकिकार्ट—ये बग्माने के बमीप। ये बगमाने के बमीप। ये बगमाने के बमीप। ये बगमाने के बगमाने के बगमाने के बगमाने के बगमाने के बगमाने के लिए के बगमाने के किए के बगमाने के लिए के बगमाने के बगमाने के लिए के बगमाने के ब

हाय रे सृष्टिकर्ता, तू बड़ा निर्देव हैं । तुक्से देया का लेश भी नहीं। प्राणियों को प्रम-बन्धन से तू एक करता है और जब वे परसर पूर्णतः हम भी नहीं हुए होते, उन्हें पूयक् कर देता है! देते कीड़ा बालकों की माँति विचारहोन है! 'काली-काली खलकों से पिरा, मुन्दर कमोल एकं मखुनासिका की अपरूप कपराशिकाला, समसर शोक को दूर करनेवाले सिनत से भूषित मोहन के मुबन-मोहन रूप को हमें दिवाकर फिर हम से दूर करता है—चड़ा हो खतुचित कार्य है यह तेरा।' मला, सृष्टिकर्ता क्या करें ? जो प्रशाय, जो स्तेह इस ब्रज में है—वे तो केवल यहाँ चरए-रज की कामना कर सकते हैं। वे इस नित्य-बीला में इक्त कर सक्के—कहाँ शक्ति है इतनी उनमें।

'आक र, तेरा नाम ही भर कक र है; पर है तु बड़ा कर ! तु तो हमारे नेत्रों के ही परम-धन को खड़ा की माँति हरण करने आया है। समस्त सृष्टि-सौन्वर्य जिसके खड़-खड़ में है, उस स्थाम

सुन्दर को अब इस न देख सकेंगी !

'अक र को ही क्यों दोव दिया जाय। यह नन्दनन्दन ही ऐसा है। एक च्या में ही इसने हमारे सारे स्नेह को तोड़ दिया। घर, स्वजन, पति-पुत्रादि सभी बन्धु-वान्धवों का त्याग करके हम इसकी दासियाँ हुईं जीर यह अपने लिये जातुर हम सबों की जोर देखता ही नहीं! यह तो 'नव-

प्रिय, है-मथुरा जाने के लिये कितना उत्सुक हो रहा है।

'मधुरा की खियाँ धन्य हैं! जाज की रात्रि का प्रभात उनके लिये मङ्गलमय होगा! निश्चय उनकी इच्छा जाज पूर्ण होगी! वे नगर में प्रचिष्ठ जज-नव-युवराज के स्मित-शोभित श्रीमुख की शोभा को ज्ञानन-पर्वाकत होकर अपलक लोचनों से पान कर मध्येगी!

'वे नगर की क्षियाँ - वे नागरिकाएँ ! वे तो बढ़ी चतुरा हैं ! मोहन है तो मनस्त्री, पर कितना सरत है; वे सब अपने मधुर-मञ्जु वाखी से इसे अपने वश में कर लेंगी और तब मजा, हम मान्य कम्याओं की स्मृति क्यों आयेगी इसे ! हमारे लब्बापूर्य सिमत, हमारी अटपटी चेहाएँ भता, कर नागरिकाओं की कहाँ तुलना कर सकती हैं। उनके समीप जाकर किर स्याम हमारे पास कैसे आ सकता है।

'श्रीफ्रच्याचन्द्र क्या क्षियों के आकर्षण से ही मधुरा रह जायगा ? इसे अपने वन्धु-बान्धवों का समरण न आयेगा ? पर मधुरा में ही क्या कम कन्धु-बान्धव हैं ? सुना है गर्जवों ने कहा था कि यह पहले वसुदेवजों के गृह में उत्पन्न हुआ। मधुरा में तो पूरा ही यादव-कुल है।—'निश्चय आज दाशाहे, भोज, अन्यक, दुष्णि, सावत आदि समस्त मधुरावासी यादव-कुल के नेत्रों के लिये महोत्सव का दिन होगा! निवित्त गुणों के आधार, शोभा-सिन्धु इस देवकी-पुत्र को वे आज मार्ग में देखेंगे!' गधुरा के लोगों के लिये तो यह देवकी-पुत्र ही है न! वे इसे अपना लेंगे—अपना कहकर रोक लेंगे! यही तो सब से वही आपहा है।

'पता नहीं किसने ऐसे पुरुष का नाम अक्टर रखा! यह तो अध्ययन करू जान पड़ता है! देखों न, रंगन्डेंग तो ऐसे हैं कि इस सब अध्ययन दुखीं हैं और हमें बिना आ नासन है! ही यह इसारे एसर प्रिय को ऐसे मांगे के उस पार हो जायगा. जहाँ इस, जहाँ हमारी गित

ही नहीं!

रोते-विलखते, कृत्दन करते कितना समय गया—कौन कह सकता है; किंतु अब तो प्रकाश किला लगा! कितना दारुण, कितना दुःखद है आज का यह प्रकाश! आज प्रभात न होता—हाय! प्रकाश—अब तो ये हक्के नन्द-द्वार पर एकत्र होने लगे—'यह निर्देय आक र—यह तो रथ पर पहुँच गया! यह अपने रथ को सजाने-स्महालने लगा है स्वयं और ये गोप—ये सब भी तो शीव्रता कर रहे हैं! ये क्यों रथ को सजाने में योग दे रहे हैं? ये सब तो इकड़े लकर रथ के पीक्ष चलने को प्रस्तुत भी हो गये! बड़े दुमंद हैं ये सब—बड़ी शीव्रता पढ़ी है इन्हें! हमारा भाग्य ही प्रतिकृत है—ये यह सोप, नहीं तो ये बुद्धियान बृद्ध गोप क्या : प्रकार उद्यो कर देवे! ये रोकते नहीं मोहत को मथुरा जाने से!

'कोई न रोके, हम सब स्वयं चलकर स्थान को रोकेंगी! देखेंगी कि कैसे वह हमारी वपेला करके चता जाता है! कैसे होगा यह ? यहाँ सब बढ़े-बूढ़े हैं, इनके सन्युख कैसे बोला जा सकेगा! आज एकान्य मिलने की आशा तो है नहीं! 'ये बढ़े-बूढ़े क्या कर लेंगे!' जब स्थान ही चला जायगा—ऐसी लज्जा, ऐसा संकीच किस काम का?

'रयाम—मोहन के बिना तो हमें आधा निमेष बिताना भी कठिन हो जाता है और अब वह जा रहा है! भाग्य ने हम हुब्बियों का सम्पूर्ण सीव्य नष्ट कर दिया। नीज सुन्दर—नीज सुन्दर जा रहा है, जिसके अनुराग-जिल हिमत, कोमल बचन, उचिर कीका, प्रेमावलोकन, सुधा-स्पर्श आदि में हम रास-गोष्टी में पूरी रात्रि ज्यु के समान व्यतीत कर देती हैं, सख्यों, उसी शीक्ष्यजन्द्र के बिना हम वियोग के घीर अस्थकार-सागर को कैसे पार कर सकेंगी! जो दिनान्त में नित्य अपने बड़े भाई के सान, सखाओं से धिरा बनसे माममें आता है और गोजुरों से उड़ी रजसे पूसर अवकं, वच्चर तहराती भुवन-मोहन बनमाला, अवरों पर बंशी रक्षे अपने स्मितपूर्ण कराज्ञ-निरीच्या से हमारे विचक हराया करता है, उसके बिना हमारी क्या दशा होगी!

'क्या दशा होगी हमारी ?' स्थान चला जा रहा है! हृदय पुकार-पुकारकर कहता है— वह अब जा रहा है! अब कैसी लब्जा, कहाँ शरीर की सुधि ! 'गीविन्द! दामोदर! माधव! स्थामसुन्दर!' ये सब तो क्रन्दन करने लगी हैं। उच्च स्वर से विलख रही हैं।

× ×

महार्ष शास्त्रिक्तय—ये डिज-वृन्द् —सगबती पूर्णमासी, आज तो यह वीतराग समाज भी त्याकुत हो रहा है। सहिष् का सन्त्रपाठ, विमों के आशीर्षाद —गदगह वाशी आज क्या यह सब स्पष्ट होने देती हैं। सगवती पूर्णमासी ने तो भर लिया आहु में मोहन को और इनके कम्पित कर आजहों पर घम गरे। आज सगवती बोल नहीं पा रही हैं।

बुद्ध गोपियाँ—श्वाम सभी का है न ! रामश्वाम को सबका चरणवन्दन करना है, सबका ब्राह्मीबीट लेना है। सब—सब तो दोनों को गोद में उठाकर इटय से टवा लेती हैं ब्यौर...कौन

ममर्थ है अज की दशा कहने में !

कामदा! धमा ! प्रमोद ! कन्हैया को आज एक-एक गी से, एक-एक वृषभ से, प्रक्रिक से स्व-के-सव आ गाये हैं द्वार एर। यह जा रहा है — मधुरा जा रहा है। कव आना होगा—कोन कह सकता है। ये कन्दाई के नित्य सहचर—यहाँ तो क्या भी गुग हैं! पुषकारकर, करट में बाहु बातकर, यपयाकर—राम-रयाम सकसे मिल रहे हैं। सबको आश्वासन दे रहे हैं। ये पशु—ये पर्जा, ये किंप-सवकी एक-सी तो दशा है। व्याकुल तो दीखते हैं ये सम्मुख के पादप, ये तुलसी के क्षिक् , ये कुम्भ चल्लारियाँ!

वृद्धा गोपियाँ, सेवक, सेविकाएँ पशु, पत्ती, सभी तो आज ब्याकुल हैं। दाऊ-कन्हैया जा रहे हैं। जा रहे हैं दोनों आज—सब से मिलता है। सब की आहादसर करता है। सब की व्यवस्था करती है, करूँ क्या किसी को भूत सकता है—भेरी कपिला, को नित्य मोदक देना भेया। मेरे इस मुग को तु सबर्य खिलाना! यह तो सब की व्यवस्था बता रहा है। सब की मिलकर आहबस्त कर

रहा है।

ये वालिकाएँ — फितनी संतप्त हैं ये सब ! ये तो कन्दन कर रही हैं। यह कुमा मयूरमुक्कद, यह फहरा पीतान्यर— 'बरे, द्वास वह हतना क्यों ज्याकुत हो रही हो ! में कहीं मयुरा टिक
सकता हूं। तुनसे प्रथक क्या में रह सकूँगा ? बहुत शीम — बहुत शीम लौटूँगा में। मुसे तो तुम यहाँ
समस्ते ! बन में तो नित्य ही जाता हूँ न ! क्या, में ऐसे ही सटपट खा जाउंगा ! किसी के क्षत्र पुढुके
से पींहे, किसी के हाथों से ही । सब को ही इसने समस्ताया, खाश्वरत्त किया । ये विचारी भोजी
बालिकायें — ये कितनी सरल हैं। कन्द्र के कोमल अमृत बचन तो हृदय में ही पहुँच रहे सीषे ।
कितनी विक्कत — कितनी सभीर हो उठी हैं सब !

बहुत सीमता की अक्टूजी ने, ब्राज अब तक उन्होंने स्नान तक नहीं किया। नित्य माझ-सुहते में ही नियमपूर्वक वे स्तान करके भगवान नारायण का ध्वान करने लग जाते हैं और आज तो सूर्योद्य हो गया। श्री यद्भनाजी पर आगे स्तान करेंगे, यह तो पहले ही सोच लिया उन्होंने। तोने भा कम सीम्रता नहीं की हैं किंद्र आज बज का जीवन माण जा रहा है, आज सभी से मिलना है उसे। बज का यह अनुराग-वारिधि—इस सहेह के अकूल पारावार में अक्टूजी विस्मित, यकित हो रहे हैं। वे स्थ पर वैठकर प्रतीचा ही तो कर सकते हैं।

ये श्राये राम-स्याम रथ पर ! श्रमी भी कहाँ रथ चल सकता है ! ये उपनन्द-पत्नी दौड़ती श्रा रही हैं ! ये महर्षि शार्षिडल्य, ये भगवती पूर्णमासी और ये ब्रजेश्वरी—इस मैया की ब्याक्कलता,

इसकी आर्त दशा, आज इसे अपना पता ही नहीं। यह तो उन्मादिनी-सी हो रही है।

कन्हेया बार-बार रथ से जतरता है भाई के साथ। बार-बार इसे श्रद्ध में लेकर हृदय से लगाते हैं ये आर्तजन और फिर बैठता है किसी प्रकार। गोप—प्रजेश, सभी समभाने के प्रयक्ष में हैं इन सबको। चल रहा है—चल रहा है यह कम.....। 'वाचा, तुम किसी प्रकार चलाको !' भरे लोचन हैं आज इस कमल-इल लोचन के। यह दशा. यह कन्दन, यह विद्वल भाव—यह अब और नहीं देखा जा सकता।

'गोबिन्द! दामोदर! माघव ! स्वामसुन्दर!' छोह, ये दौड़ी कायी वाकिकायें। वे उन्मादिनियों—किस्ती ने रण के घावों की रिप्त पकती, कुछ रणके पहियों से लिपट गयी, कुछ मार्ने में अड़ गयी हैं। अञेरवर हैं, युद्र गोप हैं, स्वजन हैं—यद सब इस समय कीन देख सकता है। आधात लग सकता है, अयद कुर सकते हैं—यही होता, मोहन का यह वियोग तो न सहना पढ़ला।

'मैं बाऊँगा ! बहुत शीघ्र बाऊँगा !' कन्हैया एक-एक की मनुहार करने लगा है रच से उतरकर। एक-एक के अश्र पींछने लगा है और इसके लोचन--स्वयं इसके नेत्र जो भर बाये हैं ""

'हाय! मोहन गया! वह जा रहा है रथ!' कहीं इस प्रकार इन घोड़ों के पीछे दौड़ा जा सकता है। ये बृद्धाएँ, ये विम, यह मैया और ये वालिकायें—अस्त-ध्यस्त वस्त, विस्तरे केरा, फटे-फटे-से नेत्र—ये सब दौड़ रहे हैं, क्रन्दन कर रहे हैं, पुकार रहे हैं।

'नहीं सुनाजा सकेगायह कन्दन! नहीं देखी जासकेगीयह विद्वलता।' तीव-तीव और तीव—काक्र्रजीरथ उड़ाये जारहे हैं। कन्दैया, दाज--दोनों पीछे, ही देख रहे हैं। मत्र रहे हैं हग्। पटुके भोग जुके--किसे स्मरण है शरीर का।

पाया—रथ गया! वह केतु! वह रथ की धूलि!' जो जहाँ तक मार्क में पहुँचा, वहाँ कटे बृज की भाँति गिर गया। 'रथ की धूलि भी नहीं दीखती!' चैतना लुप्न हो गयी। मूर्चिखत हो गये सब-के-सब।

राम-स्वाम गये ! रथ गया ! उसके पीक्षे छक्के गये, गोप गये, बालक गये । कौन गिने— कौन-कौन गये, कौन रहा । त्रज में रहा कौन ? जीवन चला गया — अब यह त्रज की चिरह-ज्यथित— प्रखर ताप-संतम—सावापि-प्रज्वलित-सी मूमि—

कल्प-तातिकाएँ करीर की कँटीली काड़ियाँ दीखती हैं! सुरपादप जिनकी स्पर्धो के भी योग्य नहीं था, वे फलभार से कुके कूभते नवतरु—रामी और पील, प्रतीत होने लगे हैं वे! खह चिन्तामित्य-चिंत अभिनित पुष्यधरा—बाज तो यह उसर से भी गयी-चीती हो गयी है। ये पहा—ये पत्ती—इन पर कामचेनु और उच्चेश्वरा खब भी निक्षावर हो सकते हैं; पर—पर गया वह खब की शोमा, सुख, उल्लास, श्री का साकार विग्रह! श्रजजन— खब इन श्रजजनों की व्यथा—मन कैसे उसकी कृष्य का भी न्यर्थों कर सकता है।

x x x x

रथ--वायु वेग से उड़ता रथ, कैसे इस समय इकड़े रथ का साथ दे सकते हैं। आकर्रजी ने बता दिया है ज़जेरा को कि वे काजिन्दी के तट पर यहाँ रथ रोककर स्नान-संच्या करेंगे। 'राम-स्याम के कलेज की सामगी रथ में है ही। पूजा-ध्यान में विजन्य हो सकता है। अकड़े भी मार्ग से हटकर यहाँ की ये और प्रतीचा करें, आवरयक नहीं है यह। ज़जेरा को गोगों के साथ आगे चलना चाड़िये।'

'श्रीष्ठक रूजी परम धार्मिक हैं। वे कभी कोई भी राङ्काप्रद कार्य कर नहीं सकते। राम-रुवाम उनके साथ सुर्राष्ठत दें। छुकड़े रख से जागे चलें, यह तो सभी प्रकार ठीक है। गोप नहीं चाइते कि उनके पहुँचने से पूर्व ही राऊ और कन्द्रेवा मधुरा पहुँचें। जब रख के साथ छुकड़े नहीं दौड़ सकते, तब छुकड़ों को जागे ही चलान चाहिये। वहाँ नगर के ससीप निवास के व्यवस्था भी करती है। बालकों को पहुँचते ही विश्राम मिलता चाहिये। कंस से सावधान रहना अस्थन्त आव-रूपक है। नगर के ससीप उपवत में ही छुकड़ों को रोककर रिगंवर बढ़ करना अधिक निरापद है।' श्रीकचराज बोगों के साथ इस-प्रयत्न में हैं कि जितनी शीग्र हो सके, वे मधुरा के समीप पहुँच जायें। रख की आने में कितनी देर सम्बाही हैं। श्री कक्ट्राजी ने मांगे से रथ को तनिक मोड़ खिया है। काखिन्दी के तट पर ध्याकर रथ खड़ा हुखा! दाऊ जीर कन्द्रिया दोनों स्वयं उत्तर पढ़े रथ से। बहुत अशु बहा है जीपनों से, युख जोना धावरयक ही हो गया है जहां ने मुख्य धोकर निर्मत, सब्दुत, शीतक जल पिया पद्म-पनों के पुटक बनाकर जीर जय तो अक्ट्रजी ने रथ को सपन हाया में खड़ा कर दिया है। दोनों पुनः आदे रब के समीप। अक्ट्रजी ने आपह न किया होता—यह बुचमूल, ये हरित सुदुल हुया, इनपर विश्रास करते में जो आनन्द है, पर ये दृद दानाध्यक्ष नहीं मानते। इनका ध्यामह हैं, ये बैठा रहे हैं तो रथ में ही बैठना है।

'धाप दोनों कलेऊ कर लें! मैं यहीं जल ला देता हैं।'' लेकिन खाज क्या कलेऊ खण्डा लगेगा! रोती-विजलती मैया, दूर गये सला – गा, कलेऊ की तो कुछा ही नहीं है। खाकरजी को खातिकाल हो रहा है अपने नित्य कर्म के लिये। वे कलेऊ का खपिक आग्रह करनी भी नहीं! 'आप खारी ग्राम में बेटे रहें और तल तक मैं स्नान कर लें! मुम्मे संख्या करने में कुछ विजल्ब होगा!

बढि आए'''''।

'चाचा, खाप भली प्रकार स्तान करें, संध्या करें और पूजन करें। इस दोनों भाई उक-तायेंगे नहीं। आप शीप्रता न करें!? आज कन्दैया इन रवेतकेश अक्टूजी के सम्पुल गम्भीर हो गया है। इसने उनको मंकोच करते तो देख ही लिया है। अक्टूजी को तो यही चाहिये। वक्त बतार कर रख में रख दिये। पदुका और उत्तरीय - पर आज संध्या और भगवान नाराय्या का मानसिक पुजन दोनों जल में ही कर लेने हैं। तटपर आकर पूजन करने की सुविधा यात्रा में है नहीं।

'थे रार स्वास—बबुदेवजी के ये दोनों कुमार, ये लान करने चा गये रहे ?' श्रीधकरूजी ने डुबकी लगायी है। इद्ध पुरुष ठहरे, रारीर की चब अधिक सावधानी रखनी पढ़ती है। इस निसंस रीतल जल में डुबकी लगाकर नेत्रों की भीतर स्रोत हेने से वे स्वच्छ हो जाते हैं। गायत्री का जप करते-करते ही डुबकी लगाकर नेत्र स्रोत ये जल में उन्होंने। कीन बताये इन वयोइद्ध नीविज्ञ दागा-ध्यन्न से कि सामान्यत जल में नेत्रों से भीतर को बस्तुए इतनी स्पष्ट दिखायी नहीं पढ़ा करती।

सिद्ध, चारण, गन्धर्व और ये बसुर--बसुर भी हाथ जोड़े मस्तक मुकाय--यह समस्त ससुदाय स्तुति कर रहा है, गद्गद वाशी से स्तुति कर रहा है। किसकी ? ये क्या कमलतन्तु से भगवान अनन्त हैं सन्मुख ! उज्ज्वल स्निग्ध शत-सहस्र ज्योत्स्ना-धवल प्रकाश-सहस्र-फण् मौलि. फलां पर प्रदीप्त ज्वाला मात्र-सी मिल्याँ और एककुण्डलधर, नीलाम्बरधारी ये भगवान अनन्त-शेष-ये भी अपने सहस्र मुखों से एकाप्र स्तवन में जगे हैं ! इन शेपजी के कुण्डलाकार भीग पर ये जो पद्मपराग-पीत तडित्कान्त कौरोयवस्त्रधारी नवदर्वादत्तरयाम आदिपुरुष हैं-समस्त वासी के परम स्तवनीय ये बादिपुरुष ! कमल-किञ्चल्क-ब्रारुणाम दीवे लोचन, प्रलम्ब चतुर्भेज शान्त र ऋष. परम सन्दर प्रसम् बदन, स्मित-शोभित करुणावलोकन, सघन धनुषाकार भूमण्डल, मकर-कुण्डल-भूषित सुन्दर कर्ण, मलमल करते दर्पण-से कपोल, बिद्रम-निन्दक अरुण अधर, दीर्घ स्थूल बाहु, बिशाल वत्त और उसपर श्रीवत्स, शक्क-सा रुचिर करठ, पल्लवदल-सा, त्रिवली-मरिखत उदर और उस पर यह मञ्जु-रोभावज्ञी, गम्भीर नाभि-हृदय, केहरी-सी कटि, तुङ्क कटि-तट और यह ज्योतिमयी रत्न-मेखला, कदली-स्तम्भ-सुन्दर ऊरु, मनोहर जानु, परम सुन्दर पद श्रीर ये पदतल-इन श्ररुण सदल उत्तङ्ग पदतलों की शोभा-ये उत्तङ्ग गुल्फ, पल्लव-कोमल अङ्गलि-दल, यह नलमणि-चन्द्रिका की छटा ! वड़े बहुमूल्य ज्योतिर्मय आमूषण हैं ! किरीट, अङ्गद, केटिसूत्र, रत्नमाला, कुरहल, नू पुर-इन आभूषणों को भी भूषित करनेवाला यह श्रीखड़ा। पदा, राह्म, चक्र और गदाधारी, श्रीवत्सलाव्छित कौस्तुभक्एठ, बनमाली परम पुरुष-सुनन्द, नन्दादि पार्षद, सनकादि सुनिगण, जगत् स्रष्टा पितासह. भगवान रुद्र, सभी प्रजापति महर्षि, प्रह्लाद-नारदादि परम भागवत--सभी तो स्तवन कर रहे हैं इन पुरुषोत्तम का । श्री, पृष्टि, गिरा, कान्ति, कीर्ति, तुष्टि, इला, जया, विद्या, श्रविद्या श्रादि शक्तियाँ और स्वयं मायादेवी भी मुर्तिमती होकर इनकी सेवा कर रही हैं। ये मेरे आराध्य श्रीनारायण !' अक्रुरजी त्रातन्द-विद्वल हो गये। रोम-रोम खड़े हो गये, नेत्रों से प्रेमाश्च चलने लगा, वासी गद्गद् हो गयी। बढ़ी कठिनाई से कुछ काल में अपने को तनिक स्थिर किया उन्होंने। दोनों हाथ जोडकर, मस्तक अकाकर सिर से श्रञ्जाति लगाकर भाव-ज्ञव्य करठ से वे सचराचर के परमाराध्य, सरासर-बन्दित चरण अपने परम इष्ट शीनारायण की स्तृति करने लगे।

श्रक ्की स्त्रुति कर रहे हैं—परम भागवत, परम झानी श्रक रजी स्तृति कर रहे हैं अपने आराध्य की—अपने सम्मुख प्रकट परमेश्वयमय ग्रुपमा-सिन्धु श्राद्यित मगवान नारायण की। विवाद माने सम्मुख प्रकट परमेश्वयमय ग्रुपमा-सिन्धु श्राद्यित मगवान नारायण की। विवाद स्त्रीत करते रहे—श्वती रही विवाद स्त्रीत करते रहे—श्वती रही वज्ञ की श्रपार महिमा—पता नहीं क्या-क्या! श्रक ्जी स्तृति करते रहे—श्वती रही वज्ञ की स्त्रुति । भगवान नारायण—इष्टेव ने इपा की, जन्म जन्म की लावसा सफत हुई। जीवन कृतार्थ हुमा। हृत्य में जो अपार भावसागर उम्मु पढ़ा है, वाणी वसे कैसे क्यक कर सकती है अपावान नारायण के गुणों का, महिमा का, कृता का पार नहीं है और पार नहीं है हर्य की वर्मा का, क्या का पार नहीं है ह्वय की वर्मा का, क्या का पार नहीं है ह्वय की वर्मा का, क्या का पार नहीं है हान सहस्र करनों की आगु प्राप्त हो और यह सवत का सीमाग्य मिले—स्तृति क्या तब भी तुष्ट होगी श्रक रूजी करते रहे, करते रहे और सहस्रा वह सोमा, करणा, वात्रक्ल, ऐस्वर्य हो गृति श्रहर्य हो गयी। अदस्य हो गयी। वह सव

'व्यासथ की यह क्यार दया! में क्यम, पासर प्राणी कहाँ इस योग्य था!' कक ्जी ने क्यने क्यापको क्यारक्त किया। जल से सस्तक छठाया उत्तर उन्होंने। कुछ क्या कुछ क्या हो तो ने ब उस दिन्य हटा को देख सके हैं! बहुत बिजम्ब हो गया! ये कुछ क्या—पर वहाँ के कुछ क्या तो पता नहीं कितने क्रोटे-क्शे होने में समये हैं!

'मध्याह समीप है! गोप बाब तक पहुँच भी गये होंगे! ब्रजेरबर प्रतीचा करते होंगे! सब व्याकुत होंगे! राम-रवाम ने बाब तक कहेत भी नहीं किया!' पहली बार-जीवन में पहली बार बाक रूजी बापने नित्यकर्मों में शीमचा कर रहे हैं। किसी प्रकार विधि पूरी कर रहे हैं। विधि हो तो पूरी करनी है अब । जब वह परम फल प्राप्त हो गया—यह इन सब विधियों का लक्ष्य— वह तो प्रतीक्षा कर रहा है, सन्धुक्त रच पर बैठा प्रतीचा कर रहा है। शोध्रता से किसी प्रकार पूरा अर कर किना है जन निज के क्यों को ।

'बाबा, आप बड़े बिकत जान पड़ते हैं! आपके तो बरण ही भूमि पर ठीक नहीं पड़ रहे हैं। जापने कोई अद्युत बस्तु देखी हैं! देखी तो है, क्या देखा है! कहाँ देखा? भूमि में, आकार में या जल में ?' कन्दैया ठीक ही पूछ रहा है। अब भी अक्ट्रजी को बार-बार रोमाझ हो रहा है। अब भी नके नेत्र भरे-मरे हैं। अब भी वनका शरीर किम्पत, भुजिकत हो रहा है। ऐसा बिता कारण तो कैसे होगा।

'भूमि में, आकारा में, जब में जितने भी जात्रार्य सन्भव हैं, वे सव आप में हो तो हैं! में सावाल आपको दक्ष रहा है। जाप विश्वासा मेरे समझूल हैं, इससे जिथक आप्रवें में जीर क्या देखेंगा।' जक रजी की वायी फिर गदागद हो गली है। नेत्र फिर टफ्टण विन्दु गिराने बतो हैं। तेत्र फिर टफ्टण विन्दु गिराने बतो हैं। पर विवास हो रहा है। उस के अपभाग पर आकर बैठ गये वे। रिस्त हाथ में ती जीर जुए-चाप अस्तों को हाँक दिया। इस समय अब और बोजा नहीं जा सकेगा। कन्हाई पृक्षे भी क्या, पता नहीं वे अकर्ज़ की क्या-क्या कह गये। वे रोने बतो हैं। ऐसी बात पृक्षों हो क्यों जाय कि कोई रोने बतो। वह वह वर्ष माई की और देखने बता है। रथ भागा जा रहा है—भागा जा रहा है मधुरा की और।

४ × × × (कन्दैया खाया नहीं । रथ का तो खब तक चिक्क भी दिखायी नहीं पढ़ता ।' गोप आडुल हो गये हैं । बातक दूर-दूर तक मना करने पर भी रौड़ लगा—लगाकर लीट खाते हैं । कव के खुड़ पे यहाँ पहुँच चुके हैं । फितनी देर हो गयी इन वक शिविरों को खड़े हुए । अब तो पूरी व्यवस्था हो गयी । बस्तुएँ यथास्थान सुसजित हो चुकी । अब तक राम-खाम क्यों नहीं खाये ?

'आक रजी भगवार नारायण के परम भक्त हैं। जहें अपनी उपासना में बहुत विजयन जगता है। प्यान करने जागे और मन एकाम हो गया......!' यह सब तो ठीक; किंद्र--किंन बहुत विजयन हो गया। । मध्याह होने को खाया। दोनों बाजक रथ पर बेंठे उदास हो रहे होंगं! कोई है भी तो नहीं जनके समीप। तोनों बड़े संकोची हैं, बार-बार आमह करने पर तो कुछ किंठिनता से भोजन करते हैं, मूखे होंगें दोनों! अपने-आप वे कतेंठ करेंगे ही नहीं।' बाबा को एक-एक एक पता हो हो हो हो पक्ते नेत्र पथ की ही और कारें हैं।

हम सब के सब जो शाये ! एक इकड़ा तो रच के साथ रह गया होता।' अब इस प्रज्ञाताप में लाभ भी क्या है। किसे पता था कि अकर्जी के नित्यकर्म में मध्याह हो जायता। 'अब एक दो इकड़े जाकर देख आयें!' किसी को पता नहीं रच कहाँ कालिन्दीन्तर पर रुका है। एक अनुमान है—बस। पता हो या न हो, इकड़े तो पुनः जोते जाने लगे हैं। गोप कब वक प्रतीका करें।

'बह धूलि दीख रही है गगन में! वह धूलि मार्ग की खोर से इचर ही खाती जान पढ़ती है!' एक सुरुमतम रज-रेखा—लेकिन अब कुछ चला ही और प्रतीचा की जा सकती है।

'रव आया! करूँ था रहा है! बालक दौड़े और दौड़ तो पड़े हैं वे तहता गोप। रव भावा-विकासी पड़ा और भावा। पोड़े रिस्स कींच लेने से सहसा खड़े हो गये। यह कुदा दाऊ-वह कन्दाई। बाबा ने, गोरों ने, सलाओं ने श्रद्ध में भर लिया। यहाँ तो सब काम साब ही हो जाते हैं।

ये बाक रजी बाद भी खड़े हैं। ये बोलते नहीं, पर इनके विनीत नयन क्या बापनी बात नहीं कह रहे हैं ? कन्हाई गुड़ा गुड़रों के मध्य से, श्रीव्यक रजी का हाथ व्यवने कोमल हावों में लेकर उसने कहा—'बाचा, बाप इस रय के साथ पहले नगर में प्रदेश करें ! हम तिनक विभाग करके तब नगर-वृशेन करेंगे !' बात तो ठीक है, कंख को सूचना तो मिल जाय कि इसके खामन्त्रित खतिथि पहुंच गये हैं। अब उसे साबधान हो जाना चाहिये।

रयाम ने पुना हाथ पकड़ा स्तेह से अन्द्रजी का। उन्हें रख के समीप ते आवा— 'चाचा, आप इतने कातर न हों। मैं अपने अपने के साथ अवस्य आप के घर आउँगा, पर पहले यहंकुल के परम शत्रु को ठिकाने लगा देना है मुक्ते। जो भी मेरे मुद्दद हैं, उनका परम प्रिय, उनकी

बाब्छा-पूर्ति ही तो मेरा एकमात्र कार्य है।

श्रीकृष्ण्यन्द्र का आग्नह है—आदेश ही तो है यह। आक्र्ती ने रथ हाँका विवश होकर 'ये गोत, ये खाल बाल, ये राम-स्थाम उनके घर जायें, कंस क्या करेगा ?' पर अब कंस का भय कहाँ है उनमें। 'रेस भाग्य कहाँ कि इन सुरासुर-अर्थित श्रीवरणों से इतनी शीध इस अवस की कुटी पवित्र हो।' कितने खिलने जा रहे हैं थे। रथ हाँका नहीं जाता, बार-बार पीछे देखते हैं। अब भी कोई पुकार तें ''।

'कन्द्रेया थक गया, बहुत मूखा है।' बाबा को एक ही चिन्ता है। आकर्यों के गृह जाकर उन्हें भी कंस के कोप का भाजन बनाना बाबा को स्वीकार हो ही नहीं सकता। 'कितने' कितने साधु, कितने सरल हैं अक्ट्यों। बालकों में किसी ने कलेऊ नहीं किया अब तक। कन्हाई के बिना कौन भोजन करे। सब खुधित हैं, मध्याइ हो गया; अब तो इन सबको भोजन कराना

है। मोइन सखाओं के साथ भोजन करने की ही शीवता में है।

# नगर-दर्शन

**''आर्टाबलोकितधरापरिवाद्धनेत्रमाविकतस्मितस्वामधराधरोष्टम** । चारां प्रमासमवर्तिमतबहिबहेमालोक्यन्ति इतिनः इतपुरस्पपुरशाः॥"

'बाबा, इस सब नगर देखने जाते हैं !' यह चन्नल कृष्णाचन्द्र-ये बालक, गोपों ने, बाबा में कितना चाहा कि सब भोजन करके तनिक विश्वास कर लें। ये सब इतनी देर यहीं रहे. इतना ही क्या कम है। सर्वों ने परस्पर सम्मति कर ली है-- वाबा के साथ, गोपों के साथ नगर-दशैन में कार्यक्र मही आयेगा।' यह मित्र-मण्डल जाने को प्रस्तत भी हो चका।

'करे हको. तम्हारे साथ गोपों को कर देता हैं। मैं ही चलता हैं. हको तो !' कन्हेया तो

बंह हैंसता माग चला। दाऊ. भद-सभी लढके तो जा रहे हैं। बाबा चक्कल हो उठे हैं।

'हम सब इतने तो हैं!' यह भद्र अपने को किसी गोप से कम चतुर कहाँ मानता है। 'हम अकेले ही जायँगे! किसी को साथ नहीं ले जायँगे!' यह तो स्वर ही कहता है कि 'आपह नहीं क्रिंगा। कोई साथ जाय तो कर जायँगे हम लोग।

'तुम सब कही भूल गये मार्ग तो ?' मधुरा कोई माम तो है नहीं। इन बालकों का क्या ठिकाना, किथर जायँगे। ये अकेले ही नगर में जायँ-ना, यह तो ठीक नहीं है। गोप प्रस्तत हो चके हैं मदपद अपने लक्द लेकर ।

'ता, हम अकेले जायँगे! भूलेंगे नहीं, पूछ लेंगे!' यह तोक—यह अब रूठने वाला ही है। बातक माताओं से, घर से दूर हैं। कहीं ये यहाँ कठ गये, रोने लगे-कीन मनायेगा। कैसे इन्हें शान्त किया जा सकेगा। किसी प्रकार ये उदास न हों, इनका मन लगा रहे—यही क्या कम है। गोपों के पर उठकर भी रुक गये हैं। इन सबों को नगर देख ही आने देना चाहिये।

'कोई धुम मत करना! किसी को चिढाना मत! कोई कुछ दे भी तो मत लेना! किसी के बहाँ से-किसी दकान से कुछ उठाना मत !' बाबा को पता नहीं क्या क्या चेतावनी देनी है।

बासक अपनी उत्सकता में 'हाँ' तो कर रहे हैं: पर ये इन बातों को ब्यान में रख सकेंगे ?

'शीघ आ जाना! विश्वन्य मत करना! मधुरा में किसी को अप्रसन्त मत कर लेना!' बाबा का हृदय वेग से उछल रहा है। बालक मानते नहीं-मधुरा-कंस-कहीं कोई कुछ कह न दे इन सबी को। ये चक्रत कुछ ऊधम न करने लगें!

'हम मद बा जायेंगे! दाऊ भैया है न हमारे साथ!' कन्हेंया के साथ दाऊ है. फिर हर किस बात का। जैसे दाऊ विश्व में सब से बड़ा, सब से चतुर, सब से महान है। हाँ है तो-बालकों के लिये तो दाऊ ऐसा ही है।

'हम शीघ्र का जायँगे !' यह बल भी कह रहा है। बल-इसका स्वर ही कहता है-वाबा.

मैं हैं न. फिर डरने की क्या बात है।

'कृष्ण बड़ा भोला, बड़ा सीधा है। बालक बड़े संकोची है। मधुरा में कोई भी परिचित नहीं। अपरिचितों से ये संकोचवश बोल तो सकेंगे ही नहीं, धूम तो क्या करेंगे। उत्सुक हैं सब, देख बाने देना चाहिये इन्हें नगर को !' किसी प्रकार बाबा को, गोपों को अपने मनको संतोष देना है। जड़के तो सब दौड़ते-कूदते चले ही गये; किंतु इन तकों से क्या संतोष हो सकता है। 'कंस--इसके उद्भत अनुचर...! इस ने आमन्त्रण देकर बुलाया है अपने रथ से, उसके आमन्त्रितों का बाजाबर करते का साइस किसी को होगा नहीं ! पर""!' बाबा का हृदय नहीं मानवा ! मीप खा की बोर ही नेत्र लगाये ठिठके खढ़े हैं। अब क्या हो सकता है। प्रतीका ही करनी चाहिये सब हो।

सबुरा-चारों कोर दुर्गम परिका से चिरी यह यादव-राजधानी ! ताम के कोष्ठ हैं परिका के अपूर और बहु स्कटिक का बलुङ्क गोपर, विशास स्वर्ण के कपाटों से भूषित, स्वर्ण-तोरस-मिराक

यह बगर-दार जैसे आज श्रीकृष्णचन्द्र के स्वागत के लिये ही उन्मुक हुआ है।

में जाता प्रकार के सभा-भवनों की श्रेशियाँ. ये उच्च भवन और इनको घेरकर हरिड मेम्बला की भाति नगर-परिका के भीतर यह चारों चोर सुन्दर उपवन। भवनों पर स्वर्ध-कलश जग-मग कर रहे हैं. सभी ब्रव्जे एवं ब्रतें तक स्वर्ण की ही हैं और स्थान-स्थान पर वैदर्ण, हीरक, सीख-मिल, विद्रम, पुष्पराग, आदि निर्मल बहुमूल्य रत्नों की ये वेदियाँ और इन वेदियों पर ये पता-पत्ती आदिकों के लिये रखे अन्त, पक्वाम - कंस चाहे जितना मूर हो, परम धार्मिक बादवक्रस श्रपती क्राची के उपहार किसी-न-किसी रूप में तो उस विश्वात्मा को अर्पित करेगा ही। रत्त-वेदियों पर यह बलि-अन्न, यह अन्तर की उसी श्रद्धा का तो उपहार है।

गवा जो से सुगन्धित अगुरु का भूम्र निकल रहा है, उनके पास ये कपोत कुजन कर रहे हैं श्रीर ये मयर धूम को सम्भवतः मेघ समक्तकर क्वटियों (चनुवरों ) पर नृत्य करने में मग्न हैं। संखी श्चापता, पथ, चत्वर सीचे गये हैं--अवश्य ये दिनमें कई बार सीचे जाते होंगे: अन्यथा इस दिवस के ततीय प्रहर में क्या ये इस प्रकार सिक्कित मिलते माल्य, दुर्बोहर, तर्द्धल, लाजा इस मार्ग पर इतस्ततः फैला है। श्यामसुन्दर के प्रवेश से पूर्व ही यह सङ्गत विधान-क्या पता, कोई सम्मान्त

पुरुष इधर से गया हो पहले भी।

द्वार-द्वार पर जलपूर्ण स्वर्ण-कुम्भ सजे हैं और वे दिध एवं चन्दन से चर्चित हैं; उन पर ब्यास-पत्नव सञ्जित करके दीपकों को रखा गया है ब्योर पुष्प-प्रपृत्तित हैं ये सब कुम्भ । कदली के स्तम्भों में मूमती धारें, वेंचे हुए तोरण, मङ्गल-पह्ना, और इन द्वारों के ही ऊपर तो सीचे बेसा के

उच्च दण्डों में पताकाएँ फहरा रही हैं।

मधुरा--नित्य सुसन्जित, जित्य मङ्गलमयी मधुरा की आज तो कुछ शोभा ही दसरी है। आज मधुरा का अधिष्ठाता आया है दहाँ! पुरी का कोना-कोना, अधु-अधु जैसे जगमग करने लगा है। 'त्राज वसुदेव-पुत्र आयेंगे!' मथुरा-विवासियों ने कितने चल्लास से सजाये हैं अपने गह । कितनी उमंग से ये पथ परिष्कृत हुए हैं और ये मङ्गल-निधान-उन अनदेखे कुमारों के लिये कितना स्तेह, फितना आदर लिये मझक्र-विधान प्रातः से बार-बार नूतन होते रहे हैं।

कंस सम्राट सही, भय पर्व शक्ति से ही तो उसका शासन है। कैसे उसे यह स्वागत-सम्भार कभी प्राप्त होता। वह भीर-वह शङ्खल कंस-वह कर क्या इसे सह पाता! वह तो निकतना है तो गहों के गवाच तक बंद करा देते हैं उसके अनुचर। उसे सब से भय ही लगा रहता है। लेकिन माज-माज तो वह प्रेमधन आ रहा है। आज तो वह आ रहा है, जिसके रूप, शील, आकर्षका. माधर्य को सनते-सनते प्राण बात्तर हो गये हैं। पिपासा प्रदीप हो उठी है। बाज उसे देखा जा

सकेता. वह आयेगा! मथरा आज भी यदि भरपर न सजे तो कब सजेगी।

वे महाभागा बाह्यस-पत्तियाँ-भन्य हैं वे, जिन्होंने राम-स्याम को देखने का सीभाग्य प्राप्त किया बन में ही। वे जब इस अपरूप रूप-माधुरी का वर्णन करने लगती हैं-नेत्र धारायें खलाने लगते हैं, शरीर पुलकित हो जाता है, कसठ रुद्ध हो चठता है। वे तो स्मरण से ही विद्वल-सी रहा करती हैं। कितने व्यापह, कितने वातरोध से बार-बार नगर-नारियों ने उनसे पहा है उसी बात को जीर वे सब तो जैसे थकती ही नहीं। इतने दिनों से जिसका वर्णन सना है, आज वह आयेगा ! चाज उसे नेत्र देख सकेंगे।

'अक्ट आये ! रथ था रहा है !' एक बार खजनजी-सी हुई धारोों में । उत्प्रकता-चन्नज पद ठिठक गथे - 'रथ तो खाली ही है !' लाजा, दूर्वाहर, अवत की कुछ मुहियाँ पथपर बस्यक्रता से ही विखर गयी थीं। 'वे चा गये हैं! नगर द्वार से वाहर उद्यान में व्रजराज ने शिविर ढाला है!'

प्राणों की प्रतीका और-कौर बातुर हो उठी है!

'आये—राम-स्वाम आये ! अपने सलाओं के साथ ने राजपथ से आ रहे हैं!' पता नहीं ' किसने कहाँ, किससे कहा; पर कहा—बात विश्वत्नाति से नगर में फैल गयी। नगर में दौड़-थूप मच गयी। 'मार्ग पर—राजमार्ग पर!' भला, इतना स्थान राजमार्ग पर दोनों और कैसे निकले कि पूरा नगर पक ही स्थान पर एकत्र होकर दगैन कर ले। पथ के दोनों ओर जन-समुदाय का ठट्ट ही तो काना है।

दिष, अज्ञत, पुण्, माल्य, चन्दन, दूर्बोहुर और उपहार—ये अर्घा के उपहार तो कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई भोजन कर रहा था, उसने शीप्रता में हाथ घोये, पूजन थाल उठाया और भागा। कुछ ने तो उत्तरीय कंधे पर भी डालने का अवकाश नहीं पाया। वेचारी नारियाँ—सबसे अधिक उत्तुकता उन्हीं में तो है, उन्हीं के अवया तो विम-तिवाँ के संवाद से पित्रत होने का सीभाग्य पा सके हैं। नारियाँ—अब क्या उनके प्राणु अपने वश में हैं? अधर-राग नेत्रों में, अञ्चन अधरों में वाए के नेत्र में अञ्चन अधरों में वाए के नेत्र में अञ्चन और दूसरे में अधर-राग, एक कान में कुण्डल के स्थान पर तुपुर—वे वाए जैसे दौढ़ पढ़ी हैं। 'कहीं वे अधोन चले जायें!'! ओजन का थाल पढ़ा रह गया है, आध अध्नों में अवटन लगा है, किन के लीवे वैठकर जल डाला लिया था उत्तर—वरत्र आई. ही हैं— कीन देखे यह सव। कीन सोचे इन वार्तों को। देखने का वह परंमपात्र, वह सीन्दर्यपन, हदयहारी आ गया है! उसे देखना है—अभी देख होना है! कोई सोते से उठकर दौड़ी, कोई बच्चे को दूध पितारी से प्रथक करके। राजपय के दोनों और के छुज्जे भूम उठे। पथ पुरवासियों की पंकि से सिवित हो। गया।

बालक सपशुष कुछ संकुषित से हैं। कन्त्रैया धक्त्रजी के साथ रथ से उतरा—कितती उमंग से दोड़े थे वे हृदय से लगाने। कर्जू ने भी तो उसी आतुरता से मुजाएँ फैला दी। क्यों—पता नहीं क्यों भेड़ को लगा—उसका ही कर्जू है यह १ कुछ अद्भुत, कुछ बिचित्र, कुछ ऐसा जो कहा न जा सके, समक में न आये—पर कुछ लगता है हदय में। कान्द्र कुछ दूसरा-सा अद्भुत-सा लगता है। मद्र को, तोक को, सबको ही कुछ मतीत हुआ—होता है। यह जन नहीं है, मधुरा है न! रगम यहाँ आकर कदाचित् कुछ गम्भीर हो गया है। इस अपरिचित्र स्थान में आने का ही कुछ माया वहाँ आकर कदाचित् कुछ गम्भीर हो गया है। इस अर्जकृत, रक्षप्रदीम, ऐश्वयंभय नगरी, वे उदा होगा। कुछ है—ऐसा, जो हृदय से जाता नहीं है। यह अर्जकृत, रक्षप्रदीम, ऐश्वयंभय नगरी, वे उदा हा किये क्सुक पुरवासी—बहुत कुछ देखने को है; पर मन जैसे उचटा-उचटा-सा है इस सो सो

"वह रूप-राशि! यह रोाभा का कल-कल करता महासागर ! भन्य हैं गोप, कुताये हैं गोप-बालाएँ, सीमाग्यशाली हैं बजजन ! पता नहीं कितने महापुष्य किये होंगे उन्होंने कि व इन साम-रामा को नित्त्वत देखते हैं! इनके समीप रहते हैं!" जन-जन पुककित हो रहा है। प्रत्येक हृदय आशीबींद की वर्षा कर रहा है; पर प्रत्येक कराठ वाल-मूक हो चुका है। हाजों से, मार्ग के होनों कोर से कावत, कुछुम, लाजा, दूबींहुर, बन्दन की अनवरत वर्षा हो रही है। बालकों के बाक्नों पर केसर-सिशित चन्दन के पीत एवं दिश के उन्बल बिन्दु बढ़ते जा रहे हैं। अलकों में सुमन चलनते ही जा रहे हैं।

सहामाशिक्य, अद्भुत रज्ञ-यत्ती, मृत्यवान वस्त्र—पता नहीं क्या-क्या करों में लिये लोग हाथ फैलाले पथ के होनों और उत्सुक सब्हें हैं—'ये कुछ ले लें! कुछ स्परों कर हें! पृष्ठ ही लें कि यह क्या है। एक बार देख लें! नीराजन के सब्जु थाल सार्थक हो रहे हैं! उपहार कमल-लोचनों के दृष्टिपात से परिप्त होते जा रहे हैं! सबको तुष्ट करते, नेत्रों में ही सबका सत्कार लिये थे राम-रुवाम सखाओं-से पिरे चले जा रहे हैं!



### रजक-मोक्ष

"नूनं नानामदोन्नद्धाः शान्ति नेच्छन्त्यसाघवः। तेषां हि प्रशमो दग्रङः पशुना लगुडो यथा ॥"

---भागवतं १० । ६८ । ३१

कन्हैया है ही विचित्र रुचि का, कोई युग-युग की साधना से पुनीत खर्चा करते-करते आन्त होता है चौर जैसे इसे पता ही नहीं हो चौर कही बलान मासन-चोरी करेगा चौर मना करने पर चिहायेगा भी। ये वेचारे नागरिक-जन-चे मधुरा के सम्पन्न व्यवसायी, किरानी उत्पुकता से, कितनी आत्र से होता की उत्पुकता से, कितनी आत्र से होता हो जाय उत्पक्ष ता से, कितनी आत्र से होता खारी पर खपते बहुमूल्य उत्पहार का कि किनों में ज्यार खनुरोज लिये कबन्से खहे हैं। स्वामसुन्दर यदि स्वीकार कर ले उनके ये उपहार-कृतार्थ हो जाय उनका अस । लेकिन यह कर्नू-यह तो किसी के उपहार को स्पर्ग ही नहीं करता। क्या है इन वस्तुओं में—अज में, मन्त्रभवन में ऐसे वक, ऐसे रज्ञ बन्दी, गायक, सेवक राशि-राशि समय पर निज्ञानर पाते रहे हैं। इन तुच्छ वस्तुओं में क्या आकर्षया है कि इनकी ओर ध्यान दिया नाय। कोई गोपकुमार कोहक से भी तो नहीं देखता इनकी ओर।

देखने की क्या यहाँ कोई वस्तु नहीं ? है क्यों नहीं, वह क्या सम्मुख से एक रङ्गकारों का समूह आ रहा है। ये उनक रङ्गकार—फितने सुन्दर, कितने बहुनूल्य, कितने सुरङ्ग वस्त्र हैं इनके समीप। वस्त्रों को सुसिजत करके ये स्वर्ध-यष्टियों पर सजाये जा रहे हैं। ऐसे वस्त्र कहीं जपेटे जा सकते हैं। इनमें तो रेखा तक नहीं पढ़नो चाहिये। कितने आकर्षक हैं ये वस्त्र, कन्हें वा असी से आगे देखने लगा है। इसकी टिए—ओह, ये वस्त्र इसे बहुत अच्छे लगे जान पढ़ते हैं।

ये रजक—यह इनका प्रधान, कितना गाँवेछ हैं। यह किस श्रहंकार से चला आ रहा है। ये सम्मान्य पुरजन मार्ग के दोनों कोर खड़े हैं, ये युद्ध द्विजजन अर्घो के उपहार लिये हैं और यह रजक—स्या हुआ। जो यह बज़ घोता नहीं, रँगता है। रङ्कार सही—हैं तो घोषी ही; पर इसका यह प्रमंद, यह अपने पूरे दल-बल के साथ राजयथ से अकड़ता चला आ रहा है। न दिजों के प्रति सम्मान, न किसी का संबोच। इसका यह भाव तो गोप-कुमारों तक को अच्छा नहीं लगा जान पड़ता। ये सब बालक—ये किस प्रकार देख रहे हैं राम-स्याम की ओर—ये तो जैसे कहते हैं—दाउ भैया, कर्नू, देख तो यह कितना भ्रष्ट घोषी हैं। यह तो किसी की और देखता तक नहीं। ऐसा अकड़ता आ रहा है, जैसे हम सर्वों को ही एक ओर होकर हसे मार्ग देना पढ़ेगा! तू इसे तिक फ्टकोरोग नहीं ?

रजक-क्या हुआ जो वह रजक है। महाराज कंस का अपना रङ्गकार वह। महाराज कंस का जो क्ये किसी का संजेग करे वह और सो भी आज-आज तो उसके पास स्वयं महाराज के वका हैं। इन्हीं वजों को महाराज कंत के महोस्तव में धारण करके इत्रशाला में विराजित हो। इन्हीं वजों को महाराज कंत के महोस्तव के वाल कर वह विरोज रूप से रंगने के लिये विरो अध्यात करते के लिये महाराज ने ये सर्वोत्तम बहुन्त्य वहा विरोष रूप से रंगने के लिये दिये थे उसे। आज वह राज-इन्द्र पहुँचाने जा रहा है, दूसरों को चाहिये कि उसके लिये मार्ग होड़ दें। ये वस्त्र—महाराज के इन वस्त्रों में तनिक भी मोड़, नन्हीं-सी रेखा भी नहीं पढ़नों आदिया के जीते के पित स्वाचित्र साव स्वाचित्र स्वाचित्र स्वाचित्र है। कितना प्रभाव है इसमें।

ये वस्त—रकुकारों के करों की स्वर्ण-यष्टियों में सहराले, जगमगाते ये रकु-विरक्ते वस । वस्त्र तो बहुत सुन्दर हैं। चक्रवर्ती सम्राद-से प्रभावशाली मस्त्रा-नरेश जिन वस्त्रों को कत के सहोत्सव में भारण करना चाहते हैं—कत के महोत्सव में, मस्त्रा-नरेश के सिवे कत के महोत्सव-मा महान तो कवाचित्र राजस्य का महानिक भी नहीं और स्वर्भ वे इन वस्त्रों को चारण करना चाहते हैं—वस्त्रों के चाक्यण का इससे अधिक परिचय और क्या होगा। दूससे अधिक—इससे भी खांकि—वस्त्र सुवन-भोहन करहाई इन वस्त्रों की और देखते लगा है, इनकी और आकृष्ट हुआर है—सन्दर, पवित्र, भागवशाली बही तो है, जिसे यह सेना चाहे!

× × ×

"भाई, तुम्हारे पास ये बढ़े सुन्दर वस्त्र हैं ! भुते हुए, स्वच्छ, मनोहर रंगों से सजे हुए !" वस्त्र हैं—कत्तम वस्त्र हैं और उन्हें लेने की इच्छा भी है तो फिर बचा क्या ? रयाम कुछ चाहे और त मिले, कुछ दूसरे की भी वस्तु होती हैं—कहाँ सीखा, कहाँ, सममा है इसने । सभी तो इसकी छोटा के पूर्व हो अनुरोध करते हैं कि वह उनकी वस्तु स्वीकार कर ले । कोई बस्तु अच्छी लगे दो माँग लेने में संकोच केसा । वस्त्र अच्छी हैं यही तो—कोन जाने मधुरा-नरेश के कल के महोत्सव-मनोरथ की कामना का यहीं से कदन प्रारम्भ नहीं करना है इसे । जो भी हो—वस्त्र सुन्दर हैं, पहनने की इच्छा है और यह कन्हाई माँग रहा है - "देखों न , ये सव लोग हम लोगों का सत्कार कर रहे हैं ! तुम भी इन वस्त्रों में से हमारे अनुरुप वस्त्र हमें दे तो ! डरो मत, तुम यदि हमें वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परंस मङ्गल होगा—इसमें तनिक भी स्टेड की बात नहीं हैं !"

'संदेह की बात नहीं—परम मङ्गल होगा !' वस्त्र भी देने हैं तो खकेले खाप को ही नहीं— पूरे मयडल को । ऐसे वस्त्र--इतने सुन्दर वस्त्र भला, सखाओं को, बड़े भैया को पहनाये बिना कन्हाई कैसे पहिन लेगा । उसे सब वस्त्र चाहिये भी कहां । यही--डसे पीताम्बर, दाऊ को नीलाम्बर,

सखाओं को उनके वस्त्रों के अनुरूप--बस, इतना ही तो।

×

'वस्त्र चाहिये ?' यह घोषी तो विचित्र ही ढंग से बोलने लगा है। इसके सुरा-पूर्णिय खाल-लाल नेत्र—कर्करा करठ और यह तो इंटने लगा है—''अपना सुख तो देखी पहले! ऐसे ही बहुत्र बहुत्त्रकर क्या निया जंगल-जंगल, पर्वतों में भूगते रहे हो तुम सब ? ये वस्त कुत्तर हिते होन्य हैं? बढ़े भूष्ट हो तुम लोग! महाराज के वस्त्रों की कामना करते हो! भाग जाओं यहाँ से! मूखों, विद जीने की इच्छा हो तो फिर कभी ऐसी प्राथंना किसी से मत करना! तुम लोगों जैसे उद्धल लोगों को नरेश सुखु-दण्ड तक हे सकते हैं! यह न भी हो तो तुन्हें वे पिटवायेंगे, कारागार में डाल देंगे और तुम्हारी समस्त सम्मत्ति छोन तो जायगी!

'श्रदे, यह रजक--यह नीच इस प्रकार बड़बड़ाता जा रहा है और इस राजपथ पर, इतने लोगों के सम्मुख--यह कर्नू को इस प्रकार डाँट रहा है!' नहीं, यह सहा नहीं जा सकता। अद्र अब एक शब्द नहीं सह सकेगा। उसका स्वर्ण-गौर मुख श्रद्याम हो गया है। यह बढ़ा, वह

चला---यह उठा लकुट !

(ई!) वड़ा खच्छा किया! कन्हाई की एक हुंकार, दाहिना हाथ उठा और वस—रजक का सिर तो मुट्टेसा घड़ से टूट गिरा मूमि पर और कूटने लगा। यह रफ से लय-पय हो गयी है स्वाम की हमेली। बालक प्रसन्न हो गयी हैं। खागे, पास दौड़ खाये हैं खौर मोहन—कमल-पुल्दर मुख्य पर रोच की यह मन्द्र चाइविया—कितनी छटा, कितनी मुख्य हम है इस रोच में मी।

किथर ? जहाँ जा सकें, जिथर प्राण बचें ! दूर--दूर भाग जाना चाहते हैं वे। 'प्रकारें ? महाराज को पकारें ? ना. कएठ से शब्द हो नहीं निकलेगा ! कहीं प्रकार सनकर ये बालक पीछे दौड पर्डे.......?

बस्त्र--रंग-विरंगे, जमकते धले वस्त्र--इन्हीं बस्त्रों को तो कन्हाई माँग रहा था। अव ये किलरे पढ़े हैं। घोबी भाग गये--उनका भागना--उनका भय-बालक ताली बजाकर हँस पत्ने । परजन-किसी ने तनिक भी खेद का भाव नहीं दिखाया । 'ये रजक-ये गर्बोद्धत घोबी--बारकी शिक्षा मिली इन्हें।' जैसे सबके हृदयों में श्रद्धा का एक क्वार ही और उमह पड़ा है।

'भैया. देख तो ! ये वस्त्र तुमे कितने सुन्दर लगते हैं !' स्थाम ने नीले नीले वस्त्र चनकर बहे आई को सजाया। हाथ में लगा रक्त तो उसने पहले ही पोंछ दिया इन्हीं बखों में से एक वख में।

खब तो वह स्वयं अपने लिये वस्त्र चुनने लगा है।

'त तो रंग-विरंगा हो गया है!' तोक ने चिदाया मधुमङ्गल को। सचमुच इसने कितने श्राहपटे रंगों के बसा एक साथ लपेट लिये हैं।

'त इन वस्तों में उलमकर गिर जायगा!' यह तोक तो इंस प्रकार इन वस्तों में लिपट गया है कि हैसे चलेगा, यह सोचा ही नहीं इसने । सभी की तो यही दशा है-वस्त ही अटपदे हैं । सीधी बात--कहनी बाँधी और पदका कंघे पर धरा--अब ये टेढ़े-सीघे वस--पर बड़े सन्दर वस्त्र हैं। कर्न इन्हें लपेट रहा है तो सुन्दर ही हैं। सब अपनी समक्त से ठीक ही पहन रहे हैं। अब वस्त खनके आकार के अनुरूप नहीं --ठीक सजे नहीं, यह वे जानें भी कैसे।

'कितने भोले. कितने सरल. कितने सुन्दर हैं ये बालक !' बृद्ध वायक--स्तेष्टमय यह दर्जी बढ द्याया है किसी प्रकार भीड़ में से खागे। 'ये नगर-जन--ये लोग देख-देखकर मस्कराते हैं. इन सरल बालकों की सहायता नहीं करते !' बुद्ध का स्तेह नेत्रों से मरने लगा है।

'आप आज्ञा दें तो मैं इन वस्त्रों को ठीक कर दूं!' वह कर्तरी लाया है, सूचिका लाया है, क्रीशेय-सत्र लाया है। 'इसी वहाने इन्हें सन्मुख खड़ा रखकर देख सकेगा-स्पर्श कर सकेगा वह !' इदय स्नेह-मग्न हो रहा है उसका।

'हाँबाबा, तुमेरे वस्त्र ठीक कर दे! मटपट कर दे!' मटपट कर दे!' यह तोक द्या

खडा हुआ वायक के सम्मुख। 'इस मधुमङ्गल के मत करना भला!'

'में आप सबके वस्त्र ठीक किये देता हूँ! अभी किये देता हूँ!' नेत्रों में जल भग है. शारीर का पता ही नहीं, पर हाथ चल रहे हैं-शीघता से चल रहे हैं। कर्तरी, सचिका, बस्तों के मोड-पता नहीं क्या-क्या कर रहा है वह । ये शत-सहस्र बालक-सभी को शीवता है, सभी को पहले अपने हो बस्त्र ठीक कराने हैं। सबके ही वस्त्र तो एक साथ ठीक हो गये! कैसे हो गये— पछने की बात नहीं है। अन्तरिस में कनूँ के श्रीचरणों के पीछे वह जो कोई महाशक्ति चला करती हैं---

वस्त ठीक हो गये--ये शेष वस्त, यह रजकों का खोड़ा हुआ द्रव्य, आभूषण--इनको कौन पक्षे। जो वस्त्र ठीक लगे. शरीर पर आये. चन लिये गये--अब इनको कौन देखे। बालकों को इनसे क्या सम्बन्ध । वे तो स्थमी इन पर चरण रखते आगे चले जायँगे । उनके चरकों के पाँवडे बन जायाँ ये-इतना बढ़ा भाग्य भी क्या सहज प्राप्त हवा करता है।

'बाबा, वस्त्र ठीक हो गये न ?' बाबा-स्याम इस बुद्ध बायक को आज बाबा कह रहा है। वायक--दर्जी--वात्सल्य का सागर उमह आया है उसके अन्तर में। वह कहाँ सुनता है, कहाँ देखता है कि उसका कार्य समाप्त हो चका । यह कार्य कभी न समाप्त होता ! ये श्याम-गौर---ये इसी प्रकार उसके पास, उसके सम्मुख खड़े रहते । वह इनके वस्त्र ठीक किया करता-सदा, सदा, वह बस, ऐसे ही बस्न ठीक करता रहा--ये खडे रहते !

'बाबा !' कन्हेंया कोर क्या दे सकता है इस प्रेम के धनी को। किस मुक से इससे कहे वर माँगने के लिये और काब है ही क्या जो देने को रह गया है। इद्ध वायक--वह तो इस जेन-देन की सीमा से परे, बहुत परे पहुँच चुका है कब का।

'वावा, वस ठीक हो गयें !' वस ठीक हो गये—कन्हैया का कराठ भी स्नित्य हो चुका है। 'खब हम जायेंगे !' ना, यह वात मुख से विस्त्र नाहीं सकेंगी। कहाँ जायना ! है केसे जायना वह है वह ने जिन राज्यों में उसके श्रीवरण खाबद किये हैं—'खाने जायना राजयम पर ! अपक, सजाओं के साथ खाने चुका है वह ! वृद्ध के विस्ते—हुद्ध के सम्युख से—नहीं, वहाँ से तो जब कहीं नहीं जाना है वह ! वृद्ध के विस्ते—हुद्ध के सम्युख से—नहीं, वहाँ से तो जब कहीं नहीं जाना है वह ! वृद्ध के विष्ते—हुद्ध के सम्युख से—नहीं, वहाँ से तो जब कहीं करें। खात करों की त्या जा भी तो नहीं सम्यूष्टि, ज्याधिहीन सवज रारीर, अल्याध्य स्था जा करों की ते वह विद्या हम स्था हमें के कार्य का यह वरदान कोई सुने वा न सुने, वे जगन की खिशानों भी तो मतनक सुकान स्था कि नहीं के सम्यूष्ट । इसके वे नव वक्ष-पूषित श्रीखक्त से संया ! इसके वे नव वक्ष-पूषित श्रीखक्त से संया ! इसके वे नव वक्ष-पूषित श्रीखक्त से से रान-विरोध होने वे करार का तर है हैं।



## सुदामा माली

"मिक्तस्त्विय स्थिरतया मगवन् यदि स्याइँ वेन नः फलितदिव्यकिशोरवेशे । मृक्तिः स्वयं मुकुलिताजलि सेवते स्मान् घमोर्थकामगतयः समयप्रतीक्ताः॥"

---श्रीकीलाश्क

मेरे प्रयु—मेरे चाराच्य पवारेंगे !' यह मालाकार सुरामा, बाज कितने वर्षों पर सफत होगी प्रतीचा ! कितने वर्षों पर सफत होगी प्रतीचा ! कितने वर्षों पर सफत होंगे प्रतीचा ! कितने वर्षों पर सफत होंगे अपिता ! कितने करों कि साता !' अपूरा में किसी को महोस्तव करना हो, किसी को मगवान नारायण की विशेष चाराषणा करनी हो—सुरामा का स्मरण पहले किया जाता । कई दिन पहले उससे चतुरोप—हाँ, चतुरोप ही किया जाता । उसकी वनायों वनमाला के बिना क्या श्रीविषद का श्रक्तार परा हो सकता है ! सुरामा की माला—जैसे हृदय ही गूँय दिया करता है वह । चतुर और उसके कलाकारों का चमाव कहाँ हैं ! किंद्र—किंतु सुरामा की जराजीयों कोमल केंग्रीलयाँ, सुमन जैसे उसके स्था च समाव कहाँ हैं ! किंद्र—किंतु सुरामा की जराजीयों कोमल केंग्रीलयाँ, सुमन जैसे उसके स्था में कर सकता है हम हृद्ध से !

दिन गये—वे दिन गये जब मधुरा में भगवान नारायण को घर-घर सोत्साह अर्चो सम-पिंत होती थी, जब भञ्ज वरकरणों से मन्दिरों की मांबी मानव के नेन-हरन के कहा को नित्य क्षणवारित किया करती थी। महाराज उससेन—पर उनके स्थान पर बलान कंस राजा हुआ ! पिता को बन्दी कर के सिहासन पर बैठनेवाला—वेसे ही उसके अनुचर। सुरामा की कला सुम हो गयी, वर्षों से प्रमुप्त। 'बह इद्ध—बहुत इद्ध हो चुका !' बहाना तो जिवत हो है; पर सत्य—सत्य क्या क्षिपा है किसी से, सुरामा की काँगुलियाँ किसी के विलास का प्रसावन प्रसुत करेंगी ! सुरामा की माला—बहु तो ओहरि—चन एपसाराध्य का ही उपहार है। उद्धन, गिंडिक करें सिहासन पा ले— हद्भासन कहाँ मिला है उसे किसी का और सुरामा—यह माली सुरामा—नारायण को छोड़कर किसी मानव के करठ में इसकी माला पढ़ेगी ! सुरामा ने सुमनों से ही बिदा ते ती। सुमनों से विदा—सुमनों से ही कीड़ा करने वाली अगुलियाँ विरक्त हो गयीं उनसे। जिसके प्राण पुणी के स्वर में बोलते ही—बह फूलो से विरक्त हो गया!

मेरे बाराध्य पघारोंगे !' वर्षी—कल्ट-के-कल्प बीते लगते हैं उसे तो छोर बाज इन दीघं कल्पों के पश्चान् जब वह कुसुम चुनने उठा ! बाज कुसुम-चयन करना है! माल्य-प्रत्यन करना है! कुसुम—चिर-पितृ-वियोगी शिह्य जैसे बाज पिता को पाकर बानन्द-विद्वल हो उठे हों। उसके उद्यान में बाज सम्भव तथा लिकाओं, बीतवों, तक्षों तो क्या, जुर्गो—रुखों तक में पुष्प भर उठे हैं। प्यासे से यो अधिक एक बीर पत्र—हाँ, ये बातवा, सुदुल हरित सुचिक्क कि किसलय भी तो लोंगे माल्य-प्रयान में।

राशि-राशि पुष्प और इन सुरङ्ग, सुरभित, सुकुमार पुष्पों के मध्य सुदामा—माली सुदामा जैसे पुष्प मन्दिर में बैठा इन पुष्पों का अधिष्ठाता देवता ही है! कुसुम, किसलय, तुलसीदल, नव दुर्वोहूर—सुरभित पत्र, दक्ष, पता नहीं क्या-क्या अपने चारों और स्वाये बैठा है वह। माल्य—कुसुम-राजक-पता नहीं, क्या-क्या बनाना है तसे। उसकी बँगुलियाँ व्यवस्त हैं, नेत्र निर्मात वने हैं, रोम-रोम पुजकित है, वह आज वर्षों पर पुत्रा माल्य-मन्त्रम में लगा है।

सुदामा की सुप्त कला—नहीं, नहीं—यह कला क्या क्सकी है! इतनी खनुप्तम मालाएँ वामी सका है वह कभी। आज—आज हो जा करके खाराज्य खार्येंगे! आजतो कला की जांदिवास भी हंस की पीठ से उसकी केंग्रुलियों के आसान पर आ विराजी हैं अपने को सार्यक करने के लिये। वह सालय-मयन कर रहा है—माल्य, स्तवक—पर कितने ? पता नहीं कितने, वह बना रहा है, बनाता जा रहा है। कितने का प्रश्न कहाँ है—खाज खाराज्य खार्येंगे! वे त्रिजोक्यर स्वयं पदार्येंगे उसके यहाँ है, बनाता जा रहा है। कितने का प्रश्न कहाँ है—खाज खाराज्य आयेंगे! वे त्रिजोक्यर स्वयं पदार्येंगे उसके यहाँ हैं हो। स्वरं के यहाँ! हों, पदार्रेंगे, अवस्य पदारंंगे और वह रंग-विरंगी, नाना प्रकार की मालारें, विश्व विषय स्वयं का प्राप्त कितने में का प्रश्न कितने में का पता कित हो।

x . x x

'कन्दैया कहाँ जा रहा है ?' पूछे कौन। सखाओं को तो नगर देखना है। राजपथ से ही बता जाय, यही कहाँ आवश्यक है। राजपश से बीध ताय, यही कहाँ आवश्यक है। राजपश से बीध ते सुक्र पड़ा है, इसर भी तो देखना है कि क्या है यहाँ। नगरवासी—वे भी तो अनुतामन ही कर सकते हैं। ये एस सवन्य—अता, इन दोनों बन्धुओं से क्या पूछों वे और क्या अनुद्रोच करें ? कंस—क्र्म क्यी-अभी उसका मुख्य रह्मकार इन्होंने मार दिया है। उसके वक्ष अख भी इनके आहाँ पर हैं। सब तो महामाग वायक—उस मेम सिनाय हुद दर्जी की भीति निर्मय नहीं हो सकते। आशहा, भय—पर हम भुवन-भोहन का साथ होवना भी तो शक्य नहीं। हृदय इन्होंने जुरा तिया। अब यह तो स्वय इनके पीछे चलते हैं।

'कनूं, इस भवन में जा रहा है! यहाँ कुछ मिलेगा !' मधुमङ्गल की भङ्गी चपल हो रही

है। वह भोग लगाने की ताक में है।

'यह तो दूसरे भवनों से बहुत छोटा, बहुत साधारण हैं! कौन रहता होगा इसमें !' भद्र अपनी ही ज्येड्डुन में हैं। 'कन्हैया तो सचसुच इस भवन में ही जा रहा है। विना पूछे, बिना सचना दिये इस भवन में —किसका भवन है यह ?'

'शुरामा, धन्य हो तुम!' नगर-वासियों के हुरयों में आज माली की वे श्रीनारायण के श्रीविग्रह के वचपर लहराती मालायें जैसे मूर्त हो गयी हैं। 'जो हमारे उपहारों की ओर देखता तक सिंह, हम जिसको माँजे के लिये इस प्रकार पिक्के लगे हैं—हम क्या, वहे-बहे ऋषि-सुनि युग-युग के तप से जिसकी एक माँजी चाहते हैं, वह स्वयं तुन्हारे यहाँ आया है! तुम उसे लेते मागे तक भी नहीं गये और बह तुन्हारे मवन—सीचे तुन्हारे सवन पहुँचा है।' पता नहीं क्या-क्या भाव उठ रहे हैं अन्तर में। अब तो हार पर ही प्रतीक्ष तिकार को हो स्व तो हो। पर हो प्रतीक्ष तिकार को स्व तो हो। पर हो प्रतीक्ष कर से कितने लोग आ सकेंगे री भीतर जाकर भीड़ कर देने से लाभ रिवाच का साथ भीत तो पड़ेगी इनके आमीद में।

रवाम — कन्हैया वह तो सीचे भवन में ही चला झावा है। जो उसे कब से — कितने समय से हृदय में लिये पूजता है, जो उसी के लिये पातः से ज्यस्त बैठा है, उसका भी भवन पूछना है ? उसे भी क्या परिचय की खावरणकता रह गयी है ? रवाम तो सीचे भवन में खाया है और कितना मुख्यस्त देख रहा है। यह माजी— यह तो देखता ही नहीं। यह तो खपने ही कार्य में तन्मय है। भाजी ? गूँजी भेय-गम्भीर सुधा-सिंचित वाणी।

'माली !' इतनी सुन्दर मालाएँ--इतने सुन्दर स्तवक--सभी वालक उत्सुक हो गये हैं।

'माली!' सुदामा अस्त-व्यस्त उठा। 'प्रभो!' कितना विद्वल करठ है उसका। वह तो उठा, खड़ा हुआ और दरह की माँति सूमि पर गिर पड़ा।

'माली !' दाऊ और रयाम आगे बढ़ आये हैं माली के समीप। यह मोहन उसके मस्तक पर अपने अभय कर फेर रहा है।

'स्वामी !' माली तो जैसे जब चैतन्य हुचा है। उसके नेत्रों की वारिधारा ने श्रीचरख घो दिये हैं—'पर, पर चाराज्य चाये हैं और वे अब तक खड़े ही हैं !' युदामा शीव्रता से उठा, उसने जासन विद्याया और इस खासन पर विराजने का उसे अनुरोध कहाँ करना है। क्षण्यं, पार्क, क्षांत्रमंत्र जीर-- जब दयामय ने इतमा दया की है तो इस कंगाल के यहाँ वी सुस्मत हैं "! कर्षया से मंत्रा, इतनी क्षतुनंत्र की क्या काष्ट्रपत्रका है। यह तो सदा से ऐसे ही नैकेंग्र कि क्षिये बुंधाबुर है और ये सुमंग्रुर फल, वे परम सुस्यांद्र कृत्य-साक्षत्रों ने कामन्त्र से मोग क्षांत्रणा। ताम्त्रुल, चंन्यन कीर मालाएँ —आज ही तो मालाएँ सफल हुई। जाज मालग्र-मन्यन क्षत्रांब डुक्का। सुदामा ने सुन्दर, सुरसित मालाएँ पहिनायी जपने हायों और स्तक्क दिये करों में।

'काल मेरा जन्म तेना संपंत्र हुआ!! प्रभो, जापने इस अवंग पर छुपा की, आपके पवारते से मेरा हुआ पवित्र हो गया! संवी देवता, समस्त पितर मुक्त पर प्रवत्न हुए आज ! सर्वेग, आप हो जापन के परम कारण हैं। यहाँ पृथ्वी पर तो आप प्राधियों के कल्याण के लिये, उनके अभूदुत्य के लिये अवतीयों हुए हैं। वातांत्रमा, सर्व-मुहुत्व, दशामय, आपकी किसी के प्रति विषय हिष्ट भवा, कैसे हो सकती है; पर जो आपका भजन करते हैं, उनपर आपका विशेष अनुमह होता ही है। स्वाभों, में आपका सेवक हैं! मुक्ते आहा हैं। आप किसी को कोई आजत हैं, यही आपका परमानुमंद है। आप किसी को कोई आजत हैं, यही आपका परमानुमंद हैं। आपके आजा-पातन का सोभाग्य प्राप्त हो होनवन्त्र !! यहांखित, ग्रावान कर सम्मुख खड़ा मुदामा तो स्तुति ही करने लगा है। यह स्वतन—ये वालक तनिक चकितसे हो रहे हैं।

'माली, हम तो तुम्हारी मालाओं के लिये ही आये !' कन्हेंया के अधरों पर यह उक्कब स्तिन म्हारी स्मत । माला युं—माली सुदामा की मालाएँ —सुदामा तो खानन्दपुर में प्रवाहित होने लगा है। वह मोटी-मोटी वैजयन्ती वनमाला पहना रहा है पुनः सबको। उसकी ये मालाएँ —घन्य हैं ये।

'माली, हम बड़े प्रसन्न हुए! बड़ी सुन्दर हैं तुन्हारी मालाएँ! माँगो तो—तुम क्या लोगे? बिना संकोच के माँगो!' जो इतने स्नेह से, इतनी श्रद्धा से मालाएँ दे, उसे क्या उनके बदले में कुछ न मिलेगा! कोई श्रव्हता, खोखें दिखाता तब तो बात दूसरी थी। फिर तो उसका सिर ठीक कर देना ही उचित रहता है, पर यह माली—सलाओं ने स्नेहपूचक रयाम की ओर देखा। कितना चतुर, कितना उदार है उनका कन्। देने के लिये श्रभाव क्या है। माली चाहे जो माँगे, लीटकंट संखां से कह ही भर ती देना है।

'आपके श्रीचरणों में मेरा अविचल अनुराग हो ! जो आपके हैं—आपके भक्त हैं, जहीं से—केंबल उनसे ही मेरा सीहार्द हो और समस्त प्राणियों के प्रति हत्य में सदा दयाशाव बना रहे! क्या मांगा इस माली ने ? यह तो कन्द्रीय है चरणों पर गिरुकर खड़ील कैलाकर कीन की माँति गिड़ितिझासा रहा है। कनूँ जब स्वयं देने को उत्तव है—माँगता क्यों नहीं यह ?

'श्रव्ही बात !' श्याम का स्वस्थ कवठ माली के प्रायों को परिद्रम कर गया । 'में अपनी श्रोर से तुन्हें बल, दीर्घायु, कान्ति, थश और सम्पत्ति देता हूँ—ऐसी सम्पत्ति जो तुन्हारे वंश में बढ़ती ही रहेगी !' मोहन ने हाथ रखा पुनः वृद्ध माली के मस्तक पर ।

माली—बह तो तन सन की दुधि ही भूल गया है। वह जिस खानन्द्-सिन्धु में निसम्ब है— पर बाहर नगरवासी आडुल हो रहे हैं। खब बाहर चलना चाहिये। कन्हैया ने दाऊ की खोर देखा। दोनों आई सलाखों के साथ भवन से बाहर निकले। माली—महाभाग माली, वह तो इस समय सारीर-संसार दोनों से बहुत ऊपर है—बहुत ऊपर।

#### कुञ्जा पर कृपा

#### ''मघुरैकरसं वपुर्विमोर्मेथुरावीथिचरं मजामहे । नगरीमृगद्यावस्रोचनांना नयनेन्दीवरवर्षवर्षितम् ॥''

----वीलीसःश्रृक

'सुन्दरी, कीन हो तुम ?' यह कन्हाई है न, बड़ा चपल है यह । बेचारी कूचरी, पता मही कहाँ जा रही है। इतनी सीम्रता से. इतनी उतावती में, इसी राजपथ से यह निकल जाना चाहती है इस नटखट के समीप से। इसकी यह कुच कि सुक्की किट—इसे तो देखकर सभी का जी चाहता है इसे चिदाने को और फिर कान्ह—पता नहीं हाथ में स्वर्ण-याल सम्हाल, रज-अविषय पात्रों में सिच कहाँ कहीं भी जा रही हो, मोहन को तो चिदाना है। पर यह क्या चिदा रहा है? सुन्दरी—सुन्दरी तो है यह। सुन्दर सुजील कमक- सुल और यह युवावस्था—यह कुचें। न होती......। स्याम तो पूछता ही जा रहा है—हंसला हुआ पूछता ही जा रहा है—हंसला हुआ तो तो चुक्ता ही जा रहा है—हंसला हुआ तो तो चुक्ता ही जा रहा है—हंसला हुआ तो । तुन्हारे अक्टराग तो बढ़े सुरमित दोलते हैं, हम लोगों को यह अक्टराग तो वहे सुरमित दोलते हैं, हम लोगों को यह अक्टराग तो न इससे सुरमित दोलते हैं, हम लोगों को यह अक्टराग दो। इससे सुरमार तजलत करणाय होगा!"

कुन्जा-- किसकी बताये वह अपको ? दुाबी ही तो है-- नासी की मता, क्वा सत्ता--तिकन यह विश्वविभोहन नव-जलबर-सुन्दर रूप, यह मादक बंध तिकोकन, यह रस-विराध हास और यह स्वर-- न्यह स्वर तो सीचे माणों को ज्यनद बनाता भीतर - भीतर ही प्रविष्ट होना जा रहा है। कुन्जा-- नासी कुन्जा, उसके हृदय में इस पनस्वाम ने जो खपार रस-वर्षा कर दी हैं क्षश्री---अभी और वह भी अकलियत, अविष्ठत, सहसा-- कुन्जा के प्राण्य खसी स्नात हो गये हैं। शह इस आयह-- इस क्युटोण, इस सम्मान को सम्वात सकेगी! उसकी भी वाणी से रस फूट पढ़ा है- "सुन्दर, में कंस की वासी हैं और मेरा नाम जिवका है!"

त्रिवका—स्त्यके अनुरूप ही है नाम। बातक हँस पड़े हैं। मोहन नुरूरा रहा है; पर कुकता—साज इस स्त-सागर ने उसे रसमय कर दिया है! यह अनुसेपन चाहता है न, कुम्बा यह सीमान्य होव कैसे हे — 'मेरा कार्य है अक्टराग प्रस्तुत करना और मेरे हार्यों का संगाबा अक्टराग मोजपति कंस को बात्यन्त प्रिय हैं।"

कंस की वासी है यह। श्रञ्जराग बनाना इसका कर्तन्य है और कंस को इश्री के हाथ का लगाया अन्तराग प्रियं है! बेचारी इसी से इतनी सीमता में जा रही थी। यह भी तो सम्माव अही कि स्वयं रवामहुन्दर की जन्नराग लगा दे और कंस के पास किसी दूसरे को भेज है। यह खहुत होवी थोड़े ही है कि इससे बजात् श्रञ्जराग होना जाय। न जाय कंस के समीप तो वह बुद्ध पक्षा नहीं क्या दख्त है। कितनी सरल है यह!

"आपंत्रों ओब्रुकर मता, यह जक्षराग जोर कहाँ सार्वेक हो सकता है।" बरे, यह तो संस की बात ही नहीं सोंचती। जपना स्वर्धन्याल लिये यह श्यामसुन्यर के सन्सुल ही जा सबी है। अपने हाथ से सजायेगी वह यह स्थाम श्रीचक्ष । "पहले भैया को !" दाज की बोर सकेत भर कर दिया मोहन ने और यह करत्रिका की सुरिम से पूर्ण स्थाम अञ्चलेपन, कितना भन्य लगाता है यह स्वयं-गीर दाज के श्रीक्षणों पर। हक्षमें वह रक्षम्य मान्य हुए के श्रीक्षणों पर। हक्षमें कह एक स्वयं ने प्राप्त के क्षा के अति का कि स्वयं के क्षा के अति का कि स्वयं के क्षा के अति का कि स्वयं के क्षा के स्वयं के क्षा के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं की सात क्या है! ये राम-रवाम—बाज ये सब कंस के ही भाग पर अधिकार करने पर तुल गये हैं। भोजराज के बक्ष कि लिये और अब यह उनका अञ्चराग—पर ये अपने अङ्गाने के वर्ष से सिक्त बहुरागों में कितने सुन्यर हो गये हैं। कुटजा—यह कुबरी तो एकटक—अतिभेष देखने तारी है इस दिन्य हुटा की।

x x x

"तू चन्नल मत होना मला!" क्या करने जा रहा है यह चपल । इसने अपने चरखों के हारा कुन्जा के दोनों पैरों के अश्रभाग दवा क्यो दिये ? दाहिने हाथ से दुह्दी पकड़ी और—तड़-तड़, कड़-कड़—एक हल्का भटका—तो !

'श्रोह !' श्राश्चर्य से कुन्जा थिकत हो गयी। लोग स्तिम्भत-से देखते रह गये। 'कूचर भाग गया! कन्हैया ने सीधी कर दिया इसे !' बालकों ने सबसे पहले ताली बजायी श्रौर उनका प्रसन्न कोलाहल गूंज गया।

'तुम्हारा तत्काल कल्याण होगा ! नगर-वासियों ने मोहन की उस वाणी पर तब क्या इतना ध्यान दिया था ? तत्काल कल्याण—यह जन्म की कृषरी—एक पल, कदाचित इससे भी कम—यह सीथी खड़ी है उनके सम्मुखा । इन श्रीकृष्णचन्द्र ने तिनक स्पर्श किया हरे और यह—यह तो जैसे कोई सीन्द की दर्मा-दिन्य श्रुप्तरी हो गयी इसी पत्र में । ये सीथे समान श्रुङ्ग, यह रूप राशि—पुरवासियों ने हाथ जोड़े और मस्त्रक फुका दिया ।

x x x x

'स्रोह!' कुञ्जा—स्थव कुञ्जा कहाँ रही है वह ! पता नहीं कहाँ गया कुनर। लेकिन क्या शारीर ही बदला है ? वह स्परों—यह आवे पल का स्परों—उस स्पर्श ने शारीर के साथ पूरा अन्तः— समुचा भीतरी भाग बदल दिया। वह स्परों—वह स्परों—कुञ्जा के प्राणु जैसे जल से वाहर निकाल सस्य की माँति तहपने लगे हैं। यह रूप-यह त्रिमुजन-सुन्दर रूप-जैसे विश्व के अगुज्यशु में यही रूप करा ना है। यह तीलसन्दर—वस यही! ने तो के सन्तुस्त जैसे और कुछ है ही नहीं।

"बोर, अब तुम यहाँ इस प्रकार क्यों लड़े हो ? त्यारे. आओ ! आओ बलो; हम घर बलों! मैं तुन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। पुरुष श्रेष्ठ, तुन्हारे लिये मेरा चित्त उन्मधित हो रहा है, मुक्तर क्या करो! आओ-चर चलो!? ये इतने नगरवासी, मशुरा का यह राजपथ—कुम्जा कहाँ देखती है यह सब। इसने तो कन्हाई के पटुके का छोर पकड़ लिया है और उसे अपने घर चलने का आग्रह करती खोंचने लगी है।

ये सखा, ये पुराजन और यह दाऊ भैया—यह क्या कर रही है ?' स्थाम-सुन्यर ने देखा वह भाई की ओर, सखाओं की ओर और खुलकर हँस पढ़ा। यह अच्छी रही—"सुन्दरी, तुम हती सीप्रजा सत करो! तुम बहुत अच्छी हो! बहुत अविधि-बस्सला हो! हम पथिकों पर तुम्हारा अपार अतुराग है! तुम लोटो अब अपने घर ! में आऊँगा तुम्हारे यहाँ—अवस्य आऊँगा! तुम घर तो चलो!"

'में आऊँगा—श्वरय आऊँगा!' कुन्जा को इससे श्वविक सुनना भी कहाँ है। ये आयंते! उसे आज्ञा-पालन करना पाहिये। वह दासी है—इन श्रीवरयों की दासी है अब तो और आज्ञा-पालन करना ही उसका कर्तन्य है, पृष्टता जियत नहीं—दुरामह—कहीं ये कट गये तो ? वह आज्ञा मानेगी—बाज्ञा मानेगी वह!

'धन्य है यह दासी!' नारियों के भी वो ह्रवय है। ये कोटि-काम-कमनीय, मन्भय-मन्भय— स्त्रीर इस दासी को इनका स्पर्श मिला, सम्मान मिला!' ह्रदय पता नहीं कैसा हुमा जा रहा है। बदन अस्त-व्यस्त हो रहे हैं, केश-बन्ध स्वतः खुत गये हैं, आभूष्या अङ्गों से अपने आप गिरवेन्से जा रहे हैं और ये सब तो जैसे मूर्तियाँ हो इन स्वयो-मणि-भित्तियों पर चित्रित की हुई।

ये मधुरा के सम्मान्य जन—धन साहस कुछ नद गया है। 'वायक ने इनके वस्त्र ठीक किये, युदामा ने माला पहनायी, कुच्ना दासी ने अङ्गराग लगाये—ये महामहिम,पर कितने सरता, कितने खतार हैं! इनसे भला, संकोच क्या!' कन्द्रैया से भी कोई संकोच करे—कोई ताम्बुल खिला देता है, कोई मालाएँ पहना देता है, कोई चन्द्रन लगा जाता है और कोई नीराजन लिये प्रस्तुत है। राम-याम की अर्था चला चला रही है। ये मन्द-मन्द चलते जा रहे हैं अन्तर के अनुराग की आराधना स्वीकार करते।



# ધનુર્મફ્ર

#### ''शरखागतपत्रपक्षरे शररो शाक्त घरस्य वैभवे । कृषया वृतगोपविभन्ने कियदन्यन्यायासहे वयम् ॥''

—श्रीलीलाशक

'कल घतुर्धेन है। गोप-गण कंस के उस महाधतुष की बड़ी प्रशंसा करते थे। बड़ी कठ तपस्या करके उसे बरदान के रूप में पामा है कंस ने। धतुष—केसा होगा वह धतुष ?' कन्हैया मन में कुत्रहल जगा है या यह कृष्ण्यचन्द्र कंस की खाशा की उस महारीढ़ को अभी ही देख-पर तेना चाहता है. कोन कह सकता है।

हैं! ? स्याम की यह हंकृति, यह दृष्टि—यह हुंकृति ही मानों अभयवान देती गूँज गयी है 'कहाँ है वह बतुत्र ?' उस नरहत्या से अपवित्र धतुत्र को महायक से पूर्व ही सम्भवतः पवित्र कर देना हैं:हसे । बतुत्र ने सही, रचक भीतर न जाने होंगे तो यह उसका भवन ही देख लेगा। पुर-वाबियों[से]यूज्रता चला जा रहा है। 'भवन—सस, अबन बता दो! धतुत्र है कहाँ ?' धतुत्र है तो देखा क्यों नहीं,जा सकता । सस्त्रा उत्करित्र हो हो हैं हैं। हाँ, धतुत्र वे वे देखा ही है।

× × × ×

'यह विशाल भन्य भवन—वह क्या धतुव रह्ना है! धतुव तो द्वार के सम्मुख ही रह्मा है हैविशाल आकृष्ण में । बच्च वेदिका पर यह पुण-पूजित, सिन्तूर-चिंत, रत्न-सचित महाचतु! कितना चित्र-विचित्र, कितना रंग-विरंगा, कितना सुन्दर और कितना विशाल है यह!' वालक द्वार के समीप्,वह आये हैं। बद्धत है यह धतुव !

'कर्तूं, तू देख तो सहाँ'! तुमसे उठेगा यह 'तिमसे न उठे तो मैं आऊँ।' पुरजन कहते ये कि यह किसी से नहीं उठता। धन्ततः यह अपने गिरिराज से मारी तो है नहीं। मह को लगता है कि बारी-बारी से इसे उठाकर देखा तो जाय, क्यों नहीं उठेगा। 'दाऊ भैया तो उठा ही लेगा! सब मिलकर उठावेंगे !' उठाना है—सब मिलकर तो उठा ही लेंगे; पर यह कन्हैया ही बिंद उठा ले, यही सबसे सुकुमार है। पीळे महाबेगा कि मैंने ही उठाया—पहले वही उठा देखे तो झख्ळा।

'इरना मत, ये सब राज्यस ही हैं!' ये इतने सराक्ष प्रहरी—ये सब तो बड़े ज्यान से द्वार की ही जोर देख रहे हैं। ये यदि घट्टा न उठाने दें १ रवाम कहता है कि राज्यस हैं सब। काले-काले, नोटे-मोटे, बुरे-चुरे-से—ज्यदय सब राज्यस ही हैं। 'राज्यस—वड़े दुर्वक होते हैं राज्यस तो। देखने में पहाइ-जैसे जोर उन्हें तो यह कर्नूं ही चुटकी से मसल है....। ये राज्य हैं—खुद चिक्कावंगे, पूरी धमाचौकड़ी करेंगे, घूरेंगे, गुरीयंगे—चड़ा ज्ञानन्द आयेगा! राज्यों से कीन दरे।' बालकों ने एक वार प्रहरियों की जोर देखा। सब-केन्सब हँस पड़े। उपेचा, कीतुक-विनोद का यह उन्मुक्त हास्य।

'झरे, उहरों ! रुकों ! कहाँ झाते हो तुम सक्ष !' ये चिल्लाये प्रहरी। 'द्वार तक, द्वार से कुछ भीतर तक सही—पुरजन द्वार तक आकर महाराज के इस धतुप को आदरपूर्वक मत्तक पूका जाते हैं। ये बालक-चड़े सुन्दर बालक हैं ये। द्वार से कुछ भीतर आकर घतुप देख लें सासक, क्या बिगड़ता है। कौतूहल शान्त हो जाय इनका; पर यह क्या, ये तो भीतर दीड़े आ रहे हैं !'

'ठहरो ! रुको ! छुपो सत !' शस्त्र उठाये प्रहरी स्पर्ट । ये सव घनुष को छूना चाहते हैं । श्रोह ! यह स्यामिकशोर ता धनुष के समीप खड़ा हो गया वेदिका पर । बड़े घृष्ट हैं सब । इन्हें भगा देना होगा ।

कन्हैया तो पहुँच भी गया धनुव के पास, यह उठाया इसने धनुव अपने बार्ये हाथ से। यह वेदिका पर नोक टेककर फुकाया इसने और लो—ज्या चढ़ गयी। अब तो यह उठाकर ज्या को स्त्रींचकर देख लेना चाहता है, कितना खिच सकती है यह।

बालक ताली बजाते हैं, किलकते हैं ! प्रहरी आश्चयं-पिकत, आतक्क्रस्तव्य प्रमादे आ रहे हैं, द्वार पर पुरजनों की भींड़ सतव्य सी देख रही है। एक निमेश—एक पता ही तो । अच्छा खेल है यह भी। कन्हाई कूरा वेदी पर, धतुप उठा, ज्या चढ़ी, और उठाकर खींचने लगा है यह—एक निमेच हो तो लगा है इनमें और अब.........।

एक भीषण शब्द —कोई महामह जैसे भूमि पर गिरा हो ! सहस्र सहस्र वक्रपात हुए हों! दिशाएँ पूरित हो गयी ध्विन से। प्रतिध्विन ने गान गुखित कर दिया। भवन की मितिबाँ हिला उठी। पत्री चित्रा करते गान में व्याक्षल भागने लगे हैं। पशुष्पों ने बन्धन तोड़ लिये हैं और वे दीड़ रहे हैं इरा-उधर चिल्लाते हुए। सभी चौंके, खुख गिरते-गिरते बचे। प्रहरियों के हाथों से शहर गिर पड़े।

यह करूँ—इसने तो धनुष के दो दुकड़े फॅक दिये हैं वेदिका पर । यह पड़ा है कंस के गर्ब का भगन मेत्रदण्ड । हो चुका पुनुषेज्ञ । स्थाम तो इस प्रकार देख रहा है कभी सखाओं की खोर खौर कभी धनुष की खोर, जैसे कहता हो—'यह तो बहुत जीर्ध था । देखने में ही इतना मोटा था यह ! कितनी शोधता से टट गणा, ऐसा चीयासल घनुष !'

'क्या हुआ ?' इतना भीषण शब्द! कंस का मुकुट गिर पड़ा राजसभा में। भय के कारण शरीर काँपने लगा! 'हुआ क्या ?' श्रीकृष्ण मधुरा में आ गये हैं, यह क्या भूलने की बात है ? पता नहीं क्या कर रहे हैं वे बालक!

'धतुष दृट गया !' यहाँ धतुष के प्रहरियों का तो जैसे रक सूल गया। 'पता नहीं महा-राज क्या करेंगे !' स्तक रह गये सब एक क्या । 'पकड़ों । बाँच तो इन्हें ! माग न जायें ! इन्हें नकड़ ते बतो !' हाथ से गिरे रास्त्र उठाकर दीड़े वे सब द्वार की खोर । 'कोई वातक कहीं आग गया—सहराज क्या नहीं करेंगे.!' 'श्रन्द्धा!' यह दाळ कूद गया अपने भृतुज के समीप। यह वटा लिया इसने घडाव-खयड। 'वहे दुख हैं ये सव! कर्नूं को पकड़ना चाहते हैं!' दाळ के नेत्रों में आयो अरुखिमा और अब ले घड़ाथड़! यह कर्न्दैयाने भी बड़े भाई का शतुकरण किया, इसने भी उठाया घतुष का दूसरा खयड़।

'कर्नू ! कर्नू !' भद्र, वरुयप, सुवल-अब भला, कौन शान्त रह सकता है। ये उठे वालकों

के हाथ के जकुट। 'ये दुष्ट राजस-ये उनके कन्हाई पर प्रहार करने चले हैं।'

'क्या हुआ ?' वहाँ कंस सभी चर ही भेजने की सोच रहा था और पहुँच गया एक रक्त से लथपथ प्रहरी—किसी प्रकार—किसी प्रकार भाग सका है—'महाराज, बलराम—श्रीकृष्ण ने घतुष तोड डाला ! रचकों को मार रहे हैं वे उन्हीं धतुष-खरडों से !' कैसे मार रहे हैं—यह तो इसके अङ्ग

ही बताये देते हैं।

'धतुष तोड़ डाला ! मार रहे हैं !' कस तो जैसे भय से उन्मत्त हो जायगा । 'सेनापित ! दोनों चले न जाय !' कहाँ इतना श्रवकारा है कि बताये कि कितनी सेना भेजी जाय । राम स्याम— इनके लिये तो पूरी सेना भी पूर्याप्त होगी, कस का हृदय कहाँ यह मानता है ।

सेना—इतनी शीघ जितनी भी सेना प्रस्तुत हो सकती है, उसे हो लेकर तो सेनापित को जाना है। स्वयं सेनापित को जाना है और फिर सेनापित जाग थीर कोई—अयुप-खरड लिये राम-श्वाम दृश्डक्षर यसराज की भाँति भवन में जाधात जो कर रहे हैं। श्वाधात, रक्त की धारा, श्वीकार और बचा। शर्वों की देरी ही बढ़ती है बहाँ। उस अवन-प्राञ्चण में भरे हुए सैनिक—वाण, अुगुणंडो, शतक्ती—इनके उपयोग को अवकाशा नहीं। भरत, मुद्दार, शक्ति, परिष, खड़ —हाथ उठे तो कोई शक्त अयुक्त हो। बढ़ा कोण से आधा भी नहीं निकला, भन्न उठ भी नहीं सका श्रीर मस्तक का कच्चर हो गया। फट्-फट्, सह-भट्ट आप में गारी से के पट फोड़ने के चिर अध्ययत कर सिर फोड़ने में जुटे हैं। कहाँ १ कियर —विशुत निके से ये कूदते, उछलते—कोई कहाँ देखे इन्हें। भवन-प्राञ्चण शां से पर स्वाच हो रक्त की सारों से।

'भैया !' कन्हाई ने देला इघर-उधर! हाय का रफ टपकता धनुष-खरड फेंक दिया। 'खब इसकी क्या आवर्यकता है। कोई भी अधुर तो नहीं दीखता यहाँ !' कोई कराहता भी नहीं है, खडा तो क्या होगा। दाऊ ने भी धनुष-खरड भूमि पर गिरा दिया।

रक से लयपय बख्न-खलकों से रक की वूँव टपक रही हैं और ये बालक-कितनी उसंग से खड़माल दी है इन्होंने राम-स्थाम को। इनके बख्त ही कहाँ खखूते हैं। ये कंस के बख्त-ख़ब् इन्हें यही बिसर्जित कर देना चाहिये। खपने बदल ही ठीक हैं। अपनी कछनी और पढ़के के उत्पर ही तो सवों ने ये बख्त पहन लिये थे। खन्छा ही हुआ। अपने बख्त रक पढ़ने से बच गये हैं। सबने एक से छोने बहन बही बतार फंके। अवनन्कत्त के निर्मेश जल से मली प्रकार पद्मालन हुआ। खड़ी का और स्नान-से किवे निकले ये संब अवन से बाहर।

विखरी अलर्के, कटि में कछनी, कंघों पर पहुके—बङ्गराग, माल्य, अलकों के सुमन -सब विसर्जित हो चुके भवन में ही, वही बैंब, हास्य- वही मन्दनावन्द गति, वही वपल चपल निरीच्या—जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिस प्रकार आये थे शिविर से वैसे ही ती लौटे जा रहे हैं।

क्स की उमझती थुमझती अपार वाहिनी; वे शस्त्र-सक्त विश्वप्रसिद्ध असुर—पूरी सेना ही आयी यी इन्हें मारने !' नगर के लोगों में पता नहीं क्या-क्या चर्चा कैलने लगी है—'यवने लोगों से भरा पड़ा है! जब निकलनेकि मार्गों से सलसवाता रक्तनाओं की माँति प्रवाहित ही होता जा रहा है। पूरी सेना—मधुरा की प्रायः पूरी सेना मार दी इन दोनों भाइयों ने!' जितने मुख, उतनी वातें। 'कितनी देर ही लगी इन्हें भवन में! हारीर पर न रक्त का एक विन्ट है और न अस का

'कितनी देर ही लगी इन्हें भवन में ! शरीर पर न रक्त का एक बिन्हु है और न सम का' एक स्वेद सीकर !' खद्युत-बद्युत वार्त कहने हुते हैं लोग । ''यह धुवन मोहन रूप, यह तेजीमय शीवियह, यह पराक्रम, यह प्रात्मना वो मोह स्वरंपर भी यह शील, सदुलता — खदस्य ये दोनों भाई देवशेष्ठ हैं ! मार्ग में दोनों खोर खब लोग बद्धा-भक्तिपुर्वक हाथ जोड़कर मस्तक छुकाने लगे हैं।

'ये जोग तो अब उस रनेह से नहीं मिल रहे हैं! वह उत्करठा, वह स्वागत की प्रेमभरी आदुरता—ये तो अब बड़े गम्भीर बन गये हैं! कन्हैया को क्या यह पूजा—यह गम्भीर अदा रुचिकर हो सकती है। उसे तो हृदय चाहिये—उन्युक्त, संकोचहीन हृदय। अब भला, नगर-दर्शन में क्यों लगेगा उसका मन।

'बहुत विलम्ब हो गया ! बाबा प्रतीक्षा करते होंगे !' हाँ बहुत विलम्ब हो गया । अगवान् आस्कर पश्चिम गगन में श्रुरुणाम हो चले । श्रुव लौटना चाहिये ।

× × × × ×

'कृष्णचन्द्र !' बाबा ने बाहु फैलाकर अड़ू में लिया। 'राम, तुम लोगों ने कोई धूम तो नहीं की ? किसी ने कुछ कहा तो नहीं ?' कितनी आशङ्का, कितना भय लिये व्याकुल होते रहे हैं ये गोपगए।

'वावा, मधुरा बढ़ी अच्छी है!' यह कन्हाई कहाँ परनों का उत्तर देता है। यह तो अपनी ही कहेगा। इसने क्या-क्या देखा है, कितनी अद्भुत वस्तुएँ देखी हैं।

'तुम लोग भूखे हो, पहले भोजन तो कर लो 1' वाबा को ही कहाँ अपने प्रश्तों का स्मरण है। बालकों को हाथ-मुख घुलाना है। पता नहीं कहाँ-कहाँ धूमे हैं सव। उप्णोदक से भली प्रकार पद घोने से आनित दूर हो जायगी और कल शिवरात्रि है, वत का दिन है। आज इन्हें पायस-भोजन कराना है। सचमुच कन्हेंया थक गया है आज। सभी थक गये हैं। इतना शीव्र भोजन करके नहीं तो क्या ये सव निद्वित हो जाते? सबोंने भोजन किये और सो गये। मोहन कितनी गाइ निद्वा में, कितने सख से सोया है।



#### गजोद्धार

'नानाभावैलीलयेवोपपन्नैर्देवान् साधूँ ल्लोक्सेतृन् विमर्षि । हंस्युन्मागोन् हिंसया वर्तमानान् जन्मैतत्ते भारहाराय भूमेः ॥'

--- भागवत १०। ६३। २७

कंस की ज्याङ्कला का पार ही नहीं है। बलराम, श्रीकृष्ण—वसुरेव के रोनों पुत्रों ने घतुष [तोड़ डाला—वह पतुष, जिसे दंस को होड़कर दूसरा कोई खब तक चढ़ा नहीं सका था। घतुष तोड़ा, रक्कों को मारा—सहायता के लिये भेंते गये सैनिकों को भी मार डाला! खब क्या होगा? पतुष तोड़ा ना पतुष तो या कर के सहसा लक्ष्य वना लेते उसे—अस वसुरेव-पुत्र को! गया वह भी खबसर !' मल्ल हैं, हाथी है, और शुर हैं—कहाँ खाशा टिकती हैं। 'यदि वे सब सफल न हो सके'''!' खपने रायन-कक्ष में पत्रकारित हास्तर-ते पत्र पत्र हार हो हो थी

'हैं ! यह क्या ? यह क्या ?' कत्त्र के मिए-प्रदीप से यह जो छाया पढ़ रही है भित्ति पर— इस छाया में तो मस्तक ही नहीं है ! यह सिरहीन कबन्ध !' सिर है तो—कंस ने व्याऊल होकर

श्रपना मस्तक टटोला! 'यह छाया में मस्तक क्यों नहीं है ?'

'यह कीन है ? कीन खाया ?' चीत्कार निकल गयी उसके मुख से । 'यह दो मस्तकों की खाया—कोई तो दूसरा नहीं जाया है । यह तो उसी की छाया है । उसके तो एक ही सिर है—छाया के ये दो सस्तक ! ये प्रदीप—ये तारक ? भय के मार्ट कच से प्राक्क्या में जा गया; पर ये सब तारे, सब प्रकारा दो-दो क्यों दिखायी पढ़ते हैं उसे ?'

'ये मेरी छाया में तो छिद्र ही छिद्र हैं! मेरे शारीर में से ये स्थान-स्थान से किरणें पारदर्शी हो गयी है! कानों पर हाथ रख लिया उसने। ये अमङ्गल —ये अपशकुन! वहीं पीछा नहीं खूटता है इनसे। 'क्या, क्या प्राण-वायु का शब्द नहीं सुनायी पढ़ रहा है ?' नहीं ही तो सुनायी पढ़ता है। इतनी सावधानी से कारों को येद करने पर भी कहाँ सुनायी पढ़ता है भीतर की वायु का कोई शब्द!

'ये वृत्त—ये सब-के-सब स्वर्ण-पत्नों से जैसे मद दिये गये हों !' भवन में निद्रा नहीं खाती, बढ़े खमङ्गल राकुन दीख पढ़ रहे हैं। कराचित् पुष्पोद्यान में तिनक विश्राम मिले—ट्यथं है यह

आशा। यहाँ नन्हे-नन्हे बीरुधों तक में जैसे चमचमाते सोने के पत्ते लग गये हों!

'मेरे तो पैरों के चिह्न ही नहीं बन रहे हैं !' दृष्टि सूमि पर गयी । 'नहीं बन रहे हैं—प्रयक्त करके, धूलि-भरे पुष्पों के श्रालवाल में पैर रख-रखकर देख लिये, चरण-विह्न तो दीखते ही नहीं !'

ें भूत, ये प्रेत, ये पिरााच—ये भयंकर, विकटाकार, वीभरसरूप—ये आलिङ्गन कर रहे हैं! किसी प्रकार आर्थाति के पश्चात् राज्या पर तेरकर नेत्र बंद किये—ये आधुम स्वप्त ! क्स को स्वप्त में भी विश्राम नहीं है। स्वप्त में—स्वप्त में तह मुस्डित-मस्त्रक, सर्वाङ्ग में तेल लागाये, गर्चों के रथ पर दिनम्बर बना दिचिया जा रहा है! दिच्छा जा रहा है—गले में शव के ऊपर की माला है, विष खा रहा है!' भय के मारे चील्कार कर वठा वह।

जामत् में न नासिका दीखती, न भूमध्य ! दिशाएँ प्रभवित जान पढ़ती हैं और स्वप्न— स्वप्न और भी भयंकर हैं। ये मृत्युस्त्वक अपराक्तन—यह उत्तक उसी का नाम तेकर पुकार रहा है। ये खान रो रहे हैं रात्रि में भी और रो रही है श्रावती तथा माजार। ये मृत्युस्त्वक अपराक्तन— मृत्यु ! वे वसुदेव के लड़के—कत ही उनसे साचात्कार होना है! ये मृत्यु के दूनसे राजुन ! ' कंस के क्षिये रात्रि का प्रत्येक पत्न करूप हो रहा है। कब रात्रि उत्तवीत हो! कब प्रातकात हो! शाह्यपुर्ह्ण — चितिज पर प्रकाश की चीख रेखा — आज तो कंस इस अँघेरे में ही अन्तःपुर से आ गया है मन्त्रणा-गृह में। 'आज शिवशित है! गोप आज उपिश्त रहेंगे! आज उपवास-दुवंत होंगे सब और वे धर्ममीक — आज सबाई, हिंसा से वचना चाहेंगे सब! आज ही तो अवसर है। वड़े प्रमादी हैं मन्त्रिगण्! अब तक नहीं आये सब!' कंस ने सेवकों को आदेश दिया। आज वह सब्यं आयोजन करने लगा है।

'धतुष तो रहा ही नहीं। धतुष्क की तो चर्चों ही नहीं करती चाहिये। धतुष की चर्चा— उसे लेकर कुछ भी कहना नीति के धतुकुल नहीं। कहीं गोपों को पता लगे—उन्हें आशाक्का हो जाय— वे सब भाग लड़े हों दोनों लड़कों के साथ! मल्ल-कीड़ा-महोत्सव—धाज तो मल्ल कीड़ा-महोत्सव होना है।' कंस जान-कुफकर खब खाज के महोत्सव को भल्ल-कीड़ा का रूप दे रहा है।

'कुबलयापीक को भरपूर सुरा पिता देना महामात्र! आज का सुयश तुन्हें—तुन्हारे महागज को प्राप्त होना ही चाहिये! सावधान रहना!' कंस अपने आयोजन के विषय में सबको एक बार पुनः सतकं कर देना चाहता है। सेवकों को आदेश दे दिया गया है। मल्लाभूमि पूजित हो रही है वहाँ। मुझों की पिक्तवाँ पहले से ज्यवस्थित हैं। उन्हें पुष्प,माल्य,कौरीय-विवान,पताका, तोरणादि से अलंकुत किया जा रहा है।

महाराज मल्लभूमि में पथार रहे हैं ! पुरुजन श्रपना-श्रपना स्थान शीघ प्रहण कर लें !'
मल्लभूमि से गूँजने लगा है यह भेरियों,शंहों,तुरहियों का निनाद ! पुरवासियों ने शोघना को। ब्राह्मण,
चित्रव, वैश्य—सभी घपने श्रपने स्थानों पर खा गये ! यदि भय न हो—कहाँ किसी में कुतहल है।
कंस का महोस्सव —करता, हिंसा, श्रपमान गुरुजनों का—खोर होना है वहाँ। कौन स्वेच्छा से
ऐसी श्रपभ्यूण सभा में जाना चाहेगा। पर भय—भय के कारण हो तो ये पुरनारियों भी इतने
सवेरे ही खा गयी हैं यहाँ। इन्होंने भी खपने लिये निश्चित स्थान स्वीकार कर लिये हैं।

'नगर के पुरवासी नर-नारी जा गये जीर जा गये जामन्त्रित सामन्त, अधीनस्य नरेश!' कंस को मन्त्रियों ने सुचना दी। सब के जा जाने पर ही तो उसे जाना चाहिये। 'महाराज मधुना सोश महाराज पधार रहे हैं!' वन्त्रियों ने जयशोष किया। सब लोग ; उठकर खड़े हो गये। मन्त्रियों से पिरा कंस-कहाँ हैं जाज उसकी यह शी, क्या हुआ तेज शिक्षाज तो वह देखता हो नहीं कि कीन कैसे अभिवादन कर रहा है। जमात्यगण अपने स्थानों पर रुके और सबसे उच्च, सर्वाधिक सुन्दर, धुविस्त्रत, राख्य-सज्ज, राल-जटित स्वर्ध-मझ पर कंस सिहासनासीन हुआ। सामन्त्रों, नरेशों, पुरजनों ने अपने उपहार निवेदित किये मझ के सम्मुल, अभिवादन किया चुपचाप और अपने-अपने स्थानों पर शान्ति से—नीरव-भाव से आकर बैठ गये।

वाशों के स्वर उच्च हुए। तुरहियों ने मल्लयुद्ध के ताल की गति अपनायी और वे अलंकुत कृष्णवर्णे, महाकाय, वजदेह मल्ल—ये अकहते, ऍउते, ऋतते चले आ रहे हैं यूय-के-यूय। इनके ये शिलक—जैसे मत्त गवराजों को लिये उनके गाविष्ठ शिलक—जैसे मत्त गवराजों को लिये उनके गाविष्ठ शिलक चले आते हों। यह चाएएर, यह मुष्टिक, यह कूट, ये राज और तोशल करणु—पहुरा के वे समये हुए रा कितने मसन्न हैं ये सव। वाय की गति पर कैसे ऋतते आ रहे हैं। महाराज को अभिवादन करने में भी कितनी गरिष्ठ पद्धित है इनकी। मझ-यूमि—ये ही तो इस मल्ल-यूमि की शोभा हैं। कितने स्नेह से देख रहा है कस इन्हें। इसी दिन के लिये तो ये गजराज पाले गये हैं। आज इनके इस गठे, सुपुष्ट देह पर ही वो समस्त आशा अटकी है कस की।

ंत्रजाधिपति नन्दराय आये हैं! उन्हें मेरा आदेश सुनाओ कि शीघ पथारना चाहिये समस्त गोपों के साथ उनको रह-पूमि में। हम उनके आगमन की प्रतीचा करेंगे!' कितना सुसम्य हो गया है यह कुटिता! कितनी शिष्ट हो गयी है इस सदा के उद्धत की वायी। सचसुच यह त्रजाधिप की प्रतीचा ही तो कर रहा है। सच--दूसरे सब तो आ ही चुके, अब तो गोपों काही आना शेष रहा है। \*\*

'श्री मञ्जूराधिप ने मल्लकीड़ा-महोत्सव देखने के लिये जामन्त्रित किया है! वे पहुँच गये हैं, प्रतीचा कर रहे हैं!' क्रजेश को क्या पता था कि इतने सबेरे यह जयाचित जामन्त्रया पहुँचेगा। महोस्संब इतनी शींघ्र पारम्भ हो गया ? हो तो गया ही, यहाँ से वाची का स्वर सुनायी दे रहा है। उचित तो यही था कि नरेश से पूर्व ही वहाँ पहुँच गये होते। अब तो शोघता—बहुत शोघता करनी है।

कल बालक संव नगर देखने चल्ले गये सार्यकाल । पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहे । बहुत देर करके लीटे । बहुत शक गये थे। अभी-अभी तो श्रीकृष्णचन्द्र ने उठकर मुख-दाथ भोषा है। आज गितरात है। ये बालक बढ़े हठी हैं। ये सब गत कई वर्ग से झत करते आ रहे हैं। कलेऊ तो किसीको करना नहीं है। ये सब यदि रीध प्रस्तुत हो आयें !'''

'बाबा, तुम चलो सब गोपों को लेकर! मैं दाऊ भैया के साथ आता हूँ। मेरे साथ इतने

ससा रहें गेन! तुम आगे चलो !' आज कन्हैया कितना गम्भीर बन गया है।

'तुम सब पीक्षे आधोगे!' समय नहीं है। इस का आमन्त्रण आ जुका। अच्छा ही है--ये चपल साथ जाकर कोई अविनय न कर वैठें। इस समय आपह करने से यदि स्याम न माने--हुठ जाय 'वितन्त्र हो रहा है। 'कोई चक्कतता मत करना! वहाँ आकर जुपचाप हम लोगों के समीप आ जाना। में प्रतीक्ता करूंगा!'

मैं तो क्रमी काता हूँ, दाऊ की कालकों में थोड़े पुष्प लगा हूँ, वस !' रथाम की क्षपने भाई का श्रृह्वार करना है क्यमी। इस समय यह किसी की बात सुनने से रहा। भाई का श्रृह्वार—कीन कह कहा है कि बड़े भाई के पक्षात, छोटे भाई तोक एवं सलाकों के श्रृह्वार में नहीं तमा जायगा यह। यहाँ इतने सेवक हैं. सब सावधान रहेंगे। ये शिविर की, क्षकों की, प्रथमों की देख-भाल करेंगे।

हृदय न चाहे पर कंस – वड़ा क्रोधो, बड़ा कर है कंस; उसका आमन्त्रण आया तो जाना ही है। बाबा गोपों को साथ लेकर शीघतापूर्वक आये रङ्ग-भूमि में। अपने उपहार उन्होंने नरेश

के सका के सम्मख निवेदित कर दिये।

े दोनों बालक तो नहीं आये !' कंस ने एक बार देख भर लिया। 'अच्छा ही हुआ ! अब वे इन गोपों से प्रथक रहेंगे !' गोपों पर एक दृष्टि भर डाल ली कंस ने । रङ्गशाला के सेवकों ने संकेत से स्थान सूचित कर दिया। बाबा अपने समस्त गोपों के साथ एक ही मख्य पर चुपचाप बैठ गये।

"भद्र, कितने उच स्वर से येद्धिन्दुभियाँ बज रही हैं ! उत्सव प्रारम्भ हो गया दीखता है !" कन्हेंया चलने के लिये उदात हो गया है । सभी उत्सक हो गये हैं ।

'अरे, यह इतना बड़ा मतवाला हाथी-यह तो रङ्ग-भूमि के द्वार पर ही भूम रहा है!'

बालक दूर ही खड़े हो गये।

हाथी तो सदमत्ता है और यह अन्यष्ठ (महावत)—यह तो इस गजराज को हटाने का नाम ही नहीं लेता। मिदरा से धूरिगत इसके ये लोचन ! कितनी क्रूरता से धूर रहा है यह !? कन्हैया ने खिर हिन्द से देखा गज को और उस गज के महावत को। दूसरे ही चर्या पढ़के को किट में कस लिया इसने। अतकों को समेटकर बाँचते हुए आगे-आगे बढ़ आया। श्यामसुन्दर! गूँजा यह उसको मेच-गम्मीर स्वर—अन्यष्ठ, तो रक्षरााला के द्वार को क्यों रुद्ध कर रखा है ? हम भीतर आयों। अपना गज हटा यहाँ से !

यह तो विधर हो गया है। कितनी उपेत्ता का भाव है इस छुट में। श्याम क्या सह लेगा यह उपेत्ता? कमलगुल गम्भीर-से-गम्भीर होता जा रहा है। भुकुटियों में बल जा गया है-पाज हटा कोर मार्ग है! देर मत कर, चल हट; अन्यया इस हाथों के साथ तुमे भी मैं यमराज के घर भेजता हूँ!'

'इस गोप के लड़के का यह साहस !' मितरामच महावत ने दाँत पीसे ! उसके दोनों पैरों के कॉंग्ट्रें गज की नेत्र-पुट-प्रनिय पर वलपूर्वक रगड़ उठे। फ्रॅंकारता दौड़ा यह गजराज— जैसे महाकाल ही दौड़ा क्याता हो।

'हाथी जाया ! पकड़ लिया इसने तो कन्हेया को !' बालक चौके, स्तव्य-से हुए और तत्काल उनके मुख तिनक आश्वस्त हुए। यह नवनीत-स्तिग्य श्याम-इसे क्या हाथी पकड़ लिगा ? यह तो उसकी सुँह से फिसल निकला और उसी के पेट के नीचे इसर-जयर हो रहा है। 'कहीं पकड़ ले यह गज! पकड़ न ले!' धक्-धक् कर रहे हैं हृदय। 'यह पकड़ लिया! सुँचते, फुंकारते, चूमते गज ने पकड़ लिया—हाय! कर्नू...!' सखाओं के प्राय्—एक पल—एक पल यदि खोर लगे......

'चल हट!' इटा—इट गया स्वामसुन्दर'! यह तो पीछे पहुँच गया। पूँछ पकड़कर सीच रहा है, बलपूर्वक सीचे लिये जा रहा है। चित्रधाड़ मारता यह सचल पवत खिचता जा रहा है की को। यह तो लगभग पचीस धतुष तक सीच ले गया। वेचवार हाथी—यह चिरप्रक्रल, बल्ड्रों की पूँछ पकड़कर दाहिने-यायें कितना घून चुका है यह। बल्ड्रा न सही—हाथी तो और बढ़ा है। इद्ध फुंकार करता हाथी पकड़ने को फरटता है और कन्हेया दूसरी और क्ट्रकर हो जाता है। कभी दाहिने, कभी वायें नहाथी इस सीचा-तानी में कैसे हुटे, यही समम नहीं पाता। 'बड़ा सुन्दर खेल है यह तो' बालक तो ताली बजाने लगे हैं।

हाथी की पूँज--वड़ कड़े, काँटेन्से बाल होते हैं उसमें। कन्हाई के किसलय-कोमल, श्रुरुण-मृदुल कर--ये और लाल हो उटे हैं। कब तक पृद्ध पकड़े रहे यह। यह छोड़ दी पूँछ। यह कृद खाया हाथी के सम्मुख। 'तहाप!' एक थप्पड़--हाथी ही जानता होगा कि कैसी थप्पड़ है

यह--ह्योटे-ह्योटे लाल-लाल चरण--श्रव तो यह भाग खड़ा हुआ।

'श्रव पकड़ा—श्रव पकड़ गया! श्रव सुँड छू गयी ?' बालकों के नेत्रों की पलकें अैसे स्थिर हो गयी हैं। 'पर एक पर—श्रव-श्रव पकड़ा हाथी ने! श्रदे, यह मोहन गिर पड़ा! नटस्वट कहीं का! यह तो जान-वृक्तकर गिरा था और यह क्या कूदकर हँसता हुआ खड़ा हो गया दूर!' हाथी ने समका-देखा—गिर गया है उसे मारनेवाला। पूरे वेग से, पूरे वल से दांतों को मारा भूमि पर उसने। पूरे दाँत पंस गये भूमि में।

'कुछ नहीं—कोई नहीं है यहाँ तो !' दूसरे ही चल हाथी ने समफ लिया छापनी भूल को। इति खींच लिये बल लगाकर। उसकी चिग्धाइ—उसका रोष और ऊपर से यह महामात्र आहुर्रों

की मार से मस्तक छेदे डालता है। भरपूर अङ्कश मारकर प्रेरित कर रहा है।

कर्ते ! कर्ते ! कर्ते ! सखाओं ने हाहाकार किया। श्याम के त्रिय सखा--इनके प्राग्न परमार्त हो उठे हैं। यह क्रीड़ा अच्छी नहीं। सखा ज्याडुक हैं। यह दाऊ--इसकी मुद्धियों वेंच गयी हैं। मुख यहण होता जा रहा है। भू-सण्डल ख्रिंचते जारहे हैं। एक चण--एह चण में ही यहि इसे रोप आ जाय - सारा खेल तमाप्त हो जायुगा। नहीं, यह खेले अब और नहीं चल सकता।

'हाथी!' हाथी दौड़ा आर रहा है। सखा चीन्कार कर रहे हैं। कन्हाई खड़ा—स्थिर खड़ा रहा। हाथ बढ़ाकर पकड़ ली गज़ की सुँड इसने और यह धमाका—ढह पड़ा यह पर्वत।

यह त्राया दाऊ—दाऊ इसी त्तरा दीड़ पड़ा भाई की सहायता के लिये। केसरि-शावकों की भाँति राम-श्याम ने उस मतवाले गजराज की सूँड़ पर चरण जमाये और दोनों हार्यों से हाथी के एक-एक दाँत मुती के समान उस्लाड़ लिये।

बह दुष्टे—यह कर महावर्त—यह का कपने अक्टुश से ही आक्रमण करने कपटा है। हाथी के गिरते ही वह कुर गया भूमि पर और अब आक्रमण करेगा। हाथी के दाँत से ही एक हाथ— कपाल-किया ने कही दसकी हो। उसके ही पाग चला सती है।

कपाल किया हो चुकी इसकी तो। रक्त की धारा चल रही है। 'कहूँ!' बालक दौड़ पड़े। 'कहैया ने इतना बड़ा हाथी मार दिया—यह हाथी भी राजस

होगा !' राज्ञस न होता तो क्या यह सुकुमार कन्डाई इतना बढ़ा हाथी मार सकता था।

'तेरे हाथ तो देखें !' अद्र ने दाहिना हाथ अपने हाथ में लिकर देखना प्रारम्भ किया। वड़ी देर तक इस हाथ से इसने हाथी की पूँछ खींची है। कितना लाल हो गया है यह पत्लव-कोमल कर। कहीं खरोंच नहीं खायी --जैसे प्रायु-दान मिल गया है सखाओं को।

'दुन्दुभियाँ वज रही हैं! मल्ल-कीड़ा होती होगी!' रयाम ने गजदन्त लकुट की साँति कंचे पर रख लिया। दाऊ ती पहले से रखे हैं। क्या जाने भीतर भी किसी से निवटना पड़े ती? मल्ल-कीड़ा होती होगी—अब तो भीतर चलना चाहिये!

## मल्ल-मर्दन

''मल्लानामशनिर्मृषां नरवरः स्त्रीषां स्मरो यूर्तिमान् गोपानां स्वजनेश्यतां चितिसुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः । मृत्युभाजपतेर्विराडर्षिदुषां तत्त्वं परं योगिना वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साम्रजः॥''

--- मागवत १० । ४३ ।१७

'हाथी—महागज कुवलवापीड़—चिग्याड़ें मार रहा है! क्रोध से फुंकारता है! कंस के प्राख कानों में आ गये हैं। जान पड़ता है, दोनों द्वार पर आ गये हैं!' अत्यन्त आतुर हो गया है। पता नहीं क्या होगा!

'हाथी—मुद्ध हाथी द्वारपर ही चिग्वाड़ रहा है! क्या बात है ? क्या हो रहा है ?' सबके नेत्र द्वार की क्षोर ही लगे हैं। सब उत्करिठत हैं। कंस का भय न होता—अवस्य सबके सब बाहर बौड जाते।

'श्रमी वालक आये नहीं! कहीं वे आते नहीं!' गोपों की, वावा की दशा वर्णन से वाहर है। 'वे प्रवन्धक—ये क्यों जाकर हाथी को हटवा नहीं देते? ये सब तो केवल देख भर रहे हैं द्वार की ओर। क्या यह भी इमी मल्ल-कीड़ा का कोई आह है? कोई हाथी से—कुद्र हाथी से लड़ेगा?' इस के ये वजरेंद्र विशाल काय मल्ल—क्या ठिकाना कि ये आज गज से ही युद्र करनेवाले हों।

'एक घमाका—बड़ा भारी घमाका!' गज की फुंकारें, चिग्याड़—सब तो मूक हो गयीं। क्या हुआ! महागज--महागज भी क्या मारा गया ?' कंस का हृदय जैसे बेठा जा रहा है। लोगों के नेत्र और उन्किष्ठन हो रहे हैं।

लहराना सयूर-पिण्छ, पीछे समेटकर निनक बाँधी हुई खलकें और उनमें से फाँकरे से सुमन, करोलों पर फानमता के इपडल, दीघे कमलदल लोचन, विशाल माल पर स्वेद के मुका-बिन्दुओं के मध्य गोरोचन-निलक, वंकश्रुकृष्टि, खरुएरेखा-से पतले खयर, वस्तु पर वनमाला, करण्डे में मुका-बिन्दुओं के मध्य गोरोचन-निलक, वंकश्रुकृष्टि, खरुएरेखा-से पतले खयर, वस्तु पर वनमाला, करण्डे में मुका-बिन्दुओं जिल के माल कर्यक्त करियों के की, के क्षेत्र के माल कर्यक्त करियों के से पाय प्राप्त प्रकार के वित्तु ही की पाय प्राप्त प्रकार के वित्तु ही बार पर अजनवर्षों पर, रक्त के बिन्दु हैं और गज के गण्ड से फारते मद के बिन्दुओं ने भी भली प्रकार भूषित किया है इन्हें। ये गुंजार करते अमरों की टोलियों—यह भुवन-मोहनकर, यह मल्ल-इक्न के खनुरूप वेश और यह सत्तायन्त-गिति । इनके पीछे यह बालको दा वृत्य-कितने प्रसन्न, कितने सुन्दर—कितने निर्मीक है ये वालक। ये तो हार एस खाकर रुक गये हैं। यही से पूरी रक्नभूमि देख लेना है इन्हें। बावा—गीपराय कहीं हैं, यह भी तो देखना ही हैं।

'राम-स्याम--बसुनेबपुत्र--यह मल्लवेश! ये महागज के दन्ता। यह बजदेह! मल्ल-भूमि ही तो हार के सम्मुख है। मल्लों की दृष्टि गयी--'इनसे युद्ध १ इनके शारीर से तो बज्ज भी पिस उटेगा! समस्त उत्साह, पूरा साहस एक क्या में भर गया। अब तक क्यायाम चल रहा था उनका। अब तो सब धीरे से एक और जाकर बैटने लगे हैं।

'यह रूप, यह श्रीविमह, ये पुरुषोत्तम!' लोगों के नेत्र अपलक हो गये हैं। यह छवि— नेत्र को परम लाम मिला है आज। 'काम—मृतिघर सन्मध इनकी झाया से भी पुण्ड होगा! कियों के शिरोवक कंबें ज़र झा गये हैं। वेशी के पुष्प गिरने लगे हैं। मुख स्वेद-बिन्दुओं से भूषित हो वटा है। कहाँ पता है इन्हें शुरीर का। यह रङ्गमूमि—यह जन-समाज; पर वे तो इस नीलसुन्दर में एकाध हो गयी हैं।

'दाऊ-कन्दैया-ये बालक-चा गये ये सब !' गोपों में जैसे प्राण चा गये हों। यहाँ पुकारा नहीं जा सकता, किस प्रकार वे संकेत कर रहे हैं-बुला रहे हैं अपने इन प्राणप्रिय बालकों को।ये सब खबे हैं, सन्भवतः उन्हीं को देखना चाहते हैं। उनका यह कन्दैया-यह राम !

उन्हीं के तो स्वजन हैं ये। ये उन्हीं के समीप तो बैठना चाहेंगे।

ये गजदन्त--ये दरहघर बन्जु ! कंस के इन समासद दुष्ट नरेशों की वो मुलश्री ही वल गयी। कर्ते लगता है, अब कर्ती की बारी है। ये दुष्टों के शासक--कही पृक्ष न बेठें-- 'क्या किया है दुमने ? कहीं हमारे कृत्यों का विवरण इसी समाज में मांगने न लगे! यदि इस उत्सव-समा को ये न्याय-सभा बना लें-- कीन समय है इन्हें रोकने में ! मुल पीले हुए जा रहे हैं। निकल भागने का भी वो अवकाश नहीं। ये दोनों माई अपने सलाओं के साथ द्वार रोके ही लवे हैं, जैसे सबका इसी समय निर्णय करने का निरुवय कर लिया हो।

'राम-कृष्ण—यं शिशु !' बाबा के नेत्र ललक उठे हैं। 'हमारे बच्चे !' बच्चे—शिशु ही तो हैं राम-श्याम ! 'कितने सुकुमार हैं दोनों !' हृदय, मन, प्राण—सब नेत्रों में एकाकार हो गये हैं।

'आ गया! आँगया यह मेरा काल! इसने महागज को मार डाला है! ये विशास दन्त--यह आ गया! मेरी ओर—ओह, मेरी ओर देख रहा है! कंस के नेत्र फट-से गये हैं। वह पूर रहा है। उसके हायों ने डाल और खज्ज की मूठ सन्दाल ती है। उसे लगता है, अब आये— अब ये उसी के पास आयेंगे दानों भाई। ये विशास गजदन्त उसी को मारने के सिये दोनों ने ले रखें हैं। उसी को हूँदर्त इशर-अथर देख रहे हैं।

'यह सुकुमार-विग्रह—इनका जो प्रभाव सुनते खाये हैं, ब्रमी-खमी तो इन्होंने महागज को मारा है!' मसुरा के विद्वान समक ही नहीं पाते इस नीतसुन्दर को। भला, कोई पुस्तकों के झान से इस कन्हैया को कभी समक सका है? विराद—खनन्त, खपार, खपम्य विराट लगता है

यह इन परिडतों को।

'प्रभो !' ये देवर्षि तारद, ये मुनिगण्—ये क्यों हाथ जोड़कर प्रणिपात कर रहे हैं ? ये आत्माराम, हृदयगुहा में नित्य क्योतिर्भय परमतत्त्व में एकाप रहनेवाले महायोगी—पर यह कन्हेया, यह इनीवरत्व स्याम, वही परमनत्त्व तो यह सन्मुख खड़ा है क्षेत्र पर गजदन्त रखे। सिच्चितान्त्व की यह पनमूर्ति—इस श्रीविषद में जो छटा, जो माधुरी है—योगियों का वह अन्तरतत्व जैसे राव-सहस्र-कोटि-कोट-गुणित माधुये लेकर नेत्रों को, मनको, प्राय को—आज इस स्यूज जीवन को छतार्थ करने वाहर खा गया है।

'हमारे परमाराज्य !' जैसे पिपासा से प्राण त्यागते चानकों को मेघके दर्शन हुए। 'भगवान् नारायण—वही सुनील ज्योतिर्मय श्रङ्ग-कान्ति, वही श्रीविग्रह और यह कौस्तुम, श्रीवत्स, शृगुलता !' वृष्ण्विंहीयों ने कितना कष्ट, कितना उत्पीडन सहा है! आज-आज आराध्य ने दया की। आज

समस्त क्लेश दूर हुए! सम्पूर्ण तप सार्थक हुचा।

'ये राम रयाम—ये साचात नारायण हैं! यही बसुदेवजी के यहाँ इस संसार के प्राधियों पर दवा करने के जिये व्यवतीयां हुए हैं। यहाँ हैं देवकी के सप्तम कोर चहम पुत्र। कारागार में ये उत्तरन हुए और गोकुल पहुँचाये गये महाभाग नन्दजों के यहाँ। व्यव तक ये गुमरूप से वहीं रहते ये। वहाँ इन भाइयों ने दो कंसके प्रवान-प्रना कार्सुरों को मारा है! तिनक स्थिर हुच्चा चित्र। नेत्र तो अब भी इन राम-स्थाम के चन्द्रमुख पर ही स्थिर हैं, किंतु हृत्य का उल्लास वाणी में जा गया है। लोगों ने जो कुछ सुना है, परस्पर कहने लगे हैं। वे जो जानते हैं, मुन-सुनाकर वे जो भी उत्तरा सीचा जान सके हैं—कहाँ मीमांसा की है, उन्होंने अपनी सुनी वालों की। ये राम-स्थाम—ये होनों भाई महासूद हैं। जो सुना है, उसमें सबेहर का तो कोई कारण ही नहीं है। जोग वहे उससाह,

क्ल्बास से सुना रहे हैं परस्पर। बड़ी भव्य भाशा है उनकी—'सभी जोग कहते हैं कि इन दोनों माहरों के कारण यह यहुबंश खोक-विश्वत हो जायगा। इनसे रचित होकर महान यरा, जस्मी और महत्व को प्राप्त करेगा! धन्य हैं ये गोप, बन्य हैं गोपियाँ और धन्य हैं इस सब भी, जो अब इनका सानिक्य प्राप्त करेंगे!

'महाराज असंतुष्ट हो रहे हैं! ये बालक अब गोपों की ओर जाना चाहते हैं। इन्होंने देख खिवा है गोपों को !' वात्युर ने अवसर से लाभ उठावा। वह सुट उठकर सम्युख आ गया— 'मनव-नन्दन, सुनो ! वलराम, सुनो तो सही! हम सब लोग तुन्हारी ही अतीचा कर रहे हैं। वहा कच्छा हुआ, तुम लोग समय पर आ गये। तुम लोग बीरों में प्रशंसित हो, मन्तवुद्ध करने में बहे इस्राल हो—यह सनकर ही तन्हें महाराज ने बलवाया है। महाराज तन्हारा मक्षयूद वेखना चाहते हैं!'

रवाम मल्लायुद्ध में कुराल है! यह कैसी बात है? क्या बह्यन है यह ? पर चालूर तो कहता ही जा रहा है—देखो, मजा यदि मनसे, बायी से, कम से राजा का प्रिय करे तो उसका हल्याल होता है और यदि अपिय करें —उसका कल्याल होता है और यदि अपिय करें —उसका कल्याल होता है और पार्च का गोपाल हो। गोपाल हो। गोपाल हो जो क्यान्य से गार्थ चराते हुए मल्ला-कीझा करते ही रहते हैं। मल्लायुद्ध में तो गोपाला विसदा से प्रक्यात है, अतः तुम लोग और हम सब भी महाराज का प्रियकार्थ करें। महाराज को प्रसक्त करें। महाराज को प्रसक्त होने से सभी प्राची हम पर प्रसन्त होंगे, क्यों कि राजा तो सर्वन्तमध होता है।'

'मल्लयुद्ध—यह सजी-सजायी मल्ल-भूमि—है तो यह इसी योग्य। यह सुकोमल यूनिका— इसमें मल्लयुद्ध करना वह आनन्द की बात है।' रामा ने एक बार वह माई की आगे देखा। वहां तो सदा स्वीकृति है। दाऊ—कोई आ जाय, कोई लड़ ले! दाऊ—सा वतको क्या सोचना है। कन्हेंया ने सलाओं की ओर देखा नेत्र तिरक्षे करके और हम्मुखीन हो गया चाण्युर के। 'तुम लोग इन भोजपति की प्रजा हो और हम वनवासी हैं—ठीक ही है यह। नरेरा ने अवसर दिया कि हम उनका कोई प्रिय कार्य कर सकें, यह उनका परम अनुमह है; किंतु हम वालक हैं, अतपव अपने समान वलवाले वालकों के साथ भली प्रकार मल्ल-कीड़ा करके दिखाईंगे! तुम लोग तो इस मल्ल-वृद्य-समा के समासद हो, इसके नियमों को जानते ही हो; मल्लयुद्य में कोई अध्यमें नहीं होना चाहिये!"

'कितना रचित. कितना समयानकल विचार है! ये बालक बालकों के साथ ही तो लड

सकते हैं !' समस्त समुदाय प्रशंसा करने लगा है।

'तुम बातक हो !' यह दैत्य बायुर तो ठहाका मारकर हँसने लगा है—'गुमे हो टालना बाहते हो ! तुम न बातक हो और न किसोर हो हो ! तुम तो समस्त बलवानों में श्रेष्ठ हो ! तुमने क्यांभी-सभी सहस्र गजराज के समान शक्त रात्ते वे हुन व्यापीड को खेल खेल में ही मार दिया है ! देलो, टालो मत ! आओ. तुम मेरे साथ आओ और ये बलराम गुष्टिक के साथ नियुद्ध करें ! आओ ! अपने से ताथ हो जहा पर और पीढ़े मुक्कर देखा— गुष्टिक क्या संकेत नहीं सम-मता। यह खड़ा हुमा वह, यह याप दी उसते भी।

'अच्छी बात!' कर्न्दीया किसी की ब्रद्भल चुनौती सह ले! कैसे हो सकता है यह। वाठ ने तो पहिले ही गजदन्त सूमि पर फंक दिया। कंजुनी सन्दाल ली गयी है—वस! इन मल्लों के समान लंगोट बॉफ्कर लड़ने को प्रस्तुत होक तो कोई श्राया नहीं है। जावरयकता भी क्या है! दाऊ—रयाम, क्या जावरयकता है लेंगोट की। सजाकों के साथ ऐसे ही तो सदा मल्लावयम किया

है इन्होंने(।

हायों से हाथ, पैरों से पैर, जाँचों से जाँचें, चुटनों से जुटने, मस्तक से मस्तक, क्षातों से क्षातियाँ—यह चलने लगा है मस्तक, खातों से क्षातियाँ—यह चलने लगा है मस्तकपुद्ध । एक तूसरे को खींचने, गिराने के प्रयक्ष में जुट एवं हैं थे। कुमाना, मस्तका देना, एकड़कर दवाना शरीर से, गिराना, कीचना, पीक्षे ठेजना, उत्तर एठा कीना, नीचे दवा देना से हटाना, स्थिर करना—सभी दाव-पेच चल रहे हैं। प्रत्येक दूखरे को जीत जैने का प्रराप्यक्ष कर रहा है।

'यह युद्ध —यह अयम युद्ध ! कहाँ ये परम युद्धमार बालक और कहाँ ये लौहकाय पर्वत-से विशाल मल्ल ! ये राम-रवाम तो अभी युदा भी नहीं हुए हैं, इनके ये कुसुम-कोमल क्लेबर— कंस तो क्र्र है ! ये मल्ल राख्य हैं, हृदयहीन हैं स्व: पर ये समासद्—ये पुरजन—क्यों जुट ये सव ! बोलने का साहस नहीं होता तो यहाँ से उठ क्यों नहीं जाते ! इस समाज के इस अधर्म का क्लारदायी होना होगा । निरक्ष ये सभी लोग अधर्मभागी होंगे! जहाँ अधर्म होता हो, वहाँ एक ज्ञाण भी नहीं ठहरना चाहिये । इसीब्रिये तो बुद्धियाल पुरुष ऐसे समाजों में जाते ही नहीं। जाना भी नहीं वाहिये; क्योंकि अधर्म का समयंन करते या अधर्म होते देखकर भी विना प्रतिवाद विये जुण्याप देखने से भी पाप का भागी होना पढ़ता है! क्यियों अत्यन्त कातर हो उठी हैं। इनमें परस्य आलोचना चलने लगी हैं।

'रात्रु के चारो बोर उड़बते, बत लगाते श्रीकृष्ण का मुख तो देखो ! बढ़े-बढ़े स्वेद-बिन्सु आ गये हैं उसपर, जल-बिन्दुओं से भूषित विकल पद्मकोष के समान यह मुख-कमल !' हिट्ट

स्थिर हो गयी है वहीं।

'तुम राम का युख नहीं देख रही हो! कितना तमक उठा है यह युख! जोचन जाल-जाल हो गये हैं और युष्टिक के प्रति धमर्षभरा यह हास्य--कितनी खद्भत है यह छवि!' इसके मन को

वाऊ के आकर्षण ने थकित कर दिया है।

"त्रजभूमि घन्य है ! कितनी पवित्र है वह भूमि, जहाँ ये परमपुरुष इस मानव येश में द्विपे, वतधातुओं के वित्रों से श्रीक्षक्क सजाये वत-पुष्णी की मालाओं से भूषित, गायें चराते, वंशी बजाते छपने इत बड़े भाई वसराम के साथ इत चरखों से विचरख करते रहे हैं। ये भगवान शंक ' खोर भगवती क्षत्री द्वारा अर्चित श्रीचरख जहाँ विहार करते रहे हैं.....।"

"त्रिमुबन में अनन्यसिद्ध यह लावरयसार रूप, यह ऐरबर्य, यश एवं श्री का एकान्त निवास वपु, यह नित्य नवीन परम दुष्पाच्य माँकी—पता नहीं गोपियों ने पूर्व जन्म में कितने महान् तप किये होंगे, वे इस श्रीलोक्य-मोहन को निरन्तर अपने नेत्रों से बेखती रही हैं! इस रूप का नेत्रों से

पान करने का सतत सौभाग्य मिला उन्हें....।"

''गाय तुहते, गोषर चठाते, दही अबसे, गृह बीपते, भूले पर भूलते, रोते बातक को चुप करते तथा स्नानाहि सभी कार्यों के समय इन क्लम स्त्रीक में अनुरक्त चित्र से इनके यरा का— इनकी बीलाओं का निरन्तर गान करती हैं, धन्य हैं वे गोप-बाताएँ ।'' जो निरन्तर लीला-गान करती हैं. नित्य बनुरक्त हैं, उन्हें इनके दरीनों का नित्य सीमाग्य मिखा—इसमें मला, आर्क्य ही स्या।

'बागो बपार गायों का यूब और उनके पीक्षे बाधरों पर सुरत्नी घरे, उसे अवन-मोहन स्वर से वजाते, मलगयन्त्र से भूमते, सव्य दृष्टि से इघर-उचर देखते वे गोपाल—मातः वन में जाते समय और साथं वन से घर लोटते हुए इनको स्मित-शोभित वह खटा! हमें तो करपना ही करनी हैं न! धन्य हैं वे, जो नित्य मटपट घरों से दौड़कर द्वार से, गवाच से खपलक-नयन होकर इस मोबी को वेस सकी हैं।'

'इस भी गोपियों में होती! ये गोपियों के सौभाग्य; पर हाव-हाव! ये कूट, कुलिश-कठोर चार्यार-प्रक्षिक! कियों की अबुत दशा है। चण-चया पर भय और फिर विस्वति—पवा नहीं कीन-सा आबू है इस रूप-राशि में । पुरुष—वे तो जैसे प्रतिमाय हो। नेत्रों. के पत्तक तक गिर नहीं रहें हैं। गोप--फटे-से नेत्र, धक्-धक् करता हृदय, विवर्ध मुख-कान्ति--इन गोपों की ब्याया का क्या पार है। एक शक्त बोला नहीं जा सकता ! एक चेष्टा, तिनकसी गति--पता नहीं क्या परि-धाम हो ! कंस की कुटिलता--पर शह सब सोचने को अवकाश नहीं है। प्राया आहुर--त्रस्त--मुक्तिक्से हो रहे हैं।

ये बाजक—ये सब तो कभी चक्राल, होते हैं, कभी सन्तन्से हो जाते हैं। कभी खिल उठते हैं और कभी पीताभ हो जाते हैं इनके मुखा। ये यहाँ खड़े रह गये हैं। इयर-कथर मुक्कर काँकते हैं। अय, संकोच—पता नहीं क्यान्या होगा इन बालकों में। 'कन्दैया लड़ रहा है! इस राखस से करों लड़ रहा है! राखस तो करों लड़ रहा है! राखस तो करों लड़ रहा है! राखस तो करों लड़ तो हो हा सकता कांच है। उत्तर कांचे हैं। ये तो मरला-पूर्वि में इरते को बखान में हैं। 'कर्नू—कर्म सबसे दुवल हैं न। वह लड़ रहा है में कोंचे लाये हैं। ये तो मरला-पूर्वि में इरते को खात में हैं। 'कर्मू—कर्म महत्त कांचे ना वह लड़ रहा है में विकास तो है। ये तो मरला-पूर्वि में वह करों हैं। 'क्याग्रर पहाइ-सा है तो क्या हुव्या— राजस है न! क्यूमर निकाल देंगे इरका!' औष्ट फड़क उठते हैं बार-बार। मुद्दियों बँध-वैध जाती हैं। मुक्त अरुषा हो गये हैं। इनका सखा लड़ रहा है न! दाऊ की क्या विन्ता है; पर कर्मू—यह लड़ जो रहा है इस पहाइ-जेसे राजस से!

x x x x

'वे स्त्रियों अत्यन्त भयभीत हैं, ये नगरवासी ध्याकुल हो रहे हैं, ये गोप—ये तो जैसे काष्ठ हो गये हों!' इतना ही तो नहीं है। ये गोप बालक—इनका सुकुमार करूँ यकने लगा है. कितनी देर से लड़ रहा है वह। इनके धैर्य की सीमा समाप्त हो रही है। 'आव कृदा भद्र, अव— एक लख्य—वस, एक तथा और !' रायमने तनिक सुख पुनात चारों और देख लिया, देख लिया सखाओं को। उसकी दृष्ट हो कहूती है—'तनिक रुको तो!'

'यह वज से बना है क्या ?' वास्तुर का अङ्ग-अङ्ग फटने लगा है। यह स्याम---यह देखने में ही सुकुमार लगता है। यह तो इतनी निष्ठुरता से दबाता, इस प्रकार थाप देता है, जैसे सुद्दार पढ़ता हो। सवां क्ष तिया होता जा रहा है। बार-बार भूमि पर गिरता है चास्तुर, औह--- इस प्रकार भी विश्वाम कहां। यह कृष्ण तो युटनों से कटि को तो इही दोना। वह फिर उठता है और फिर गिरता है। स्याम के प्रहार तो तीझ-तीझतर होते जा रहे हैं। यह और देश से और वलपुर्वेक शारि को गीसता जा रहा है। चासूर किसी प्रकार खूटने का प्रयस्त कर रहा है। प्रास्तु वच जाते--एक महत्वा--किसी प्रकार खुड़ा लिया उसने अपने को। 'यह तो फिर मस्टा पकड़ने?' कृरकर उपर, बाज की भांति सपटकर दोनों हाथों की सुद्धियाँ बाँकर पूरे बल से वस पर प्रवार किया उसने।

'बजपात-सा घोष--इन्द्र्णचन्द्र के श्रीवस्ताद्वित विशत वच पर ष्ट्रभुरने चूसा मारा !' कोई कुछ सीचे, कुछ करे, इससे पूर्व चार्यार की दोनों मुजाएँ कन्द्राई के कोमल हाथों ने जकड़ ती। घूसा--वह तो जंसे मचाजेन्द्र पर किसी ने पुष्पमाल्य डाला हो! श्रव तो यह मयूर-मुक्टी इस महाकाय मलत को श्रपने मस्तक के चारो खोर पुमान लगा है।

चांगुर का विशाल देह—केश विखर गये हैं. माला टुटकर कब की गिर चुकी और बाब तो विश्व पूमता—कुम्हार के चक्र पर चहा तीव्रता से घूमता दीखने लगा है। अन्यकार—चारो और अन्यकार हो गया उसके लिये। 'गीं-गों' उसका चीकार भी अस्पन्ट हो रहा है! बालक साली बजाने लो हैं और यह पटक दिया कन्हेंया ने दैंत्य को, औसे घोषी बस्त्र को पत्यर पर पटफ देता है। पूरा शरीर फट-सा गया। रक्त की घारा चलने लगी। बेचारा तक्ष्म भी नहीं सका। 'बाखुर तो गया !' मुष्टिक ने भी किसी प्रकार छुड़ावा अपने को कौर पूरे बल से हाऊ वर मुष्टिकाषात किया उसने । यह दुष्ट भी बच्च पर ही प्रहार करता है।

मत्ला-कीड़ा करते-करते यह पृक्षा—व्यन्त्री बात! वाऊ तो होटे माई की ही प्रतीचा कर रहा था। कन्दैया ने यह एटका चारार को! यह दैत्य भी घूसा मारवा है !—'तड़'। लोग व्यन्ते मक्षों पर उसक पड़े। रह-भवन मिल्यनि से कॉप उठा। हुया कुछ नहीं है—चस, वाऊ सैया ने एक चपत भर जड़ दी है मुहिक की कनपटी पर और यह क्रति सुरापायी-सा खड़लड़ाता, मुख से रक्त फंकता मुहिक गिरा! क्रयं तो गिर गया यह!

'पकड़ो!' यह कुट-इस मल्लयूय का यह श्रमणी! दो मल्ल मार दिये इन लड़कों ने इसके देखते-देखते! यह तो क्रोघोन्मच दाँत पीसता भाषट पढ़ा है।

'अन्छा, तो यह दाऊ पर अपटा है?' दाऊ—अब यह दाऊ रुष्ट है। चुका है। ये दुष्ट दैत्य--- एक पूसा बायें हाथ का उपेचा से हँसकर घर दिया उसने। दाऊ का पूसा—कूट की तो कपाल-क्रिया हो चुकी।

'पकड़ो-पकड़ो !' ये शब-तोशल भी कपट पढ़े हैं एक साथ ही। क्टूट दाऊ पर कपटा तो ये रवाम को ही पकड़ हों। 'चल!' विचार पूरे उठ भी नहीं पाये। कन्हाई ने उक्करेन-वमकते मस्तक पर ही एक-एक ताल घमक दी कूदकर। श्याम के सुन्दर नरस्य रक से लाल हो गये। मस्तक फट गये शब-तीशल के--पेशे फट गये कि भेजा बाहर निकल खावा।

'बाप रे!' वेचारे मल्ल-अब किसका सिर ज्यर्थ है जो इन पद्मल वरणों से पुढ़वाये! मल्ल तो भागे, भाग गये सब रङ्ग-स्थल से बाहर। पता नहीं कहाँ तक भागते गये होंगे दे। उन्हें अब कस या कोई भी क्या पा सकता है।

'मल्ल तो भाग गये! यह अच्छी रही, ज्ञाज मल्लाकीड़ा-महोत्सव है! संयुरानरेश और ये सब लोग मल्लायुरा देखों जा दें जीर मल्ला तो ऐसे भागे कि कुछ वान—सङ्गाजों ने ताली बजाजर वेचारों के और भगा दिया!' करणा रहार एक रहे हैं , सर्वाक्र में घली लग गयी है। रक्त के बिन्दु मल्लामल करते संवर-कहाँ। के मध्य बहे भग्य हो गये हैं। यह कन्हैया मल्लाभूमि के मध्य बहे भग्य हो गया है। मल्लाभूमि के मध्य में बहा हो गया है। मल्लाभूमि के मध्य में बहा हो गया है। मल्लाभूमि के मध्य में बहा हो गया है। मल्लाभूमि के मध्य में मिल्ला व्याप हो चुकी है की बहा हो गया है। मल्लाभूमि के मध्य के समीप की मुस्ति लयपत्र हो जह कुठी है की बहा लुक है। इनके सिर के पास रक्त की जैसे मुद्दागर से चुजे चुजे हैं की बहा लुक है के स्वाप वारा हो। ये राल-ताशला—ये रोगों तो बैठे-बैठे ही पीठ के बल लुक पढ़े हैं। इनके सिर के पास रक्त की हो रही है और दूस मल्ल-भूमि के मध्य ये राम-रवाम! दाऊ होटे भाई को कितने स्लेह से देख रहा है, जैसे पुछता ही—'कर्नु जाव है क्या पहात है अब तू ?'

'मल्ल तो भाग गये, पर आज मल्लकीड़ा-महोत्सव है न ? कोई नहीं है तो न सही, ये सखा तो हैं! रयाम ने बढ़कर भद्र का हाथ पकड़ लिया है और खींच रहा है। 'ये कंस के मल्ल— ये क्या जाने मल्लयुद्ध । मल्लयुद्ध तो अब होगा! ये सखा ही तो कन्हैया की ठीक जोड़ हैंं!'

'में नहीं लहूँगा !' भद्र जाना नहीं चाहता। 'कनूँ इतनी देर लहता रहा है, यक गया होगा!' इतने लोगों के मध्य इस प्रकार सल्ल-युद्दण करना क्या संकोच की बात नहीं हैं ? भद्र को संकोच हो रहा है। क्यों यहाँकन्हैया दूसरे को नहीं खींच लेता ?

'नहीं, में तुमसे नहीं लडूँगा !' 'तुमे खाज पटकूँगा !' रयाम खपनी खुन छोड़ने से रहा । खाज उत्साह में है यह । बलान भद्र को सींचकर उक्करे लिपट गया है यह ।

'अच्छी वात !' अब भद्र क्या इतने लोगों के सम्युख हार मान लेगा ? स्यास—इसने राजस को मार क्या दिया, बढ़ा वीर मानने लगा है अपने को। 'वरुषप!' जब कुन्हाई मल्ल-कीड़ा चलाने ही लगा तो दाऊ चुपचाप क्यों देखता रहे। जब यह वरुषप के साथ जड़ेगा। वरुषप ही तो सलाओं में इसके कुछ जोड़ का है।

राम-स्याम, वरुवप और मह-सजा, इन सर्वों में ही क्या विशेषता है; सभी तो भीतर क्या गये हैं मक्क-भूमि के। और भी जोड़ियाँ तो उत्तर गयी हैं बाजर्जों की। ताखियाँ बजाते हैं बाजी सब। प्रशंसा करते हैं. उत्साह/दिकाले हैं।

बालकों को यह मल्ल-कीड़ा ! दुन्दुभियाँ, दुरहियाँ, वाच-कितने सस्यर, कितने तालबद्ध बजने लगे हैं ये सब बाध । ये मुबन-सुन्दर जोड़ियाँ, इनका यह खलौकिक, बद्धुत मल्लायुद्ध-बालों को खभी ही तो सार्थक होगा है।

'साधु ! बहुताशुन्दर ! हाँ, जय-जय !' कितना कसाह, कितना कलास का गया है लोगों में । सब सक्क से बार-बार को जा रहे हैं। बार-बार पुकारते जा रहे हैं। बालकों को कसाह दिला रहे हैं।

भद्र और कन्हाई, दाऊ और रयाम--ये अनुपम जोडि्याँ, ये हनशुन करते नृपुर, ये स्वेद-भूषित कमलशुख, यह श्रह्माभा मुखों पर! कितनी उल्लासपूर्ण है यह मल्ल-कीड़ा। ये सब मल्ल-बुद्ध कर रहे हैं।

### कंस-कदन

"प्रमृत्तमुर्न्वेरितिकृत्यविन्तया प्रवृद्धसोमं विषयेषु सालसम् । त्वमप्रमृत्तः सहसामिपद्यसे चुल्लेलिहानोर्बहरिवाखुमन्तकः ॥"

'बंद करो ! वाद्य बंद करो !' यह चिल्लाया कंख । प्रधान मल्ला मारे गये, शेष प्राध्य लेकर भाग गये कीर यह सब करनेवाले ये राम-कृष्य —ये दोनों चालकों के साथ मल्ल-कीड़ा करी में लगे हैं। ये पुरजन—ये यादव —ये सब कितों प्रसन्न हो रहें हैं। किस प्रकार सम्पुल हो हो लड़कों की प्रशंसा कर रहे हैं! कंस कोध से जन्मच हो गया है। नेज कंगार-से जल रहे हैं।

'वसुनेव के ये दोनों पुत्र बड़े दुष्ट हैं! निकालो, इन्हें अभी पकड़कर नगर से बाहर निकाल दो!' मेना कल ही मारी जा चुकी, मल्ल भाग गये, अब कीन है इस आज़ा को सुननेवाला ? कीन अपना मिर कच्चे घड़े के समान फोड़ने को दे! लेकिन कंस उन्मत्त हो गया है। उसे कहाँ समरख है कि उसकी आज़ा कोई सुन नहीं रहा है। 'निकालो इन्हें!' अब तो इनको मारने की करूपना हो खस्स हो चुकी। मारनेवाले तो मूमि पर पड़े हैं और कन्हों निकाल से मिड़ने का साहस करें अब तो ये निकाल दिये जा सन्हें नगर से—कंस के मन में बढ़ी-दे-बढ़ी कामना वर्षी

रह गयी है।

'गोपों को समस्त सम्पत्ति छीन लो ! दुर्बुद्धि नन्द को मार डालो !' गला फाइकर पूरी राक्ति से बिल्ला रहा है कंस । उसे लगता है, उसकी आहा उसके सेवक पूरा ही करते जा रहे हैं। प्रलाप—प्रलाप हो करता जा रहा है वह—'वसुदेव को भी मार दो ! बड़ा दुर्जन है, बड़ा इटिल है वह और मार दो मेरे पिता उमसेन को उसके अनुवरों के साथ। वह भी मेरे विरोधियों का ही पद्मपाती है। मार दो! इन सब को मार दो!'

'क्या बकवाद है ? कौन चिल्लाया ?' मल्लयुद्ध तो प्रथम पल्ही बंद हो गया। सभी

लोग स्तन्भित से देखने लगे हैं कंस की ओर। ये वालक तो बड़े कीतुक से देख रहे हैं!

'यह वावा को मारने की बात करता है!' भड़ ने चूसा बाँचा! किंतु यह पागल हो गया है। कोई भी तो इसकी बात सुनता नहीं है। इसके सेवक भी तो इसका सुखभर देख रहे हैं। 'यह बकता हो जा रहा है! सभी गुरूजनोंको अपराव्य बकता जा रहा है!' कन्हैया की भींदें कठोर हो गयी। यह चला स्थाम सक्क की कोर।

'आया! कृष्ण आया!' कंस एक मटके में मझ पर खड़ा हो गया दाहिने हाथ से खड़ा

लीचकर और बार्षे हाथ में चर्म ( ढाल ) संस्तालकर । कन्देवा—यह कृत्ये क्रिक्त के मक्ष पर ही पहुँच गया। विशाल राजमञ्जल कन्देवा—यह कृता कन्देवा। यह तो कंस के मक्ष पर ही पहुँच गया। विशाल राजमञ्जल कंस इधार-से-उधर कृष रहा है। दूर-दूर रहना नाहता है वह इस कृष्ण से और ज्ञाचात भी करना चाहता है। यह ताहिने-वार्ण कृत्यता, जञ्जलता कस-कन्देवा से कृत्यक कर्दा जावता का बल यह। रागम ने बलपूर्वक मस्टकर बाले पक्क लिये इसके पीड़े से म्हटका देकर। यह गिरा गुड़ट-मगुरा का चह समुर्थ, कुट तो गिर चुका। स्वद्य-कह्म तो ग्रम चले जब उसके चलने का ज्ञावसर सिन्ने ! ज्याम ने तो हसे केरा एकड़कर मन्दके से फंक दिया इस उनुक्र मञ्ज से नीचे और तो—यह कृता कुट कुरा कुट वह तो कंस के शारित पर ही कृत्य पढ़ा है।

नेत्र निकल आये हैं बाहर, मुंख से रक्त की धार चल रही है। यह लोक को कार्ताहत करनेवाला महाक्र्, वोर कहंकारी कंस—विलरे केंग, रक्तवपथ देह, कव वह पृलि में पड़ा है और कव भी इसका परियास नहीं। कब भी यह कन्हाई इसके केंग एकड़कर पसीट रहा है इसके प्रायहीन राव को। लयेब रहा है—इस प्रकार जैसे सिंह हाथी को मारकर लयेबता है।

कन्दैया कर है। इसका रोष अब तक गया नहीं। अब भी मौहें बढ़ी हैं, नेत्र अरुएरे हैं, मुख तमतमा रहा है। यह घसीट रहा है कंस के शब को। 'हाय हाय! छोड़ दो! छोड़ दो! सभी कोग तो पुकार रहे हैं। मर गया कंस तो: अब भला, यह उसके शब की दर्गति क्यों? अन्ततः

यह नरेश का ही तो शव है।

दुर्गीत शब की—कंस का क्या बनता-विगड़ता है इससे। यह शब-—धब कोई कुछ भी कर ले इसका। कंस—अपुर होकर भी कंस भाग्यशाली ही रहा। भय से ही सही, रात्रुता से सही, बराबर, खिदााम, खाते-पीते, उठते बैठते, जागते-सोते, प्रत्येक समय वह इसी श्याम का ही विन्तन करता रहा है। इसी को देखते देखते तो शरीर छोड़ा है उसने। वह महाभाग--वह तो साह्य्य को प्राप्त हो गया। चिन्मय मेघरवाम दित्यदेह—भला, धव इस कृत्सित पार्थिय देह पर

क्या मोह उसे।

ये कंस के बाठो भाई—ये कह्न, ज्यमोध, धुनामा, राहु, सुहू, राष्ट्रपाल, सृष्टि और दुष्टिमान्—ये अपने बढ़े आई का बदला लेला चाहते हैं। दुष्ट शाक्ष उठाकर दांत पीसते दीहे हैं। स्थाम कुद्र है, बह कंस के शब को पसीट रहा है, और ये दीहे हैं उसकी और ! दाऊ ने बह गज दन्त का परिच उठाया! बड़े वेग से समरे थे थे बाठो; किंतु दाऊ के हाथ का गजदन्त—वन में कुद्र केसरी जब अपनी सटाएँ काइला दुर पहुजी को फंकता जाता है, उसे क्या फिर किसी की और देखना पड़ता है। परिच का एक हाथ और बस—ये विज्ञा दिये दाऊ ने बाठों को भूमि पर। ये बोब थे उसकी उपस्थिति में ही उसके ब्युज पर बाइकमण करने।

"जय-जय!" यह गगन में अपार जय-घोष, यह स्तुति की सस्वर ध्वनि और गगन से गिरती यह दिख्य सुमनों की मुद्धी! कंस मारा गया। देवताओं का भय दर हो गया! वे आनन्दो-

त्सव मना रहे हैं।

'कर्नें, छोड़ भी दे अब इसे ! छि: क्या करता है त्!' रयाम ने भद्र की खोर देखा खौर संकुचित हो गया। सचसुच शव को घसीटना कुछ खच्छा नहीं है। अब ये सब चिदार्येंगे।

हित्येश, खाप नहीं हैं! खापके बिना इसारी आँति ही यह खापकी राजधानी भी शोभा-हीन हो गयी है! इसके भी उत्सव और मङ्गल समाप्त हो गये! खाप न रहे! निरपराध प्राणियों से खापने थोर शतुता कर ली थी और उसी होह ने खापकी यह दशा की! खपराध भी किसका कहें, प्राणियों से शतुता करके कौन शान्ति पा सकता है! पतियों के प्राराध को खड़ में लेकर, बार-बार उनका खालिङ्गन करती, उनके केश, ग्रस, खड़ में लगी एक कीच इटाती ये सब कन्दन कर रही हैं।

"ये श्रीकृष्ण — कितनों ने चाप को समकाया कि ये ही समस्त प्राणियों को उत्पन्न करनेवाले चौर उनके नष्ट करनेवाले भी हैं। ये ही एकमात्र सबके पालक हैं। इनकी उपेचा करके, इनसे हेप करके कोई किसी भी प्रकार खुल नहीं पा सकता; किंतु चाप इस बात को न समक सके। हार, चन्त तक इसे समक नहीं ही सके! ये बेचारी नारियों, ये चायी थी यवनिका के पीख़े बैठकर मल्लाकीका देखने। किसे पता वा कि यह सब वेखना होगा। वें तहपती, क्रन्दन करती नारियाँ! ये दीना खबलाएँ। इनका सन्मान, इनका खातहु— मधुरा में ये सम्नाबियाँ—एक मुद्दते पूर्वे की ये महारानियाँ—कोई खारवासन तक देनेवाला नहीं खाड कुरूँ। कोई यह कहनेवाला तक नहीं कि खब शोक सत करो! किंतु जिसका कोई नहीं होता, उसी का तो यह कन्द्रैया होता है। यह निराशयों का खाशय—खीर कुछ भी हो, शमुता को कंस के साथ समाप्त हो गयी. ये तो उसकी कुछ होती हैं न।

कमल से लोचन करुणा से भर आवे हैं। यह संक्रुचित-सा, अपराधी-सा बना कृष्णचन्द्र— यह आस्वासन देने आया है इन्हें बढ़कर। यह स्थास—यह तो जैसे दामा माँग रहा है। 'जीवन और स्यु दोनों पूर्व-निक्षित होते हैं! एक दिन तो यह रारीर जाता ही, इसके लिये शोक करना जीवत नहीं है ! युक्ते आप सब दामा करें! अब आक्षा हों कि मैं क्या कर्के



# पितृ-दर्शन

"सर्वार्थसम्मवो देहो जनितः पोषितो यतः। न तथोर्थाति निर्वेशं पित्रोर्मर्त्यः शतायुषा॥"

---मागवत १०१४५१५

कंस मारा गया, यदुकुत का संकट समाप्त हो गया, देवता पुष्प-वर्षों कर रहे हैं! पुरजन आनन्द मना रहे हैं, जययोष कर रहे हैं! कंस के सेवक—उसके अनुवर—जब कंत ही नहीं हा तो उसका अनुवर कोन ? बहुत-से भाग गये और जो हैं, वे क्या अब कस के अनुवर हैं ? सब हुआ, सब हो रहा है; पर इस महा-समारोह के प्रणेता इन राम-रयाम को जिन्नीने विशव को मेंट किया ने—वे भुवनवन्ता वसुदेवजी और चिर-दुः लिनी माता देवकी ? ये उनके राम-रयाम आये, ये कुटित कंस के पद्यन्त से जुलाये गये—समाचार पाकर उनके हृदय पर जो बीती ।। 'भगवान नाराय्या स्था करें!' कितनी नोहमरी आवेत्वता—

उन्मत्त गज कुवलयापीड, चासूर श्रीर मुष्टिक-से महामल्ल-श्रीर ये कुसुम-कलेवर

बालक! इन्होंने मल्लों में —विश्व के विख्यात मल्लों को खेल-खेल में मार दिया!

कंस-- नृशंस कंस इन भोते शिशुओं की सञ्ज्ञकीहा भी नहीं देख सकता था। वह चिक्लाने लगा! पता नहीं क्या हो ? संवाद सुनने की स्थिरता भी कहाँ हैं ! लीह-श्रङ्कलाओं से केंचे पैर और हाथ, पेर कर खड़े सशक्त प्रहरी-- इतनी भी शक्ति नहीं कि उठकर दौड़ें और अङ्क में द्विपालें अपनी हृदय-निधि को ! इटन-- अधुधारा और वह भी नीग्य ! हिचकियां लेने की भी स्वाधीनता नहीं। इतनी विवशता, इतनी पीट्रा-- कितनी बार मूझ्ं आयी, कीन था वहाँ गिननेवाला!

'यह जययोष ! यह उल्लास ! क्या हुआ ! ये प्रहरों, ये कंस के अनुवर क्यों इस प्रकार आदर, विनय और आतुरतापूर्वक शृङ्खलाएं छिन्न करने लगे हैं ? कंस मारा गया ! श्याम ने उसे मार दिया ! मारे गये उसके सब भाई राम के हाथों ! कोई—कोई श्रव उस ४ पत्त में चूँ तक करने-

बाला नहीं रहा !' कौन कह रहा है ? कौन सुना रहा है यह सुधा-संवाद !

'दीक़ ! दीक़ कर हृदय से लगा लें इन दोनों परम प्राणों को !' श्रृङ्खलाएँ ट्रंट चुकी, विश्व के आतंत्राणों के अनादि बन्धन को जो सदा से खरब-खरब करता आया है, उसकी उपस्थिति में कब तक रह सकती थीं ये जह शृङ्खलाएँ। वे तो दूट गयी—ट्रूट गयी और दूट तो जाती हैं उसकी जे इन मन्न शृङ्खलाओं का स्मरण्यमर कर लेता है। यहरी तो अब दूर मस्क सुकादे, अञ्चलि बाँचे, यर यर काँपते दीन-भाव से खड़े हैं। ये बिचारे प्रहरी—इन्हें तो अब अनुपह की एक टिष्ट की अपेचा है! सब हुआ, पर कीन दोड़ जाय है केसे दोड़ जाय है हुआ कर बंदी-गृह के उन्द्रण ह्वार। 'क्रव्य-चन्द्र विजयी दुए!' आनन्द का जो अकूल पारावार उसक पढ़ा है, शरीर तो जह हो गया उसके आदि में। ये बसुरेवजी, ये माता देवकी—ये तो मूर्ति की भीति हैटे हैं नोनों। नेजों से अविरत्न प्रवाह, रोम-रोम मस्तक उठाये—इतना आनन्द, इतना असीम आनन्द! कैसे सन्हाला जाय एक साथ।

× × × × ° व क्षाये! ये क्षा रहे हैं राम-स्थाम! वे चले का रहे हैं, देवता पुष्प-वर्षो कर रहे हैं! गगन और वरा गुँव रहे हैं बयबोप से! सुराख स्तुति कर रहे हैं! सुराख भी स्तुति कर रहे हैं इतकी! ये देवताओं के भी प्रखम्य—सुरासुरविजयी कंस को मार दिया इन्होंने एक चूया में! पर्वताकार मल्त इनके इस सुमन-सहुत भीश्रङ्ग से पिसे पढ़े हैं वे भूमि पर ! सहस्र गर्ओं की शक्ति रखते-बाते कुनतवपापीड़ को इन्होंने हाथों से मार दिया !' चतुर्मेड्स, चवासुर, कहासुर, केशी, चरिष्ठ, चेतुक, पूतना खादि सबके बन की स्पृतियाँ चार्यी फिर तो ! 'महानाग कात्रिय को इस में से बतान निकाख दिया ! सात दिनों तो हाथ पर गोवर्थेन उठाये रहे !' कैसे कोई मान ते कि राम-स्वाम सामान्य बातक हैं । कोई देवता में इतनी शक्ति कहाँ पा सकता है !

'थे ब्यादिपुरुष साचान् नारायण ! विश्व के ये परम प्रमु !' बंदी-गृह के उस प्रसृतिकव्व की सायुष, साभरण ज्योतियय चतुर्युज सृति को क्या भूता जा सकता है ? माता देवकी के बजुरोध पर ही तो वे परम पुरुष शिशु बन गये थे ।

'विस्व के परित्राख के लिये, भूभार के हरखार्य कपनी ही कहता से पचारे ये पुरुषोत्ताम ! इनका कौन पिता और कौन माता ! इन समदर्शी का कौन शत्रु और कौन मित्र ! कंस कपम था, हुएंस था—उसे मार दिया इन्होंने ! इनमें क्या माया, मोह, समता हो सकती है ? हम इनके पिता हैं, माता हैं—कैसी चपहासास्यद बात है यह !' हुदय मानता हो है ! हम्ब चल रहा है अन्तर में ।'यह सुक्रोगार स्वरूप, ये भोते चन्द्रमुख! ये अपने—अपने ही शिश्च; किंतु यह स्तोत्र, यह पराक्रम और यह अद्भुत माहास्य !' कुछ तिरुष्ण वहीं हो पा रहा है !

× × × ×

'भगवान् वासुदेव की जय!' वासुदेव—वासुदेव ही तो! लोग तो पता नहीं क्या कहते हैं! 'वासुदेव—भगवान् वासुदेव—अगवान्''।' ये राम-स्वाम—ये काये दोनों भाई। इनके पांखे व ज्ञजराज श्रीन-दराय, ये गोपगण, ये नगरवासी। ये सब लोग काज कितने उन्लास में हैं। 'वसु-देवजी की जय!' ठिकाना है इस गगनपोषी जयण्वति का। वसुदेवजी, माता देवकी—ये राम-स्वाम दोइकर चरणों में पढ़ं हैं और ये तो उठाते ही नहीं। 'भगवान् वासुदेव—भगवान्!' ये तो पीछं हट गये हैं! ठिठके से खड़े हैं! नेत्रों से अधुषारा—यह श्रक्षात्व बाँधने का उपक्रम—ये किसे अधाम करेंगे? यह श्रीकृष्याजी, यह दाऊ, पढ़े हैं ये दोनों चरणों में और ये उठाते नहीं! हृदय से नहीं लगाते!

'पिता! माँ' श्रीकृष्ण पुकार रहा है। कितना सुधा-स्निग्ध है यह स्वर। 'पिता--इन जगदात्मा का पिता!' वसुदेवजी का अन्तर्द्वन्द्व सीमापर पहुँच गया है।

'माँ—जो समस्त भुवनों को अपने भीतर लेकर अनन्तशायी हो जाता है, मैं उसकी माँ !' माता देवकी पति के समीप ठिठकी खढ़ी हैं।

भेरे ताल ! चोह-का से कहे हैं ये! ये सुकुमार हृदयपन-किनने दिनों पर निके हैं ये। वसुरेवजी-माता देवकी-हाँ, दोनों-दोनों ने साथ ही सुजार्य फेला दी चौर राम-स्वाम को इका लिया हरव से।

पुंखक-पूरित शरीर, नेत्रों से बरसती वारिधारा—दाऊ और श्रीकृष्ण की अलर्के आहें होती जा रहा हैं! स्नान करते जा रहे हैं दोनों। नेत्रों का यह परम-पावन प्रवाह—यही तो इनका विरक्तांखित महाभिक्षेत्र हैं। नेत्र कर रहे हैं, शरीर निश्चल निष्पन्द! यह स्पर्श, यह सुख —चैतना तदाकार हो चुकी है और ये राम-यगम—ये दोनों भी तो पिता है, माना के चच को नेत्रों के जल से शीवल करते—वहाँ के वर्षों के ताप को शांमित करते निष्पन्दन हो गये हैं।

दूर—प्रजारवर कुछ दूर ही तो ठिठककर रुक गये हैं गोपों के साथ। सला, पुरजन कैसे अकराज से आने बढ़ने का साहस कर सकते हैं आज। रामश्याम का यह मिलन—अंबसुदेवजी, देवकीजी—इनके इस आनन्द में व्याधात नहीं करना चाहिये। ये चिर-दुलिया—इनके इस्य का बाँध उन्मुक हुआ है आज! आज इसमें दूसरे को बाधा नहीं देना चाहिये। यह मिलन—बालकों का बसुदेवजी से यह मिलन—बाल के तेन तो अपलक हो रहे हैं। ये तो बहीं से गद्गद हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। इनके नेत्रों से भी बही अजक प्रवाह चल रहा है।

'भगवान् वासुदेव की जय!' 'श्रीवसुदेवजी की जय!' 'श्रजराज श्रीनन्दराये की जय!' जय भ्वनि तो ग्रजती ही जा रही है।

'श्रीनन्दराय !' बसुदेवजी जैसे सोते-से जगे हों ! 'इस निधि के परम संरच्चक वे विपत्ति के दयामय बन्धु !' दोनों सुजाएँ फैलाकर विह्वल, खातुर दौड़े बसुदेवजी और यह दौड़े बजराज बाहु पसारे खपने परमबन्धु से मिलने ! यह उमड़ता सौहाई-सिन्धु.......

'श्री वसदेवजी की जय !' 'त्रजराज श्रीनन्दराय की जय !' जय ! जय !! जय !!!!

# यादव महाराज उप्रसेन

''त्वत्पादुके र्ज्ञावरतं परि ये चरन्ति ध्यायन्त्यमद्रनशने शुचयो युक्तितः । विन्दन्ति ते कमलनाम भवापवर्गमाशासते यदि त ज्ञाशिष इंश नान्ये ॥''

— मागवत १०।७२।४

'कंस बड़ा कर, बड़ा निर्दय, बड़ा नृशंस निकता! ऐसे पुत्र का पिता हुआ मैं—विकार है सुसे।' महाराज उन्नसेन बंदी हुए और वह भी अपने ही पुत्र द्वारा। राज्य गया, सस्मान गया,

सुख गया-यह बंदी-गृह: किन कहाँ इन्हें अपने अपमान का खेद है।

'भोग का काल उसतीत ही हो चुका था! राज्य तो कंम का था ही। वह युवराज था—
उसे सिंहासन देकर बन में चला जाता और नारायध्य का भजन करता!' महाराज कहाँ धासक थे राजकावें में। बैसे भी तो सारे अधिकार कंस को उन्होंने ही रे रखेले थे। स्थायम श्रीहरी-उन अपार करुखासागर की दया का कही पार है। मैं कंस को राज्य देवा—चह क्ष्कसी—प्रभु ने युक्ते उसके अपराधों में निमित्त बनने से बचा लिया।' जो इस बंदी बनने में भी आराज्य के कुंबतु-पह का साचात्कार करता है, कहाँ शक्ति है शोक में कि उसके हृदय का स्पर्श कर सके। महाराज तो इस बंदी-गृह में भी महाराज ही हैं। यह निश्चन्तता, यह निभयता—कंस का कहाँ साहस है के वह पिता के सम्मुल भो आये। भगवान ने प्रकान का सुअवसर दिया है। महाराज अपने भजन-पुजन में उसका पूरा रायांग कर लेना चाहते हैं।

'कंस ने देवकी का पुत्र मार दिया !' यह स्वार्थी पिशुन कंस—यह कोई न कोई कार्या-वार करता हो रहता है। 'प्रमा! दयामय! इस मूर्तिमान पाप से प्रथ्वी का परित्राय करों!' महाराज की प्रार्थना वनके हृदय से विकलती है। 'कंस पुत्र है, पुत्र के कर्मों में पिता का भी माग होता है!' कितनी व्यथा होती है महाराज को! इस शिशुधावी कंस से कव यद्वयंग का त्राय होगा! यह पोत्र भाजवंश का कलक्क-महाराज ने कितनी वार अपने को धिकारा है। कितनी वार वे म्याकुल हुए हैं यह सोचकर कि कंस वनका पुत्र है। 'बावस्य मैं ही पापी हूँ! गुक्त में पाप न होता—

यह क्या इतना दुर्जन हो जाता !'

'यदुवरा क्सीवित हो रहा है! लोग भाग रहे हैं! कंस के अनुषर ऋषि-मुनियों के आममों को म्वस्त कर रहे हैं! भहाराज हृदय को वज्र बनाकर सुनते इन संवादों को! प्रायों के समान जिन यदुर्वायों का पालन किया उन्होंने—निर्वासित हो रहे हैं, पर-द्वार कोवकर जीवन के भय से भागने को विवहा हा रहे हैं वे। परमाराध्य, सुवनवन्य विग्ने पर आयापार—जिनकी सेवा में राहों के अप से भागने को विवहा हा रहे हैं वे। परमाराध्य, सुवनवन्य विग्ने पर आयापार—जिनकी सेवा में राहों अपने करता भी वे अपना सीमान्य समस्ते थे—उनका पुत्र उन्हीं परमपावन ऋषि-आशमों को म्वस्त कर रहा है! लाजा, शोक, कोथ,—पिखरवद केसरी और करे भी क्या ?

'देवकी के ष्यष्टम पुत्र के बदले कन्या हुई ! वह मगत्रती कह गयी है—कंस का मारते-वाला कहीं उत्पन्न हो चुका !' महाराज को परम म्बन्नता हुई उस दिन यह सतकर । इस उशंस से

पृथ्वी की रक्षा तो हो !"

'साकात् नारायया ने अवतार वारया किया बसुदेवजी के यहाँ! वे किसी प्रकार गोकुक पहुँच गये! पूतना, वकासुर-अवासुर—कंस के प्रधान-प्रधान अनुचर खेल-खेल में मार दिये कहोंने!' पता नहीं कैसे समाचार हैं ये—'काराव्य अवसीर्थ हुए—इस अवस पर भी द्या करेंने!' कहों पेसा सीमान्य हो सकता है। घरा पावन हो! वे बसुर नष्ट हों!' महाराज को हुतने में ही संतीष हैं। 'चरिष्ट को समल दिया उन्होंने ! केशी यमलोक पहुँच गया ! चय कंस ने सबुरा बुलाया है उन्हें !' समाचार तो पहुँच ही जाते हैं और उन सर्वश के समाचार—जिसके प्राण उसी में लगे हैं. जिसके कर्ण उसकी लोला-सुपा के चिर-पिपास हैं, अससे कैसे छिपे रहते हैं उसके चरित !

'प्रमुपधारे मधुरा । धन्य है यह भूमि !' महाराज के हृत्य में तुच्छ कंस का भय आतङ्क नहीं उत्पन्न कर सकता। 'अब अवश्य यह अन्याय, अधमें मिटकर रहेगा !' उनमें एक जीवन

चा गया है इस विश्वास से।

'भगवान् वासुदेव की जय !' यह गूँजता गगनभेदी-घोष।

'भगवान वासुरेव की जय!' पूरे उच स्वर से अपने एकाकी बंदी कच में महाराज ने जयपोष किया। कस कैसे उन्हें मक्त-रङ्ग में उपस्थित होने देता। बृद्ध महाराज को देखकर कहीं प्रजा में कुछ उत्तेजना हो.......।

कंस मारा गया! श्रीकृष्ण ने मार दिया उसे ! उसके सभी भाई मारे गये !' महाराज के सभी पुत्र मार दिये गये—यह बात जैसे उनके हृदय को स्पर्श ही नहीं करती। 'सच, कंस मारा गया ? उसके सभी कृष्कमा भाई मारे गये ? भगवान् वासुरेव की जय !' ये तो इतने उल्लास से

जयनाट कर रहे हैं, जैसे यह वध चिर-श्रभीष्ट रहा हो इनका।

कंस मारा गया! यदुवंश का कलड़ दूर हो गया! 'एक घोर चिन्ता, तिल-तिल, क्ख-क्ख द्वाये रहनेवाला शोक दूर हो गया। प्रमु—वे बासुरेव मधुरा में ही हैं! वे करुणा-वरुणालय—में ख्रायम सदी, पापी सही, उनकी दया के वरदान की भी कोई इयला है! एकबार उन श्रीवर्रणों को देख पाता! एक बार उस मुवन-मोहन-कों को इन नेत्रों से देख लेता!' प्राणों में यह जो प्यास तद्दप्त लाती है—वदती जाती है—वदती ही जाती है वह महाराज एक कॉकी की प्रतीक्षा लिये खाड़ हो रहे हैं। वे हो दया करें तो—प्राणेना करने का भी तो खाबकार नहीं है!

'महाराज उपसेन की जय!'

'यादव महाराज उपसेन की जय!'

'महाराज उप्रसेन और महाराज ? कौन हैं वे लोग ? क्यों यह जयघोष इस कारागार की ओर बदता आ रहा है ? क्यों अब इस दुबंल, कलक्कित, राफिदीन को इस प्रकार लिखा जा रहा है ?' महाराज चल्लल हो उठे हैं। यह जयघोष—उच-से-उचतर होता जा रहा है यह !

'यह खुना द्वार! कीन ? कीन ?' यह पीताम्यरघारी, मयूर्युकुटी, इन्दीवर-दल-नील बनप्राली—इसका भी क्या परिचय अपेबित होता है। यह इसके साथ स्वर्शनीर, नीलाम्बरघारी! महाराज तो जेसे मृति बन गये हैं। पलके गिरनी बंद, नेत्रों से बारिघारा, शरीर निष्पन्द!

'यादव महाराज उपसेन की जय !' यह घन-गम्मीर घाष ! यह श्रीकृष्णचन्द्र स्वयं जय-

नाद करता आ रहा है।

'त्रभो! करणामय! भक्तवस्तल! इस खधम पर खापका इतना खनुमह! महाराज को बहुत कुञ्ज कहता था—वहाँ, कुञ्ज भी तो स्मरण नहीं खाता! जो थोड़ राज्द है—गदुगद करठ उन्हें प्रकट करने में समर्थ कहाँ है। यदि वे कुञ्ज कहें भी—उनकी प्रार्थना के शब्द क्या सुने जा सकंगे? वह स्वामसुन्दर —यह तो वार वार जयनार कर रहा है—'महाराज उपसेन की जय!'

महाराज की प्राथना के राज्र-केवल प्राथना के राज्य ही इस जयजोष में ह्य गये हों— इब तो गये प्रार्थना के भाव भी! यह कन्हाई मुस्कराया! इसका द्वास्य ही तो मोहिनी माया है और यह कह रहा है—'नानाजी, जना करें अपने इन अपराधी बचों को! यह प्रखास कर रहा है।

'बबे-वर्ष ही तो ! यह गौर-रथाम मूर्ति, यह सौन्दर्यस्त श्रीविमह ! यह सुकुमार वर ! ये अपने ही तो वर्ष हैं !' उपसेनजी तो वासस्टम-विमीर हुए, दोनों को वच से जगाये अपने अभुजों से इनको अटिल अवकों को बाई करने तमें हैं । 'महाराज, सिंहासन को सूचित करें !' यह कैसा खतुरोघ है। इस की अन्त्येष्टि कितनी धूसचाम से करायी इन्होंने—दुष्ट, कर, शिह्युघाती इस की अन्त्येष्टि! उसने इनहे ही सात अपजों का जन्मते ही वंच कर 'दया और वे—ये दयामय उसकी अन्त्येष्ट में कितने व्यस्त रहे हैं, पर क्या मधुरा का राजसिंहासन इनके अनिदर्शों से पवित्र न होगा ? महाराज उमसेन इस समय कुछ भी बोलने में असमर्य हैं। उनका करठ भर आया है।

'मैं बृद्ध, असमर्थ—जो बंदी रह चुका हो, उसका शौर्य तो अस्त हो चुका! मैं क्या शासन करूँगा ! कहाँ इस प्रलोभन में डालवे हैं आप! महाराज कुछ कहें या न कहें, उनके नेत्र तो सब

कुछ कहे ही दे रहे हैं।

महाराज, इस सब खापकी प्रजा हैं! इस बड़ी खाशा से इस खायोजन में एकत्र हुए हैं! खाप जानते ही हैं कि यथाति के शाप के कारण इस यदुवंशी राजसिंहासन पर नहीं बैठ सकते ! खाप कुपा करें! खाचार्य प्रतीक्षा कर रहे हैं!' वे श्रीकृष्णवन्द्र तो खाज समस्त सभासदों की कोर से जोज रहे हैं। ये प्रजा हैं—ये त्रिमुबनपति सर्वेश—ये इस जुद्र की प्रजा! पर अपने भाव-रिनग्ध मकों के ये क्या नहीं बनते!

ययाति का शाप ! सन्ततः उमसेनती भी तो यहुर्वशी ही तो हैं। उनके लिये भी तो बैसा ही, वही शाप है। भोजकुल ने अपने पूर्वजों के उस शाप की उपेवा कर दी और दृष्टिण्वंश सदा से मर्थारा की दावा करता क्या शहा है। सर्वं उपसेनजी जब एक बार सिंहासन स्वीकार कर चुके हैं—कैसे कहें कि वह शाप तो ग्रुक्त पर भी वैसा ही है। वृष्टिण्वंश घन्य है! अपने पूर्वज के शाप— उसके वचन की मर्योदा का कभी भक्त नहीं किया उसने और आज औकृष्णचन्द्र उसी गौरव को क्यों प्रोजक न करें।

"महाराज, आप शक्का न करें! सिंहासन पर आसीन हीं और हम प्रजाजनों को आदेश हैं! में आपका भूत्य हूँ—में आपकी आज्ञापालन में उपस्थित हूँ! किसी का साहस नहीं कि आपके आदेश का आतिक मण कर सके! आपके चरलों में श्रद्धाश्वलि से अपने उपहार अपित करने में महेन्द्र, वरुण, कुनेरादि समस्त देवता तक अपना सीभाग्य मानेंगे, सामान्य नरेशों की तो वची ही क्या!" त्रमुखनाधीश जिसके पार्श्व में सड़ा होगा, महेन्द्रादि उसके पढ़ों में प्रणत होने में अपने को धन्य मानेंगे ही

ये श्रीकृष्णचन्त्र आग्नाह कर रहे हैं! ये तृष्ण को भी आदेश दे दें तो वह महेन्द्र के वैभव ग अधिकारी हो जाय! ये जिसे गौरव दें, वही तो विश्ववन्छ है। किस में साहस है इनकी इच्छा का त्याख्यान करने का। ये चाहते हैं—इनका आदेश—इनकी आहा के पालन में ही तो प्रार्थों का तरम मङ्गल है और अब तो ये हाथ पकड़कर उठा रहे हैं। ये तो भूसंकेत से किसी को अमरावती । ते क्या, ब्रह्मलों के के अधीचर का आसन दे सकते हैं और अब ये हाथ पकड़कर जब बैठा रहे हैं। ]ज्यासन पर उपसेनजी को—

'यादव महाराज चब्रसेन की जय!'

श्यामसुन्दर के जयघोष में ही समस्त मङ्गल-इत्यों की पूर्णता हो चुकी! आचार्य गर्ग प्रव समिवेक करेंगे, मङ्गल-पाठ होगा.......होगी ही यह सब विधि तो। जहाँ मङ्गलों का स्वयं स्रधि-

ठाता अप्रणी है, वहाँ विधियों को भी तो धन्य होना है।

दोनों अञ्चलि फैजाकर अपने रत्नोपहार मेंट किये श्रीकृष्ण्यन्द्र ने और श्रीभवादन किया ! त्वार्ण हो गया मशुरा का राजसिंहासन । दाऊ ने अपने उपहार देकर प्रियान कर लिया और गया तो इस पुरवपर्य में में, इस भुवनवन्य तीर्ण में अपनी श्रद्धा आवेदित करके पवित्र होना हैं। वहाँ रयामशुन्दर का मयूर-शुक्ट नल हुआ है—उससे परम-पावन तीर्ण किसे कहाँ मिजना । प्रजाराज ने उपहार दिवे अपने और वे नज्जता, सरजता की मूर्ति—महाराज ने सिंहासन से उकर अपने भी में से स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के सिंहासन से उकर अपने भी में से सिंहासन से उकर अपने से स्वार के सारा दिवे । जिस का पुरावन निवस सार्थक हो गया !

'त्रजेश, कंगाल है उपसेन ! आपकी अनुकम्पा ने इसे वहाँ बैठा दिया !' महाराज के प्रेस

की बीमा नहीं है और सीमा नहीं है अजयति के प्रेम की !

बाबा ने उपहार दे दिया! प्रजराज का उपहार—सिंहासन के पूर्णीयकार की तो स्वीकृति हो गयी इस सम्मान से ही। औरों को तो अब अपने को सार्थक करना है। अनुगतों की पंकि में आजा है।

'कंस मारा गया ! महाराज उपसेन पुनः सिंहासनासीन हुए!' कितना मङ्गल-समाचार है ! जोग स्वतः गृहों को लौट पढे हैं। दसरे राज्यों में सम्मान, सम्पत्ति—सब सही, पर क्या वहाँ

जन्म-भूमि सा अपनत्व मिलेगा ?

'सब के गृह राजकोष से बनवा दिये जायें! पूर्वापेद्या विस्तृत, सुमिष्जित बनवा दिये कायें! आदेश हो चुका है। भवनों को अंशियाँ प्रस्तुत हो गयी हैं! 'आप अपने गृही में सुझ से विवास करें! आप को ही कुपा से तो मधुरा को औ है! अीकृष्ण वन्द्र तो तुच्छानम व्यक्ति को भी सहता देने तगे हैं। प्रत्येक का आदर, प्रत्येक का सरकार और यह अपपार घन-रिशि—कंसकों की हुई हानि कितनी तुच्छ हो गयी है इसके सन्मुख। धन, रत्न, वस्तु, गो, वाहन, सेवक—सभी तो गृहों में राज्य-सेवक पहुँचा गये हैं। मधुरा का यह वैभव, राम-रयाम का यह अतुमह, अमरावती का अधीरवर मी हैप्यों करे इससे। उत्कर्या हो देवराज के भी मत्यों—यदि कंस ने उन्हें भी निवासित कर विवाहीता! यदि वे भी मधुरा में आ पाते—हतना सीभाग्य कहाँ जनका,।

## बाबा की बिदाई

''रात्रिर्गमिष्यति मीवर्ष्यात सुप्रमातं मास्वानुदेष्यति हसिष्यति **पङ्कपश्रीः ।** इस्यं विचन्तर्यति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नीलनी गज उज्बहार ॥''

कंस मारा गया। असुनें के उत्पात समाप्त हो गये। रहे-सहे कंस के अनुचर दिशाओं में भाग गये। महाराज उपसेन ने पुनः सिंहासन प्राप्त किया। देश-देशान्तरों में भागे यदुवंशी इतने दिनों के कटर के परचान् . स्वदेश लौट रहे हैं। उनका सत्कार हो रहा है। यह सब हुआ अफ्रिच्य के द्वारा! अफ्रिच्य-स्याम, जब के युवराज-इसी कन्हेंया ने ही को इ. विपत्त में पूरे राज्य का उद्यार किया है। बादा, गोप-गणों के आनन्द को कोई सीमा नहीं है। सपुरा में उनका गोप्त सदा प्रथम कोटि का रहा है और सब-जब तो सभी उन्हें परम अद्वार प्रयाद से प्रशास करते हैं।

महाराज उप्रसेन ने चाहा था कि ब्रजराज का व्यातिष्य वे सिंहासन की क्योर से कर सर्कें, क्षेकिन श्रीवसुदेवजी की श्रद्धा, उनका सौहार्द-—वावा मधुरा में हों और अन्यत्र कहीं किसी के व्यतिथि वर्ने—यह तो उन दुर्दिनों में भी शक्य नहीं या और खाज--श्राज तो वसुदेवजी का भवन ही तो वास्तविक राज-सःन है। वे श्रपने इन माई का सत्कार करने में खाज कहाँ तृप्त हो पाते हैं।

श्रीवसुदेवजी का स्तेह, उनका श्रायह—दिन बीतते जा रहे हैं! श्रज में जाना है, निन्य वहाँ से संवाद आते हैं, तित्यवर यहाँ से जाते हैं—तित्य प्रस्थान का उपक्रम होता है, श्रीर—श्रीवसु देवजी के प्रमान्तेष को तोड़ कैसे दिया जाय। स्थाम कपने श्रमज के साथ देवकीजों के भवन में ही राज़ि क्यां के स्थान में ही राज़ि क्यां करता है। अपने वह भाई से पृथक दृष्ट भी तो नहीं पाता वह। श्रावनका बहुत व्यक्त रहता है। महाराज उपमेन नो बिना उससे पूछे कंधे काम करना ही नहीं चाहते। कन्हैया बहुत चतुर, बहुत बुद्धिमान है श्रोर कर से। निर्वासित यहुर्योग प्राप्त नित्य श्राते हैं श्रोर वह उनकी प्रमुक्त स्थान करना ही दिला कर उनकी अपन्य यहुर्योग प्राप्त नित्य श्रोते हैं स्थार वह उनकी सम्यूष्ट क्यां क्यां का संचालक हो रहा है आज! रयाम बहुत व्यक्त रहता है, बहुत वस्त रहता है श्रोत कि भी दिन भी ति स्थार का स्थार वादा है। स्था नहीं क्यां करना है। कि सम्यूष्ट क्यां कहता है। कि स्थार का स्थार का स्थार का स्थार करना है। कि स्थार का स्थार का स्थार के स्थार का स्थार करना है। कि साम का स्थार के स्थार के स्थार के स्थार के स्थार के साम की स्थार का स्थार के स्थार के स्थार के साम का स्थार के साम की साम के साम की साम करना है। साहराज उपसेन का कितना स्थार है। साहराज उपसेन का कितना स्वाद है स्थार के साम की साम के साम की साम के साम की साम करना है। साहराज उपसेन का कितना स्थार है साहर का साम करना है। साहराज उपसेन का कितना स्थार है साहर साम की साम के साम के साम होता है। साहर का साम करना है। साहर का साम की साम की साम के साम की साम की साम की साम की साम की है। साहर का साम की साम की साम की साम की साम की है। साहर को साम की साम की है। साहर की साम की साम की है। साम की साम की साम की है। साहर की साम की साम की साम की साम की साम की साम साम की साम साम की साम की साम की साम साम की साम

त्रपोचन पुनः वेदम्बनि से गगन को पवित्र करने क्षगे हैं। द्विजों की सविधि काहुतियों से एठा भूच दिशाओं को पावन करने लगा है। भगवान नारायण के मन्दिरों से गूँजती राहु-ध्वनि—पदरा-तिनाद मानव के कलुव को ध्वस्त-अस्त करता है जब। मञ्जूरा सम्पन्ति, सुख, मङ्गल का पाकर हो गवी है। 'यह सब श्रीकृष्णवन्द्र का अनुमह है!' समस्त पुरवन, सभी तर-नारी यही तो करते हैं। श्रीकृष्ण का अनुमह—पर श्रीकृष्ण कर सम्भाव वाहिये। गोपियाँ, गायँ, विकृ, जब भी भूति का कार्य-वाह्य, पत्र-पत्र करकी बाहुक सवीचा कर रहा है।

'कर्तें तो खब पूरा ही बदल गया!' सलाओं का मन इस मधुरा में कैसे लगे। यह महा-नगर, यह राज-सदन, ये ठाट-बाट और यह श्वाम खब दिनमर सेवकों से पिरा खाईरा देने में ही कथन रहता है। यह लांगों के क्यागत-सम्मान में दी यका जाता है। आता है, मिलता है, हँसता है; पर वह दुन्दावन, वह क्युक्त कानन, वह स्वच्छन-कीड़ा। कहीं उपवत में स्वच्छन्त विचरण करनेवाला पची पिंजरे में मसन हो सकता है। लौह-पिखर न सही, यह स्वयं और रत्न का पिंजड़ा! कन्हेंया इसमें स्वयं कितना दुवला हुआ जा रहा है। बालक तो ज्या हो गये हैं। श्याम चलता नहीं—बह चले तो ये माग जायें, ककडों की प्रतीचा भी न करें, माग जायें अपने क्रज में।

अप्र 'अप्रति चया शीवता है!' शीवसुदेवजी बराबर कोशा को ब्रज लौटने से रोकते जा रहे हैं। बराबर वे इस प्रश्न को टालते जा रहे हैं। कितना प्रेस है उनका अपने बन्ध से।

'कन्ह्रैयाको द्राव यहाँ भेज दें!' गोपों का द्राप्तह उचित ही तो है। वावा कितने

समुत्सुक हैं। कब तक इस प्रकार मथुरा में वे निवास करें।

ं श्रीकृष्ण तो है ही अव्यापका! अपन दो दिन तो वह रह ले!' वसुदेवजी विद्वल हो जाते हैं।

चनकी वह स्नेह-थकित दशा--बाबा का अनुरोध भी मुक बन जाता है।

'बासुदेव! अगवान वासुदेव! बासुदेव श्रीकृष्ण!' ये अधुरावासी पता नहीं क्या कहते हैं। उस दिन कंस के सदने पर इस लोगों ने 'भगवान वासुदेव' को जयभ्वति से गगन गुख्कित कर दिया। गोपों को बड़ा श्रद्भुत लगा, उनके भोले, सरल, चपल कन्हाई को ये नगरवासी पता नते क्या-क्या बना देना चाहते हैं; किंतु—श्रव तो श्रायाङ्का होने लगी है—'वासुदेव श्रीकृष्ण!' तो ये कृष्णुचन्द्र को बसुदेवपुत्र वनाकर ले लेना चाहते हैं ? वन्तेया को ही ले लेना चाहते हैं ?

'बसुदेवजी श्रीकृष्ण को भेजने में बराबर व्यानाकानी करते जा रहे हैं। वे टालते जा रहे हैं। सुना है श्याम देवकीजी को 'माँ' कहता है। वह तो सभी को स्नेह करता है। उसपर सभी का व्यतनाग रहा है सदा से: पर यह जो नगर में चर्चा है! ये नगरवासी जो श्याम को वासुदेव कहन

लगे हैं!' गोपों का हर्य शक्कित होने लगा है। वे चिन्तित हो उठे हैं।

'हम सब यहाँ मर मिटेंगे! हम संप्राप्त करेंगे और इन नागरिकों को भी पता लगेगा कि गोपों की भुजाओं में कितनी शांक है! कन्हेंया को लिये बिना कौन बज जायगा! हमारा युवराज और उसे ये यादव खल संखीन रहे हैं।' कितनी साथा, कितने उल्लास, कितने प्रेम का आधार है यह बजबुबराज! कितनी तपस्या से बज ने पाया है इसे। बज के इस जीवन धन को लोकर कुज कैसे जीवित रहेगा। गोपों में उत्तेजना आये, वे मरने-मारने पर उदात हो जाय--क्या अस्वा-मार्विक है इसमें।

'रवाण्युन्दर को बाज जुपचाप भगा देना है! ब्रजेश्वर और एक सबल यूथ साथ जायगा! हम लोग यहाँ शक्त सब्ज सावधान रहेंगे! देख लेंगे मथुरा की शक्ति को ! एक दिन सभी को मरना है! कोई ब्रमर होकर यहाँ नहीं आया है! हमारे करेंग्र को हमारे रहते कोई होन लेगा हमसे 'ह करोजना पर पहुँच चुकी। जब दृदों के चिनताशील मस्तक सुक जाते हैं, जब उनकी अनुभव 'ह करोजना प्रम्वलित अक्वार-सी पुकारती पत्र को हमारे में के स्वार के के उसेजना प्रम्वलित अक्वार-सी पुकारती पथ बना देती हैं। उसी समय तो युवकों के ब्रावेश रिता के ब्रय्यकार में अपीत: दीस करते हैं।

'श्रीवसुदेवजी मेरे भाई हैं। वे हमारे परम सुद्ध—उनसे कलह की जाय!' त्रजपित का हृदय ज्याया से चीत्कार कर उठा है। बसुदेवजी से संपर्थ—यह भी क्या सोचने की बात है? 'सुमे एक अवसर दें आप सब! में आज ही सब बातें पूछ देखता हैं! जिसने सत्य की रचा के लिये अपने जवात शिश्च कृर कंस के हायों सौंप दिये, वह मुठ तो नहीं ही बोलेगा!' बाबा ने निक्षय कर लिया। मधुरा के लोग कुछ कहें, पर उन्हें अपने बन्धु पर पूरा मरोसा है। गोप भी तो अवि- खास का कोई कारण, नहीं देखतें।

×

'मैं किस मुख से कहूँ कि शीकृष्ण मेरा है! वह देवकी की गोद में आया! बाँचेरी बार्च-रात्रि में उसे उठाकर में रख आया अजरानी के अब में। और आज मैं उसे अपना कहें!' वे वसदेवजी क्या कह रहे हैं ? इनके ये अशु, यह भाव-विद्वल दशा, यह थकित बाणी - असत्य तो नहीं कहते हैं ये।

'कष्ण !' डाय--स्रोह! हृदय पर ही जैसे बजा पढ़ा हो! 'कन्हें या मेरा नहीं है! नहीं है त्रयास मेरा !' बाबा के नेत्र तो फटे. उन्मत्त-से हुए वे झीर संज्ञाहीन हो गये। यह विदर्श--हे प्रसी ! योगमाया-योगमाया भी ज्यातर हो उठी हैं जन्तरित्त में। ब्रजेश का बात्सल्य-बाबा के प्राया-पर वे बोगमाया के जाराध्य की निधि हैं। उनके सम्बन्ध में प्रमोद नहीं किया जा सकता।

'वह बालिका-भैं उसे आपके यहाँ से चोर की भाति बठा लाया! बठा लाया यहाँ! ग्रम काघम ने अपने पत्र की रहा के लिये अपने ही माई की एकमान करना की बलि है ही !? वसुदेवजी ही कहाँ संज्ञा में हैं। वे भी तो प्रलाप कर रहे हैं। कौन सुने अब उनका यह प्रलाप ! कोई सने या न सने, वे तो कहते जा रहे हैं- 'तुमने श्रीकृष्ण को पाला, अपने प्राणों क समान रक्षा की उसकी! उसके लिये कर कंस के कोप-भाजन बने! असरों के उत्पात सहे और मैं कृतप्र—यह विश्वासघाती नीच-तुम सुके धिक्कारो ! तिरस्कार करो मेरा ! आज तक मैं तुमसे कपट करता रहा! अपने स्वार्थ के लिये मैंने तुम्हें धोखा दिया।

'भाई !' ये अजराज तो संज्ञा पाते ही उन्मत्त-से आलिङ्गन करने लगे हैं वसुदेवजी को योगमाया--क्लान्त शान्त योगमाया--जन्हें ही जैसे जीवन का बरदान मिला है। खनराज का वात्सल्य-वे सर्वश शक्ति न दें, इन वात्सल्य-कातर प्राशों को टिकाने में कहाँ समर्थ हो सकती हैं वे । 'भाई! श्याम तुन्हारा ही है। श्राचार्य गर्ग ने संकेत किया था, कहाँ समझ सका मैं उस समय! तम्हारा ही है कृष्ण ! ये तो इस प्रकार हृदय से लगा रहे हैं बसुदेवजी को, जैसे श्रीकृष्ण ही को भेंट बहे हों। खन्ततः वसदेवजी कन्हेया के पिता हैं न !

'कृष्णचन्द्र अपना नहीं है ! नहीं है ब्रज का कोई यवराज !' गोपों में से अधिकांश मुख्ति हो गये। सब के नेत्र जैसे सुख गये शोक के वेग में। मुख पीले हो गये एक चरा-ये सब तो जैसे वर्षों के रोग-पीड़ित हों। शरीर में न तेज, न श्री, न शक्ति !

'कन अपना नहीं है ?' ये सरल बालक--ये भवनीत-सकुमार हृदय ! अब यह कुष्णचन्द्र आकर स्वयं एक-एक को उठा रहा है! नाम लेकर पुकारकर, मुख पींक्रकर, पहुके से अङ्ग पींखवा चेतना में ला रहा है और ये उठते हैं. नेत्र फाड़-फाड़कर देखते हैं उसकी बोर—नहीं, कनूँ उन्हीं का है। बन्हीं का--सदा से, सदा के लिये उन्हीं का ! कीन कहता है कि वह उनका नहीं है ! यह आशा न हो-उनके नन्हे सकुमार-प्राण क्या एक पल टिक सकते है।

'बाबा, आप इतने त्याकुल क्यों होते हैं!' यह कन्हैया. यह टाऊ--ये दोनों अजराज के बाद में का नंदे हैं। बाबा तो इन्हें हृदय से लगाये एक टक इनके कमल-मुख को देख रहे हैं। अश्र-धारा चल रही है। हिचकियाँ बँध गयी हैं। श्याम अपने पढ़के से बाबा के नेत्र बार-बार पोछता जा रहा है।

'बाबा, आपने पिता से भी अधिक स्नेह से हमारा लालन-पालन किया! अपने प्राणों से भी अधिक हमें माना !' कन्हैया का भी करूठ गदुगढ़ हो गया है और यह दाऊ-दाऊ तो नहीं बोल सकेता । इसने तो बाबा के अब्ह में मख किया लिया है और कराचित अन्न बहा रहा है।

'कौन कहता है कि मैं आपका पुत्र नहीं हैं!' श्याम का यह स्वर-यही स्वर तो अ ज के जीवन का आशा-सूत्र है। 'कुछ भी कहें लोग, वही तो पिता है, वही तो वास्तविक माता है. जो असमर्थ माता-पिता द्वारा त्यक्त शिश्यकों का पोषण अपने पत्र के समान करते हैं। बाबा, मैं आपका री पुत्र 🕻 !'

'बाप सब शब को पवारें! यहाँ के सुदूरों के सुस की व्यवस्था करके हम दोनों भी त्लेह-कातर शब-क्युकों, वपने समस्य जाति-बान्धवों से मिलने शीप्र ही बायेंगे! स्वामसुन्दर ने एक-पक् सोप, एक-एक वोप-बालक के अन्नु पींझे पीतपट से। राम-स्याम सबसे मिले। सबको जास्वस्त

करने का परा प्रयत्न किया।

महाराज जमसेन, श्रीवसुरेवजी, मधुग के ये मुख्यतम लोग--पूरी मधुरा ही तो ब्रजराज को चित्रा करने एकत्र हो गयी है। महाराज ने खपने पहार सीचे प्रज भेज दिये हैं। मार्ग में समस्त सुजिथाओं की ज्यवस्था हो जुकी हैं। ख्यत तो सबके नेत्र निर्फर वने हैं। वाएंगे रुद्ध हैं। सब खिहल हो रहे हैं। यह क्या पूरी मधुग ही बज को जायगी खाज ? ख़कड़ तो साली ही जा रहे हैं। यह

नीरव-प्रेमाकुल समाज-यह क्या पैरल ही वज तक चला जायगा।

'आज सब लीटें आवं !' कन्हेंया ने ही अनुरोध करके नगर-वासियों को लीटाया ! जैसे बद्द तो श्रमबच केसाथ मज ही जा रहा है । नगरवासी—कितने आतुर, कितने विद्वल-से ये सक गये हैं। कीन लीटेगा अभी । ये यहाँ खड़े तो गड़े हैं यहाँ से अब्दर के देल से हैं

'महाराज पथारें खब !' बाबा ने किसी प्रकार खनुरोध किया। महाराज उपसेन—उन्हें तो सगता है कि खभी कुछ ही पद तो खाये हैं। क्या किया जाय, अधिक खनुरोध से ब्रजेश को कष्ट होगा। वे संकोच के कारण रथ पर भी बैठ नहीं रहे हैं। भहाराज को विवश हो रुकना ही है।

'आपको भी लौटना चाहिये छव ! कृत्या यहां संकोची है, इसे कष्ट न हो !' बाबा को पता नहीं क्या न्या कहना है, पर करूठ कहाँ कहने देता है। अश्रु—हृदय की व्याकुलता— मुजा फैलाकर मिले वे बसुरेवजी से। बसुरेवजी की हो वायां कहाँ उपक हो पाती है! कहाँ कर पाते हैं वे—भिरे विपत्ति के परम सहायक, मेरे प्रायमिय वन्यु! यह कृष्ण तो जुन्हारा हो है! सुन्हीं आवर इसकी खोज-खबर लेते रहना !' पर नहीं—वे आज बोल नहीं पा रहे हैं। गांपों से, बालकों तक से बारी-बारी, बार-बार मिलते हैं। अब हकना ही चाहिये छन्हों। बपुना वह बलते हैंं पर सबयं चलते लगते हैं आगे और फिर वहीं मिलत, वहीं आसुरोध— वहीं ब्याकुलता।

राम-स्वाम—इस करहैया को, दाऊ को भी विदा करना है! प्राण हाहाकार करते हैं। कहाँ विदा करना है इन्हें! ये साथ न हों—एक पद आगे बढ़ा जा सकेगा? बेज बज सकेंगे? कक दें विदा करना है! प्राण हाहाकार करते हैं। कक दें विदा करना है! जो ते के लोग वसुरेव जो के साथ इन्हें जीटता देखते हैं तो देखें,—स्वामसुन्दर—कन्हैया और यह दाऊ —यह क्या दोनों बाबा के साथ बैटे हैं क्षकड़ों पर। ब्रज-सीमा दूर ही कितनी है। यह त्यन्दनन्दन-वह क्या मशुरा से आया है ! मशुरा से पहुँचाने वाले ही तो जाँट सकते हैं। बात का रहे हैं। यह त्यन्तनन्दन-वह क्या मशुरा से आया है ! मशुरा से पहुँचाने वाले ही तो जाँट सकते हैं। बावा आ रहे हैं। यह तो जैसे ब्रज से ही आगे वढ़ आया है!

\*\*\*\*\*\*\*\*

## माता रोहिग्गी मधुरा को

"यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतोवेगेन बालुकाः। संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः H"

--- भागवत ६। १४। ३

'मोहन आयेगा! बहुत दिन हो गये स्थाम को मधुरा गये! पता नहीं गोप वहाँ क्या करते लती! त्रजाज यदि नहीं आ सकते तो करहा को भेज क्यों नहीं देते ? बधुदेवजी राम को अब नहीं आते देंगे! कुण्यवन्द्र भी बहे भाई के साथ होगा! नगर की धूम-भाम—पर बहा मंत्रों के दि है | बधुदेवजी राम को इंद कहीं आते देंगे! कुण्यवन्द्र भी बहे आई के साथ होगा! वह भला, कैसे भोजन करता होगा! दूसरे क्या उसे भली प्रकार रख सकते हैं! संकोच के मारे वहाँ किसी से कुछ कह भी तो नहीं सकता! भैगा की चिन्ताओं का कोई अन्त नहीं है। पत्न उसे युग-से व्यवीत होते हैं। किसी का प्राइन—किसी की पद-श्वित—ओह, वह दौड़ पड़ती है द्वार की ओर—'कोई आया तो नहीं मधुरा से!'

'प्रभात होने ही वाला है! नीलमिए उठते ही नवनीत माँगेगा! सभी पदागन्या का दूध तो आया ही नहीं!' मैया भूल ही जाती है कि उसकी दिधनन्यन की दीघता, दूध के लिये आ-कुलता का कोई सर्थ नहीं रहा है। वह तो स्नान के लिये जल मंगाती है कन्हाई के, उसके वस्क, आभरण, माल्य सजाती है और उसे कलेऊ कराने के लिये च्यम होती है। वह तो पगली-सी हो गयी है। मातां रोहिएंग उसे सार-मार सन्हालती है। सन्हालती तो हैं, पर उनका हृदय-नहीं क्या

कम ज्यथा के महावाडव का प्रदाह है।

'वह बजी मुरिलका! वह दीखती है आकारा में गोरज!' मैया ही क्या अकेली पगली हुई है। श्याम के सबस्य की माधुरी—उस कुछ के आकर्षण ने तो पूरे ज्ञज को पागल बना दिया है। ये बालिकार शक्तार करती हैं आतुरतापूर्वक और गोधूलि से पूर्व ही इनके रज्ञथाल पुष्प, चन्दन, दुवांहुर, लाजा, अचत आदि से सज जाते हैं। गवांची पर नेज लगाये ये प्रतीचा करते लगती हैं। गायों को आगे करके, सलाओं से पिरा, अवरों पर मुरली रक्ले, पूर्ल-पूसर अवलं लहराता, नेजों में मादकता की वृष्टि करता मोहन आता होगा! आता ही होगा!' ये तो बिचारी मोली बालिकार हैं—प्रतीचा करते करते हैं वृद्धार्थ । अपने करों में नीराजन के महल-दीप सजाये ये गुरु-दारों से काद बनपण की और दृष्टि लगाये किसी की प्रतीचा ही तो करती हैं!

कन्द्रैया की प्रतीचा—स्याम की प्रतीचा जब आकुत प्राणों में सत्य हो उठती है, कौन कहेगा कि वह असफल हो सकती है। गाय हुंकार करती हैं, बखड़े गोरोहत के समय सुख हो लागता नहीं चाहते माता के सत्तों से और पशु आगकर एकब्र हो जाते हैं दूरते ही नन्ददार पर। दुम्मा! हुम्मा! वाँ! वाँ! यह कामदा, करिला, घमं, गौरव—अतियों को साङ्गस्तृतियाँ चाहे असफल हो जायँ, तपपुत सुनिजनों के गदुगद करठ अले न सुने जायँ, पर क्या कर्नू इस पुकार की

उपेचा कर सकेगा। गार्थे पुकारें और गोपाल उत्तर न दे !

र्याम क्लेऊ न करे—मैया के मुख में क्या जल भी जा सकता है ? मोहन को रब्र-पताने पर निक्रम्त सुलाये बिना मैया को निद्रा बायेगी ? ये बालिकाएँ—उस त्रिभुवन-सुन्दर की एक माँकी प्रातः गोचारण को जाते और सार्य वन से बोटते भी न मिल सके—इनके सुकुमार प्राण इन देहों में बाबद रहेंगे ? कन्हैया पुचकारे नहीं, बसात् थनों से न सगाये—बखड़े क्या दूध पीने चते हैं और गायें ही क्या दूध दे देंगी ? गोपाल यदि चराने न जाय-कौन पशु तुर्खों की छोर

देखेगा ? कौन नन्दभवन के द्वार से इटनेवाला है ?

सैया अपने नीलमिण के मन्जुचरित गुन-गुन गाती इघर से उघर लगी रहती है। गोिपयों के कलकप्ट गुँजते रहते हैं। पशु भरप्र इस वेह हैं, बन को जाते हैं। 'करेवा मधुरा से अब तक नहीं लौटा! कृष्ण—स्वामसुन्दर!' जैसे रारित में प्राण हो। न हों! र करेवा मधुरा से अब तक के ताप से सुका गयी हो। दिसरनेत सुख, कोटर-गत फटे-फटे नेत्र, पापाय-सा निश्रल रारीर—पक कृष्ण में पता नहीं क्या हो जाता है सब को। 'यह मयूरिपच्छ, यह मन्दरिमत, ये दीर्घ लोचन, यह बनमाल। 'एक ह्या—एक ही च्छा में वही जांग, वही आनन्द, वही उच्चास, वही कलगीत। 'कहां गया है कर्नुं है। इह जा सकता है!' जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अहुत है—रहस्यमय है यह त्रज! विचित्र हैं यहां के लोग। यहाँ तो बन के तह, लता तक एक ज्या में सुख जाते हैं। परा-पना पीला होकर मह जाता है और दूसरे ही च्या किसलय, पत्र, पुण, फल—शाखा-शाखा सुमने लगती है! कीन समस सकता है इस त्रज-पूमि को। कैसे समसे कोई—यह प्रेमचारा कहां किसी की बुद्धि इनके अपार माहाल्य का स्थां कर पाती है।

× × ×

'श्याम प्रसन्न है! राम-श्याम बड़े आनन्द में हैं!' मधुरा से संदेश आते हैं। 'कन्हाई प्रसन्न है!' व्रज के लिये, गोधियों के लिये, सैया के लिये हवना हो संदेश क्या कम है। 'कर्न् प्रसन्न है!' सैया को विश्वास नहीं होता। उसका नीलसुन्दर बहुत संकोची है। वह अला, क्या प्रसन्न होगा वहाँ। अलेश ने आश्वासन देने के लिये ही यह कहलाया होगा! पर ये संदेश—प्रायों की पिपासा के लिये ये संदेश भी स्वा-सीकर हैं।

'कंस मारा गया! महाराज उपसेन पुनः मथुरा के सिंहासन पर आसीन हुए!' कितने मक्त-संवाह हैं ये। 'अजराज कव आयंगे ? स्थाम कब आ रहा है?' हृदय तो यही आवृत्ति करता

रहता है दिन-रात।

स्रोर जब वजराज स्राये—रात्रि के सन्धाकार में, सान्त, शक्कनाद की हर्षस्वित से रहित इकहों ने जब प्रवेश किया नन्दमाम में । इपमों के गल की स्वर्ण-पंटियों ने ही सूचना दी और वेसे विधुन ने स्था कर दिया हा सबको ! हाय—स्वारती के रलयाल भंकार करते हायों से सूट गिरे, गवासों पर मुखिता बालिकाओं को काई सन्हालनेवाला भी नहीं था। गायों ने हुंकार की

श्रीर फिर उनकी हुं क्रीत ही ऋन्दन बन गयी।

दिवस के प्रकाश में साइस नहीं हुआ था प्राम में आने का। वावा, गोप-गया—वे अपने गया—वे अपने वाप में अं कहाँ । उन्हें कहाँ पता था कि कहाँ जा रहे हैं वे। इवस उन्हें जिये जा रहे थे ! ज़क्त में अं कहाँ । उन्हें कहाँ पता था कि कहाँ जा रहे हैं वे। इवस उन्हें जिये जा रहे थे ! ज़क्त में अंत में अपने का। गुड़कर पींखें देखते, रुक्ते, करते, करते करते वे अन्तवा किलियों के कहार में प्रवीचा करते रहे! कीन रुक्क बजाता ? किसके करठ उत्तर देते ? गोपियों दोड़ी और मुक्ति हो गयीं। गायों ने रजुवन्यन तोड़ जिये गोपियों दोड़ी और मुक्ति हो गयीं। गायों ने रजुवन्यन तोड़ जिये गोपियों दोड़ी और वास—जैसे वे काठ की प्रतिमाएँ हों। वृष्य मंत्रते जा रहे थे—पता नहीं कैसे चलते जा रहे थे। नन्द-द्वार पर हो उन्हें कन्ता था। 'कन्ताई नहीं है! नीतमणि नहीं आया मथुरा से !' कोई उत्तर देनेवा जा भी नहीं। वह दौड़ने का उत्तरास—'इकड़े आये!' वह यिवल उक्तराज और यह बक्तपात! भेया सड़ी ही गिर गयी भूमि में। आज कोई किसी को उठाने, सम्हालने वाला नहीं! पढ़ाड़, मुख़ां!—अज में अब और क्या रहा है। चेतना—आनन्दर्जावन—कहा आया गह! वह तो आया ही नहीं मथुरा से !

मधुरा से रथ आया है। श्रीवसुदेवजी ने माता रोहिसी को बुलाया है ! वे पतिन्वियांगिनी— यदुक्कत का वह संकट-काल गया, वह मधुरा का अभिशाप—मर गया वह कंस तो। बाब तो महा- राज उपसेन समुरा के सिंहासन पर हैं और श्रीवसुदेवजी—उनके ऐरवर्ण, सन्मान का कोई क्या वर्तान करेगा। मसुरा के हरवाँ पर तो उनके राम-स्वाम का ही एकाधियत्व है। कंस के अत्याचार—कव के समाप्त हो गये वे तो। इस समय के निर्वासित, पताधित यदुवंशी दूर-दूर देशों, दुक्ह गिर-कानों से चले आ रहें हैं। श्रीकृष्णचन्द्र ने उन्हें गृह, स्माचि, वाहन—सभी एशवर्थ से प्रखेत जुष्ट कर दिया है। मसुरा के दिन बोटे—ऐसे बोटे हैं कि इस वैभव, इस ऐरवर्थ की कल्पना ही शक्य नहीं। श्रीवसुदेवजी की गिरिनाहाओं में गुप्तक्ष से खिपी पत्रियाँ—उनके सभी वन्त्रु वान्यव—सव तो आ गये मसुरा में श्रामसुन्दर ने रथ भेज भजकर बुतवाया सबको। अब वसुदेवजीन माता रोहिणों को बुतावाया है। सन्भवतः त्रवराज मशुरा में थे, इसीबिये अब तक उन्हें बुताया नहीं गया है।

माता रोहिणी—प्रज सौभाग्य की वे मूर्तिमती अधिदेवता, उनके पतिदेव ने बुलाय है तो उन्हें जाना ही चाहिये। पुरजन, गोपियाँ—कोई भी और क्या कहे। हृदय-हृदय हाहाकार कर रहा है। बाता रोहिणी—नन्दभवन की वे ही तो अधीपवरी रही हैं। उनकी व्यवस्था, उनके स्तेहो-पहार, उनके आदेश और उनकी वे मृदुल सुचनाएँ—समस्त समारोह, सारी ब्यवस्था की वे सहज संचालिका-प्रज का वह प्रायाचन नहीं रहा और अब वे अधिदेवी भी जायंगी!

'श्रीरोहिसीजी जायँगी—जाना ही चाहिये उन्हें !' व्रजेश तो जैसे पूरे सूने हो गये हैं। 'श्रीरोहिसीजी जायँगी—वे कभी जायँगी भी व्रज से—कितना सन्तः, पर प्रास्तों ने एक इत्तरा को भी इते कभी समरस् किया हो—वे जजन-सीमाय्य की मूर्ति और खन जायगी ! इकड़े सजित होने को हैं। उपहार एकत्र हो रहे हैं राशि-राशि, तरुस गोगें को खादेश दे दिया गया है सप्ता, साव-धात रथ के साथ जाने का। व्रज अपने अधिदेखता को उसके अनुरूप सम्मान ही से तो भेजेगा!

'पितदेश ने बुजाया है!' माता रोहिणी को जाना चाहिये, उल्लास होना चाहिये उन्हें। उनके वियोग के दिन समाप्त हुए; पर कहाँ जाना है उन्हें। इस ब्रज से, इन गोपियों से, इन दुखिया अजेतवरी से हर ? ब्रज —वह आपित, वह कंस का भय और यह ब्रज —शरण, छि:! ब्रज में शरण देने या लेने की बात ही कहाँ है! श्रीवजराज—उदार, सरख, विनयी ब्रजराज—सदा ही चादेश की प्रतीचा में रहे वे क्योर ब्रजरानी—ये अपनी सहोदरा, अनुजा-सी ब्रजरानी—आज इस विपत्ति में इन्हें कैसे खोक दिया जाय! कीन रखेगा इस नन्द-भवन को ? कीन सन्दालेगा इस उन्मादिनी-सी प्रेममयी ब्रजरदरी की ? ना कहीं नहीं जाना है उन्हें !

'राम-रयाम—कन्हाई—बह नीजसुन्दर नहीं हैं। हृदय तहपता है उनके लिये। नेत्र आसुर हैं उसे देखने के लिये। यह सोभायय—यह सुख, यह तो जिनके साथ सदा मिजा है, उन्हीं के साथ मिजा हो। गोपियाँ तहपती रहें, क्षतरानी उन्मादिनी बनी रहें और अपने नेत्र हुए किये जायँ—नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों ये गोप हुक को जोते में लगे हैं? क्यों ये ज्ञतराज कोच के सभी अस्वय रहा सधुरा भेजने का आयोजन कर रहे हैं क्यों ये क्षतरानी उन्हें नक्साभूषणों से सजाने में अपनी उथा भूतकर जुटी हैं ? कहाँ जाना है उन्हें। इस क्षत्र से, इस नन्द-भवन से, इन क्षत्रक्षरी के सभीप से कहाँ जाना है उन्हें ? वे कहीं नहीं जायँगी! कहीं नहीं जाना है उन्हें ?

'दीदी, दया रखना हम पर !' ये देवरानियाँ—ये ब्रजेश्वर के बन्धुओं की स्त्रियाँ—इनके ये भरे हम, काँपते कवठ !

'महरानी जू! ......' ओह, गोपियों के करठ तो करुणा से खागे असमर्थ ही हो गये हैं। 'माँ !' ओह, ये भोली वालिकाएँ! ये सुमन-कलिकाएँ माता के खहू में ही खाकर मूर्जित हो गयी हैं।

'पगली, कहाँ जा रही हैं में !' माता रोहिसी बब्बल से इनके पीताम सुखों के बाबु मले पोंछ लें, उनके अपने नेत्र जो धाराएँ चला रहे हैं। ये बालिकारँ—इनकी बेदना—क्या क्षिपा है, अब माता या मैया से—क्या उपाय है। माता के करमों में मस्तक रखकर जब ये हिचकियाँ लेते- क्षेत्रे मूर्जित हो जाती हैं, आरवासन का एक यह आश्रव था और आज वह भी जिना जा रहा है। मुद्धार से रथ-फिर रथ आया है और वह माता रोहियी को ले जासगा अव। वेचारी बालिकाएँ-इनके नन्दे प्राया......माता ल्वभ, ज्याकुत हो उठी हैं। इनको खोड़कर-का सर्वों को खोड़कर-ना, इन्हें खोड़कर कहीं नहीं जाता है उन्हें।.

'माँ!' यह भद्र—यह दाऊ की दूसरी मूर्ति और आज यह इसकी रूखा, न्तान विवर्ध कसलप्तुख, यह आज माता के श्रद्ध में भी नहीं आ पाया। यह तो उनके चरणों से लियरकर ही रह गया। वहन — श्रव्य इन दीर्घ लोचनों में श्रश्न कहां हैं कि यह तहन करे। यह तो कटी-कटी क्यांलों से भेया को, माता रोहिणी को इस प्रकार देख रहा है, जैसे चेतना ही नहीं। जैसे अपरिचित्त हैरा में श्रद्धात वस्तुओं को देख रहा हो।

भद्र ! भद्र ! मेरे लाल !' माता रोहिणी ब्यङ्क में लेकर, हिलाकर पुचकारकर इसे संज्ञा में लाने के प्रयान में हैं। वे व्याकुल हो वठी हैं। माता किसे-किसे संज्ञा में लायें। किसे-किसे की आध्यस्त करें! यह पड़ा है संया के ब्यङ्क में तोक ! वही नवचन रथान छटा, वही पीतपद, वही चन्द्रमुख—कन्हाई की मतुहारों का परम प्रिय यह उसका छाटा माई—यह त्रज्ञस्तेह की मुक्तमल मूर्ति—ब्याज यह इस प्रकार विपन्त-सा पड़ा है। यह मुक्त , यह श्रीराम, यह हास्य-मूर्ति मयु- मङ्गल—माता इन बालकों को कैसे आश्वस्त करें! कैसे इन्हें समकायें। स्वयं उनकी ही ब्यन्तर व्यवा आधीम हो रही है कीर यह रथ आश्व है उन्हें लेने!

x x x x

भें ख्रांगिनों हूं! देवकी माता सही, पर क्षपने पुत्र के संकोची स्वभाव को क्या जाने वह। उसे क्या प्रना कन्हाई की रुचि का। मेरा नीलसुन्दर बहुत कष्ट पाता होगा! कीन कीन उसे समुहारें करके मास्त्र सिलायेगा, कीन उसे दूध पंजायेगा! यह तो अपने से खभी ठीक सुख भी नहीं घो पाता! उसकी सुखंधा कीन समसेगा वहां। किसी से वह खुलकर वहां कुछ माँग भी नहीं सकता! चुम मेरी आर देखो, बहिन! मेरा लाल—तुम बहां रही तो उसकी ठीक ठांच का ध्यवस्था कर सकता! पुत्र मेरी आर देखो, बहिन! मेरा लाल—तुम बहां रही तो उसकी ठीक ठांच का ध्यवस्था कर सकता! पुत्र उसे देख सकोगी—मेरे प्राणीं को संतेष होगा! वुम उसे सम्हाल लोगी—इस आशा पर मैं जीती रह सङ्कांगी! दीदी, तुम मेरे लिये, कन्देश के लिये पथारी मधुन!!? ये क्रतेश्वरी कातर रुच्छ से अनुरोध करते लगी है। माता रोहिणा के अश्रु अपने अञ्चल से पीछती थे अनुरोध कर रही हैं। सच ही तो कहती है वे इनके प्राण, इनके नेन —कड़ी भिन्न हैं ये माता रोहिणा से।

"मोहन को मथुरा में श्रवरय संकोष होना होगा! किससे वह कहेगा श्रपनी रुचि की बात। कौन उमकी सुविधा से परिचित है वहाँ !! ये गोपियाँ, ये वालिकाएँ, वे वालक—सभी तो अनुत्य करते हैं कि माता मथुरा पधारे। 'उनके कर्त्र को कष्ट होता होगा! माता के वहाँ जाने से उसे सुल मिलेगा! उनकी उचित सुविधा की श्रवस्था माता रोहियी श्रवस्थ कर सकती हैं!' इसे सुल मिले, वह प्रसन्त रहे, प्रायों की यही तो एकमात्र श्रमीप्सा है यहाँ। ये सब बड़ी होनता से, बड़ी कातरता से श्रवरोध कर रहे हैं—'माता इन सब पर श्रवह करें! मथुरा पधारें वे !'

'कन्हाई को कष्ट होता होगा! सच ही उसे कष्ट होता होगा! देवकी को पता भी क्या कि नीतासुन्दर कब क्या चाहता है! कैसे वस्तु कैसे आभराय, कैसे अक्षराग, कैसे व्यञ्जन प्रिय हैं उसे। वह संकोच-जह एक बार भी किसी से जुझ कहेरा। नहीं! बढ़ा कष्ट पाता होगा वह! 'माता रोहियी का हरय भी ज्या से मसता उठा है। 'कर्न कष्ट पाता होगा! जाना चाहिये—जाना ही चाहिये तब उन्हें!' यह तज, ये त्रजेरवरी, ये गोपियों, ये वालिकार और ये वालक-कितना दुखर, कितना व्यवापुर्यों है यहाँ से जाने का विचार-पर जाना है-जाना ही चाहिये! सोहन की स्रोतिकार

रय प्रतीचा कर रहा है! गोप राख-सजित सन्नद्ध हो चुके हैं और ये सक्कल विधान—ये विस्तपाठ—उदन को वकाल दवाकर ये खद्धत आयोजन—कहाँ तक कोई खपने को रोके रहे। हि हिचकियाँ जो बार-बार फूट पढ़ती हैं! ये उपहार—दन उपहार देनेवालों के लोचनों के ये अवर-आव और ये सर्लक कुकारे, स्वान वदन, परस विनीत प्रजराज—ये नक्षता को यूर्ति—आज । और उनका यह सुक अभिवादन—साता रोहिशी को अब कहाँ अपने रारीर का बोध हैं ? यह वथा, यह संतप—सैया सम्बात है आज उन्हें। यह उन्मादिनीशी मैथा—माता ने सदा जिसे स्वात जा वह सम्बत्त है उन्हें

गोपियाँ चरण-जन्दन करती हैं! बालिकएँ अड्स में ग्रुख हिपाकर सिसक उठती हैं और ालक—स्वाज किसकी व्याकुत्रता का पार है। दास, दासियाँ—पश्च तक क्रन्दन कर रहे हैं। उप-त्र पत्नी माता रोहिणी को किसी प्रकार रथ तक लायों हैं। ये अस्तक अक्राये दृढ़, तरुज, सुवा तेप-इनके जीरव नेत्रों से टपकते बिन्दु--माता क्या इसे देख पाती हैं। ज्ञारानी के क्यट से लिपदी सुप्रमाय माता रोहिणी; किंतु कन्दैया को अधुरा में कच्च होता होगा! जसकी सुब्स मिलेगा माता : वहाँ रहने से! ब्रज स्थाज अपनी अधिष्ठाता को इसीलिये तो विदा कर रहा है! विदा! माता दिणी त्रज से विदा हो रही हैं! कीन जाने—वें त्रज से कभी विदा भी होती हैं!

#### उपनयन

"सर्वज्ञत्वे च मीरध्ये च सार्वभीममिदं महः। निर्विद्यान्त्रयनं हन्तः निर्वोद्यपदमञ्जते ॥"

---श्रीकीलाशुक

श्रीकृष्णुचन्द्र की श्रायु का यह बारह्याँ वर्ष है। श्रीवलराम को एक वर्ष और खिक हो चुके। दोनों भाइयों का यहोपवीत संस्कार पहिले ही हो जाना चाहिये था। उपनयन का मुख्य काल; किंदु वे संकट के दिन—क्र्र कंस के वे नृशंस खत्याचार—उस समय तो जीवन की मुख्य काल; किंदु वे संकट के दिन चीन चुके। विदेशों में ग्राया भय से भागे उत्पीदिन यदुवंशी पुन: खपने गृर्ते में आप अप से भागे उत्पीदिन यदुवंशी पुन: खपने गृर्ते में आ गये। मथुरा को श्री, मथुरा का ऐस्वयं—खब तो खमरावती भी तुच्छ हो गयां है इस यादव राजवानी के सम्मुख। शान्ति हुई, निर्वासिन—पलायित वन्धु-वान्धव आये—खब तो बालों का दिजानि-संस्कार हो जाना चाहिये। वसुदेवजी किननी उमंग से लगे हैं! माना देवकी किननी प्रसन्न हैं! रामन्यास का उपनयन होगा! महर्षि गर्गाचार्य ने यह श्रीधमश्रद्ध ही निश्चय को है इस संस्कार के लिये।

रामस्याम का उपनयन होगा! महाराज उप्रसेत के लिये इससे बड़े महोन्सव का दिन और क्या होगा। 'श्रीकृष्ण्यन्द्र अपने अपने के साथ ब्रह्मचारी देश में भित्ताटन करेंगे!' मध्या के नर-नारी किनती बहुमूल्य सामप्रियों एकत्र करने लगे हैं! क्या देंगे वे ? क्या देंगे वे ?' जैसे कुछ तैने योग्य है ही नहीं। सचमुच कहां है ? क्या है उसे देने योग्य ? वह त्रिभुवन का स्वामी, टेड-मन-प्राण-हरय का अधीश्यर—वह वासुदेव जब अधनी भित्ता की मोली फैलायेगा—क्या है उसे देने योग्य ?

आज उपनयन होना है। माता देवकी ने पुत्रों के साथ मङ्गल स्तान कर लिया है। कितना आतुरोध किया उन्होंने माता रोहिशी से—राम के उपनयन में वे मातु-पद का माता लें! माता रोहिशी—पता नहीं क्यों वे महोत्सवों के अवसर पर थिकत, विषयशा हो जाती हैं। 'क्रजेरवाी के साथ—श्री कराती हैं। 'क्रजेरवाी के साथ—श्री करातों के साथ जब संस्कार में बैठी थी!' क्रज का वह स्तेत, वह सन्कार, वह अपार प्रेम और आज क्या हागा जज का ? कैसी होंगी जजरानी ?' माता रोहिशी के भांतर जो स्मृतियों का महाबादक जाग उठा है—उनमें कहाँ उत्साह रहा है! वे क्या किसी कार्यों में योग देने की स्थित में हैं।

'राम भी तो तुम्हारा ही है !' माता ने घीरे से ध्वकारा ते लिया है। स्वाम प्रजेश्वरी का नहीं है—मजरानी केवल पालिका है उसकी—त्व राम की भी वे केवल पालिका हो तो हैं। प्रजेशवरी से अधिक व कैसे स्वीकार कर तो स्वाम जवरानी का नहीं—राम तव उनका कहाँ है ? देवकी के— दोनों देवकी के ही तो पुत्र हैं। 'माता का गौरव—हाथ, प्रजेशवरी—तुम्हें जब वह गौरव नहीं मिल धका...।' माता रोहियों तो सुनी-सुनी-सी दिशिका भर बनकर रह गयी हैं आज।

 ब्याज ये दिगम्बर राम-स्थाम ! विधि-कितनी निष्ठर होती है विधि । वे धुँघराली काली बालकें वे स्नेहिन्तरध-भवन-मोहन चिकर जाल और.... ..नापित के कर बार-बार केंपि हैं। कैसे वह अपना काम कर सका-स्वयं वह भी नहीं जानता ! इतना कठोर कर्म-और कोई दरह, और कोई प्रतिकार सुद्धा को नहीं सिला उसके कर्मों का। क्या करे वह-श्रीवसदेवजी का आदेश-से राम-श्याम अनराध ही करने लगे उससे। वह चुद्र नापित-श्रीकृष्णचन्द्र उसके सन्मुख आ बैठें-न्यायह करें-इनका न्यायह टाल देने की शक्ति ता सम्भवतः स्रष्टा में भी न होगी! क्या करे वह-प्राण उन्मत्ता हए जाते, अपना पता नहीं ! कैसे सम्पन्न हुआ उसका कार्य--कीन कह सकता है ! अब तो वह अपने एक-एक शख को पाषास से तोड़ रहा है, छिन्न कर रहा है। ये शख--इन्हें क्या वह फिर स्पश करेगा ! उसके कर-जिन करों से उसने राम स्थाम के उत्तमाङ्ग छुये हैं, ये कर अब और किसा को सेवा करेंगे ? क्या आवश्यकता है इसकी। क्या अभाव है उसके समीप। आज उसे जो निछावर मिली है, सुरेश भी चिकत रह जाय यह सम्पदा देखकर! नापित--नापित कहाँ देखता है इस सम्पन्ति को ! उसे जो निकावर मिली है-कि: ! इन चमकते दमकते राशि-राशि पत्थरों की वात कहाँ है. उसे निकावर मिलो है-उसके अन्तर में इन राम श्याम ने जो अनन्त अपार चिन्मय आतन्त्र को राशि उड़ेल दी है-कल्प-कल्प की तपस्या, युग-युग के साधन--महर्षियों के मानस इसकी स्पर्धा भी कहाँ कर पाते हैं। नापित--गदुगद करठ, पुलकित तन, वाष्प नयन, उन्मलप्राय नापित--अब नापित कहाँ रहा वह । किस परमहंस को यह सहज स्थिति--यह आनग्दोन्साह उपलब्ध होता है।

X
X
X
A
के तरा-पीत युविवत मस्तक के मध्य गोखुर दीर्थ शिखा, दिगम्बर वेश, यह रयाम धपते
अवज की खार देखकर तिनक-तिनक युस्तरा रहा है। धाचायं के दाहिते, अनिन को सम्युख करके
एवीभियुख ये अब धा बैठे हैं। वाधों के उच्चतर नात, विभों के मन्त्रपाठ, नारियों का मङ्गलपान,
गान से सत्ती अपार पुण्पाशि खोर युस्तरा युत्ताधों के साथ अमरों के स्ववन, अप्तराओं के
तृत्य, गम्बर्थों के गायन—पक साथ, एक चुण में तक गये हैं सभी। मुखनगेषी मङ्गल कोलाहल
ओर यह शान्ति—पुष्प के विकलित होने का स्पन्तन भी मुनायी पढ़ जाश। 'महर्षि अब अपने
शिष्य क्प में वर्ग करों राम-स्वाम को। यजमानों की कुलाएस्परा में प्राप्त महर्षि के ये शिष्य—
शाचार्य गर्ग, ये परम वीतराग और यह पुरोहिती—आज की आशा पर हो तो यहुकुत का रीति
हित्य स्वीकार किया या कन्होंने। 'किसी दिन परम-पुक्त मेरे यजमान होंगे।' यदि यह खाशा
त होती—आवार्य किसी नगर में काने वाते ये। आज सफल हुई आशा! आज वे राम-त्याम
त होती—कावार्य के विशे कर रहे हैं। सहित के गहुगद करठ का सहस्त्य पाठ—इन स्वरों से अपने
त परितृत करने करण कर रहे हैं। सहस्त अवश्र साइकड़ को के हैं।

मध्या का वरण, मध्योपवेशन, किन में खुवा से महिंद की यह दी वे सन्माकार कान्याहृति की सन्माकार कान्याहृति की स्मान्य माशः! अब उनके ये कादेश-वात्र ! कितनी महता, कितनी नकता से राम-रथा। इन्हें स्वीकार करते, बुदराते जा रहे हैं। अब तो कीपीन वस दिया है महिंद ने हनके करों में। यह मौंकी मेसका—हन सुकुमार कियों में यह मेसका—महिंद के कर भी किमत ही रहे हैं वे दिनक्ष कन्तु का कीपीनवारी हुए हैं! गीर-रथाम कहीं के वह ब्रदा, यह कियों में तीन बेहन से सुभाकर प्रवस्थान युक्त से खुक्त का कीपीनवारी हुए हैं! गीर-रथाम कहीं की यह ब्रदा, यह कियों में तीन बेहन से सुभाकर प्रवस्थान युक्त से स्वान की साम कीपीन की

स्वर्ण-कवरा में स्थापित यहोपबीत का श्रामिमन्त्रण, प्रचालन और दरा बार गायत्री जप से उसका स्थापन। श्रव तो सर्वदेवमय यहोपवीन में देवाबाहन पूजन चल रहा है। प्रखब, श्रान्त, सर्प, सोम, मित्र, पद्धपितर, प्रजापित, वायु यम विस्वेदेव और प्रन्थिदवता भगवान् ब्रह्मा, श्रनन्त

शायी विष्णु, भगवान् रुद्र--सांग, सविधि पूजन कराया त्राचार्य ने।

"ॐ यज्ञोपवीतं परमं पिवत्रं प्रजापतेयत्सहजं पुरस्तात्। ज्ञायष्यमध्यं प्रतिमञ्जयाश्चं यज्ञोपवीतं बलमस्त तेजाः॥"

आवार्य ने कलरा से अपने कर सन्युट में लिये यहापवीत, अभिमन्त्रित किये, भगवान भास्कर को दिलाये और पहना दिये। ये पीत कीरेय, हरिद्रा रिज्ञत यहापवीत—राम-रयाम के भी- अंगों पर इनकी यह अपूर्व कटा। अब यह नीरव—मीन ऐरोयाजिन परिधान, वाज्यजिन प्रहण, और यह आया आवार्य के करों से पलारा-दर्स्ड करों में। द्रयह जआलता—इतनी देर में यही तो एक इनि की बात हुई है। कृष्ण्यन्त्र ने जिस उन्लास से दरडोच्द्रय किया—सभी तो इंस पढ़े हैं इस कीतुक से। आवार्य ने अपनी अज्ञालि में जल लेकर राम-रयाम को अञ्जलियाँ पृरित कर दी और अपूर्ण-राम हे प्यात्त दिखा एक इन्हें में अपनी अपनी का प्राप्त कर दिया। जा विश्व के भार को दूर करने आया है. जो त्रिभुवन का परम एक है, उसकी रज्जा का मार दिया। जो विश्व के भार को दूर करने आया है. जो त्रिभुवन का परम एक है, उसकी रज्जा का भार दिया। जो विश्व के भार को दूर करने आया है. जो त्रिभुवन का परम एक है, उसकी रज्जा का भार दिया। जो विश्व के भार को दूर करने आया है. जो त्रिभुवन का परम एक है, असकी रज्जा का भार देया। जो विश्व के भार को दूर करने आया है. जो त्रिभुवन का परम एक है, असकी रज्जा का भार वे एक अपनी के आया है। अति की परम्परा में जब यह श्रुतिका चरम अन्तेष्य अपने को आवेटित करने की मञ्जलीला करने आया है—यही तो आता है। यहां तो सद्दा समस्त विधियों का गौरव देता है।

× × × × × ×

कदली-सम्भ शोभित, कौरीय वितान, रत्नों की फिलमिल करती फालरें। दिग्पालों की लहरावी पताकारें। रागन में, घरा पर, चारों श्रीर ही वो स्तवन, गान, नृत्य, मङ्गलवाध-व्वनि श्रीर मन्त्रपाठ चल रहा है।

दिशाओं में दीप-सिजत सुपूजित मङ्गल कलश, रंग-विरंगी वेदियों पर देवताओं ने प्रत्यक्ष आसन पहुण करके पूजा स्वीकार कर ली। अब तो राम-रयाम आचार्य के वास भाग में बैठक मगवान हत्यवाह के ध्वावाहन का आयोजन करते लगे हैं। नहा का वरण, कुश-कषिठका और अव करों में स्वावाहन के ध्वावाहन का आयोजन करते लगे हैं। नहा को से सावात यह-पुरुष ही यजन करते आ बैठे हों। आचार्य को केवल मन्त्र बोलने हैं। ये राम-रयाम—धे दोनों बन्यु—ये तो तिरूप के ध्य-प्रत्य हैं। यह स्कृति, यह सक्ष्य हावधान कियाशीवता—कीन यायवुक हवना कुशल हो सकता है। भगवान हरवयाह—कहाँ बहुत करता है आज कन्द्र हिंब। ये मुतिसान; देवता कव से आयुर हैं—कब से प्रतीचा कर रहे हैं—इन करों से इविभाग मिले, आह्वान की धपेका हो सकता है। क्यां कर रहे हैं—इन करों से इविभाग मिले, आह्वान की धपेका हो सकता है किसी को। इवन, प्रतिक्षा पुजन, प्रायक्षितासक हवन, रूपीपान-वान, स्वस्तिपाठ, प्रोक्षण और वर्तिहवन, आचार्य को केवल सकेन सकता है। मन्त्रपाठ करना है कसी चं उक्त वजनान—जिनकी निश्वास क्षत्रों को खानस्वका हो सकती है।

'ब्रह्म-गरी! तुम लोग ब्रह्मचारी हुए क्षाज से! प्रमावहीन होकर नियमों का पालन करना! दिन में शयन मन करना! वासी को नियन्त्रित रखना! नित्व समिषायों क्षाना—चित्र समिषायों! महर्षि गर्ग कुमारों को व्यक्षशासित कर रहे हैं। होंगे ये पराव्यर पुरुष, होंजीः क्रुसियाँ इनका निःश्वास, बावार्थ—जब बावार्थ का गौरव दिया है इन्होंने, विधि तो पूर्ण ही होनी वाहिये। बद्धाञ्जलि, नतमस्तक कितनी श्रद्धा से प्रहण कर रहे हैं दोनों बन्धु खावार्य का यह अनुसासन।

लग्नदान और आवार्य अब गुरुदेव हो गये हैं। राम-र्याम ने गुरुद्ध में दरेश किया है उन्हें। किरनी मद्दा, कितनी तमंग से पूजन कर रहें हैं दोनों आई। जो झानवन लोक स्नष्टा के भी पर्याप्त हैं ति तमके पानन पत्तें की आराधना भगवान इन्दुमील अपने हरव कमल में एकाम मानस करते बकते नहीं, उनके गुरु—उनके द्वारा यह अर्जा—मदार्थ गाँ का सम्पूर्ण शरीर जैसे निर्फर हो गाया है! यह अतुसद्द-यह गौरबदान—महिंच के अन्तर का अपार रस-सागर जैसे रोम-रोम से बहु जावा है। यहाँ प्रतुख जपधनि और वह चला है। महिंच हो गये हैं राम-रयाम के! वायों के यन योप, तुमुल जपधनि और महिंच ने नीन यार गायत्री का उचारण कर दिया है। वे गुरु हो गये हैं, भूम में लेटकर राम-कृष्ण प्रिष्णांत कर रहे हैं उनके भीचरणों में, पुप्प और फलों से भरी अर्जाल आराण कर दिया है। वे गुरु हो गये हैं, भूम में लेटकर राम-कृष्ण प्रिष्णांत कर रहे हैं उनके भीचरणों में, पुप्प और फलों से भरी अर्जाल आयार्थ के बरायों में अर्जाल स्वार्थ है उन्होंने। आशींन वीच—आज हो तो आपनियार की परा वागी लाभि से उनकर कतार्थ होई है

साबिजी-दान और गुरुद्धिणा-रक्षों की यह खपार राशि ! ये लच-लच गायं, ये वस्त्र, आभरण, तिल, स्वर्ण-कीन भिने इन्हें । वसुदेवजी के हृदय में जो उसक्क है-कितना अल्प, कितना नगर्य दान है यह ! कुमेर का कोष-राम-राम-र्याम के उपनयन की दक्षिणा दे सके, कहाँ है इतनी

सम्पत्ति वहाँ। कुवेर के लिये तो यही सम्पत्ति स्पर्धा से परे है।

पञ्चायतन-दीचा और खब यक्कोपबीत हुआ तो मध्याह सन्ध्या भी तो करनी ही चाहिये। मध्याह सन्ध्या हुई और अपित समिन्धन। महाचारी तो समिन्द्वन ही करते हैं। जल से अपिन को आवेष्टन करके एक समिन् ली, कान से लागथी और आहुति हैं ही। सिम्पा की केवल तीन आहुतियाँ। मीन होकर हवनीय अपिन से कमलदलारुण कर तिनिक उच्छा किये गये, युख का माजेन करना जो है। सात बार यह सुख प्रोट्झन। बिशाल माल पर भस्म की यह सब्ध इटा और यहि अपिनदेव आहा पाते—अपने हेमल कान पकड़कर ये राम-स्थाम का सूमि में मस्तक रखकर तीन-तीन वार बन्दना करें उनकी—कहां किसका प्रसाद प्राप्त करना है इन्हें। अपिनदेव इनकी छुपा के प्रसाद- केश से स्वापन करने ही तो साथे हैं था पर।

× × × × ^ ^ (सीन्य, बिज्ञा ले बाजो ! वृथालाप में समय नष्ट मत करना!" बाजार्य को तो विकि के ब्रावेश वेने ही हैं।

गौर-स्याम श्रङ्क, मुस्डित मस्तक पर बँघी हुई बड़ी-सी शिखा, विशाल भाल पर अस्म-त्रिपुर्व्ह, उत्तरीय के स्थान पर वाम स्कन्य चल-पृष्ठ को घरता यंथ ऐरावाजिन, वाम कह में श्रश्वाजिन, वाम कर में पलाशा-द्यंड- दिह्या स्कन्य पर मोली पीत-कोशेय बख की, किट में तीन वार लपेटी मौजी में बला, पीत कौपीन श्रीर वे राम-स्थाम भिज्ञा तेने चले हैं। ये मिज्ञा माँगने चले हैं— धिजा मजले तेकि मातः!

साता देवकी—उनके ये उपनीत राम-स्वाम—इनकी ये कोलियाँ—अन्तप्णी कहाँ यह सीमान्य पाती हैं! माता किन रहीं से भर्र इन कोलियों को! 'यह रत्न थाल-चहुत तुम्छ रत्न हैं इनके! भाता पंत्रती रह गयी एक चण अपने इन नृतन ब्रह्मचारियों का मुख और कब उनके करों ने कोली पूर्ण कर दी, कहाँ पता है इसका उन्हें! वे तो देख रही हैं, एकटक देख रही हैं इस खद्भत खटा को।

ें राम-स्वाम की ये छोटी मोलियाँ, इनके मुक्कमार स्कन्य—कितना आयेगा इनमें ? आज किसे इस सीभाग्य से विद्वात किया जाय ? माताओं को, महाराज वमसेन को, नगरजनों को, राज्य के सम्मान्य जागतों को—सभी को तो वह प्रज्ञवसर प्राप्त करना है ? सभी ने तो अन्तर की बिग्रुद्ध अमीप्सा लेकर जपने उपदार प्रस्तुत किये हैं। सम्बन्य की फोली में कितना स्थान है—कीन कह सकता है। श्रद्धा के कितने उपहार वह स्वीकार कर लेगा-वह अस्वीकार करना भी जानता है क्या १

गरदेव-महर्षि गर्ग-उनके सम्मुख उनके इन नृतन शिख्यों ने अपनी मोलियाँ घर दी हैं। बढाख़िल महालक्सी जिनके भूभक्क के संकेत की प्रतीचा करती हैं, निखिल लोकों का समस्त ऐश्वर्य जिसकी मन्दिसत की एक भंगी पर निल्लावर होता रहता है, वह-उसीने आज भिन्ना साँगी है ! भिक्ता माँगी है उसने श्रीर अपनी भोलियाँ गुरुदेव के सम्मुख रखकर हाथ जोड़े, मस्तक मुकाये बढ़े भाई के साथ खड़ा है- 'गुरुदेव कुपा करें ! इस तुच्छ भिचा को स्वीकार कर लें !'

गरुदेव-गरुदेव कहाँ देखते हैं इस भिचा की मोलियों की और। उन्होंने तो मोलियाँ हाथ बढ़ा कर ली और स्नेह से रख दी। क्या है इनमें ? क्या आवश्यकता है यह देखने की। क्या नहीं है ? यह सम्पत्ति—ये रक्ष-महर्षि ने कब इन पत्थरों कोई महत्त्व दिया है; पर नहीं—ये राम-श्याम के उपहार-इनकी महत्ता-इनका एक करा पाने के लिये तो अमरावती के अधीश्वर भी भिचक बन जायँगे। महर्षि-किंतु महर्षि ने तो अपने इन शिष्यों को ही पाया है न ! उनके सम्मख ये पद्मपरागपीत और इन्दीवर-सुन्दर जो दो ब्रह्मचारी हाथ जोड़े खड़े हैं-क्या पाना रह गया है अब ?

ये हाथ जोडे खड़े हैं! ये नवीन ब्रह्मचारी--इन्हें इनके आचार का उपदेश देना है। आचार्य ही तो सिखावेंगे इनका आचार इन्हें -- सौन्य, अब से तुम लोग भूमि पर मृगचर्म डाल कर शयन करोगे! मन लगाकर अध्ययन करना गुरुकुल में! दएड को सदा साथ रखना! अपने और गढ़ के लिये नित्य पवित्र समिधार्ये लाना ! प्रमाद हीन होकर नित्य समय पर अग्निदेव की श्राराधना करना!' आचार्य उपदेश दे रहे हैं। पता नहीं छोटे बढ़े कितने नियम बताये जा रहे हैं। सभी नियम सावधानी से ही तो समका देने हैं उन्हें।

राम-श्याम का उपनयन हुआ है आज । महर्षि ने उन्हें मङ्गल आशीर्बाद दिया है। विश्री की बागी थकती ही नहीं है आशीश देने में। वसुदेवजी के आनन्द-उल्लास की क्या सीमा हो सकती है आज । महर्षि कहाँ तक यह अपार दत्तिणा स्वीकार करने चलें। ये कौशेय-वस्त्राच्छादित. रत्नाभरण-भृषित सवत्सा गायों के लज्ञ-जज्ञ यूथ; ये ऋश्व, गज्ञ, वृषभ; ये ऋषार रत्न-राशियाँ— महर्षि क्या करें इनका। उनके एकान्त शान्त आश्रम में कहाँ स्थान है इनके लिये। क्या उपथोग इनका। कोई लेने वाला भी तो नहीं है। वसदेवजी ने किसे इस योग्य रहने दिया है कि वह इनमें से कछ किसी भी प्रकार स्वीकार कर ले ! विप्रवर्ग, बन्दीजन, मागध, सत-सब को ही तो इतनी मेंट दे दी है इन्होंने कि वे स्वयं ही देख रहे है- 'कोई कुछ ते ले!' महाराज उपसेन के आग्रह की भी रचा करनी है सब को और ये वसुरेवजी--'ये गाये मैंने श्रीकृष्ण के जन्म के समय संकल्प की थीं! कंस ने मुक्ते बन्दी कर दिया। मेरी सम्पांत्र का हरण कर लिया उसने! मेरा संकल्प श्रोचरणों में सफल न हो सका! सुक पर अनुमह करें! सुके असत् संकल्प होने से बचा लें!' इन्होंने पता नहीं कितनी सहस्र गाये, अश्व, रथ, गज, रत्न का कव कव संकल्प किया है। जन्म के समय ही तक तो बात नहीं है। 'श्रव षष्ठी हुई होती! अब नामकरण होता! अब होता चुड़ाकरण!' उस बन्दीगृह में अपने नीलसुन्दर को स्मरण करने के अतिरिक्त और क्या करते ये। स्मरण और संकल्प-- आज ही तो अवसर मिला है उन संकल्पों को सत्य होने का। वसुदेवजी आज सबको स्मरण कर लेना चाहते हैं! महर्षि अपने यजमान के संकल्प को कैसे सस्य होने से वारित कर दें!

राम स्थाम उपनीत हो गये हैं। आज त्रत है--त्रत का दिन है सबका। ये अब गुरुगृह जायँगे। आज का मङ्गल अवसर--अश्रु नहीं आना चाहिये! नहीं आना चाहिये अश्रु! ये दूर जायंगे इन नेत्रों से-दूर जायंगे! मातायें क्या करें ? कैसे रोक अपने हृदय को! पर ये राम-श्याम-ये उपनीत हुए ! इनका यह ब्रह्मचारी वेष"।

# गुरकुल में

"यस्य च्छन्दोमय' बद्धा देह श्रावपनं विमो । श्रेयसा' तस्य गुरुषु वासोऽत्यन्तविडम्बनम् ॥''

--- भागवत १० । ८० । ४८

भगवान विश्वनाथ की पुरी, उनके त्रिशूल पर स्थापित बनकी मोचना पुरी काशी—उन निखिल झानगुरु के धाम को ख्रोड़ भगवती बीग्रापाणि खीर कहाँ निवास बनायें अपना। काशी— बाध्ययन के लिये उत्सुक अन्तेवासियों का वह चिरपावन धाम; किंतु काशिराजा पौरक्क के मित्र हैं। कंस से ही सौहादें था उनका। महाराज उपमेन से उनकी धनवन ही रही और जब कंस मारा गया—जब काशी कैसे जाना हो सकता है राम-स्थाम का। उनकी ही राजपानी में ये उनके सखा कंस को ठिकाने लगाने वाले राम-स्थाम जायें—पता नहीं क्या हो! कीन इस आशाहु। को

काशी के सर्वेश्रेष्ठ, सर्वेश्रान्य सर्वेशास्त्र पारंगत परमतापस सहिं सान्दीपनि—जब श्रहिं ही काशी में नहीं तो काशी जाकर कोई करे भी क्या । सहिंष काशी कैसे रहते—परम शेव सहिं। किंतु काशिराज को जो भगवान नारायण का नाम ही सह नहीं—कोई भी खाराथक इस द्वेष के जमस भरे वातावरण में खपतो उन्चल श्रद्धाञ्जलि कैसे निर्वोध खर्षित करें। द्वेष, हिंसा, उत्पीडल—सहिं ने इस कुरिस्त सप्यों के संग से दूर कर लिया खपते को, यह स्वामाविक ही तो हुआ। भगवान विश्वनाथ—वहीं तो सहाक्षात्र रूप में खासीन हैं उज्जिति में। महिंष आगमन—खबन्तिका विश्वनाथ—वहीं तो सहाक्षात्र रूप में खासीन हैं उज्जिति में। महिंष का खागमन—खबन्तिका विश्वनाथ-सुञ्ज क्रवारियों की खाराण्य हो गयी है।

अवन्तिका—महर्षि सान्दीपनि की लोकोत्तर ज्ञान स्थाति और सगवाय महाकाल का साम्रिय्य । सञ्जा और अवन्तिका का स्तेह सम्बन्ध भी तो है। राम-यगम अवन्तिका में अध्ययन करेंगे। वसुरेवजी का ध्यान यदि अवन्तिका की और प्रथम जाय—म्बाभाविक है। उनकी बहिन राजाधिदेवी ही राजमाता है वहाँ की। राम-यगम कुषा की—स्तेहसथी कुषा की राजधानी के समीप

निवास करेंगे। महर्षि सान्दीपनि के आश्रम में वे सुरचित रहेंगे!

कों, एकाकी ही पहुँचना चाहिये। भिज्ञा की स्रोती, पतारादयड, ऐयोयाजिन, जलपात्र और कीपीन नद क्राव्ययन करने खाया है। गुरु-सेवा—नपस्या और कठोर त्रत से ही तो वे प्रतिमा की कापीरवरी प्रसक्त होती हैं। उपकरत्यों की आवश्यकता कहाँ हैं उसे। सुत रथ तेक्षर कावनिका में खबस्यान करेगा! मशुरा से खबनित्का ने खबस्यान करेगा! मशुरा से खबनित्का—राम-रयाम क्या रथ से स्वीकार करते, यदि यह इतनी स्थल हुरी न होती। आपम सीमा से ही रख होड़ दिया कहाँने और महाचारी के पास गुरुदेव के अवस्थान करेगा! मशुरा से से स्वाव के पास गुरुदेव के सिम् न्या करेगा में स्वाव के स्वाव के पास मुद्धिया के सिम् न्या की स्वाव के पास मुद्धिया के से सिम् न न्या सिम् न ने खौर कोई उपहार स्वीकार ही कहाँ कर सकते हैं। एक विद्याकारी महाचारी धावेगा—उससे उपहार—कीन सिम क्या हो स्वाव करा हो। गुरुदेव—कीन सिम क्या स्वाव हो। स्वाव करा हो। सुक्त कर सकते हैं। एक विद्याकारी महाचारी धावेगा—उससे उपहार—कीन स्वाव सससे उपहार राम-रयाम ने उसते त्योजन से स्वतः समिष्ठा एकत्र कर ली हैं और अब तो वे महिंदि को स्वाव ता करते हैं।

'यह जलद-गन्भीर सुधास्तिष्य स्वर ! यह सुवत-मोहत रूप !' महर्षि अपनी वेदिका के सृगचर्म के आसत से आतुरतापूर्वक वठ खड़े हुए। उत्तरीय का ऐरोपाजित खिसक गया भूमि पर! होतों वलीपलित, रजतरीम भजाओं ने राम-धाम को चठा लिया और हृदय से लगा लिया।

'आयुष्पान् भव...'! गद्दगद करठ, अश्ववारा से सिखित होते रसशु.--भगवान् हन्यवाह् हवनीय कुरह में अपनी लाल लाल लपटों से हर्याह्रीय हो ठठे हैं! आहुतियों के होज्य का सुरभित भूक्र जैसे दिशाओं को अपन उन्मद नृत्य से पूरित कर देगा! ये तह, ये लतायं निक्ष्य का सुरभित ये पूक्र जैसे पिताओं को अपन उन्मद नृत्य से पूरित कर देगा! ये तह, ये लतायं निक्ष्य का स्वस्ट वारा में या अपनेय निक्ष्य का स्वस्ट वारा मुमि का अभिषेक करने लगी हैं। बखदे, हग--आश्रम पद्म एकत्र हो आये हैं। ये सूँच लेना चाहते हैं रामस्याम को। ये पद्मी--पर कीन देखे इन सबकी ओर! महर्षि शान्त, निष्क्रय होनों माहयों को हृदय से लगाये खड़े हैं! रोम-रोम उदियत हो गया है उनका। गद्दगद कंठ का आशीर्वाद अपनी अपनी सी साङ्ग पूर्ण हो गया।

'ये सौन्दर्यवन—ये अध्ययन करेंगे! हमारे साथ पहेंगे ये! आश्रम के अन्तेवासी— अपलक लोचन ये अभी तो देख रहे हैं। लोचन स्थिर हो गये हैं और स्थिर हो गया है मन भी। ये कुछ अभी सोचें—कभी क्या सोचने की स्थिति हैं।

'आज ही बहुत शुभ गुहुते हैं !' महाँष ने आरवस्त होते ही संकेत किया ब्राजों को। गुहुते नी ग्राम है ही। भला, ब्योतिषिया के परमाचार्य महाँष गां का शोधित ग्रुहते नहीं ब्यावेगा! यहते लिया का साधित हो हुते नहीं ब्यावेगा! यहां कि सिल सकता हैं! जब कृत्यवन्त्र क्यावा है। यह राम आया है पहने नमुहते नहीं ब्यावेगा! याम जागामन—इससे महल गुहुत और कब होगा और ऐसे ब्राज मिलें—महाँष क्यों लिल कर करते लगे अभ्यापन में। आज ये राम-स्याम आये हैं, आक्षम का अनम्याय वो खातिथि के ब्याने से होता है। ये तो अन्तेवासी हैं—बाज इनका वेदाययन प्रारम्भ होगा! सभी त्यस्त है। गये हैं। पूरा आक्षम गोमय से उपित्र होगा, पुण्य-कल-दूक, समित, कुरा, सभी पकत कर तमा है। हित्य माल्य-मन्यन, वेदियों पर देवताओं के मयडल-निर्माश—नित्य ब्याय्यर कुराल कर तमा गये हैं और कितती हैर होती है इस सब में। राम-स्याम को स्तान करता है और तक सम्बन्ध, तपेश, हैवार्चन, हवन। विधिवत हम के प्रपत्त हमें। सभी प्रयत्न में हैं, इसको प्रवत्त कर लों हमें स्वात है। साथ ही आये हैं, अपरिवित्र हैं स्थान से। सभी प्रयत्न में हैं, इसको प्रवत्त कर लों। में ब्याज ही आये से पहिले ही। इनको विचत कार्य समस्ताने हैं, आवश्यक सामसियों देती हैं, स्थानों का परिचय कराता है! आज तो गुवदेव ही सब्ते ज्यस्त हैं। वेद स्वयं ही इनकी समस्त सुविधाओं के आयोजन में तो हैं। कहा स्वात कर ता है, कहां तथा है। कहां समस्त सुविधाओं के आयोजन में तो हैं। वहां स्वात है। वहां स्वात करता है, कहां तथा की समस्त सुविधाओं के आयोजन में तो हैं। वहां स्वात है। वहां स्वात करता है, कहां वर्ष हम स्वात है। स्वात ते सुवदेश स्वात है। वहां स्वात करता है, कहां स्वात की स्वात करता है। वहां स्वात कर स्वात है। वहां स्वात कर साथे से ब्यावेगी—गुत्रेव स्वात है। वहां स्वात है। वहां स्वात हो सुवदे हैं। यह स्वात का स्वात कर बहां हम का क्यावेग होता, की स्वात हम हम हम कर कर कर कर कर कर कर कर स्वात है। वहां स्वात है। वहां हम स्वात हम स्वात है। वहां हम स्वात है। वहां हम स्वात हम स्वात है। वहां हम स्वात हम स्वात हमें स्वात है। वहां हम स्वात हमा स्वात है हैं। यह स्वात हमा स्वात हैं। वहां हमें स्वात हमा स्वात हैं। इस हमें हम स्वात हमा स्वात हैं। इस हमें हम स्वात हमा स्वात हैं हम स्वात हमा स्वात हैं। इस हमें हम स्वात हमा स्वात हमा स्वात हैं। इस हम स्वात हम स्वात हमा स

राम और कृष्ण-कैसे द्वाज हैं वे ! यह लिखा, यह पकामता, यह मेबा-गुरुदेव अपने इन शिष्यों के जुबनमोहन रूप, सीकुमार्थ और शीक्षपर क्षुण्य हुए वे एक हो हिंछ में और ब्रब्स- यह तिस्य नृतन भाकपंया—इनकी प्रतिमा का कोई पार ही नहीं है। प्रथम दिन देवार्चन, हवनं और उस विस्तृत विधि से आन्त इन युकुमार बातकों को केवल वेदारम्म की विधि ही तो करा देनी यो! प्रथम दिन—कल्पारम्भाः जेमकराः—नद भी क्षण अम्यपन का दिन होता है। गुरुदेव ने दो सन्य सस्य बोले, आश्रम के अन्तेवालियों ने ऋग्वेद की ऋषाओं का पाठ कर दिया—वस ! मध्याक्षोत्तार तो अनुवंद का समय है। इतिय-कुमार खक्ष-राक्ष-वालन क्षीत्रते हैं। प्रथम दिन वनुव का विदर्श—व्या खादि का सेहातिक पाठ भी कहाँ चल पाता है। ब्रह्मचारी घनुव पर क्या चढ़ाये—इता क्या करा कि प्रथम दिन के लिये।

'गुरुदेव, हम कल का पाठ सुना दें!' दूसरे दिन स्याससुन्दर ने अनुमति माँगी। "कल का पाठ-अला, कल का पाठ ही क्या। एक बार-केवल एक बार मन्त्र बोले गये! कोई खरा स्मरस्य कर लिया होगा। कुछ चपल है यह कृष्णचन्द्र!" सहपाठियों ने सहास्य-नयन एक दूसरे की खोर

देखा। महर्षि के श्रवरों पर स्मित आया। अनुमति दे दी उन्होंने।

'यह स्पष्ट उचारण! यह निष्कस्य स्वर! ये निर्दोष ग्रुद्राएँ! यह खद्भुत कर-वाकन!' ब्रह्मचारियों के आक्रयं का पार नहीं! ग्रहाँच अपलेक देख रहें हैं श्रीकृष्ण की कोर! 'यह श्रीकृष्ण-वर् तो अपनी धुन में हैं। यह खरनेद की ऋवाओं का सस्वर पाठ कर रहा है—करता ही जा रहा है प्रारम्भ से ! एक वार—केवल एक वार सुनकर इसने पूरा खरनेद सस्वर स्मरण कर जिया!'

'गुरुदेव, मैंने मधुरा में आवार्य और विश्ववर्ग को इन ऋषाओं को कई प्रकार पाठ करते सुना है!' श्रव यह चलने लगा घन, जटा, माला, शिखा, रेखा आदि पाठ-कम। सारे स्वर, सारी

शैलियाँ इस नीलसन्दर के करूठ में ही निवास करती हैं क्या ?

'वत्स ' कृष्णचन्द्र !' ये उठे महर्षि, इन्होंने दोंनों बाहु फैलाकर श्रद्ध में दवा लिया स्थाभ को ! 'यह श्रीकृष्ण-यह शिष्य है उनका !' महर्षि के नेत्रों से आनन्दाश्र का प्रवाह चलने लगा है।

'गुरुदेव, में भी सुना सकता हैं यह सब! इतना तो मुक्ते भी स्मरख हो गया है! कौन अविश्वास कर सकता है इस पर। छोटे भाई ने जब सुना दिया है—बड़ा सुना देगा—क्या आश्चर्य की बात है।

'वत्स, निश्चय तुम सुना सकते हो !' महर्षि को अब क्या आवरयकता रह गयी है कि राम से भी मन्त्र-पाठ सुनें वे। 'अब नुम लोग पढ़ो ! मैं पाठ दे रहा हूँ !' कीन पढ़ा सकना है इनको--महर्षि क्या इसे सममते नहीं हैं--पर ये पढ़ने आये हैं उनके यहाँ ! महर्षि के झान को पन्य करते

आये हैं ये। ऐसे श्रुतधर छात्र मिले हैं-महर्षिके उत्साह की सी सीमा है आज।

'गुरुदेव क्या कर रहे हैं ?' आश्रम के अन्तेवासी ब्रह्मचारी तो स्तव्य हो रहे हैं। उनके गुरुदेव क्या कर रहे हैं आज। वे अध्यापन कर रहे हैं या स्वयं पाठ सुना रहे हैं! वे तो अन्त्र-संहिता, उनके ब्राह्मण, आरय्यक, कल्पसूत्र, शुन्तसूत्र, धर्मसूत्र, गुमसूत्र. सब धारा-प्रवाह बोलते जा रहे हैं। नाष्य, न व्याख्या---वे तो वेस स्वयं परीजा हे रहे हों और वे राम-र्याम--ये होनों कितने एकाम कैठे हैं। गुरुदेव के सुल्यर स्थिर होट किये थे तो इस प्रकार सुन रहे हैं, जैसे सब समझते जा रहे हैं। सब पहले से ही समरण है इन्हें।

कितना वात्सल्य, कितना स्तेह, कितना अनुराग है गुजरेव का राम-स्याम पर ! इद्ध महर्षि— त्रिकाल संम्या, हवन, देवार्चन और उमपर यह अम ! मातः भगवान हव्यवाह को आहुतियाँ देने के प्रमान उनके विशाल भाल का न्वेद काव्यापन-वेदिया पर भगवती बीखा-पाणि ही गोंकृती हैं। मध्याह-संस्या से पूर्वनक उनकी अविराग वाणी जुति. स्वति, पुगण, दशैन, सूत्र-पन्य—पता नहीं कितनी विद्याओं का पारायण कर जाती है और उनके ये ब्यहुन शिष्य-ये राम स्थाम तो मानों कर्णे में ही स्मरण की शाफि लिये आये हैं। अवयु—पक वार अवया ही तो ! मूख सूत्रों, मन्त्रों का अवयु— कृष्णपन्त के विशे दतना तो बहुत अधिक हैं। 'बत्स, कृष्ण ! तुम अपने सहराठियों को सूत्र का ममें तो बता दो !' गुरुदेव आजकत अन्य विद्यार्थियों को कहाँ पार देते हैं। विद्यार्थी—स्थान कितनी सरत रीति से, कितने विस्तृतस्य में समभाता है। भाष्य, रहस्य—कोई भी भाष्य श्रीकृष्ण की इस व्याख्या से अपिक पूर्ण कहाँ हो सकता है। कीन-सा ऐसा रहस्य है जो यह नील-सुन्दर अपनी सहज वाणी में कोड़ गया हो।

सच्याह्नकृत्य समाप्त हुए और गुरुदेव ने पुकारा—'राम! अपने अनुज के साथ चल तो वृत्त ! आजो, तुम लोगों को भनुमें द का नृतन पाठ देना है न!' गुरुदेव मोजन के उपरान्त पूरा विश्वास भी नहीं करते हैं। राम-स्थाम उनके चरण दवाते हैं और तव भी उनका अध्यापन चलता रहता है। वृत्त के के अहोपाह्नों की सेद्धानिक शिक्षा चलती रहती है। स्थाममुन्द का आगह—आषार्थ तिनक विश्वास कर लें! गुरुदेव तो जैसे स्वयं समुस्युक रहते हैं शिक्षा देने को! राम-स्थाम— मुकुमार बालक, इन दोनों के विश्वासका विचार न आये—गुरुदेव सम्भवतः भोजन के परचान सीधे प्रयोग-भूमि पर उपस्थित हो जायं। धनुवंद प्रयोग करके ही तो ग्राम करने का विषय है। सेद्धान्तिक सिक्षा प्रयोग-भूमि पर उपस्थित हो जायं। धनुवंद प्रयोग करके ही तो ग्राम करने का विषय है। सेद्धान्तिक सिक्षा योग करके ही तो प्रयोगभूमि में अध्यक्त न हो—किस काम की है वह!

राम—यह राम जब चनुष पर प्रत्यक्का चढ़ाकर प्रयोग-भूमि में सहा होता है—मूर्तिमान् धनुषंद क्या इससे सीग्रेसाली हो सकता है। राम क्यार कृष्या—ये दोनों भाई तो जैसे िराचाका नाम करने क्यारे हैं यहाँ। गुरुदेव के जीयो-शीर्य करों को कष्ट क्यों दिया जाय। उन तपोघन ने अक्षाराखों के सेहानिक प्रयोग बताये हैं --प्रयोग-भूमि में उन प्रयोगों के ये सक्रिय भाष्य—राम-स्वाम की यह स्कृति, यह इस्त-लाघव और यह प्रयोग की विविध भङ्गी--सहपाठी चृत्रिय कुमार खाझकी से देखते रह जाते हैं और आचार्य-आवार्य जब उसंग में स्वयं चतुष लेकर दिन्याओं के प्रयोग देना प्रारम करते हैं—राम-स्वाम—भला, इनसे उत्तम अधिकारी कहाँ प्राप्त हो सकता है आचार्य में

आग्नेयास, वाहणास, वायव्यास, सम्मोहनास, पार्वत्य, पाशुपत पता नहीं कितने दिक्यास हैं। आचार्य तो इन्हें नारायणास और ब्रह्मास तक देने में एक चण नहीं हिचके। ये रामन्यास—मूर्तियान धनुवेद सम्भवता इनके चरणों में शिचा ही प्रदृष्ठ करने का अधिकारी है। लोग कहें—वितासन्वाण संजान कर सकें—विश्व में दो-चार ही प्रदृष्ठ सकते हैं ऐसे और उस दिन जब गुरुवेव ने वे नन्दे-नन्दे वाण दिये—कृष्णचन्द्र जैसे सदा से इनसे खेसने का अध्यस्त हो। इसने तो हाथ में तेते ही केवल ज्या के सहारे उनकी पूरी वर्षा प्रारम्भ कर दी।

आनन्द—जाराष्ट्रा—आधार्य और कुतृहत का तृतीय प्रहर जब समाप्त होता है—सार्य-संध्या तितक विश्राम ही देती हैं! गुरुदेव स्वय कलाओं की शिखा तेंगे—तिशुद्धन-मोहन गुरुदिका के छिट्टो एर अध्यस्त पतकी, कोमल, अरुख अकुलियाँ और कालिय के फर्गो पर चित्र तारख्व के छात्यासी चरण्—रथामगुन्दर को क्या कला की शिखा प्राप्त करती हैं। अपन्न के साथ वह रात्रि के प्रयस्त पर्दा में कला सीखने को समुखद होता है—कलाओं को भी उसके गुकुमार स्था से सार्यक हो जाना चाहिये। दिनभर के अस से यक गुरुदेव, उक्तियुत्त सहपाठी, आतुर-से खाअस के पर्पुत्त के प्रयस्त का सहपाठी, आतुर-से खाअस के पर्पुत्त के प्रयस्त का साथ हो जो ति समय है। अपार्व के खाअस के पर्पुत्त करते हैं, पशु कान उठाये निष्यन्द स्था जा वहीं तो समय है। खा नी हों से निकक्कर प्रतीचा करते हैं, पशु कान उठाये निष्यन्द स्था हों की ते कला है। हत्य, गीत, बाय, चित्र, मूर्ति देने लगता है—अहत जैसे निष्यन्द-मुख्य-चित्र हो रहती है। शब्द का तरहाँ के कि स्था क्या हमा मूर्ति देने लगता है—अहत जैसे निष्यन्द-मुख्य-चित्र हो रहती है। शब्द का स्था स्था स्था मूर्ति देने लगता है—अहत जैसे निष्यन्द-मुख्य-चित्र हो रहती है। शब्द का स्था स्था स्था के स्था के स्था स्था स्था कर का स्था कर सकता है। श्रीकृष्ण को कला—यह रथामगुन्दर सीखता है—परोक्ष के में प्रता का अहती है अहता साथ कर सकता है। अहता की अधीवह रपन्या स्थापित करता चलता है—मरोक कर मुझ में यह निर्देश का साथ सीखत होणा स्था की कला—यह रथामगुन्दर सीखता है—परोक कर मुझ से यह निर्देश सीखता है—सरोक का सीखता है—सरोक का सिव्य सिक्त का स्था सिव्य होणा है। साथ सीखत होणा स्था सीखत होणा स्था सिव्य वरता देने के हो प्रतुष्ट हमा है।

×

गुरुकुत में ४२७

"कृष्णुचन्द्र— सुकुमार, सरल, कृष्णुचन्द्र कितना गुरुसेवी, कितना श्रमरील, तत्पर छौर मेघावी है ! गुरुदेव दोनों भाइवों की प्रशंसा करते थकते ही नहीं। दोनों आबःसुदुते के प्रारम्भ में ही उठ जाते हैं, गुरुदेव के उठने से पूर्व तो स्नान भी हो रहता है उनका। माहर्षि के लिये जल, दन्त्वावन—कोटो-बढ़ी समस्त सेवा जैसे ये दोनों स्वयं ही कर लेना चाहते हैं।

'आप बहुत शान्त कर देते हैं दोनों बातकों को!' गुरुपत्नी का कितना अगाध स्तेह हैं राम-राम पर। दोनों कितने तसर रहते हैं जनकी सेवा में, मुसपुर कन्द, मुख्युक्त, पक फल, मीठे कब्हुर, मनोहर पुष्प—दोनों पता नहीं कितने ससुर्य नित्य जनकी सेवा में उपस्थित करते रहते हैं। पता नहीं कब कहाँ से एकत कर पाते हैं इन साममियों को। कुरा और समिधा तेने कितने अत्यकात को जाते हैं दोनों कानन में! महर्षि कहते हैं कि उनके लिये पूरी समिधार, पूरा कुरा, पुष्प, हल— पूजाके सभी उपकरण येही दोनों संचय करते हैं। आजकत और ये जो राशि-राशि कन्द, फल, पुष्प— इतने मसुर, इतने पढ़, इतने सुरूष कनादि क्या इसी वरा-कानन में हैं है इतनी प्रचुर मात्रा में हैं ? अनेक बार कहने पर भी तो कभी कोई जहावारी ऐसे फल नहीं ला सका! कहाँ पा जाते हैं ये दोनों!

ंतुमने इन्हें सामान्य राजकुमार ही मान लिया है ? कुल प्यास दिनों में इन्होंने साक्कं, सर-इस्य सम्पूर्ण धनुवेद की शिका सप्ताम कर दी है और अब मध्याक्षेष्ठर में गळ-विद्या एवं अस्व-विद्या के सृत्र शुनाने लगा हैं। बारह दिन लगने हैं और पूरा झान इस विषय का प्राप्त कर तेये थे । तुम तो सार्थशिका स्वयं देखती हो। एक कला अपने समस्त भेदोपमेदों के साथ दोनों भाई नित्य अवगत कर होते हैं और कुष्पापन्त उसमें नित्य आमृत जो नदीन शैली, नवीन चेवना देता जाता है—में इन्हें शिक्त कर रहा हैं ? इन्हें शिक्ता दे सकें, ऐसा हो कीन सकता है! यह मेशा—यह झान किसी लोकपाल में भी सम्भव है—मेरी बुद्धि इसे मानती नहीं ! युक्ते गौरव दिया है स्ट्होंने और में जितनी मुक्तमें शक्ति है, जितनी योगयता है, उससे सेवा करने का प्रयक्त करता है। आचार्य पता नहीं क्या-क्या कह चलते हैं। तम-रयाम की पर्चा करते ही उनके नेत्र ऋरने लगते हैं उनके सर साता है। अपन इन दोनों लागों की चर्चा, इनका अध्यापन —सेसे दो हो कार्य रह गये हैं उनके लिये।

'राम-श्याम जब से आये, आश्रम के तर फलभार सम्हाल नहीं पाते। लतिकाओं में पत्रों से अधिक पूष्प ही दिखायी दिया करते हैं। गायों के स्तनों से दुग्ध की धारा चला करती है। दिन भर वे उटज के द्वारपर हुंकार ही करती रहती हैं- उन्हें दुह लिया जाय। उनके स्तनों का दथ-कितना दुइ सकता है कोई। मृग, केसरी, शराक, कपि, मयूर, इंस, शुक-ये सब बन-पशु और पन्नी दिन भर आश्रम में ही एकत्र रहते हैं और इतने शान्त, इतने संयत-ऐसे तो कभी नहीं थे ये। कोई मृग नीवारों को सूँघता तक नहीं। कोई कपि आश्रम-तरुओं के एक फल नहीं छूता! उछलना तक नहीं डालियों पर । पता नहीं सब क्या आहार करते हैं । दिन भर यहीं घेरे रहेंगे और इतने स्वस्थ. इतने प्रसन्न-श्राश्रम में आनन्द की बाढ़ आ गयी है। ये राम स्थाम-ये जब से आये हैं, कपियों, भल्लाकों, वनगजों के उपहार कहाँ तक सम्हालें गुरुपत्नी ! ये बनपशु-उटज-प्राङ्गण इनके लाये फलों, कन्दों, पुष्पों से भरा रहता है। कितने श्रद्धत, कितने सुस्वाद उपहार लाते हैं सब ! राम-श्याम के लाये उपहार ही कहाँ समाप्त हो पाते हैं कि इनका उपयोग हो। राम-स्याम—आश्रम के छात्र कहते हैं कि दोनों भाई सध्याह के पूर्व, वेदाध्ययन करके जब मोली कंघे पर घरे भिचाटन को निकलते हैं-कहाँ गये हैं दोनों किसी गृह में किसी दिन। बन-पशुत्रों में होड़ लगती है-कौन कितने उपहार अर्पित करेगा इनकी मोलियों में! किसके फल या कन्द कितने नृतन-कितने सुस्वाद होंगे! पशुओं तक ही बात कहाँ है, ये तो तक्कों से भिचा लेते हैं। लाल-लाल पद्मपाणि फैला श्रीर पक्व फल चू पढ़ा, जैसे वृत्त प्रतीचा ही करते रहते हों! छात्र क्यों अत्युक्ति करेंगे! ये दोनों भाई जब से आये सभी छात्रों का भिज्ञाटन बंद ही तो है उसी दिन से ! इनकी मोलियाँ -मध्याल में महर्षि के श्रीचरणों में जब ये अपनी कोलियाँ उपस्थित कर देते हैं-कितना आग्रह करते हैं महर्षि कि ये अपने लिये फल ले लें ! ये तो झाँटने लगेंगे आज्ञा पाते ही गुरुपत्नी के लिये, आचार्य है लिये, सहपाठियों के लिये, घेनुकों के लिये, कपियों और मुगों के लिये--पता नहीं कितने प्राणियों

को हान करना रहता है इन्हें! गुरुपक्षी यदि स्वयं कामदपूर्वक न स्विता दें—इन दोनों को क्रपने सोवल का स्मरण क्याना हो नहीं है!' पता नहीं कितनी वार्ते क्याती हैं मन में। महर्षि कहते हैं— वे सामान्य रावकुमार नहीं—कोई देवता भी ऐसे नहीं हो सकते; किंद्र इनके विषय में जब मन सोकते सनता है—बहु तो इन्हीं के सम्बन्ध में सोचता ही है प्रव और कहों-से-कहाँ जिन्तनपारा

जा रहती है-क्या ठिकाना रहता है।

'राम-स्थाम---गहसेवा की सार्त ये सकमार बालक ! गुरुदेव के स्नान की, हवन की, पुजन की सम्पर्ध सेवा, मध्याह और रात्रि में आचार्य के चरण दवाना और गुरुपत्नी की सभी सुविधाओं की ज्यवस्था-- ये दोनों तो और किसी को कुछ करने ही नहीं देते हैं। जल ये लायेंगे, फल-मूल-पुष्प इन्हें ही लाना है, काष्ट इसरे को लाने देने से रहे ये और गो-सेवा-भला. इसे कैसे कोई इनके रहते दसरा कर पाये। उटज चौर आश्रम-प्रातः-संध्या से पूर्व सबको स्वच्छ कर देंगे. गोमय से स्प्रतिम कर देंगे और तब आचार्य के चरगों में ऐसे उपस्थित होंगे, जैसे कुछ किया नहीं इन्होंने-कोई सेवा इन्हें भी चाहिये। कितने सरल हैं दोनों!' गुरु-पत्नो बढ़े आग्रह से कुछ फल खिला पाती है। प्रानः का बन्दन करके राम स्थाम लग जायँगे अपने कार्यों में और जैसे इन दोनों को देखते रहने के आतिरिक्त कोई कार्य रह ही नहीं गया है। क्या कार्य रह गया है ? महर्षि सदा के परस तापस-क्याजकल तो उनके लिये नीबार-रन्धन भी करना नहीं रहता। राम-श्याम के लाये फलों से आश्रम के पश-पत्ती तक तुम हो जाते हैं और फिर इन अद्भुत स्वादिष्ठ फलों के रहते कीन कामना करेगा किसी छोर पद। थे की। 'कोई सेवा, मातः ?' दोनों मस्तक फ़काये, मूमि में दृष्टि किये पता नहीं कितनी बार पूछ जाते हैं। गुरुपत्नी क्या कहें, कहने का कहाँ कभी अवकाश मिलता है उन्हें। एक पत और कोई-न-कोई कार्य स्वयं दूँद लेंगे दोनों-उसे करने में व्यस्त हो उठेंगे! घुँघराली चलके रूच पड़ी हैं, सुमन सुकुमार शारीर—पर ब्रह्मचारी हैं न दोनों ! गुरुपत्नी का वास्सल्य— बात्सस्य इदय में बमहता है-नियम, आश्रम - मख खलते खलते रह जाता है! कर बढते-बढते शकित हो जाते हैं। वे देखती रह जाती हैं एकटक-स्थिर-अपलक !

'राम-श्याम इमारे साथ पढ़ेंगे ! इमारे सहपाठी होंगे थे !' कितनी वर्मग बठी थी अन्तर में इस प्रथम दिन ही । किस वल्लास से आश्रम के ब्रह्मचारियों ने स्वागत किया इनका।

'यह कृष्णचन्द्र – इन भाइयों की यह लोकोत्तर प्रतिभा!' दसरे दिन श्राश्चर्य ने स्तब्ध कर

विया। स्थानार्य उचित ही तो अनुराग करते हैं इनका।

'धुकुमार रयाम—कोमल छहण कर—यह क्या सेवा के लिये हैं!' विद्यार्थी कितना वाहते हैं कि दोनों भाई खाअम का कोई काम न करें। कितना प्रयक्त करते हैं वे। खाअम स्वच्छ—गोमय से लिपा-पुता स्वच्छ । गोशाला पहले ही किसी ने स्वच्छ कर दी! गुरुराजी कहती हैं—गृह-माजन हा चुका, जल तो राम रख गया चहुत पहले और पुष्प नथा कल भी। सिमान, कुरा, दुवा-कुर-फुण्युचन ने हवनीय वेदिका के समीप गुरुरेव के खुवादि के साथ छात्रों के खासन तक सजा दिये! कब हो जाता है यह सब! कि का कर कर के लिये होने कि हो हो जी है सिमान प्रयक्ति के सिमान प्रयक्ति के सिमान प्रवक्ति के सिमान प्रवक्ति के सिमान प्रवक्ति के सिमान प्रवाद के सिमान प्रवक्ति के सिमान के सिमान प्रवक्ति के सिमान प्रवक्ति के सिमान प्रवक्ति के सिमान कि सिमान प्रवक्ति के सिमान कि सिमान प्रवक्ति के सिमान प्रवक्ति के सिमान कि सिमान कि सिमान प्रवक्ति के सिमान प्रवक्ति के सिमान कि सिमान कि सिमान प्रवक्ति के सिमान प्रवक्ति के सिमान कि सिमान कि सिमान प्रवक्ति के सिमान प्रवक्ति के सिमान प्रवक्ति के सिमान कि सिमान कि सिमान कि सिमान प्रवक्ति के सिमान प्रवक्ति कि सिमान प्रवक्ति के सिमान कि सिमान कि सिमान कि सिमान प्रवक्ति के सिमान प्रवक्ति के सिमान कि सिमान कि

'तुम दिन भर पढ़ते हो ! श्राक्षम की सेवा तो हम पर रहने दो !' कितने स्तेह से वार-वार श्रामह किया सब ने—'गुरुदेव की सेवा का सौमान्य हमें भी तो कुछ मिले ! ब्रह्मचारी दूसरे से सेवा ले--यह तो व्यपराध है न, भाई !' राम हँसकर टाल देता है और श्याम—स्याम ही सारे कार्य कर

लेता है और कहने पर हँसने लगता है।

'आप सब श्रेष्ठ हैं! इस लोगों से पहले आये हैं! आपकी सेवा से ही तो अगवती वीयापािष्ण प्रसन्न होंगी!' भगवती वीयापािष्ण —अगवती जिसकी सेवा में प्रत्यन्न उपस्थित-सी दोलती हैं—पर कृष्ण्यन्त किसी का अनुरोध कहाँ सुनता है। 'मैं कहाँ कोई सेवा कर पाता हैं! इस भी तो नहीं कर पाता!' यह शील, यह सीहात, यह प्रेम—ऐसा सहपाठी मिले—आजन्म गुरु-इल में ही निवास करने को देवता भी आतर हो उठेंगे।

सेवा, सन्मान-दान और प्रेम-श्रीकृष्ण-रयाम को जैसे कापने लिये सुविधा, मान, कुछ वाहिये ही नहीं। यह कानन्य और असुराग की मूर्ति सबको तुष्ट करने, मसक करने, सरकृत करने में ही लगा रहता है और जब इसकी प्रशंसा में कुछ कहो- मुझ पर हाथ घर देगा! ऐसा संकुषित होगा—कहने की बात नहीं। यह नम्रता—और आजकल यही सबका वास्तविक कायापक है। गुरुदेव ने सबकी शिला कोड़ दी है इस पर। इसकी व्याख्या, इसका समकाना—ज्ञान की मूर्ति हस्य में कड़िया—भी केता ने साम तो नित्त की सी कहेगा—भी लोड़ है। आपकी सेवा ही से तो भगवती भारती की क्याकोर मिला सकती है!

राम-स्याम की सेवा—इनकी सेवा छात्रों तक ही कहाँ सीमित है। आश्रमधतुएँ हुंकार करती हैं इनके जिये! इनके करों के कीमल हुणों के विना सुराशावक और वख्न तक हुण खूना ही चाहते वह पर इन्हें ही दुइना है और वख्न हों का सत्कार ये दूसरे पर छोड़ने से रहे। पशु-चंची—सभी तो इन्हें घरे रहते हैं। सबको सेवा—जैसे संसार को स्तेह-दान के जिये ही यह स्थाम आवा है। तक-जताओं का सिक्षन, उनके आजवाजों की भूमि की निराई—कैसे इतना समय मिल जाता है इहें। गुरुदेव बराबर प्हारे रहते हैं—सात्रि के अपम महर में भी इनका अध्ययन चलता है और वस अध्ययन का मनन—आवृत्ति—क्या आवश्यकता है इसकी। कहाँ अवकार है इसके जिये! अमार की क्या चर्चा! नियमों में कहीं कोई शिविजता कैसे सम्भव है और ये इतने कार्य—शिक्षपता तो जब देखे, जो देखे—उसिक समीप, उसीकी सेवा में लगा रहता है! उसे जैसे अवकार ही-अवकारा है! छिसती के कार्य, किसी सेवा के जिये समय न हो उसके पास—यह तो सोचा ही नहीं जा सकता।

'मातः, कोई सेवा ?' जाज यह कृष्ण्यचन्द्र गुरुपत्नी के सम्युख्य सुदामा (श्रीदाम) के साथ जाया है। विशक्तमार श्रीदाम—यह नाझर्ण-कुमार श्याम का प्रिय सखा हो गया है और अब तो ये होनों संग ही रहा करते हैं।

'श्रीदाम, उटज में सूखा इन्धन नहीं हैं।' गुरुपत्नी जानती हैं कि कृष्णचन्द्र साथ ही जायगा। वह रोका नहीं जा सकता। आज दिन में मेप नहीं रहे हैं। पावस में सुखा इन्धन समाप्त हो गया और प्रकाश है। यदि सायंकाल कहीं राम या कृष्ण को पता लगा कि इन्धन नहीं है तो वे उसी समय कानन में भाग जायंगे। इस वर्षाच्छत का क्या ठिकाना—अभी प्रकाश है, धूप है— अभी मेघ चिर आयं, वर्षा होने लगे। अभी ये काष्ट ते आयों तो वर्षों में अंधेरे में इनके वन में जाने की आश्राह्वान रहे।

'तुम और किसी को साथ ले लो ! बहुत दूर मत जाना ! जो भी थोड़ा बहुत काष्ट मिले, लेकर शीघ्र लौट श्वाना !' गुरुपत्ती ने स्पष्ट प्रकट कर दिया कि स्थाम वन में न जाय तो अच्छा है ।

'हम पर्याप्त काष्ट्र ला सकेंगे!' कुष्णुचन्द्र तो पहिले ही चटज से बाहर हो गया। वह क्या ऐसे अवसर पर कुछ और सुनने को रुका करता है।

'रयाम नहीं आयाँ! वह वन में चला गया!' गुरुपत्नी तो सम्भवतः दूसरे ही चुण से प्रतीचा करने लगी आब ये मेघ घिरने लगे! घटाएँ बढ़ने लगी! प्रद्यांस्त समीप आया। दिशाओं मैं अन्यकार हा रहा है! 'कहाँ गये—कहाँ रह गये दोनों! किस आयुग मुहूर्त में मैंने आदेश दिया!' गुरुपत्नी ब्याकुल हो उठी हैं! वे उदक-द्वार पर दूर तक हिट लगाये हैं। 'कृष्ण—कृष्ण वन में है!' 'श्यामसुन्दर वन में हैं!' महर्षि को समाचार दिये विना और मार्ग नहीं। ह्यात्र दूर तक

देख आये ! कहीं पता नहीं है । कोई पुकार का उत्तर नहीं देता ।

'यह मुसलाधार वर्षा! श्रीचरण इस अन्यकार मयी रात्रि में कहाँ भटकेंगे! प्रकारा जा नहीं सकता! हमारी पुकार के स्वर इस वर्षा में सुनायी नहीं पढ़ेंगे! स्थाम साथ है—श्रीदाम के लिये कोई आराह्य की बात नहीं!' यह राम चरण पकड़ कर महर्षि को इस रात्रि में, इस वर्षा में बन में जाने से निषेध कर रहा है। त्रीदाम के लिये आराह्य नहीं। स्थाम साथ है! अपने छोटे भाई पर इसका उचित विश्वास है, पर कृष्णाचन्द्र वन में है! वह इस अन्यकार में, इस महा बृष्टि में पता नहीं कहीं होगा! महर्षि के प्राण्य आतुर हैं।

'यह वर्षा! यह प्रवल करूकावायुँ ।यह स्वी-भेद्य अन्यकार!' महर्षि द्वारपर सबे हैं बटज के । 'कुष्ण ! कुप्णवन्द्र ! श्यामसुन्दर!' गुरुदेव तो इस प्रकार पुकार रहे हैं, जैसे श्याम सम्युख ही से उत्तर देगा! 'ये बालक, यह राम—इन्हें रोका नहीं जा सकता! इन्हें भी इस वर्षा, इस अन्यकार में के नहीं जाया जा सकता!' महर्षि के चरण उठकर भी नहीं उठ पाते। उनके आतुर प्राण

ळटपटा रहे हैं।

राम--पर राम क्या करें ! ये बृद्ध गृहदेव, ये ब्राह्मण-कुमार--इन्हें कैसे जाने दिया जा सकता है! 'कुष्ण वन में है! शाम मांग रहा होगा !' राम को कीन सी शाफि यहाँ रोककर अब भी इस कठोर कर्तव्य में स्थिर किये हैं, यह वह स्वयं भी कहाँ समम पाता हैं। कर्तव्य--गृहदेव को किसी प्रकार रोके रहना ही कर्तव्य है इस समय उसका! वह न हो, गुहदेव पता नहीं कहाँ भटकेंगे-- कितना कृष्ट उठायेंगे इस महारात्रि में।

'वह चसका पीतपट ! वह आया स्याम ! कृष्णचन्द्र !' विद्युत् की चमक, पत्तों के शब्द--गृहदेव, छात्र--समी तो बार-बार चौंकते हैं । बार-बार पुकारते हैं । सबको ही तो अब स्थाम ही

दीखता है प्रत्येक आहट में आता हजा !

'कृष्ण नहीं त्राया ! कृष्ण-मेंने उसे भेज दिया ! वह त्राया नहीं !' गुरुपत्नी तो चेतना में हो नहीं हैं। वे मर्छित होती हैं, चौंकती हैं और चिल्ला उठती हैं।

'श्याम का कुछ नहीं विगड़ेगा! उसपर संकट खा नहीं सकता! हम वड़े सबेरे हुँद लायेंगे जमे!' राम ही तो सबका आखासन बना है। यह द्वारपर न खड़ा हो द्वार रोके.......

पाइस के मास--चन में सूखे काष्ट्र क्या सरलता से मिल सकते हैं ? बहुज्यारी को वृच्चपर चढ़ना नहीं चाहिये--यह तपंत्रन--वहीं के ये हरित, पुण्पित, पल्लवित, फलआर से ऋमते वृच्च-यहाँ ग्रुक काष्ट्र का स्वति हैं। 'प्रथान, बहुत वेग से वृद्धि होगी ! इन उन्हरेन पुनाईन मेची को देख ता !' श्रीदाम ठोक ही शक्कित हुआ है। इतने दूर कानन में आ गये और अब वर्षा आ रही है।

'हम शांघ्र लीट चलें !' काष्ट चयन जितना हुआ, उसी पर संतोष करने के अतिरिक्त

·कोई मार्गनहीं है। वर्षाच्या रही है। लौटना ही है च्यव !

'हम लोग मार्ग भूल गये !' श्रीदामा ने कृष्णचन्द्र को खोर देखा और फिर देखा गगन की ओर। खन्यकार बढ़ता था रहा है! मेच तीव्रगति से ऊपर था रहे हैं! यह 'हर्र हर्र' वर्षा

आ रही है! मार्ग ? मार्ग ? बड़ी-बड़ी बूँदे, तीत्र वर्षा, प्रवलतम मारुत।

भीती अलकें, भीने मृत्राचमें, केल में पलाश-द्राह, बोहे-सी सिमिचाएँ—सूसलाधार वर्षा, तीत्र मन्नावायु, मूमते तर, वार-वार गजैन और मध्य में यह चपला का प्रकाश—अन्यकार बढ़ता ता रहा है। बढ़ रहा है। अस्त-व्यस्त, एक वृत्त से दूसरे के नीचे परस्य हाथ पकड़े भागते वे दो कुमार! मार्ग १ मार्ग १ निविस्त मार्गों का प्रेरक, सम्पूर्ण मार्ग का अन्वेष्य मार्ग चाहता है। वार्ग— यह सहत कानन, यह बढ़ता अन्यक्तर, यह पोर वर्षा—मार्ग कहाँ मिल्ले! जो समस्त भव-आन्तों का नित्य निक्करटक सरल मार्ग है—पर यह गुरु-सेवा! आज यह स्थामसुन्दर गुरुदेव के लिये— वज्यकी सेवा के लिये इस महावर्षों में सटक गया है का में

अन्यकार—सूची-भेग अन्यकार! अपना हाथ भी नहीं दिखायी पढ़ता! वर्षा के घटने का नाम नहीं! भगवान भास्कर सम्भवतः अस्ताचल को चले गये! वर्षा—पवन—शरीर काँपने लगा है, रोम-रोम खहे हो गये हैं, दन्तर्पक्तियाँ शब्द-करने लगी हैं! गिरते-गिरते अनेक बार बचे! अब नहीं—अब इस अन्यकार में कहीं नहीं जाया जा सकेगा। चरण शान्त हे, गये! अन्यकार गाढ़ हो गया। तह-मूल में एक दूसरे से सटकर, सिकुड़कर, किसी प्रकार बैठे रहना है! बैठे रहना ही पढ़ेगा!

 $\mathbf{x}$   $\mathbf{x}$   $\mathbf{x}$ 

'कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण चन्द्र!' यह विह्नल, यह कातर स्वर! ये गुरुदेव पुकार रहे हैं! रात्रि व्यतीत हो गयी—सूर्योदय हुआ! मेच दूर हुए! अब तो श्याम आत्रम में पहुँचने को ही चला है श्रीदामा के साथ! गुरुदेव पुकार रहे हैं! प्रभात का समय—पता नहीं कब से चले हैं गुरुदेव। कहाँ कहाँ भटकते रहे हैं! गुरुदेव, राम—सभी तो पुकार रहे हैं! सभी तो आ रहे हैं। 'कुष्ण! कृष्णचन्द्र!' यह प्रातःकाल—सगवान् भास्कर को अर्घ्य, संन्या, पितरों को तर्पण, विताओं को आहतियाँ—चे अलबष्ट नियमीना आयार्य—आज किसे समरण हैं नियम!

कौन उनकी बात सोचता है। 'छप्ण! कृष्णचन्द्र!' आतुर, विह्नल कराठ गुँज रहे हैं। 'प्रभो, यह वासुदेव कृष्ण श्रीचरणों में प्रणत हे! दौड़ा स्थाम, कहाँ अवसर मिला उसे

प्रणाम करने का। दोनों बाहु फैलाकर दीड़े ये वृद्ध महार्थ ! 'कृष्ट्यचन्द्र!' महार्थि की वासी करठ से बाहर कहाँ आ पाती हैं! यह नेत्रों से बहती धारा!

x x **x** 

'रयामसुन्दर, देह धारियों के लिये शरीर ही परम भिय हैं! तुम्हारा यह सुबन-मोहन सुकुमार शरीर--मेरे लिये तुम राजि अर वोर वर्षों में गहन कानन में पढ़े रहे! मैं अविक्रवन म्राह्मण्य आशीर्याद ही तो दे सकता है में! इस लोक और परलोक में भी समस्त वेदिक ज्ञान--सम्पूर्ण कान्द्रस तस्व तुम दोनों माइयों को नित्य समरण रहें! वन से मार्ग तक महर्षि कहा बोल--समरण हुए ! आश्रम में प्रात: कृत्य कैसे हुआ:--कौन कह सकता हैं; पर यह कृष्णवन्द्र आपन्न के साथ प्रात:-वन के पश्चान गुरु-चरणों में प्रणाम कर रहा हैं! महर्षि ने दिख्ण हस्त फैलाया—जनका आशीर्याद ही तो निश्चित ज्ञान का मूल हैं। उनका आशीर्याद नहस आशीर्याद के प्रशान अपयों कहाँ रह जाता हैं।



## गुरुपुत्रानयन

''ये स्युस्त्रैलोक्यगुरवः सर्वे लोकमहेश्वराः । वहन्ति दुर्लभं लब्ध्वा शिरसैवानुशासनम् ॥"

— भागवत १०। ७४। २

गुरुदेव ने राम-स्याम को धार्शावांद दे दिया है! समावर्तन-संस्कार है आज तो इन दोनों भाइयों का। शिला—शिला तो इन्हें कीन दे सकता था। चारों वेद, उनके अझ्र—शिला, करण, ब्राकरण, निकल, झन्द भीर व्योतिष—उपनिवत, आरयक, धर्मसूत्र, करणसूत्र, शुल्वसूत्र, स्वित्यां, पुराण, इतिहास, पहर्रात और पद्धिय राजनीति—गुरुदेव प्राताकालीन शिलाकाल में केवल एक बार इनके मूल सूत्र ही तो बोलते रहे हैं! दोनों भाइयों ने उस अवग्रमात्र से जो धारण। प्राप्त को है, कृष्णवन्द्र जो अञ्चत व्याख्या कर देता है—यह क्या शिला में शत्रवद हो। अपराह शिला में धन्तवद को सहुत व्याख्या कर देता है—यह क्या शिला से शत्रवद हो अपराह पिला में धन्तवद को सहस्त समाप्त कर रिया इन्होंने केवल पचास दिनों में और बारह दिनों की अपराह-शिला में पूरा अश्व एवं गर्जों का परीच्छा, चालत, शिलाए एवं चिकित्सा का झान प्राप्त कर लिया। सार्यकाल गुरुदेव एक-एक कला के शिला-सूत्र ही तो बोलते थे—उन्हें पूर्ण देता, उनमें मौजिकता का नव नव सुत्रत करता यह राया-सुत्रद —वींस्त दन और वींसठ कलायें—शिला पूर्ण हो गयी! आज तो इतका समावत-संस्कार है।

राम श्याम का समावर्तन-संस्कार है! धन्य हो गयी है अवन्तिका! राजमाता राजािष देवी—आज उनके स्नेहमय भाई के ये होनों पुत्र राजसदन आ। सकेंगे! इनका समावर्तन है राजमाता—राम श्याम की जुआ—'महिं ने आशीवांद दे दिया हैं' कितना आनन्द हुआ है उस समावर्तन में साम्मितित होने का सौभाग्य अवन्तिका को प्राप्त हुआ हुआ साम साम केंग का पार नहीं है आज। राम श्याम के लिये वस्त्र, आमरण, उपणीष कक्ष्मक, उपानह, रल्लदण्ड—राजमाता तो स्वयं अपने करों से ही तैल, उहतेन, उपलेपन, अन्नराग पुष्पामण्य तक प्रस्तुत कर लोना वाहती हैं। जैसे उन्हें किसी को भाग नहीं देना है—किसी पर भरोसा नहीं है—चे सुकुमार गौर-स्थाम—कीन उनके योग्य प्रार्थ प्रस्तुत कर सकता है। नगर में जे उमेरी, जो उस्साह जन-जन में, प्रश्वेक अनत्त में उनके दशह है। ......।

पल्लास तो घमड़ चला है जाज तपोनिरत प्रशानत महर्षि सांदीपति के जाअम में किया जन्म माई के साथ जायगा! कितनी दुःखद करपना है यह। रयाम का स्तेह, सीहार्द जी सामिप्य न्यार यह भुवनसुद्ध हुन यह क्या इस तपोवन के अग्य है! इसके इन घन रयाम आज़ों पर क्या देखेशाजिन शोभा देश है शब्द इसकेसला-मधिद्धत होने योग्य किट—मौखं मेखला जितनी कटकर है! कितनी क्या होती है रयाम की किट में यह रूच मेखला देखकर जाज दूर होगी यह मेखला ! महर्षि प्जन करायेंगे देखताओं का, हवन होगा और दोनों भा सहस्र आराओं है। साम को किट में यह सूच मेखला होती है। स्वाप स्वाप के स्वाप के स्वाप से स्वाप से स्वाप के स्वाप के स्वाप से स्वाप से स्वाप के स्वाप के स्वाप से स्वाप के स्वाप से स्वाप से स्वाप के स्वाप के स्वाप के स्वाप से स्वाप के स्वाप के स्वाप के स्वाप से स्वाप के स्वप के स्वाप के स्वाप के स्वाप के स्वाप के स्वप के स

'गीर-रवाम अङ्गों पर जगमगाते नील-पीत सुकोमल बस्न ! कितनो सन्त्र मूर्ति होगी ! कितना बाहार होगा हमें ! त्रम्रचारीगातों के सम्मुख अभी से दरय चल रहे हैं। सूर्योपस्थान करवे दोनों भाई तन्त्रपावन करेंगे !' उद्धुन्यर के सुकोमल शासा कब से ला रसी है उन्होंने । 'काले युवराली खलके सुगम्पित कर्दु तेल से सिक होकर लहरा वर्जेगी ! भला, ये अलकं इस प्रकार रूप रहने और जटा बनने के लिये हैं ! हम इनमें सुमन गूँच देंगे ! पता नहीं क्या-स्या सोच रहे हैं है। 'यबचूर्य से बहर्तन, बच्चोदक-स्तान, मलयब-नेपन, इस्तोपतेप, माखावाम और तिसक' कित है। सहपाठियों का बहर्तन-समारोह देखा है जहाँने। अतेक बार भाग तिया है; पर काज— आज-जैसा वहर्तन क्या शरूक है—किसी की करपना में भी यह सौन्दर्य, यह कलास था सकता है! 'गुरुदेव मन्त्र-पाठ करेंगे! इस सब सहायता करेंगे कमों में और महहास घारण करके, माता, कच्चीर, कब्बूक, झलंकार, अखन, उपानह, , ज़दरक से शोधित राम-प्वाम की मन्त्र-भूति!' महाचारी बातकों के शरीर पुताहित हो रहे हैं! उनके मानस-नेत्रों के सम्युख समावर्तन की पक-एक मिक्रमा जैसे आगनसिन्त्र का अपार जोत बहीत्वा करती उठती है!

गुरुदेव आज व्यस्त हैं! ब्राह्मगुर्द्ध से पूर्व ही उठ गये वे अपने आसन से। गुरुपत्नी— कहाँ रात्रि में बिलाम तिवा है उन्होंने। विचार्तियों ने ही कहाँ पत्रके वंद की हैं। प्रत्यनात्म, बन्दान वार, सुमन, अहुर, दूर्वादक, पता नहीं क्या-क्या एकत्र किया है सबने। गोमयोपिक्षा, विविध मरहकों-से मध्वत, कर्ता-किसत्यत्म, अहुर, पुण्य, दत, फतों से सजित यह स्नाक्ष्म-भूमि—यह प्रकृत्त, यह गोमा—बनदेवी ने अपने करों से ही जैसे आज आश्रम को सजाया है। यह सास्विक सौन्यं— कमरावती का पेरवर्च रह्नों के इन्द्रिम कुसुमों से बनाये गये प्यु-पत्तियों की श्री से मस्वित हो सकता है, किंदु वे सहज विकच कुसुम-स्वक्क, ये आनन्दीत्मक गुंजार करती अति-स्वतिकारों, ये विरक्ते-कुजते पद्मी, ये कुर्दे—गृत्य करते पशु-यह शोभा साम्राज्यों का कोई भी ऐश्वयं कहाँ पा सकता है और आज तो उत्त तपमृत्य करते नशायों के एकान्य सेन्द्र सं स्वाचा है, जिनके संकल्प से स्वार पर अमरावती के वैभव का उपहास करतेवाला ऐश्वयं वाह—जब क्यक हो सकता है। वैभव और श्री के अविद्याता जिनकी कृपा की आहुर प्रतीक्षा करते हैं, महर्षि सावीपिन के इन सुवन-विन्तत मुझनारियों ने सजाया है आज आश्रम को। आज उनके सुहद्द-सखा राम-स्वाम का उद्धतेन-

भगवान महाकाल अलायड दुग्धाभिषेक से पूजित हो रहे हैं ! गूँज रहा है आश्रम शाह्व-नाद और सस्यर साम-गान से ! गान से होती पुष्पषृष्टि, सुरावाय, गन्थवों के मङ्गल-गान, अप्यराज्यों के तृत्य, जयनाद और बरा—घरा आज स्वर्ग से धन्य है ! अवन्तिका की घरा—आज इस पुष्प-घरा की स्पर्धों कहाँ ! नगर के जनों का सागर उमझ्ता आ रहा है ! 'श्रव्यचारी गुरुद्धिया दिये विना माता-पिता के दरीन नहीं-कर सकता !' मधुरा को संवाद भले न भेजा जाय—अवन्तिका में ही क्या कम उपहार हैं ! राम-र्याम का उद्दर्शन-समारोह—किसे अपने मङ्गलच-पहारों को सार्थक नहीं करता है । बहुमूल रहम्यालों में सजाये ये उपहार—आज इनके साथ नेत्र, मन, प्राया—जीवन की मी वो अलाई होना है !

× × ×

'क्रम्पचन्द्र ! राम ! बत्स... !' महर्षि ने ब्याकुलतापूर्वक मुजाएँ फैलाकर चठा लिया, लगा लिया बाहु में दोनों को। 'ये राम-रवाम, ये उनके शिष्य हुए ! इन वनहान-विमद बन्धुओं ने गौरव दिया, कृतार्थ किया जीवन को और बाब ये गुरु-दंखिया देना चाहते हैं !' गुरु-दंखिया— 'जो सेवा, जो शद्धा, जो सम्मान दिया है इन्होंने—किस ब्यमरावती का ब्यमीरवर, कीन-सा जन था वर का अधिकता उसके लिये उसके ब्रांगान के लिये बातुर न होगा! कहाँ तुलना है उसकी ब्रोर के शुरु ब्रांगा रेंगे! महाँच की वायी अससये हो गयी है। शरीर पुलक्तित है। नेत्रों की बारिवारा राम-स्वाम की ब्रलकों का खासेवेक कर रही है!

'गुरुदेव, हम बालकों के बाल-हट की रचा के लिये! हम पर कृपा करने के लिये--' रयाम का कराठ भी आहे हो रहा है। कितना नम्न, कितना सरल, कितना श्रद्धा-भरा है यह म्बर!

'कृष्णवन्द्र ! वस्स ! तुम दोनों भाई भगवान् भास्कर को क्षर्य देना नियमपूर्वक ! नित्य हवन करना ! ब्राह्मणों, गोकों, क्षतिथियों की रचा करना ! वनका सत्कार करना ! महाँच जैसे कुछ सुनते दी नहीं हैं । वे तो गदगद करठ से वपदेश देने लगे हैं । वपदेश—गुरु-दांहणा के प्रधात् स्मगृह जाते ब्रह्मचारी को वपदेश देने जेसा यह वपदेश !

'श्रीचरणों की कोई भी तुच्छ सेवा का हमें सीभाग्य प्राप्त हो !' यह राम का आग्रह है।

कितना विनय-भरा है यह आग्रह।

'राम-स्वाम आगह कर रहे हैं! इनका आगह टाज दे ऐसी शक्ति किसमें हैं! ये कुछ कह रहे हैं, कुछ चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं! क्या ? जैसे गुरुदेव के चित्त में कोई अझात कर क्रियाशील हो गया है। राम-स्वाम गुरुदिखणा देना चाहते हैं! दोनों का अनुनय-अरा आगह—चसे तो पूर्ण होना हो चाहिये।

'ये गुरुद्दियां के लिये आमह कर रहे हैं! मधुरा जाना है अब इन्हें—जाना ही चाहिये! ये मधुरा जायंगे—आभम से दूर सधुरा! राम-इन्छा जायेंगे! इस आभम से जायेंगे अब! क्या होगा ? क्या होगा आभम का ? ये यहा, ये पागे —गाम-इन्छा न होंगे तब क्या दशा होगी इतकी! ये आम-इन्द्र और वह मेरी माझ्यों—वेचारी सरला, साखी माझ्यों—वह इन्हें मायों से अधिक बाहती है! कैसे जीवित रहेगी वह! एक पुत्र था—आज यदि वह होता, आई जब वह समुद्र में हुन गया—वितता रोहें, कितनी ज्याकुल हुई वह। आज वह होता—तिक आप्रवासन मिलता उसे। किसी प्रकार जीवन-धारण कर लेती! सहिष का मन पता नहीं कहाँ से कहाँ बला गया है।

'श्रीचरण संकोच न करें ! इन पादन पर्दो के प्रसाद से त्रिभूवन में कुछ भी अप्राप्य रहे, यह शक्य नहीं है !' रामका स्वर स्थिर है ! आश्वासन, अनुरोध, विश्वास—सभी तो है उसमें ।

"ये राम स्थाम; इनका यह लोकोत्तर प्रभाव । त्रिशुवन में क्या खप्तारय है इन्हें । ये खामह कर रहे हैं। ये सर्वसमर्थ — प्राह्मणी के जीवन-चारण का च्याय पित हुष्या—वह कैसे जीवित देशी। महाँच ने खपने को स्थिर किया। पत्नी से कुछ मन्त्रपण करने उठ गये वे उटज में ! पुत्र— किस माता के हृदय को पुत्रका वास्तरय खुक्य नहीं करना और इन राम-स्थाम ने ख्याचार्य-पत्ना के खन्तर में जो खसीम बास्तरय को जोत प्रवाहित कर दिया है यहाँ आकर। महाँच तब पुत्रः लोटे— इक्छ खणों में हो वे उटज से बाहर आये—स्वर स्पष्ट हो गया—'वत्स, तुम दोनों आह्यम कि ति त्रिशुवन में न कुछ खप्ताय है और न खदेग । इस सब महण्य-सान के लिये प्रभास गये थे ! मेरे पूर्वनों की आशा का आधार, मेरे पितरों को त्रास करने वाला एक ही बालक था। खबोध बालक— समुद्र की उत्ताल तरक्नें खाथी और खहरय हो गया। वह उस जल-राशि में। मेरा गोत्र समाप्त हो रहा है !...'

हम शुरुपुत्र को श्रीवरणों में उपस्थित कर देंगे! श्वाम ने बात पूरी होने से पूर्व हो मनक रखा गुरुदेव के परों में! सागर का इतना साहस !? राम ने होटे साई के साथ गुरुवरणों में मनक हफार पीक़े देखा! वतका रथ—मधुरा से खावा वह रथ कब तक खबलिका में हो तो प्रतीजा करता रहा है। साराध मसुत है—'श्वमास! खाहा से खिक क्या चाहिये खड़े। ये सहारसी, ये दुरन्त-विकस, वही गौर-रवास शीचक्क, वे सागर के तट पर झाये हैं। क्या हुआ जो धनुत नहीं है, नहीं है तापस वेग, नहीं है वरकत, किंग्न्यक-यूव भी नहीं है साध; इन्हें क्या इस्त्री साथक वा को आवरस्वक हुआ करती है? समुद्र केना में ही बहुत सीख चुका है, अच्छी शिखा मिल चुकी है। शीरायन ने शर-संघान मात्र ही तो किया था, वे अन्यरखत कुखित हुए और जो महाक्वाला उठी थी वरिष के अन्तर में —वह महादाह और इस बार वे शीर्थ-विवि स्वर्धगीर अपन्न हो साथे हैं। इस बार शीरामानुज ने प्रारम्भ में ही शर-संघान का आपह किया और आज हो साथे हैं। उस बार शीरामानुज ने प्रारम्भ में ही शर-संघान का आपह किया और आज हो साथे हैं। वे तील-तीत पट, वे रत्नाभरपा, यह महारख और वे सागर-पुलित पर वतरकर, बैठ गये हैं वेला' के समीप! नहीं—समुद्र प्रमाद नहीं कर सकता! वे दीचे लोचन, वे समन अमारखल—कितना भीषण है इन हमों का रोप! कितनी सुधासिनम्ब है इन लोचन-कोरों को कुमा! जलानिव उस कृमा का याचक बनेगा! शाप की एक मोंकी जैता के अन्त में मिली और खब भी जैते वहीं वाइवानिन के हर्स में अन्तर का महाराह हो रही है। हुमा ही चाहिए इनकी!

श्रतत गम्भीर नीलवर्ण, तरङ्गोञ्चल-वसन, मौष्किशभरण महासागर मूर्न हुषा! उत्ताल तरङ्गं भीर राम-स्थाम के श्रीचरणों के समीप जैसे समक रख दिया भूमि पर उन्होंने। श्रत्रण श्रद्धुष्टाम तिनक बार्ड्स हो गये। ग्रुकाओं के उञ्चल उपहार पुस्तिन पर विकर गये कहाँ, कहाँ देखते हैं ये दोनों सन्धु इस खनी को! इनकी दृष्टि तो जल पर—श्रसीम, श्रपार जल पर स्थिर है। ज्ञल—पुलिन पर एक चार्ण बैठते न-बैठते तो करों में रानोपहार लिये साकार समुद्र सम्मुल था। गया! प्रप्रयो पर मस्तक

रखकर प्राणपात किया सागर ने उपहार चरणों के सम्मुख रखकर !

'तुमने प्रह्मण के समय स्नानार्थ जाये हमारे गुरुदेव महिष साद्गिपनि के बावक पुत्र का हरण कर विया । तुम्हारी अयंकर उर्मियों ने मास बना विया उस जाये प्राप्त को ! बाते, भटण्ट के आजा में यह जावदनाम्मीर स्वर—बाग का पूर्णिमा का जुन्य गजेन मी हव जाय हमी कि जाये ने तो जपहार की जोर हिष्ट ही नहीं डाली ! यह स्वर—च्यामें जो जादेश, प्रमुख, फटकार हे—स्वर हां कहता ह—'तुर्हें इसिलये इतना महान नहीं बनाया गया, इतनी शिक नहीं दी गयी कि तुम इतनी जुरुता करों! शिग्रु इरण्—जज्ञा नहीं जाती तुम्हें ! जीर मेरे सम्मुख जाये हो! जो हुआ, पारमाजन करा वसे जीर-समया रखा!' पता नहीं कितनी मस्केना लिये है यह स्वर! श्याम—वह ता इस प्रकार बोल रहा है जैसे कोई महाराजाधिराज बहुत ज्ञुनह करके तुष्ट ज्यरप्रधी को समस्त का का का प्रवस्त देकर मिडक हहा हो जीर सिम्यु—चिग्नु की समस्त सरस्ता जैसे जाज ही स्वर वन जायगा! जज्ञाल वांचे, मस्तक सुकारे, किन्यतगात्र वेचारा सिन्धु!

'प्रभा! दयामय! देव' कन्नियकण्ठ सागर ने प्रायंना की—'मैंने वालक का हरण नहीं किया! मैं वा अपने भीवर आये पदार्थों का भी पुलित पर दाल देवा हैं! ग्रुमसे यह अपराज नहीं कुआ! मेरे जल में एक देन रहता हैं पश्चतन! वह जल में भीवर ही प्रमेतवाता शङ्करपाणी महादेख—में उससे कैसे पार पा सकता हैं। अवस्य ही उसी अग्रुत ने वालक का हरण किया! प्रमेत

सो पता भी नहीं ""!

कहां स्थाम की अवकारा है यह सब सुनने का। गुरुपुत्र को नीच असुर ने गया और वह समुद्र-जल में है—चस ! एक बार टांष्ट बढ़े भाई की ओर गथी! नेत्रों ने ही कह दिया—'भैया, सभी साथा में! इस असुर को तीनक देख तो लूं!' कूद पढ़ा वह वैसे ही! समुद्र को वो अनुगमन ही करना है! वह यों हा अपराधी है, इन महा महिम के गुरुदेव के पुत्रका हरण करनेवाला उसके जल में आवय जिये है!

पञ्जाजन-महाचमुर पञ्चाजन को व्यवकारा ही नहीं मिला ! उसके राङ्क्षमुख का व्यावरण किन्हीं करों ने नोच फेंका ! शीतर से लीच लिया उसे ! परिद्यापती-गुरुद्रोही घृष्णित व्यसुर !' जैसे

नन्हा शिशु सुद्धी में लेकर वर्षा के खत्ते को फाड़ फेंके-दैत्य के चिथड़े हो गये !

'भैया, यह रहा ब्यसुर के शरीर का बावरक महाशङ्क ! गुरुपुत्र तो ब्यसुर के उदर में मिले नहीं !' दो चया में कृष्णुचन्द्र जलसे बाहर का गया। 'बमराज से ही पूछना होगा !' प्राया पृथ्वी में जीवित न हो तो यसलोक हो तो जायगा! दोनों आई रथमें बैठ गये। 'संयमनी!' यादव-सम्राट् के इस दिश्य रथ को संयमनी जाने में बाधा क्या है। रथ जा रहा है—यमराज की उस परमियय पुरी संयमनी की बोर—अन्तराल में ऊपर दिल्ला जा रहा है रथ। समुद्र ने भूमि पर मस्तक रला। पढ़े रहें उसके उपहार, सद्दा रहा है बहाक्षाल वह—इन पावन पदों में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला उसे, यही क्या कम सम्मान है उसका ? वह खुद्र सेवक—वह इतन से ही क्या कताथें नहीं हो गया है ?

यह रही संयमनी—यह दण्डधर मिहण-वाहन सूर्यपुत्र धर्मराज की न्याय-नगरी! पद्म-जन के शरीर से निकला महाराङ्ग—स्याम ने अधर से लगाया उसे! दिशाएँ पाञ्चजन्य के मङ्गल-निनाद से गूँज उठी। परम-पावन पाञ्चजन्य की ध्वनि—नरकों की महाज्वाला शान्त हो गयी, कह ब्यौर महारक-जैसे हर सन्य जैसे ध्वन से सोम्य हैं। यमदूरों ने दण्ड फेंक दिये! यातना-मस्त— हाहाकार करते गायी—कहाँ गये नरक ? कहाँ गये वे घोरतम हरय ? कहाँ गयी वेदना ? वे तो सब-के-सब किसी दिज्यलोक में पहँच गये दसरे ही पता

'क्या हुआ ?' चित्रगुप ने घीरे से लेखनी रख दी ! उनके कर्म-संस्कारों के लेख स्वच्छ हो गए ! उनके साची—कहाँ कोई साची है उनके समीप ! क्या हुआ यह ! उन अनुभवी लेखक ने

श्राश्चर्य से देखा !

'मेरे बाराष्य! मेरे दयामय स्वामी!' धर्मराज तो दौड़े जा रहे हैं! वे परम भागवत— प्रभुका राज्जनाद पहचानने में क्या भल हो सकती है उनसे ?

"करुणासिन्छु! व्यासागर! प्रभी!' धर्मराज का स्वर गव्याद हो गया है। उनकी वाणी स्वष्ट नहीं हो पा रही है। 'यह दयड लोक--यह क्रूर निवास और मेरा यह लोक-नाहित कर्म! पर प्रभु की क्रुपा का पारावार अनन्त है! इस जुद्रपर आपने क्रुपा की! मेरा यह लोक आज पवित्र हुआ!' ये भागवताचार्य, अच्ये, पाय, पुष्प--माल्यादि से विधिवत अर्चन करके अब स्तवन करने लगे हैं ये। अब इनकी स्तति का, इनकी भाव-विद्वता का और-और कहाँ!

'महाराज, हमारे गुरुपुत्र को आप यहाँ ले आये हैं! आपका कोई दोष नहीं, आप उसके कर्मों के अनुसार धरापर मानव-शरीर का प्रारच्य समाप्त हाने पर ही लाये हैं, किंतु में उसे पुनः ले जाना चाहता हैं। मेरे आजा है—वह जहां भी हो, उसे लाकर तरकाल मुझे दे दें! आंक्रस्प को सोप्ता है। गुरुदेय प्रोची करते होंगे! गुरुपत्री ज्यम होंगी! यह दिक्य लोक—यहाँ के ज्ञामी घरा के मास होने लगते हैं। यहाँ विलम्ब उचित नहीं। श्यासमुन्दर ने अमेराज को कुछ कहने का खबसर ही नहीं दिया!

'जो आज्ञा!' श्रुति जिसका निःश्वसित हैं, जो निस्नित नियमों का परम नियन्ता है, उसकी आज्ञा ही तो नियम है। धर्मराज को विलम्ब क्या होता।

> ्र 'श्रीचरखों में श्रीर कोई सेवा समर्पित करने का सीभाग्य मिलता !' श्यामसुन्दर हाथ जोड़े

मस्तक मुकाये आचार्य के सन्मुख खड़ा हो गया है।

'गुरुदेव की आज्ञा से अनुगृहीत होंगे हम !' यह राम खड़ा है छोटे भाई के समीप।

'शृत बालक—गुरुदेव ने सृत बालक चाहा! कितने दिन हो गये थे उसे महासागर में वितान हुए! ये दोनों माई ऐसे चल पड़े जैसे कहीं मां। में पड़ी तुच्छ बस्तु बठा लानी हो कौर दतना शोध लोटा इनका रय!' छात्रों, नगर-बासियों के आस्वर्य का पार नहीं है। 'रच आय! राम-स्वाम चाये! गुरुपुत्र—गुरुपुत्र को ला रहे हैं!' कितना वस्तास, कितनी उमंग बठी थी। सृत गुरुपुत्र—जैसे बालक कहीं प्रवास से लौटा हो। वही आकृति, वही स्वरूप-अवस्था कुछ बढ़ नायी है और बहुमूल्य वस्त--रताभरख—यमराज ने भी दूस माझख-कुमार की आवों की हो तो आश्वर्य क्या!

'राम-स्वासं आये !' आवार्य के जीवन रथपर ज्ञागये। गुरुपत्नी उटल से बाहर कव से पथ की ओर इष्टि ज्ञाये प्रतीका कर रही थीं।

'वात ! मातः !' पुत्र त्थ से उतर कर माता-पिता के चरखों पर गिरा—चुलु के मुख से बीटा पुत्र; करों ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। तेत्रों के बल से उसकी बातकों का अमिषिक्वन वहा है; पर यह उसके लिये वास्तव्य उपद्वा है या इतनी देर पर लीटे इन गौर-स्थाम के लिये, कीन कह सकता है। तेत्र तो राम-स्वाम को ही अपताक देखने में लगे हैं!

'गुरुदेव!' महर्षि जैसे निद्रा से जागे हों। ये राम-स्वाम—काषार्थ तो भाव के अपार सागर में थकित हो गये थे। वे तो मूर्ति की माति स्थिर हो रहे थे। उनके ये दोनों परम सुन्दर शिष्य—इनका महाच प्रमाव और यह शिक्ष! अब ये बहाक्षित सम्मुख सब हो गए हैं! ये आपह कर रहे हैं कि गुरुदेव और कोई गुरुद्दिया। देने की आज्ञा दें। इनका आपह—इनका विनय—जैसे कुछ दिया ही नहीं है अब तक। महर्षि ने दोनों को अङ्क में सीच लिया। नेत्रों की धार दिराय हो वहीं है

ब्तर, मैंने क्या नहीं पाया! तुमने गुरु ऋषा की जिस प्रकार निष्कृति सम्पादित की है—कीन समर्थ है इसमें! मैं हुम्हारा गुरु हुआ, तुम्हारे जैसे शिष्य मिले सुने, अब क्या कामना गेष रह जाय—कैसे सम्भव है! अब तुम अपने पर लीटे! 'गर लीटे—गुरुदेव ने आज्ञा तो दे दी—पर कैसे दी, वे ही जानते हैं! बाखी रुद्ध हो गयी किसी प्रकार क्या सम्भव है! अब तुम अपने पर लीटे! 'गर लीटे—गुरुदेव ने आज्ञा तो दे दी—पर कैसे दी, वे ही जानते हैं! बाखी रुद्ध हो गयी किसी प्रकार क्या स्वोक में विस्तीर्थ हो! आज्ञा व्या आश्वीव में त्र स्वाचन मिलक अतियाँ स्वाचा स्वाची हों! अविवा स्वाचा स्वाची हों! अविवा स्वाचा स्वाची हों! अविवा स्वाचा स्वाची हों!

रोनों भाइयों ने साष्टाङ्ग प्रियापात किया ! प्रियापात किया गुक्देव को बार-बार, गुक्पत्नों को और सहपाठियों को बन्दन किया, अङ्कमाल दी ! रब प्रतीक्षा कर रहा है ! चल रहा है यह वन्दन, आलिङ्गन का पुनः पुनः कम ! 'राम-रवाम आवाँ !! आलम आङ्कल हो उठा है ! पग्छ-नदी, पुल्म, पाइप, लाता, एवा एक और चङ्कल—व्यथित हो गये हैं। राम-कृष्ण को सक्का सत्कार करना है ! सब के स्लेह का सन्मान पाना है ! ये दोनों भाई जा रहे हैं—जा रहे हैं पर अपने और इस मङ्गल-अवसर पर अश्रु-निरोध करके स्वरित-पाठ करना है । गृहगद स्वरों का वह स्वरितपाठ ! श्रुति के स्वर्र इस सेह-कम्पन में हो तो पूर्णतः श्रुद्ध हो पाते हैं । स्वरित-पाठ, वन्दन, आश्रीवांद, अवस्थित पाठ, वन्दन, आश्रीवांद, अवस्थित पाठ, वन्दन, आश्रीवांद, अवस्थित पाठ, वन्दन, आश्रीवांद,

x x x x

'राम-स्याम झा रहे हैं!' पांक्रजन्य का जलव-गम्भीर स्वर, जैसे यह गूँजती व्यक्ति युग-युग की परिषित हैं ! कह युनी ? कहाँ युनी ? प्ररत ही नहीं हैं। शक्त्रनाद गूँज रहा है—बाहुवेव के स्वयं से लगा राक्क्रनाद ! 'अडिड्याचन्द्र भा रहे हैं!' प्रायों में जो अपार उन्मद स्लेह समझ पड़ है एक साथ—जगता है युगों के पत्राम लोटे हैं वे लोचनों के परमचन ! कितनी ज्या (कितनी प्रतीज्ञा करते रहे हैं ये प्राया ! एक-एक जन मार्ग पर हीट लगाये रहा है—'अव आयेंगे! अब आ रहे हैं | अत्योक्त के लगमग साठ-सचर हिन—साठ-सचर करण भी हनसे कराचित्र कोटे होते होते ! और अब वे ब्या रहे हैं! उनकों तो पदचाप भी अववाप एक्ट्यान ले—यह रह्यानाद ! अस्तव्यस्त वस्त्रामरण, करों में जो आया—वही सभटा उपहार—दौड़े, दौड़ चले वे नगर-जन राजपय की कोर ! इनके ये वेस, ये उपहार—पर वे जो रय से झा रहे हैं, ये कहाँ कभी ज्यवस्था से की गायी अवी स्वीकार करते हैं। उन्मद गायों की अस्तव्यस्त स्तृ-गद्गाद अस्पष्ट पुकार ही तो आविष्ठ स्तरी है उन्हें। वे दूसी अदयट चर्चन के तो चर सम्बासी हैं!

'रामन्याम चा रहे हैं !' पय की चट्टाबिकाएँ बातुर हगों से सूम वठी हैं ! हगों में उत्करठा, उत्कास---पता नहीं क्यान्या चौर करों में बचत, पुष्प, बाजा, चन्दन, वृर्वोद्वर---प्राय तो इतने में ही सीमित हो गये हैं। 'रथ चा रहा है! मन्द-मन्द सुरकराते, हगों से इघर-चयर जीवन-सुध सिच्चित करते राम-स्वाम चारहे हैं!' पुष्प, मान्य, दूर्वोड्डर, दिंध, ताजा-मार्ग का चास्तरख उच्च होता जा रहा हैं।

विजों की वेदच्यति, नारियों के कलगान, मागध-वन्त्यों के स्तवन, गृहों की पुष्पवर्षा, वाणों के साथ राङ्कों का मङ्गल-नाव और जययोप—सुरों की सन्पूर्ण सेवा बाज घरा की प्रतिब्वति वन गयी है। ये राम-र्याम—ये हुदे रख से ! यह बावार्य-वरणों में वन्दन और यह भुजा फैलाये वीक्षेत्र महाराज कुमसेन और वहदेवजी !

माता देवको का रत्न-थाल नीराजन की सजा लिये उनके करों में प्रतीचा कर रहा है द्वार पर कौर माता का हरय--राम-रवाम चा रहे हैं! गुरुकुल से शिचा लेकर लौट रहे हैं। पूजन, यज्ञ, महोत्सव — काज तो परी मधपरी श्रीवसदेवजी के भवन में ही महोत्सव मनायेगी!



### कुब्जा

#### ''शृङ्गाररससर्वस्वं शिलिपिञ्छविमृषग्राम् । अङ्गीकतनराकारमाश्रये मुवनाश्रयम् ॥''

---श्रीलीकाच्छ

'मैं तुन्हारे पर काऊँगा !' उस दिन राजपथ पर वे नीलसुन्दर मिले; उन्होंने वचन दिया ! उनकी वह मन्द्र मुस्कान, वह बंक विलोकनि, वह त्रिमुबन-मोहन रूप, वह हृदयहारियी मधुरवायी होर वह स्परी—उनके कोमल करों का वह स्परी—वह मी क्या विस्मृत होने की वस्तु है ? प्रायों को वही स्परों तो निरन्दर आवण किये हैं!

कंस-कंस मारा गया-नीलसुन्दर ने मार दिया इस श्रद्धकार की मूर्ति को ! कुब्जा के दिये तो कदर्य कंस तभी मर गया, जब इंसकर उस मयूर-मुकुटी ने उससे अनुद्धेपन माँगा ! कंस-एक जुद्र पुरित कीट-कीन सोचे उसकी बात ! बद्द दासी-दासी हो तो; पर इस बनमाली पीता-

म्बरधारी की विना मूल्य कीत दासी है वह--उसी की--उसी मोहन की वह दासी है।

'मैं आऊँगा!' उन्होंने वचन दिया है। दासी का क्या मान और क्या अपमान। वह तो दासी है, बाहे जब अपने उस हृदय-दारी स्वामी के द्वार पर जाकर अख्रत फैला सकती है। वह कोई महारानी है कि उसे जुलाने की अपेचा होगी! वह जावगी—पर बार, पर सहस्र बार जावगी! जोगा हैंगी—हूंस लेंगे! वे नीलजलभर फिड़की—सुन लेगी मस्तर कुकाकर! वह अन्तरा उनके उन अरुण चरणों की दासी ही तो है! पर उन्होंने आने को कहा है—स्वयं आने का कहा है। लुच्छ दासी— वहाँ जाने से उन्हें संकीच होगा! लोग पता नहीं क्या कहेंगे उन्हें! उनका संकोच हो, उनका अरुण अरुग हो—उन्होंने स्वयं आने को कहा है! अरुप सही प्रतीचा करेगी।

कुन्जा प्रतीचा करती है—'वे बाते होंगे!' प्रातः केंबेरे ही वह बपनी दासियों से सीफते लगी है! क्यों उसे शोध जगा नहीं दिया गया! गृह परिमाधित नहीं हुखा, उसे बाभी कच्च सिंवजत करना है! शर्या के किसलय, कुसुम बदलने हैं! अपना प्रकार करना है! वर उनके ससमुख बिना प्रक्लार किये कैसे जायगी! बहुत काये है बोर उन्होंने कहाँ कोई समय बताया है। प्रातःकृत्य करके वर्षित के कालिन्दीकृत से भूषर ही चूम पढ़ें।' कुन्जा क्यस्त ही उठती है। उसकी बाहरता, शीधता

की सीमा नहीं है।

'मध्याह में अवसर मिलता होगा उन्हें ! क्रुपुम तो न्यान हो गये ! स्वेद ने मेरा अङ्गराग मिलन कर दिया !' निराशा तो जैसे मन को खूर्ती हो निर्माश कर दिया !' निराशा तो जैसे मन को खूर्ती हो निर्माश कर दिया !' सार्वकाल नाम किया होगा ! ठीक समय तो बब हुआ है ! सार्वकाल नाम अभग को निकल रहे होंगे ! सेरे यहाँ पधारने का व्ययुक्त समय तो राजि का यह प्रथम प्रहर है ! गुरुजनों का संकोच होगा, अब सब के रायन के अनन्तर पधारेंगे ! बहुत कार्य हैं उन्हें, कल निर्माश कार्य होंगे! प्रतीका चल रही हैं, निरम तूनन—निरम धारामय आहुर प्रतीका। वि खाते होंगे! ए प्रतीका चल रही हैं, निरम तूनन—निरम धारामय आहुर प्रतीका। वि खाते होंगे! एवं वार-बार सांवजत होता है, दान्या के उपकरण परिवर्तित किये जाते हैं, राज्या के किस्तव और क्रुपुम नृतन होते रहते हैं, पता नहीं कियनी बार वर्षण के सम्मुख जाकर वह अपने जाप को देखती है। धपना श्रृङ्कार युपारती है !

'वे चाते होंगे !' जैसे एक चतुत उन्माद हो गया है। वह भोजन करने बैठती है चौर हार पर दासी को नियुक्त करके भी मध्य में ही महपट हाथ वो लेती है। 'शीम्रता करो !' स्तान पूरा हुआ नहीं चार,शृक्षार का चाम्रह करने लगती है। इसुम गुरन्ता जाते हैं, किसलय म्लान होते हैं. दिन व्याचा है, संच्या होती है और रात्रि भी चली जाती है। सखियाँ बार-चार नेत्र भर हों ती हैं। दासियाँ हुखी होती हैं। न भोजन की चिन्ना, न स्तान का ध्यान। नेत्रों में निद्रा नहीं, रारीर का ध्यान नहीं। एक घुन, एक बारा।—वै बाते होंगे! प्रायों की यह प्रतीचा रिधियत होना जानती हों। बादिव बीतती जाती है और बारा—चह तो चीया होने के स्थान में बढ़ती ही जाती है। न पर में चैन, न द्वार पर स्थिरता। वे बाते तो नहीं! कच में से घट्टाबिका पर भागती है और कार्य के सुभन तो स्वान नहीं हुए!?

X X X

'श्रीकृष्णचन्द्र गुरु-गृह चले गये !' कुष्णा की मतीचा, उसकी खासुरता कहाँ शिविल हुई । गुरु-गृह—क्या पदा यह उसी को सनाय करने का कोई ढंग निकाला हो उन श्यासमुन्दर ने ! गुरु-गृह से वे आ भी तो सकते हैं । पता नहीं कब आ जायें । 'वे खावे ! उतका रच खाया ! वे पुकारते हैं ।' कोई खाता हो, किसी की परचाप हो समीप, किसी रच का शब्द मुनावी वे —सैर-भी कुष्णा को लाता है कि वे ही आ गये । वह चौंकती ही रहती हैं । कोई किसी को मार्ग में, समीप के सदन में पुकारे—'उन्होंने पुकारा मुक्ते !' वह चौंकती है दार की खोर ।

'स्याम ! नीलसुन्दर !' प्रायों की त्यास अपरिसीम है। 'उस दिन उनका वह चित्रुक-स्पर्श !' वे कोमल अकुलियाँ तो जैसे अब भी चित्रुक पर ही लगी हैं। प्रायों में नित्य-नृतन वह स्पर्श—वे आर्थेंगे! उन्होंने कहा है।—चल रही है प्रतीचा। प्रभावहीन जायत प्रतीचा!

'भगवान् वासुदेव की जय !' यह जयघोष, ये मङ्गल वाय—'वे लौट खाये ! गुरुगृह से लौट खाये वे !' कुटजा कहाँ जाय ! उसे कहाँ अवकारा है किसी महोत्सव में जाने का। वह गृह से बाहर जाय खीर वे खा जाय तो ? वह तो खातुर हो उठी है। गृहसङ्जा, खर्चन-सामग्री, शृङ्गार—

नित्य की साज-सब्जा द्विगुण हो उठी है।

'वे गुरुगुट से लौटे हैं, श्रान्त होंगे! पिता माता, वन्यु-वान्धव, सचिव, समासव्—पता नहीं कौन-कौन मिलते होंगे। उन्हें खबकारा निस्तता होगा। वह सरल हैं, लोग होवते हों ने वे वदार—वे अवरय आयेंगे! वे आना चाहते होंगे, पर लोग—लोगों को भी तो वह अवनमोहन रूप परम प्रिय है। वह तो हांसी है! किससे सप्यों करे वह! वे परमोदार, वे भता, भूल सकते हैं! उन्होंने कहा है—न आना होता, क्यों कहते वे ? वह दासी ही तो है, उसे फिड़क हैना कितना सरल था! उन्होंने लेड़ से सम्मान किया उसका। उसे आने का वचन दिया और तब वे न आयं, कैसे हो सकता है! वे आते होंगे! अवस्य आते होंगे! क्या हुआ जो अब वक न आ सके! उन्हें अवकारा ने मिलत होगा! अब तो आयेंगे! आयेंगे ही ! चल रही है प्रतीचा! दिन बीतता है, रात्रि आती है और फिर दिन; पर कुट्या—उसे तो जैसे आभी कल की वात लगती है जब उन सुन्दर ने उसके पैरों पर पैर रखा, कोमल करों से चित्रुक उठाया और तनिकन्सा महत्वा जन सुन्दर ने उसके पैरों पर पैर रखा, कोमल करों से चित्रुक उठाया और तनिकन्सा महत्वा—कूबर पता नहीं क्या हो गाय! वह कुब्या—जन्म की त्रिवका सीधी सदी यी, सबे ये ये अवनमोहन उसके समुख सान्य-मन्दर सुरुक्तरों—में तुम्हारे पर बाज़ंगा!' उन्होंने ही तो कहा था। वह प्रतीचा कर रही है! प्रतीचा हो तो करनी है उसे!

प्रतीचा—प्रतीचा ही तो की जा सकती है उस मयूर-मुक्कटी बनमाझी की। उस चपल को कोई कहाँ हुँदें ! वही जब छगा करके पचारे—उस घन्य चया की प्रतीचा ही तो समस्त सावनों का परस रहस्य है। प्रतीचा—च्याकुल प्रार्थों की सत्तत जागरूक प्रतीचा! ब्योर जब किन्ही प्रार्थों में यह

जन्मद प्रतीका आ विराजवी है--स्थामसुन्दर कब तक दूर रह सकता है उससे।

× × × × (वह बाग रय ! वह दीकी बजा ! वे बा रहे हैं तीवसुन्दर ! कीर संवनुत्र यह बाहुर प्रतीवा एक दिन तो सफल होनी ही थी। प्रायों की पुकार में ही वह तीवस संवनुत्र यह बाहुर प्रतीवा एक दिनों हो थी। प्रायों की पुकार में ही वह तीवस वा करता है और दासी कुञ्जा के द्वार पर वही रखु चसे कींच वानी है। रथ—सवसूत्र रव आया और द्वार पर कका ! उद्धव के साथ हैंसता हुआ कृता वह भूवत-सोहत ! धन्य हो गयी कुञ्जा !

कुक्ता—बह उठी, दौड़ी और जैसे भूल हो गयी कि क्या कर रही है। कहाँ है! क्या कर रही है। कहाँ है! क्या कर ना है! आनन्द की जो बाद आयी—एक लख उसे अपना ही पता नहीं रहा और एक लख-कं 'क़:!कितनी असभ्य कितनी प्राम्या है वह! पता नहीं कैसे नाचने लगी! कहाँ उत्तमी! वे आये हैं और वस्न अस्त हो गये! माजा ट्रट गयी! कुमुमाभरण अस्त हो गये! इसी रूप में सकार करेगी वह इन त्रिभुवन-सुन्दर का! सिल्यों ने वह सुअवस्तर पर सहायता की। आसन, अध्ये, पाय, अकुराग, माल्य, पुण्य—वह क्या वह सब कर पाती! सिल्यों ने सहायता की और किसी प्रकार करेनी सकार करेनी सहार करेने सम्बन्ध हुआ।

'आप खड़े हैं! विराजें!' ये उद्भवजी-श्रीकृष्णचन्द्र के साथ आये-उनके सखा! कुब्जा

ने बड़े आदर से सत्कार किया ! स्वयं श्रासन लाकर रक्खा !

में अनुगृहीत हुआ !' उद्धवजी ने हाथ से स्पर्श किया आसन का, मस्तक कुकाया और भूमि पर ही बैठ गये। 'ये ओक्रप्पायन्द्र—कितना ज्यार अनुमह है इनका ! ये सखा मानते हैं, साथ रखते हैं! यहाँ भी ज्ञामह-पूबेक साथ लाये! गुरुदेव भगवान् बृहस्पति के प्रिय शिष्य उद्धवजी क्या शिष्य चार भन्न सकते हैं। यहाँ आसन कैसे स्वीकार करने ये गडाँ का आसन तो वन्दनीय ही है उनका।

में सभी आर्जेगा ! ? बंक टोों की स्मितपूर्ण भाषा—स्थामसुन्दर ने केवल देखा एक बार उद्धवजी की खोर। सस्तक भुका लिया उद्धय ने। जैसे ने कहते हों—'प्रभु, खाप जो करें, बही आप को रोोमा देगा। क्या पता किसके मङ्गल के लिये खाप कन कैसी लीला करते हैं। प्यारिये—आप पूर्ण काम की लीला में किन पिपासु प्राणों का प्रतिविचन है, वह आपकी कुपा से में देख सकता हूँ।' सस्त भुकाये पता नहीं क्या सोच रहे हैं उद्धवजी। इन्हें पता भी न लगा हो कि श्याससुन्दर समीप से बसी समय भोतर चले गये-तो क्या खाखये। ये झानमूर्ति—ये तो अपनी ही चिन्ताधारा में तन्मय हो रहे हैं।

'श्रङ्गार अस्त-व्यस्त हो गया ! मुख पर, शरीर में पता नहीं क्यों स्वेद की घारा चल पड़ी ! वल आहे हो गये !' कुटजा शीवता से चली गयी भवन में । आज वह जैसे उन्मादिनी हो गयी है। श्याममुन्दर मोहन आये हैं! वे विराजे हैं आकर । वह तो उनके समीप से भाग आयी है— किसी प्रकार उनकी अर्चा करके भाग आयी है। इस अस्त-व्यस्त श्रङ्कार को लेकर—इस दशा में कैसे रहे उनके सम्मुख ।

'स्नान, बस्न, अङ्गराग, आभरण, माल्य, ताम्बृल, पुष्प, सजा—सिखयाँ शीम्रता नहीं करती ! इनके कर चलते ही नहीं ! अन्तर में जो उत्पुक्ता है, किसी के कर कैसे उस गति से कार्य कर सकते हैं। किसी प्रकार पूझा पूणे हुआ। 'उन मुबनसुन्दर की अर्चा करनी है, वे आये हैं! प्रतीचा कर रहे हैं! वे कच्च में आ गये हैं और आज यह अकस्मात लजा! मास्वीयों ने जो जीवनवायी उन्मद इव दे दिया है वह प्रेरणा न दे तो कदाचित जाया ही न जा सके! वे कच्च में आ गये हैं। आते ही शी से कच्च में आ गये हैं! आते ही सीचे कच्च में आ गये हैं! आते ही सीचे कच्च में आ गये! उन्हें अपने ही इस सदन में कहाँ गृक्षना था और अब बुजा रहे हैं! कितने स्तेद से बुजा रहे हैं! कुजा को चरणा आप आप स्वा जुजा रहे हैं! कितने स्तेद से उस अपन दवाये दे रहा है आज और वे उदे, वे उदे वे हृदयहारी! उन्होंने स्वयं बदकर अपने कमत-करों में उसका कर ले लिया!

## उद्धव व्रज में

''एताः परं तनुमृतो मुनि गोपवथ्यो गोनिन्द एव निसित्तात्मनि रूढमावाः। वाञ्चन्ति यद् भवभियो मनयो वयं च कि ब्रद्धानर्मामरनन्तकथारसस्य॥''

"प्रभो !" च्याज उद्धवजी एकान्त में श्रीकृष्णचन्द्र के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गये हैं। बढ़ा संकोच है, बढ़ी उत्सुकता है। उद्भवजी-श्यामसुन्दर ने अपना परम-प्रिय सखा बना रखा है। ये सचिदानन्दघन, यह तो असीम अनुप्रह है इनका कि इन्होंने मुफे यादव-सभा का मुख्य-मन्त्री ही नहीं बनाया, अपना परम अन्तरङ्ग बना रखा। ये दयामय-इनकी अपार अनकस्पा-इसकी अकल उदारता—जैसे में परम घनिष्ठ मित्र होऊं! उस दिन उन महाभागा सैरन्ध्रों (कृब्जा ) के यहाँ पधारे और तब भी मुक्ते साथ ले गये। मैं श्रकिञ्चन-कितना स्नेह है इन सर्व-समर्थ का मुक्तपर। पर ये जान-दकन्द--ये नित्य प्रसन्न--एकान्त में इनकी यह क्या दशा हो जाती है। ये कमल-लोचनों से मतते बिन्दु —ये निःश्वास श्रीर जैसे शरीर की ही सुधिन हो। कौन सी चिन्ता है इन्हें ? कालिन्दी-कुल पर इन श्यामल तरक्कों को देखते ही ये क्यों इस प्रकार व्याकल हो जाते हैं ? ये जात्माराम. पूर्णकाम, चिन्मय श्रीकृष्णचन्द्र और यह विकल भाव-किसका चिन्तन इन्हें इतना अस्त-व्यस्त कर देता है ?' बहुत दिनों से उद्भवजी को पुछना है इस सम्बन्ध में। श्यामसन्दर बार-बार इस प्रकार उदास हो जायँ-एकान्त मिला आर जैसे वह आनन्त-मृति और ही हो जानी है। इन विशाल लोचनों में श्रश्र—हृदय मसल उठता है। यह श्रीकृष्णचन्द्र की स्थिति देखी नहीं जाती। साहस नहीं हाता, पता नहीं पूछने पर कौन-सा मर्भ किम शब्द से स्पश करके व्यथित हा उठे। तनिक-सी बाहट मिली और श्यामसुन्दर पदके से मुख पोंछकर भाव बदल लेते हैं। वे किसी पर प्रकट नहीं होने देना चाहते अपनी यह दशा । उन्हें संकोच होगा; जब वे प्रकट नहीं करते-पूछना क्या चित होगा? पर देखा नहीं जाता ! श्रव हृदय मानता नहीं। 'श्राराध्य-श्रपने हृदयाराध्य की यह चिन्ता !' नन्हे से बच्चे थे - साथ के बालक उछलते, खेलते और उद्धव अपना अर्चा में लगते। बालकों को साथ लेते और बालकरठ गुँचने लगता-

> हरि गोविन्द माधव मधुम्दन ! अच्यतानन्त केशव आनंदधन !!

माता पुकार रही है, भोजन को अतिकाल हो रहा है और वालक को अभी अपने आराध्य को भोग लगाना है. अभी रायन कराजा है! कभी कीर्तन, कभी पुजन और कभी क्यान—पेसा क्यान जो कराचित्र ही कोई योगी कर सके और वह हुदय का रयामजन-मूर्ति—वह वनमाली, पीतपटधारी चनसुन्दर जन्म से जो हुदय में बसा—जब वह टगों के सन्धुल आया—कहाँ अपरिचित या वह । हुदय ने उसे सला कहा था और हँसकर उस परम उरार ने गुजाओं में भर लिया बा प्रथम बार देलते ही सल्बा कहकर। वह वाल्य का—नहीं, नहीं, जन्म-जन्म का चिनस्ला, प्राणों का परमाराध्य—वह उदाख हो जाता है सहसा! कोई व्यथा-सी है उसमें—हृदय कैसे सह ले इसे !

 परम लच्य ही तो उनके सम्मुख है। गुरुदेव ने श्रीकृष्णचन्द्र के सम्बन्ध में जो कहा, श्रुति-पुराया—

सभी तो कहते हैं- 'ये परा पर प्रभु, ये नित्य निरीह....!'

'थे स्तेहसय, द्यागय, उदार-शिरोमिश सीन्वर्ययन! ये परम मुहद् ! इनके ये चल्न, ये निःश्वास, यह व्यधित-भाव! हदय मिलिष्ठ की बात मुनना नहीं बाहता । इन हगों में चल्न-नहीं, यह तो देखा नहीं जायगा। 'उद्द जी हाथ जोड़े सम्मुख खा गये हैं। वाशी मते छुळ न कहें, नेजां में जो मुकपरन है, जो दयनीय वेदना है—इन्छ कहना शेष रह जाता है क्या!

"उद्भव ! सेरे परम प्रिय सखा !' आज तो श्यामसुन्दर ने नेत्र पोंछे नहीं । अपना कोई भाव छिपाने का प्रयक्ष ही नहीं किया इन्होंने । उठकर हृदय से लगा लिया उद्धव को और हगों का

प्रवाह द्विगुण हो उठा। वाणी रुद्ध हा गयी कुछ चण !

"उद्भवनी, आप परमज्ञानी हैं! आप परम कुशल हैं ज्यवहार में ! आप ही मेरा यह काम कर सकते हैं !" वार-वार करठ रुक रहा है। उद्भव का उत्तरीय आहे होता जा रहा है नेजीं के जल से । 'तुम कप चले जाओ भाई, एक बार ! एक वार मेरे माता-पिता को आश्वासन दे आओ ! माता...।"

'सेरा सदेश सुना देना गोपियों को! सेरे वियोग की प्रकरतम कथया जैसे दूर हो—प्रयक्त करना सुन! गोपियों— वे प्रेम की भोती सूर्तियां—सुने होकुकर उनका मन एक-आवे पत्न को भी कही नहीं जाता! उनके प्राण सुने में लगे में लिये उन्हों हो देह के दूसरे सब सुख छोड़ दिये! नहीं—उद्धव जो, सुने रोकिये मत! जिन्दों ने मेरे लिये वन्दों ते देह के दूसरे सब सुख छोड़ दिये! नहीं—उद्धव जो, सुने रोकिये मत! जिन्दों ने मेरे लिये सम्पूर्ण लोकसुख— लोकसम्बन्ध, लोकप्रतिष्ठा छोड़ ही, सारे धर्मों को सुक्तपर न्योड़ावर कर दिया, जो सुके ही परम प्रिय, परम श्रेष्ट मानता हैं, में उन्हें सुख सक्टूँ—ऐसा सम्भव नहीं है। में अपने हरव मन के उन्हें पहल सक्टूँ—ऐसा सम्भव नहीं है। में अपने हरव वहां अत्र वेदा कर करें। हो। हाथ, वे प्रज को नारियाँ—उनके प्रायों का परम श्रेष्ट में उनसे दूर वहां आ बैठा हैं, मेरा समरण करके उनकरठा और विरह से व्याकुत वे वार-वार मूर्जित हो जाती होती! वे मिचना गाप-कुमारियाँ—में उनसे कह आया था कि में लौट आईमा। वे मुक्तपर कभी अविश्वास कर नहीं सकती। मेरे आंत की आशा में किसी प्रकार वढ़े कष्ट से वे प्रायों को रोज होती! उन आक्टूत करा उद्धव!

'इतने के लिये आप इस प्रकार ब्याकुल हैं!' जैसे इसमें चिनित होने की को बात ही त हो। उद्भवती का स्वर कह रहा है कि—'गोप, गोपियाँ—बहुत सीचे, बहुत मोले हैं वे सब! उन्हें समम्राने की, उनमें क्लान-व्योति प्रकाशित करने की आवश्यकता है। उनका शोक, उनकी चिन्ता तो

दर कर देना कोई कठिन नहीं है।'

'खुबजी, बज में — उस बज में कितना प्रेम हैं! वह प्रेम का दिव्य धाम—वियोग जैसे मर्त हो गया है वहाँ! आप वहाँ पघारें! वहाँ मेरे माता-पिता, स्नेहमयी गोपक्रमारियाँ, मेरे ःः!'

श्रीकृष्ण चन्द्र बात पूरी करने में समर्थ कहाँ हो रहे हैं।

'दूसरों को तिनक भी कष्ट, स्वजनों का तिनक भी करेश आएके लिये असाब है! ये उद्भवजी तो अपनी धुने जा रहे हैं। परम बुद्धिमान, साबात देवगुरु इहस्पति के बरामा सिप्या—'मता, भोले जाजाति की ज्ञान केवर बनका शोक दूर करना क्या बढ़ी बात है! श्रीकृष्णपन्द करनी आकृत वर्ते इसके लिये।' श्रीकृष्णपन्द —स्वजनों को वियोग-दुःख हो रहा है, इसलिये दुःखी हैं या उस प्रेम-भूमि, वन प्रेम-मूर्तियों का वियोग स्वयं उन्हें ज्याकृत किये हैं, कैसे समझ सकेंगे उद्धवजी। 'आप आहा रें और अपने इस सेवक पर वियास करें! यद प्रस्तुत है, मैं आपके वरणों के हुपा से वहाँ के मनस्ताप को ज्ञान के आलोक में दूर कर आउना! आप निश्चित्त होकर भवन पथारें!'

'हाँ बद्धबजी, जैसे भी कहें संतोष हो, जैसे भी उनके प्राचों को वनिक शान्ति मिले— बाद पचारें । रबपर बलें ! क्रजः''! बहुत ब्रुख कहना है, बहुतों की स्वृति है ! एक-एक के लिये बहुते लों —कभी समाप्त न होगा संदेश; पर वे ब्रुबण—ये क्या समक्त सकेंगे ? एक बार कब हो बावें वे । एक बार क्स भूमि के दर्शन कर बावें ! किसके लिये क्या संदेश दिया जाव ! हृदय क्या दो रहे हैं ? सन्देश देना क्या शेष रहा है ? पर उद्धव वज में जायेंगे—कीन देखेगा इनकी कोर ? जीन सुनेगा इनके झानोपदेश ? वज के नेज क्या और कुछ देखते हैं ? वे और किसी की बात सुनेत भी हैं ? वे वज में जायं—वे प्रिय सखा, वहाँ इनका सत्कार तो पूरा होना ही चाहिये— 'आप इस पटुके को क्षेत्र पर स्व लें ! यह कोशेय-पीवपट इस प्रकार पहिन लें—इस प्रकार! व्रज के वे प्रख्यी प्राण्य मेरे वक्ष, मेरे आभूषण, मेरे वेश को देखकर संतुष्ट होंगे!' श्यामसुन्दर ने अपने करों से उत्तरीय धारण कराया; अपनी वनमाला, मयूर-सुकुट, गुझामाल, अञ्चद, केयूर—सजाया अपने ही वसामरणों से उद्धव को !

'आप न्यांकुल न हों !' यह वेश—क्या आवश्यकता है इसकी ? उद्भवजी कैसे इन स्नेह-सिन्धु को मना कर दें। अपने झान पर, अपनी शक्ति पर विश्वास है—विश्वास है अपनी सफलता

पर; लेकिन श्रीकृष्णचन्द्र का यह प्रेमपयोधि-चुपचाप इसे स्वीकार ही तो करना है।

'बहुत कोमल, बड़े मानी, बड़े मुक्तमार हृदय हैं। जाप परम बुद्धिमान हैं! कोई ऐसा राब्द, कोई ऐसी चेष्टा, जो उन्हें व्यथित करे—' भला, यह भी कहने की बात हैं! रयामपुन्दर कहाँ उद्धवजी की भड़ी देख रहे हैं। ये तो रथपर बैठाकर भी समकाते ही जा रहे हैं—बड़े मानी, बड़े तेह-पालित हृदय हैं। वहाँ जो कुछ कहा जाय—मेरे जिले, जापने लिये, ठूट होना भाई! कि के राब्दों पर न जाना! कोई चेष्टा यदि वहाँ किसी को तनिक भी व्यथित करें ''सुमें पूरा भरोसा है तुम पर! बही करना, जिससे वहाँ माणों को तनिक आख्वासन मिले! मेरी गाउँ, मेरे '''।'

'आप विश्वास करें!' श्रीकृष्णवन्त्र कितनी दूर आ गये रथके साथ, ये संदेश, यह भाव-विद्वतता—इनका क्या कही अन्त है, पर अब लौटना चाहिये उन्हें। बार-बार उद्धवती आग्रह करके लौटा पाते हैं, रथ पर बैटाकर लौटते हैं ये वनमाली किसी प्रकार और फिर कुछ कहना है, फिर कुछ आवश्यक सूचना हेनी है। उद्धवजी को वह सूचना आवश्यक जान पहती है या नहीं, पर हेस्बने का अवकाश किसे हैं। थ्य अज जा रहा है—उद्धवजी अज जा रहे हैं और ये रथ की और लगे कमल-नयन, यह अशुधारा, यह आत्म-विमोर विद्वल भाव—अज ! जब ! रथ अज जा रहा हैं!

x x x

'ये तरु, ये सताएँ, ये गुल्म, यह तृखराजि! यह मत्वैधरा है ? ये फर्तोसे मुकी शाखाएँ! ये पुष्प-सत्तक ! यह तहराती हरितिमा श्रीर सीरभ से फूमता वायु—नन्दन-कानन में भी इतना नैभव हो सकता है ? ये सृग, ये केहरी, ये नाचते मयूर और फ्रा उठाये खांहगण—सत्त का इतना शुद्ध उद्देक, यह सौन्दर्य और आनत्त का रस-प्रवाह! यह क्षत्र है! त्यामसुन्दर की कीड़ा-भूमि क्षत्र!! एंड जहाँ जाती है, वहीं रह जाती है। अरव तक ठिठककर देखने लगते हैं यह शोभा। यह पुष्पित, फांतित, सुरिभेत कानन—ऋदाराज अपने ऐश्वर्य के उपकरण कहाचित्त यहाँ से मिचा में पाते होंगे!

रथ-मधुरा से आता रथ! पीतान्वर, मयूर-मुक्कट-जैसे वन के आगु-आगु में उत्सुकता जाग उठी हो। इच भूमें, भूमी लिकिनार और तृष्णी तक में एक लहर-सी भूम गयी। पशुर्जी के ठह मार्ग के दोनों और और पहियों से आच्छादित दुख। नेत्रों में भरा अपार उल्लास-और एक चण, एक ही चण-रथ ही हे वह! वे तो कोई और हैं! जैसे किसी ने दिमप्रदेश से उठाकर

प्रीव्मतप्त मरुधरा में फेंक दिया हो।

ंक्या हुआ ? क्या हो गया ? उद्भवजी नेज फाइ-फाइकर देखने लगे हैं इधर-कथर! 'कहाँ आ गये वे ? यह स्थप्न है या पहला स्वप्न था ?' ठूँठ से खड़े कयटक-पादप—सभी, खैर और पील्फ़ वन—पीत पत्रोंसे डकी उत्सर-सो मूमि, कयटकाकांधे लताय, करीर की फाइक्यों, रीन, क्ष्क्याल से पशु, स्वक्त से पत्नी, प्रारोत को दरभ-सा करता वायु—युग-युग-व्यापी आकाल ने जैसे इसी देश में निवास बना लिया है अपना। पीष्म जैसे यहीं की उच्छाता लेकर घरा में कभी-कभी पर्यटन कर आता है। यह सुमसान—यह संताप—कहाँ गये वे सुरतक ? कहाँ गयी वे कल्य-खतिकांधें ? वे सोन्दर्य, आनन्द, उल्लास की मूर्ति पशु-पत्नी और वह दिल्यमिण-मूमि—यह देन्य, शोक, संताप को नदर्य, आनन्द, उल्लास की मूर्ति पशु-पत्नी और वह दिल्यमिण-मूमि—यह देन्य, शोक, संताप को उन्हों का हों से आ गयी ? 'क्या वृक्ष भी रोते हैं ?' बाज उद्धवजी के आश्चर्य का पार नहीं है। वृज्ञों के तनों से निक्तानी ये सत-शत धारायें ! यहाँ तो पाषाया के द्वरण को फोड़कर ये ब्यन्तस्ताप वह चत्ने हैं। ये निर्फर—इनके स्वर में जो विकल वेदना है, ये करन ही तो कर रहे हैं! करन—कन्दन तो कर रही हैं ये कालिन्दी! उद्धव ने क्या श्रीयप्रता की उन्मद हिलों नहीं देखी हैं ? नहीं मुता है उनका दिगन-पाष्टों तो किलन्दा चालिन वहाँ तो किलन्दा चीत्कार कर रो रही हैं! पढ़ा हुं ते रही हैं उनकी ये तरक्षे! श्रीर ये कोटरगत-जोचन दीन पश्च—ये दुवेल पड़ी—अश्रु की यारायें! वर्षों होती है, मेय बहुत वेग से वर्षों करते हैं पावस नीन पश्च जो एए-एस, क्या-क्या से अश्रु की बारा चल रही है! पावस—वह गगन के वेदना की अश्रवर्षों—वह तो जैसे यहाँ से उपार जिला आंत्र हो।

'शरीर में रोमाञ्च क्यों हो रहा है ? यह कम्य—यह पूरा शरीर काँपने क्यों लगा है ? कैसे हो रहा है जिना।' उद्भवजी को कीन बताये कि यह ब्रज है ! यह प्रेम-भूमि है, जिसपर आप का रथ बल रहा है। इस दिश्य भूमि के ही दर्शन हुये हैं अभी आपको और यह स्वेद से लयपस् नेजों में वर्षा लिये यह कम्प और रोमाञ्च-पूरित देह—दशा—अभी तो ब्रज के वे ब्रजवासी मिलेंगे! इस प्रेम-भूमि में आप जब बस मयर-प्रकृति को नहीं ला सके, बहुत्त कैसे ट्रिके। यहाँ तो अब मीच्य,

पावस और हिम-ऋतु ने एक साथ आधिपत्य कर लिया है।

'यह जज ! यह जजन !' हृदय पता नहीं कैसा हो रहा है। 'त्रजवासियों से मिलता है!' साहस साथ नहीं देता! उद्भवी—अब भला, लौटा वो कैसे जा सकता है। तिनक अन्यकार हो जाय—सहसा कोई देख न ले! रात्रि भर में सन्धवतः हृदय आख्वस हो जायगा। अभी-अभी दिनके प्रकारों में वो जाने का साहस रहा नहीं। देन हो कहाँ रहा है! कितना विलम्ब हुआ मार्ग में। अखन न चलें. न चलाये जारूँ वो विलम्ब न हो!

यह बजराज का गोष्ठ! गोधूलि-वेला में यह दिशाओं को धूसर करके झाथी गो-रज, ये हुंकार करते, परस्पर आमीद युद्ध करते उनुङ्ग दुषम, गोष्ठों की ओर दौड़ती गायें। इनके स्वनों से महरती दग्ध धारायें! ये अलंकत बळते डघर-उधर सक्कल रहे हैं। यह ऐश्वर्य, यह वैभव, यह

! उल्लास-यहाँ तो जैसे आनन्द मूर्तिमान हो रहा है !

यह गोदोहन की सङ्गल्यनि, यह दिशाओं में गुँजते राह्न, शृहनाद और यह सुरती-ध्विन—गोप कितने सम्म हैं अपने आनन्द में ! गोष्ठां में सहेन्द्र-से रह्नासनों पर वैठे ये अलंकृत गोए, यं आभूष्या-साज्ञित गोपियाँ—ये तो अपने मधुर कएठ से रासन्याम के अुवन-पावन वरितों का गान कर रही हैं। ये आनन्द-गद्दाव गोप-कुसार, वे गम्भीर प्रशान्त गोप, ये उल्लसित गान करती गोपियाँ! आज बहुवजी निरन्तर आश्चर्य में पढ़ रहे हैं। कैसा है यह बज़ श स्थामसुन्दर ने कहा या—सब मेरे वियोग में परम व्याकुत होंगे! वन का वह दश्य और यह आनन्द! यह उल्लास।

ये त्रज के गृह, गोष्ट—सगवान् अग्निदेव आहुतियों से परितुष्ट हुए हैं। अम्यागारों से उठता सुर्भित धूम, आह्वनीय-कुरतों से उठती ज्ञाल उम्बेसुल लभरं, पुण्य-पूजित, सजित अग्नित्त सात्रा से आह्वनीय-कुरतों से उठती ज्ञाल उम्बेसुल लभरं, पुण्य-पूजित, सजित अग्नित सात्रा और आतिवि के लिये जैसे नित्य ही वे अन्य, पाय, आमस्त, पुण्य प्रसुत रहते हैं! पता नहीं कब कोई अतिवि प्रधारों ! मर्ला के सम्यूष्ट सम्भार प्रत्येक अग्निताला में सजित हैं और गोप—गोप कितनी श्रद्धा से सगवान् सास्कर को अन्ये दे रहे हैं! गोष्ठ पूजित हुए हैं! प्रत्येक गौ अर्चा गाप्त कर रही है और ये गृह-गृह से उठते श्रुतियों के सस्वर पाठ, देवाचेन, पिए-पूजा, विमों का अर्चन—मङ्गल-प्रत्येक, उठती हुई स्तित भूप की धूम-राशि माल्य-तोर्य-सजे गृह—प्रत्येक गृह में हो महोत्यव है। प्रत्येक गृह में कोई यक्ष या विराद, देव-पूजन है। इतनी श्रद्धा, इतनी सात्त्विक श्रद्धा, इतनी सम्भार! अद्भृत है यह नन्दकज ।

चारों श्रोर पुष्पित तरु लता-पुञ्ज, गुंजार करती श्रलि-श्रवलियाँ—ये गृहों के बाह्मोपवन ! ये इनकी बापियों में सन्पुटोन्युल सरोज एवं विकासोन्मुली क्कुब्रिविनयाँ, ये कूजते हैं, वकोर; नाचले

मयूर, चदुमुत राज्द करते शुक-सारिका! कुहकता पिक! कहाँ है यहाँ वियोग ? कहाँ है वन की वह साकार ज्यथा ? यह श्रानन्द, ये भाव-विभोर, श्रीसम्पन्न ब्रजजन ! उद्भवजी चिकत-से इधर-उधर देखते जा रहे हैं। कीन कहे इन परमज्ञानी को कि वह आनन्द-सिन्धु इस वज से कहीं जाता ही नहीं। आप के नेत्र उसे देखें या न देखें —ये ब्रजवासी उसे देखते हैं! अपने साथ ही देखते हैं। ये प्रमुदित गोप-कुमार-व्यवरों पर मुरली घरे, धूसर व्यवकें, गोरज-सनी वनमाला-उनके मध्य में बसका कन बन से न लौटे-ये शृक्त बजा सकेंगे! शृक्त तो बजते ही वैग्रा की प्रेरणा लेकर हैं। ये वृषम-ये इस प्रकार यद्ध करें, इस प्रकार गर्जन-ध्वनि फूटे इनके करूठ से, यदि वह गोविन्द इन्हें देखकर प्रसन्न न होता हो । गोपाल न हो-गायें दूध देंगी ? बछड़े फुदक सकेंगे ? उस वनमाली को सँ वे बिना क्या कृद सकते हैं ? गोपियाँ राम-स्थाम के मङ्गल-चरित गाने में लगी हैं ! बुद्ध गोप श्चाराधना के अनन्तर ब्राह्मणों के सत्कार में लगे हैं। तरुण ग्वाल गो-दोहन में व्यस्त हैं-नीलसुन्दर की वन से लौटती एक माँकी नेत्र न पाय, कुछ होगा ? कोई हिल भी सकेगा ? किसे देखकर मयूर नृत्य करते हैं ? किसे शुक्र पुकारते हैं ? इंस किसकी गति का अनुकरण करते हैं ? ये पुन्प, ये पार्प, ये लताएँ. ये दिशाएँ - किसका परमानन्द ज्याप्त है इनमें ? उद्भव जी उस अजेन्द्रनन्दन की न देखें. अज में वह न दीखे-किसके प्राण टिके रहेंगे ? लेकिन उद्धवजी के लिये तो समस्या ही है यह सब। चिकत-चमत्कत वे एक-एक पदार्थ, एक-एक व्यक्ति को देख रहे हैं! किसे अवकाश है कि उनके रश की क्योर इस गो-पूजन की पावन वेला में ध्यान दे! किसके नेत्र दिन भर से पिपास नहीं बने थे सम बन से नित्य जीटनेवाते वनमाली की रूप-सुधा के ! अब गी-दोहन-काल-कीन दसरी और ध्यान दे इस समय।

× × ×

'बद्धव ! बद्धवजी !' मयू-मुकुट, पीतपट और इन वकों में जो सुरिभ है—स्याम के अध्यक्ष की यह सुरिभ-वह भी क्या भूल सकती है। अपने पर्रो में प्रगत उद्धव 'को बाबा ते उदावद हो। अपने पर्रो में प्रगत उद्धव 'को बाबा ते के उत्धर हुए से लागा तिया। ये उद्धवजी—बाब के मुदुरा रहते ही श्री कृष्णपन्द ने इन्हें सखाओं में ले लिया। बाबा को जैसे अपना कन्हाई ही मिल गया है आज ! नेजों से ऋती वारि-पारा—अतिथि के लिये इससे पावन अपने को सहता। 'भैया, भवन में प्यारो ! वाबा को जो लगता है—के में किसी प्रकार बाबा ने अपने को सहता। 'भैया, भवन में प्यारो ! वाबा को जो लगता है—के बुद्धव उनके स्थाम-से ही तो हैं !ये आन हो गये होगे! अब उद्धवजी का मना करता, संकुचित होना क्या काम आपने हो तो हैं !ये आन हो गये होगे! अब उद्धवजी का मना करता, संकुचित होना क्या काम आपने आपने अपने हाथों उनके चरण थोने लगे हैं, आयमन कराके सतान कराने लगे हैं, अपन ही हाथों चन्दन, माल्य, पुष्य से श्रृहार करने में लगे हैं उनका। जैसे पिता अपने आन्त सुकुमार पुत्र की परिचया में लगा हो—यह स्नेह, यह उमंग, यह वास्तल्य ! कैसे मना किया जाय इसे !

'तुम दूर से आये हो न!' भोजन के प्रधात राज्या पर विजाम करते ही बाबा ने उद्भव के चरण अब्दू में से लिये। घीरे-धीर दवाते जा रहे हैं उन्हें। 'कुएल्युवन्द्र भी बहुत संकोची है!' बाबा को उद्भव की फिसक, उनके संकोच में अपने रुपाम के स्वभाव के दर्शन होते हैं। अन्ततः रुपाम के प्रध सखा है ने ये उद्भव की का को तो बहाना ही जान पढ़ेगा यह। यह सेया आ गयी है--यह आकर एक ओर बैठ गयी है। ठीक ही है इसका यह संकोच! उद्भव की कहाँ देखा है ह: और परम झानी उद्भव की—अमी मैया का वातस्वय गाने के लिये रुपाम के सखाओं का जा जार कहाँ गया इन्होंने। बही नोक्वयं, बही अकुठ, वहीं गीवपट--मैया स्वेह शिविज है या संकोच से शान्त-कीन कह सकता है। कन्दैया का बह वापक्ष और ये गम्भीर उद्भवजी--मर्यादा कुछ कहती है--हदय कहता है, यह भी वैसा ही शिख है, तिनक गम्भीर--कदाचिन नृतन गृह में संकृतित हो!' मैया बैठ गयी है बस, आकर। वेह रही है -बार-बारा उद्धव को, किर पृत्त गृह में संकृतित हो!' मैया बैठ गयी है बस, आकर। वेह रही

'महाभाग चहुवजी, मेरे परम प्रिय सखा श्रीवसुदेवजी सुख से तो हैं ? अपने पुत्रों के साथ सुहरों सिहत कुशलपूर्वक तो हैं वे ? कितने दिनों पर, कितने क़ेशों के प्रधान परित्राण पाया छन्होंने ! धर्म-परावण, निर्दोण, साधुशील यदुर्वशियों से नित्य द्रोह करनेवाला वह कंस —वह पापी अपने पाप से ही अपने कनुवरों के साथ मारा गया! सौभाग्य से यादवकुल का क़ेश दूर हुआ! वाणी कर रही है, सुल विवयों होता जा रहा है! कुछ कहना है, कुछ पूछना है, जैसे वह वाणी पर स्वाता ही नहीं। वाला ने नेत्र पीक्षे किसी प्रकार।

बहुबजी ! श्री कृष्णवन्द्र कभी अपनी इस माता का स्मरण करते हैं ? कभी वे अपने सुहरों, स्वाओं, गोपियों, गोपों, गायों, त्रज, युन्यावन, गोवधैन का भी स्मरण करते हैं ? कभी उन्हें स्मरण होता है कि हम सबके प्राणों के, सत्ता के एक वे हो स्वामी हैं ! क्या अपने स्वजनों को डेन्डे के लिये कभी एक बार भी वे आयों गहाँ ? उहुबजी--हम तो तभी उनके स्मित-शोभित उस कमबमुख को देख सकेंगे !? कन्हैया त्रज में आये तभी तो उसके कमल-मुख के दर्शन हों! मथुरा दूर न
सही—स्वाम का उपनयत हुआ, वह गुरुकुल से लोटा—अपनरों पर वेणु घरे, गायों के पीछे चलता, वनवातु-चित्रत, चपल, चछल कर्युं और मथुरा में उसे देखा जाय ? राज्य-कार्य में जनस्त ,
गम्भीर, अवस्वार-पु वासुदेव--त्रज के भोले प्राण कीनसी परिवृष्टि पायों के वहाँ देखकर ! वह संकृचित हो—वह यादव-पुंजत—गोपों में रहा वह—संकोच में पढ़े गोपों के बहाँ जाने से, दूसरे ही उसे देखकर अपनरों में ही से—प्राण कैसे सह सकेंगे हुते ! ना, गोपों के लिये तो मथुरा दूर—बहुत दूर हो गयो है। वही आये त्रज में, वही पथारे तो उसके श्रीमुख के दर्शन हों! बाबा विहुल हो गये हैं। उनका रयाम — वह मथुरा में हैं ! वेदना सीमा पार करती जा रही हैं।

"उद्धव ! कृष्णचन्द्र ने इस बज को दावानिन से, महाभयक्कर प्रवय-वायु एवं वर्षा से, वृधासुर से, कालिय नाग से—क्षनेक दुन्तर विपिचारों से बचाया ! उन्हें नहीं काला था, नहीं रहना वा वाई—क्यों वचाया भला, बज को ? अनेक बार सृत्यु के दुरत्यय पारा से उन्होंने रहा की सब की ! श्रीकृष्ण की वह शक्ति, वह चापल्य, वह दीर्घ कसव-कोचनों का चपल निरांचण, वह वस वशा की हँसी, वह मधुर बाणी ! इस सब के सबांक्ष उसे स्मरण करके ही शिधिल हो जाते हैं ! समस्त कियार्प शिधिल हो जाती हैं ! याचा पता नहीं क्या कह रहे हैं । वे स्वयं भी समम्रते हैं हि क्या चोल रहे हैं, इसमें संदेह ही हैं।

"यह कालिन्दी! रयाम इसके तट पर खेलता था। यह गिरिराज—करहाई गायों को लेंकर नित्य इन पर कीड़ा करता था। यह वृन्दावन—इसकी पद-पद भूमि मोहन के चरणों के चिहों से चाहित है। ये कर्नु के खिलाँन—ये क्रांड़ा-कुझ. ये पग्रु ये पची, यही इनसे चलती थी उसकी चनकी उन्मद कीड़ा!" जैसे बाबा इस अवन-कच्च में बैठे-बैठे भी सम्पूर्ण भूमि प्रत्यच्च देख रहे हैं। वे किसी दसरे भावलोक में हैं।

ंयह मयुरमुक्ट. यह पीताम्बर, यह श्रीकृष्ण की श्रङ्ग-गन्व !' कन्हाई ने श्रपने वस्ना-भरगों में बद्धवजी को यों ही नहीं भेजा है। यह बस्न, ये श्राभरण, यह गन्य ही तो है जो बाबा को, मैया को बार-बार बहिजेगन में लीच लाती है। उनके त्याकुल प्राया इसी सूत्र में श्राबद्ध रारीर-पश्चर में यूर्य-पिरे रह जाते हैं। नहीं तो यह क्यथा—यह तहपन.......

विद्ववजी, श्रीकृष्णुचन्त्र के ये स्मारक चिह्न — इन्हें देखकर ही हमारे चित्ता खपने हाथ में नहीं रहते। हम सेपुध से हो जाते हैं। खाप बुद्ध खन्यया न सोचेंगे । हम मानते हैं कि राम-स्वाम कोई सुरुषेष्ठ हैं! वे देवनाओं का कोई महाचे करते ही घरा पर खाये हैं! महिंच गांकी ने यही कहा था। भवा, सर्वक्ष महिंच की वाणी कैसे आन्त हो सकती है। दस सहस्र हाथियों का वह रखनेवाला कंस, उसे कृष्णुचन्द्र ने खेल के समान मार दिया, मार दिया उन पर्वताकार मलों को और हाथियों में सर्वकेष्ठ कुवलयापीड़ को हस प्रकार मार दिया, बेसे हिंद पशुओं को सह्ब हो मार देवा है! मैंने सुत लिया है—कंस का वह महाचुच्च —तीन ताल विशाल, बजसार खोर उसे शिक्ष प्रकार मार देवा है! अनुस्वकी, यही प्रकार सेरे सेरे स्वरुष्ण ने तोड़ दिया—पेसे तोड़ दिया, खेरी गवराज हुख्यक्य तोड़ है! उद्घवजी, यही प्रकार सेरे प्रकार का वह स्वरूपक्य तोड़ है! उद्घवजी, यही प्रकार केरिक को सेरे प्रकार का वह स्वरूपक्य तोड़ है! उद्घवजी, यही प्रकार केरिक को सेरे प्रकार का वह स्वरूपक्य तोड़ है! उद्घवजी, यही प्रकार केरिक को सेरे प्रकार का वह स्वरूपक्य तोड़ है! उद्घवजी, यही प्रकार केरिक के

हीं इन गिरिराज गोबर्धन को स्वाम एक सप्ताह तक एक हाथ पर उठाये रहा, हाथ तक नहीं बदला स्वते । प्रसन्त, बेतुक, श्रिरेटर, ट्राग्रवर्त, बकासुर, केशी, श्रधासुर श्रादि दैत्य जिन्हें स्वाम ने खेल में सार दिया—साप तो जानते ही हैं कि इनमें से प्रत्येक समस्त सुर एवं ब्युट्रों को जीत होने की शिक्त रखता था ! यह सौर्य, यह पराक्रम कृष्णवन्द्र का .......? पता नहीं कित को हो स्वा क्या कहना है, स्वा क्या कहना है। श्रीकृष्ण, कृष्णवन्द्र—उस कन्हाई के गुण, कर्म, हफ नकीं पार है ! बाबा का कठाउं अर तथा है। वेष्ट्रा करके भी श्रव बोल नहीं सकेंगे थे। डिचिक्याँ वेंच गयी हैं।

भिरा कर्न् ! नीलमिए ! मैया चिह्नल हो गयी हैं। कब से उसके स्तनों से बात्सल्य की उज्ज्वल धारा च न रही है। स्याम ! कन्हाई ! नेत्र फटे-फटे-से हो रहे हैं ! यह तो चेतना शून्य हो रही है।

'यह श्रातुराग! यह वास्तल्य! परम्पुरुष श्रीकृष्ण्यन्द्र में इतना प्रगाद प्रेम! '' उद्धवजी ने कल्पना भी नहीं की थी कभी इस सीमाहीन भाव की। ने चन्नल हो उठे हैं। "बाबा! बाबा! मैया!" बाबा! मैया! जैसे कोई दूसरा ही उनके मुख से प्रकार उठा है। 'बाबा! मैया !' यह मयूर-सुक्कुट, यह पीतपट, यह खार्त कर—यहा तो बाबा को, मैया को पुनः कुछ चेतना दे पाता है। इसी से तो ने बार-बार तिनक साबधान हो पाते हैं। उनके विवर्ध पीत-येत बनते मुखपर तिनक आभा इसी से तो पुनः कीटती है।

'बाप दोनों परम रलाब्य हैं ! समस्त प्राणियों के लिये परम सम्मान्य हैं ! ऋखिलगुरू, विरवेरवर साचात् नारायण में खाप की इतनी प्रगाह भक्ति है! इतनी दृढ़ निष्ठा है! ये राम और मुक्त्य ही विरव के परम कारण हैं । ये ही प्रधान पुरुष हैं । समस्त प्राणियों के ये ही प्रमुख्येय

हैं। परम ज्ञान के ये ही अधीरवर हैं! ये ही पुरागपुरुष हैं।'

'मृत्यु के श्रन्तिम इए में, रारीर होइते समय एक च्छा के लिये जिनमें अपने शुद्ध मन को एकाम करके प्राधी कर्मबन्धन से बाएा पा जाता है, कर्मचक को त्यागकर परम प्रकाशकर प्रदापर को तत्काल प्राप्त कर लेता है, आप रोनों उन्हीं निखिलात्मा, सर्व-कारए-कारए- मानवरूप में ध्यक्त श्रीनारायण्य में अपने प्राप्त भाव को नित्य स्थिर किये हैं! आप परम महात्मा हैं। भला, अब आप के लिये कीन-चा सत्कार्य, कीन-सा पुषय शेष रहा! आपने समस्त पुषयों, समस्त साधनों का फल प्राप्त कर लिया!

रियाम नहीं आयेगा ? क्या कह रहे हैं ये उहुव ! प्राया-वियोग-काल में उसका प्यान— पता नहीं क्या कह रहे हैं ये ! ये तो प्रशंसा करते हैं स्नेह की ! पुष्य-कल बताते हैं इसे ! तो वह न आयेगा ? उसके आने की आशा नहीं है ? वावा, मैया—नेत्रों के प्रवाह सूख गये, मुख विवयों हो गया। आक्र जैसे काष्ट्र हो गये।

'आयेंगे! बाबा! बाबा! श्रीकृष्णचन्द्र शीघ्र ही आयेंगे!' बड़ी व्यव्रता से उठकर उद्भव

जी ने त्रजराज को दोनों भुजाओं से सम्हाला।

'श्रायेगा कृष्णचन्द्र ?' बाबा तो जैसे अब भी अर्थचेतना में पूछ रहे हैं। इनका स्वर

कहाँ स्पष्ट होता है ।

'बावेंगे—बहुत शीघ ब्यावेंगे वे ब्यन्युत ! वे सास्वतपति प्रमु जज में आवेंगे और शीघ ही माता-पिता को प्रसन्त करेंगे!" वद्धव के वचनों ने जैसे अवर्णों में सुघा ढाल दी है । प्राण लौट ब्यावे हैं। चेतना त्रा गयी है बाबा में! मैया के नयन पुनः निर्मुद्द बन गये हैं।

'सच' उद्भव-सत्य कहते हो तुम ? कृष्णचन्द्र आयेगा यहाँ ?" वावा का गद्गद करठ

कुछ स्पष्ट हुआ है। एक आशा-जीवन के लिये एक आशा-सूत्र तो मिला !

बाबा, श्रीकृष्ण ने कंस को मारकर रक्न-सभा में ही ज्योप से पुनः ज्याने की बात कही वी न! समस्त सालव-वेश जिनका साची है, श्रीकृष्ण अवश्य अपने उन वचनों को सत्य करेंगे।" वा वह जब्ज प्रेम पारावार. यह आकुतवा—उद्भवती यह ससस्य सियर हैं, यह समय क्या सोचने का है कि श्रीकृष्णवन्द्र ने वावा से जन्न लीटने की बात रक्नशाला में कही या विदाह के समय! कही—सभी सालतों के सन्धुल कही—वस! और वावा—ईक्ष्यवन्द्र आयेगा! वावा को इस समय इन शब्दों से जागे-पीछे के वाक्य क्या सुनायी पढ़ते हैं। वे इस समय कुछ सोचने, स्मरण करने की स्थिति में कहाँ हैं।

'श्रीकृष्ण आर्थेगे! क्या कहा गया ? रथामसुन्दर ने तो ऐसा कोई आरबासन दिया नहीं! यह असय—इसे सत्य हो जाना चाहिये, किंतु इस कर में तो सत्य होता नहीं दीखता यह ! उद्धवजी जानते हैं अपने आरबासन का महत्व ! इसे असय कहना कितना अनर्थकारी हो सकता है! उन्हें झानोपदेंग भी करता है। अपने बचनों को दूसरे अर्थ में सत्य बता सकते हैं वे। कम-से-कम अपना बौद्धिक संतोष तो हो जाय कि असत्य नहीं कहा गया! अपना वपदेश प्रारम्भ किया उन्होंने—'महा-माग, आप लोग शोक न करें! आप शोक्या के कर्म स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त से से हि विश्वाम ते हैं वे से समस्त प्राधियों के हवय में वैसे ही विश्वाम हैं जैसे कार्यों में अति ।'

'न वो उनका कोई प्रिय है और न अप्रिय। न कोई उनसे श्रेष्ठ है न किनष्ठ और न समान ही। वे अमानी, बांद्रितीय सर्वत्र हैं, समस्त्रीं हैं। न उनका कोई पिता है न माता। न कोई स्त्री है उनकी न पुत्र। न कोई उनके लिये आस्त्रीय हैं न रात्रु। उनका न कोई वेह है न जन्म हैं। स्त्रा, असन्, सिश्रित—इन भौतिक योनियों में जन्म दे सर्क—पेखे कोई कमें उनके नहीं हैं। वे तो अपनी लीला से, साधुजनों के परिजाश के निमित्त इन जन्मादिकों को स्वीकार मात्र करते हैं। वे गुआतीत निर्गुण परासर प्रमु सस्त, रज एवं तभीशुज को कोड़ापूर्वेक हो संचालित करते हैं और इन गुओं के अधिष्ठाता-रूप से जान पहने हैं, वेसे हो निर्मित आस्त्रा चित्र में अहंसाब करके अपने को केन्ने से प्रश्वी ही धूमती जान पहनी हैं, वेसे हो निर्मित आस्त्रा चित्र में अहंसाब करके अपने को कर्ता मान लेता है। वस्तुत: तो सर्वान्तयांमी भगवान श्रीहरि केवल आपके पुत्र ही नहीं हैं, वे तो समस्त हैश्वारियों के आस्त्रस्य एवं जनके माता-पिता हैं! जो कुछ विकाषी पढ़ सकता है, सुना जा सकता है, या, है या होगा, वह चर-अचर, महत्-अवर—सभी कुछ अच्युत ही हैं। अच्युत के विना उनमें किसी की कोई भी पारमार्थिक सत्ता नहीं।

उद्धवजी का तस्त्रज्ञान तो वे ही जानें; पर बाबा—मैया ने क्या अर्थे लिया इसका—'कन्दैया मशुरा में ही आबद्ध रहे, वहीं आश्वक रहे, ऐसी बात नहीं है। वहाँ वह करेक्य-पालन में ही न लगा है। न वहाँ कोई प्रिय है—अन्तरङ्ग है और अभिय तो होगा कहाँ से। वहाँ सभी समान हैं उसके लिये। वहाँ वह मला किस्सरे खुले! किसे स्वजन बनाये! माता-पिना भी वहाँ नहीं 'अब भी उसे माता-पिना के लिये सम्भवतः वज्ञ ही याद आता होगा! ये उद्धव भी बड़े मोले हैं—उसी-जैसे मोले! अरे यह तो सब जानते हैं कि अभी विवाह ही नहीं हुआ उसका और तब पुत्र ? एक हाँसी आगयी इस विचाद में भी बावा को। मैया की नेज-वर्षा द्विगुणित हो गयी। पता नहीं कौन-से संचित स्वप्त साकार हो गये अन्तर में।

'कोई सुद्ध नहीं! करूँ बहुत संकोची है। किसी से खुलकर मिल न सकेगा, यह तो पहले से ही अगुमान था। कोई कार्य वसे विवरातः नहीं करता पढ़ता; पर कीड़ा के लिये वह करता सब हो। खेलता बहुत प्रिय हैं उसे बचरन से ! खेल के पीछे तो वह स्तानांजन भी भूल जावा करता है। बहाँ सब वसे हो माता-पिता मान बैठे हैं! नत्हा-सा सुकुमार कन्दाई—ये नगर के लोग पता नहीं कितना तंग करते होंगे उसे! आज्जा, तो उद्धव को, नगर के लोगों को भी सर्वत्र स्थाम ही स्थाम रीखान है। इनकी भी रशा त्रज की सी ही है ?' उद्धवजी का झानोपदेश चल रहा है। बड़े उत्साह से, बड़ी उसंग से सुना रहे हैं वे। उन्हें लगाता है—सफल हो रहे हैं वे। कितने ज्यान से सुन रहे हैं वाचा, जैसी एकाय है से सा खुन हार, इन्ह आकुतता नहीं है। अब अवस्य सफलता होगी।

बाव:—मैया ! झान क्या होता है ? मधुरा के लोग उनके कान्ह को अच्छुत, अगवान्— पता नहीं क्यान्या कहने लगे हैं। ये उद्धवजी उसी कन्हाई की ही तो बात कर रहे हैं। मधुरा में किसी से उसकी आत्मीयता न हुई, उसका मन न लगा और अब बह राग्नि आनेवाला है। ब्रज में बाने वाला है! यही तो ? ये उद्भवनी उसी स्यामसुन्दर की चर्चा कर रहे हैं। बाबा के लिये, मैया के लिये इससे ब्यौर प्रिय चर्चा क्या हो सकती है।

'कन्हैया को नवनीत चाहिये!' गोपियाँ मझ-वेला में ही नित्य उठ जाती हैं। दीपक जलाये, स्थान और पात्र स्वच्छ किये, प्रारम्भ हो गया दिध-मन्थन। कहूयों का कणून, चृड़ियों की मंकृति और वहीं में घूमती मथानी का घनचोध—यह मङ्गलमयी दिधमस्थन-स्वनि और इस घाषा के तालपर चल रहा है कोमल कटठों से भूमता उस धरिवन्दनयन मयूरमुक्टी का चरित-गान! आसमितम्म गोपियों का यह उनमक गान—विशाण पत्रिव हो नहीं हैं स्वर पावन स्वर-कहरी से।

प्रभात हो गया !' उद्धव चौंके। पूरी रात्रि अवतीत हो गयी उन्हें। उठे वे खौर बाबा से अनुमति ली। नित्यकर्म के लिये श्री कालिन्दी-सटपर जाना है। जाना तो बाबा को भी है. पर एकान्त

चाहिये उद्भवजी को।

'यह रथ किस का है ?' प्रभात में ही गोरोहन के लिये आये गोपों का ध्यान रथ की ओर गया। 'यह स्वर्णमय रत्नजटित रथ—मधुरा से ही आया लगता है !' मधुरा से कोई रथ आया

है! गृह-गृह में बात पहँचते कितनी देर लगती है।

'मशुरा से रथ 'फिर आक्रूर तो नहीं आया! यहाँ से कमलतोचन श्रीकृष्णचन्द्र को मशुरा ते गया वह कंस का स्वार्ध सिद्ध करने के लिये! अब क्यों आया यहाँ ? अब क्या अपने उस स्त स्वासी का हम से प्रतिशोध तोने आया है ?' गोपियों के दिख-पात्र पहें रहें, नवनीत तैरता रहा, गृह-कार्य रह गये जहाँ कैनहाँ। वे एकत्र हो आयों नन्ददार पर। रथ को देखकर उनमें नाना प्रकार के विकल्प उन्ने लो।

'कीन आया है ?' गोर्पों का गोदोहन विरमित होने लगा। वालक श्रा यसुना-तट की ओर दौड़े। भवन में जब कोई नहीं है—नहीं है, यह तो द्वार से ही जान पढ़ना है, तब नित्यक्रिया करने

ही गया होगा । कौन होगा ? कनूँ-कब आयेगा कन्हाई ? यथ-के-यथ बालक दौड़े !

'ये कीन हैं ? बालक—भोजे सरल बालक खड़े रह गये। यह पीतपर, यह बनमाला, यह सुकृद—पर कर्न चाह जिसे अपने बजाभरण दे देना है। वह बना संकोब करना है कभी बच्चारित में तेन में ति कर्नू—कर्दया—नहीं आया वह? तब बना पूछना है? बचा कह स्ताने ये हैं संकोचिया बातक कथा कुछ पह सकेंगे थे संकोचिया बातक कथा कुछ पह सकेंगे थे में तेन लोचन. ये सुकें से पुत्रन, ये होगे-नाहित सरोज से सुख— उद्भव कथा कहें ? कैसे कहें इनसे झान की बात ? इनसे प्रवश्चना भी कैसे की जा सकती है? नेत्र भर आये। यसुना-जल में टए-टए बिन्दु गिरने लगे। एक बार मनक उठाकर देखा और फिर कुछ। लिया। देखने तक की शक्ति नहीं। रयाम के ये सखा—ये आये हैं, अपने उस कर्नू की बात पूछने आये हैं। उद्भव —-वेवारे उद्देवन, सिर ही नहीं उठा पाते वे।

'गार्थे हुंकार कर रही हैं! कर्तू प्रतीचा करता होगा!' गार्थे पुकारें और गोपाल न आ जार्थे—बालक पीढ़े मुद्दे और भागे। जैसे बढ़व का स्मरण नहीं, बढ़व सम्मुख नहीं, यह भी नहीं

कि क्यों आये थे यहाँ ये।

ें प्रेमोन्मरा त्रज !' चद्धव देखते रहे, एकटक देखते रहे दौढ़ते-कूदते वालकों को। ध्रमी रात्रि में ही क्या वावा की, मेया की आत्मविस्मृति नहीं देखी है उन्होंने। कितनी बार मैया चठी मध्य में—'तनिक तीलसुन्दर को देख लूँ। कहीं सोते में बक्ष तो नहीं खिसक गया!' बाबा कितनी नार विस्मृत हुए अपने को और ये वालक — अन्ततः तो ये मोले वालक ही हैं। अपने-ध्राय उद्भव का सत्तक अरूक गया।

भ अर्थ क्षितालबाह, कमललोचन, पीतान्वरपारी, मिलकुरहन-मिच्छन, पित्र मुम्कानवाले ये कौन हैं? यह सुन्दर देश--यह उन स्थाम सुन्दर का देश, उन्हीं के बस्न कीर कामर्श---ये बस्ना-मरण वो मोहन के ही हैं, इन्हें पहचानता क्या कठित है! पर ये सब इन्होंने पाये कहाँ? कैसे

पाये ?' बड़ी उत्सुकता, बड़ी उत्करता है। गोपियाँ रथ देखकर ही यसुनातट की घोर चल ५ 'कीन चाया है ? क्यों आया है ?' क्यों भी तो पता लगाना है और ये खास-सरीर, बन्धे, अत् अस्पर-सुक्टरबर—चे तो कालिन्दी-कुल से अपना नित्यकृत्य समाप्त करके इघर दी चा रहे हैं। अवस्य कृत्ये स्वामस्तुन्दर ने सेजा है। मसुरा से खाये हैं ये चौर ये बकामरस्य—चवस्य मोहन ने ही कृत्ये वहाँ नेजा होगा!

'क्या संदेश लाये होंगे ये ?' उत्करठा की सीमा नहीं है। यकान्त में ही तो इनसे पूछा जा सकता है। सब खा गयी हैं मार्ग के समीप। उद्युवजी आये समीप, सब ने मुककर प्रणाम किया। 'खाप क्या दो चुल यहाँ बिगाजेंगे ?' लज्जा, संकोच, बढ़ी कठिनता से चीरे से कहा जा सका है यह। मन्द हास्य, सजवज निरोच्चण— मस्तक सब ने नीचे मुक्त लिये हैं, भूमि को देख रही हैं! उत्तरीय का ज्ञासन हाल दिया है अमि पर। उद्यवजी को स्वयं ही मिलना था इन से: पर

भूमि पर ही तो बैठ सकते हैं वे। यह उत्तरीय तो प्रणम्य ही है उनका।

ंहमें पता है कि जाप शीमार्वेश के पापंद हैं! आपके उन अधीश ने अपने माता-पिता को प्रसम करने के लिये आपको यहाँ भेजा है, नहीं तो अब में उनके समरण करने योग्य और भी कुछ है, यह तो हमें दिखायों ही नहीं एकता। माता-पिता से उनका स्तेह है और यह वन्युजों का स्तेह-बन्धन जोड़ हो नहीं देखा तो मुत्रा के लिये भी कठन होता है। दूसरों से मुख्य जो मित्रता स्वार्थवरा करता है। वह मैत्री तो स्वार्थमां के लिये भी कठन होता है। दूसरों से मुख्य जो मित्रता स्वार्थवरा करता है। वह मैत्री तो स्वार्थमां का स्तरण करता है। स्वार्थ पूरा होने पर कौन किसका समरण करता है। पद्धान्य वाच्या का करता है। कर करता है। किस असमर्थ ने तेर ही हैं। की विद्यार्थी आपयान के स्वार्थ का समरण करता है। स्वार्थ की मित्रता प्रजा ने की है! स्वार्थ की मैत्री होती ही च्यास्थायी है। पता नहीं कहाँ गया संकोश, कहाँ गयी लक्जा, गोपियों को तो अपना हो। यता नहीं हता उत्तर स्वार्थमुद्ध के समस्य कहना है, कहा नहीं कहना है—यह सब करता है। ये उद्धव—ये अपरिचित सज्जन, इनके समस्य होने यर, फिर लौकिक आचार का किसे समरण रहे! ये उद्धव—ये अपरिचित सज्जन, इनके समस्य का ना है, किस किल आचार का किसे समरण रहे! ये उद्धव—ये अपरिचित सज्जन है ने तो केन्द्रन करते लगी हैं. सित्रके लगी हैं, हिचकिलों लिने लगी हैं। जो उनके भीतर हैं—जो प्रेमरोप मरा है, वाणी में व्यंग वनकर भी कितना स्तिन्य है वह। उन्हें रायाम्युज्य के वाल्य-चापल, कैशोर विहार—पता नहीं कितनी लीलाएँ समरण आ रही है। वे गाती हैं, रोती हैं, प्रजाप करती हैं। इद्धव—वेचार उद्धवजी जुपचाप देख रहे हैं। विकास, सम्भव, मृकः 'यह भेष अक्रक्ष में ! उद्धव—वेचार उद्धवजी जुपचाप देख रहे हैं। विकास, सम्भव, मृकः 'यह भेष अक्रक्ष में ! इन प्राम्यार्थों में यह अपरा अत्यार है। देख ति है। इस कित, सम्भव मार्य में अक्ष अपरा अत्यार है। है। इस कित, सम्भव में अक्ष अपरा अत्यार।

कहीं से एक भ्रमर आ गया। भ्रमर—उसकी गुंजार, उसका वेरा—एक की दृष्टि स्थिर हो गयी उस पर। 'यही तो आया है मधुरा से! इसी को तो उस छत्ती ने अपने वेरा, अपने वर्कों में सजाकर भेजा है।' वह अपने मावोन्माद में ही उस भ्रमर को सम्बोधन करके कह चर्ता—

'मधुष, तू इस कपटी का मित्र है! हमारी सपत्नियों के बच्च का कुक्कुम उनकी वनमाला में लगकर तेरे रमधुष्पों में लग गया है। इस रमधुसे तृ हमारे चरख मत छू! जिसका दूत ही तू इस प्रकार का है, वह मधुष्पति ही उन मानिनियों के इस प्रसाद की उपहासास्पद विडम्बना को यादवों की समा में पारण करें।'

'तू जैसे पुष्पों का एक बार रस लेकर उन्हें सर्वधा छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने अपनी सम्मोदिनों अपर-सुपा पक बार देकर हमें छोड़ दिया। पता नहीं वे सिन्धुजा कैसे उनके श्रीचरणों को निरन्तर परिचयों करती हैं। अवस्य ही उन उत्तमस्त्रोंक के अधुस्तिगध कपट-जल्पों से रसा का चित्र आहत हका है।'

'भ्रमर ! हमारे सम्मुख त् यह क्या उन यादवेश की कीर्ति का पुराख ले बैठा ! ये उनके लीला-यरा-प्रसङ्ग तो उन विजय के सखा की मधुपुरवासिनी सखियों के जाने ही कही ! उनके हृदय को जाबि शान्त हो गयी है, जातः वे तेरे लिये अभीष्ट पुनिका विचान कर सर्केंगी।'

'उनकी कपटमरी हँसी और भ्रविचेप इतने मनोहारी हैं कि उनके लिये स्वर्ग, घरा और पाताल—तीनों लोकों में कौन-सी ऐसी जी है, जो दुर्जभ हो। जिनके चरखरज की ख्यासना स्वयं महालस्मी करती हैं, चनके लिये हमारी गणना ही क्या है; किंतु दुखियों-दीनों पर दया करने की प्रक्रिद्धि लिये हुए उनका जो उत्तमखोक नाम है, वह क्या जल्प ही है ?'

'हमारे पैरों से ब्यमा अस्तक तृहटा ले! हम जानती हैं कि तृबड़ा चाडुकार है। तुमें ब्युत्तय करना खुब ब्याता है और इसी से तृ युक्कद का दृत होकर ब्याया है! जिसके लिये हमने इस लोक के पति-युत्रादि समस्त भोगों को लोड़ दिया, परलोक की चिन्ता लोड़ दी, वे हमारे पर सम्पूर्ण ब्यक्कता होकर हमें त्यानकर चले गये; फिर उनके दृत का कैसे विस्वास कर लें हम ।'

खाज की तो उनकी यह निष्ठुरता नहीं है। 'ज्याध की भाँति रामावतार में उन्होंने बानरराज वाली को खिपकर बीच दिया था, वेचारी शूर्पेशुका के नाक-कान कटवाकर कुरूप कर दिया था; वामनावतार में दैरदराज बिल को बिलपु की भाँति बाँध दिया; ऐसे काले की मित्रता से बस ! पर किया क्या जाय, उनकी चर्चा छोडी नहीं जाती।'

कैसे होड़ी जाय उनकी चर्चा—'जिनके लीलारूपी असूत का कर्णपुटों से एक बार पान कर होने से तत्काल राग-द्रेपादि इन्द्रास्मक चित्त-धर्मों के नष्ट हो जाने के कारण बहुत से लोग अपने दुखित स्वजनों, कुटुम्बों एवं घरों को झोड़कर अकिखन होकर पत्तियों की माँति अनिकेत होकर

भिचाटन करते फिरते हैं।'

पर यहाँ तो केवल कथा-अवस्य की बात ही नहीं; हमारे, अवस्यों में तो साचात् उनकी सुधा-मयी वासी गयी हैं! 'जैसे आक हरिस्मियां व्याध के ख़रान्सर को सुनकर वेंध जाती हैं, वैसे ही हमने बस ख़ती की कपटवासी का विश्वास किया; क्या करती, उनके नखन्पर्श से हमारी स्मर-व्याधि और तीन्न हो जाती थी! अब इन वार्तों को सोचने से ही परम व्यथा होती है, अतः उनके वत, अब तुम इन वार्तों को छोड़कर कोई और चर्चा करी!'

पित्रवम के सखा, तुम फिर आये हो ? तुम्हें हमारे प्रेष्ठ ने भेजा है ? आहो, तुम तो हमारे सम्मान्य हो; कहो, क्या चाहते हो ? तुम हम सबको मधुपुरी ले जाओगे ? पर सौम्य, वे तो नित्य अपनी वधू श्री को हृदय पर घारण किये उसके साथ ही रहते हैं न; फिर वहाँ हम लोगों को ले जाने

से क्या लोभ ?'

'वे ब्यार्यपुत्र इस समय यथुरा में ही तो हैं ? सौन्य, वे श्रपने इस पिता के गृह तथा अपने सस्ता गोपों का स्मरण करते हैं ? कभी वे ब्यपनी इन दासियों की चर्चा भी करते हैं ? कभी हमारे खिरों पर वे श्रपनी ब्यार-सुरभि-वर्षित भुजाएँ रखेंगे ?'

'वे आयेंगे ? कभी उनकी विशाल भुजाएँ कन्यों पर पढ़ेंगी ? यही तो पूजना है! इसी के लिये तो प्राण आहुत हैं। भ्रमर कहाँ गया—कीन देखे उसे। सब के नेत्र उद्भव की खोर लगे हैं। नेन-प्राण जैसे नेत्रों में, अवर्षों में आ गये हैं। उद्भवजी को खबकाश मिला है। उनका शरीर रोमाखित हो आया है। 'यद खहराग! यह उत्कटरा!'

भगवान वासुदेव में जाप सबका चित्त इस प्रगादवा से समर्पित है, आप समस्त लोकों के लिये प्वतीय हैं। आप स्वतः प्र्णोथ हैं। भवा, यह अनुराग पाने पर जोर क्या पाना रह जाता है। दान, त्रत, इवन, स्वाच्याब, संयम तथा और भी नाना प्रकार के सरकमों के द्वारा शोक्ष्य की भक्ति पाने का ही प्रयास किया जाता है! आवान उत्तमस्तोक में जाप सब की पेसी सर्वोच्छम की भक्ति पाने का ही प्रयास किया जाता है! आवान उत्तमस्तोक में जाप सब की पेसी सर्वोच्छम नीडिक भक्ति है— मुनिजन भी इसकी करवाना नहीं कर सकते, यह उनके लिये भी दुर्जभ है। यह परम सीमाग्य की वात है कि पुत्र, पित, स्वजन, गृह आदि के मायिक प्रपन्नी का त्यान करके आपने उत्त परम सीमाग्य की वात है कि पुत्र, पित, स्वजन, गृह आदि के मायिक प्रपन्नी का त्यान करने उत्त प्रवोच्च में सर्वोन्समाव प्राप्त कर लिया है। जाप तो महाभाग्यवती हैं! आपने यह विरह जो मेरे सन्धुक व्यक्त किया है, वह तो सुमपर आपका महान अनुमह हुआ! अब आप अपने उन प्रेष्ठ के सुख्यायी सेरेश सुर्जे! मैं अपने जन स्वामी का अन्तरक्क सेव स्वी उनके इन संदेशों को लेकर यहाँ आयो है।

ये सपुरा की राज-सभा के विद्वान ठहरे ! भला, कोई बात बिना विश्तत भूमिका के कैसे कह तेंगे! गोपियाँ चुपचाप सुनती रही। पता नहीं क्या कहते रहे हैं ये उद्दबजी। जैसे कुछ उनकी समफ में नहीं बाया। 'परम पुरुष भगवान ओक प्या, उनमें भीकि, पता नहीं क्या-क्या-ये बातें क्या समक में बातें के साने की हैं; पर कव ये श्यासपुत्तर का संदेश सुनायेंगे! सुझों पर एक तदस्थता आ गयी थी; अब तो उत्कर्धो हो गयी हैं सब। 'श्याम का संदेश! मोहन का खेड़ा।'

मैंने चन श्रीकृष्णचन्त्र के संदेश को ठीक ठीक स्मरण कर लिया है। मैं उन्हीं के शब्दों में आपको वह सुनाये देता हूँ! बड़ी कुपा—उद्भवां का महान अनुमह! अपनी ओर से कुछ नहीं मिलायेंगे! कोई मुमिका न बनायेंगे! कोई ज्याच्या-भाष्य न करेंगे! मोहन का संदेश! वह तो

उसी रूप में प्राप्त होना ही चाहिये !

श्रीकच्याचन्ह ने जाप सब से कहा है-"जाप सब से मेरा सर्वात्मरूप से वियोग कभी नहीं और हो सकता भी नहीं। जैसे समस्त प्राणियों तथा पदार्थों में आकाश, वाय, अग्नि, जल पर्व प्रथ्वी व्याप्त हैं. वैसे ही मैं मन, प्राय, पद्धभूत, समस्त इन्द्रिय एवं त्रिगुओं का भी खाश्रय हैं। मैं अपनी ही मायाशक्ति के प्रभाव से पद्धमृत, इन्द्रिय एवं त्रिगुण स्वरूप इस जगत को अपने में ही अपने ही रूप से बनाता हैं। मैं ही इसका पालन करता हैं, और मैं ही प्रलय करके इसे अपने में लीन कर लेता हैं। मेरा यह आत्मस्वरूप झानमय एवं शह है। जामत, स्वप्न तथा संविध एवं माया कं गुणों द्वारा अन्वय-व्यतिरेक कम से विचार करने पर इनकी धारणा होती है। इन्द्रियों के दारा जो पढार्थ अनुभव में आते हैं, मन जिनका ध्यान करता है, वे सब-यह समस्त दृश्यमान जगत स्वयन की भाति सिथ्या है। अतः मन एवं इन्द्रियों को रोक देना चाहिये, इनके निरोध से ही वास्तविक ज्ञानमय निदाहीन स्थिति प्राप्त होती है। यही समस्त शास्त्रों का सारक्षप सांख्ययोग विद्वानों ने बताया है। त्याग, तप, दम, सत्यादि समस्त साधन इसी स्थिति को प्राप्त कराने के लिये हैं. जैसे सभी नदियों का अन्तिम गन्तव्य समुद्र ही है। मैंने स्वयं आप सबसे दर रहकर यह संदेश उसी प्रकार भेजा. स्वयं आकर नहीं कहा-इसमें भी कारण है; मैं जो आप से दूर हूँ, परम प्रिय होकर भी श्चापके नेत्रों से दर हैं. वह तो इसलिये जिसमें श्वापके मन में अत्यन्त समीप रहें। श्वाप सब निरन्तर मेरे ही ध्यान में लगी रहो. इसी इच्छा से मैंने यह किया है। स्त्रियों का चित्त जितना अपने से दर हुए प्रेष्ठ में लगा रहता है. उतना वह नेत्रों के सम्मुख उपस्थित प्रियतम में एकाथ नहीं रहता। मुक्तमें सम्पूर्ण रूप से मन को लगाकर, दूसरी समस्त वृत्तियों से खटकर निरन्तर मेरा ही स्मरण करते हुए अविजम्ब आप समे प्राप्त कर लेंगी। ठीक उसी प्रकार समे प्राप्त कर लेंगी, जैसे मेरे साथ राजि में वन में रासकीड़ा के समय जब मैं छिप गया, तब मेरा साथ न पाकर कल्याणियों, आपने मेरे गता चरित्र का एकाम चित्त से चिन्तन किया और समे प्राप्त कर लिया !"

'भगवान् श्रीकृष्ण में परम अनुराग है इनका ! इतना विद्युद्ध वित्त भवा, किसका हो सकता है! झान का परमाधिकार—किंतु भगवान् के वे झानसूत्र बहुत गृह हैं ! पता नहीं झन्तिम बात क्या कह दी है उन्होंने। यह उनकी वैयक्तिक चर्चा है। ग्रेप तो जैसे समस्त झान—मेरे ही हृदय के भावों को परिफ्कृत सुत्रकर दे दिया है उन सर्वे ने। ये भोजी गोपियाँ—इन्हें समम्भाना होगा! भवी प्रकार उपास्या करके समम्भाना होगा! मां अध्या प्रकार व्याख्या करके समम्भाना होगा इस गहन तत्त्व को।' उद्धवज्ञी ने गम्मीरतापूर्वक दृष्टि उपाय। जैसे वे कहते हों—'कोई बात नहीं, जो अंग्र समम्भ में न आया हो इस सर्वेश्व का, उसे

मैं समका दूँगा ! मैं भली प्रकार जानता हूँ इस तत्त्व को ।'

रास में वह स्वमासुन्दर का छिप जाता, वह शरत्पृष्णिमा, वह अन्वेषण और वह उसका सुस्कराते प्रकट होना! वह छटा, वह रूप, वह कौसुदीस्तात रजनी—भता वह भी विस्मृत होने की है! तो वह छती उसी प्रकार प्रकट की वह सी प्रकार प्रकट को जाया।! वहा चपता, वहा नटस्वट है! वह इसी प्रमार के प्रति होने हो जाया।! वहा चपता, वहा नटस्वट है! वह इसी प्रमार प्रकट सही! के किन ये विद्वान जोगा भी वह अहुत होते हैं। इन उद्भवजी ने इस सीधी बात के स्विये पता नहीं कहाँ-कहाँ से आकारा-पाताल एक कर दिया!! इन गोपियों को चहुत के तत्वज्ञान से क्या जेनाहै। स्वामसुन्दर

काषेगा, बह सहसा का जायगा उस रास-रात्रि के समान—अवर्णों ने, प्राणों ने इससे क्षषिक सुना दी कहीं है। सबके समतापुरत इस क्षाप्तरत हो गये हैं। क्षत्र उनकी स्पृति व्यवस्थित हो पायी है। क्षत्र तो ये दस्त्रकों के प्रति बहा कर राज्यक करने नारी हैं।

"बढ़ा अन्छा हम्रा कि पापकर्मा कंस अपने अनुचरों के साथ मारा गया। बढ़े सानन्द की बात है कि गुरुवानों के साथ अपने सभी उद्देश्यों को सिद्ध करके वे अध्यत इस समय कराज-पर्वक हैं। सीम्य, वे गदाप्रज वहाँ की नागरी सन्दरियों के सलज स्निग्ध हास्य, एवं चपल कटाची से अर्चित होने पर भी क्या हमसे कभी प्रेम करते हैं ? वे विलासप्रवीख, श्रेष्ठ क्षियों के परम प्रिय बन पर-सन्दरियों के हाव-भाव एवं मध्र वाक्यों से प्रजित होते होंगे: फिर बनका चिन बन्ही में द्यानरकत क्यों न हो जायगा । उद्धवजी आप तो साधु पुरुष हैं; सच सच बताइये, पुर सुन्दरियों के मध्य एकान्त-चर्चा करते समय वे गाविन्द कभी हम प्राम्याओं का भी स्मरण करते है ? क्या वे उस रात्रिका स्मरण करते हैं, जब पूर्णचन्द्र की धवल ज्योतना में पूष्पित कुन्द-कानन एवं विकचक्रमद कालिन्दी-सलिल में इस वृन्दावन में अपनी प्रेयासयों के साथ विद्वार करते घूमते थे वे ? रासगार्श में थिरकते हर उनके चरणों के नूपुर जब क्वांणत होते रहते और हम सब उनके साथ उनके मनोक्र चरितों का गान करती! अरे इन्द्र भी घीष्म के ताप से तप वन को बादलों के द्वारा सिक्ति करते हैं। वे गोविन्द, वे दाशाह अपने ही वियोग के ताप में तप्त हम सबों को अपने नव-जलधर-सन्दर श्रीश्रङ्ग के दर्शन से जीवन-दान देने क्या ग्रहाँ प्रधारेंगे १ भला, कृष्णाचन्द्र क्यों आयोंने यहाँ ! उन्हें राज्य मिल गया। उनके शत्रु मारे गये। श्रव तो राजकुमारियों से विवाह करके अपने सहदों के साथ वे वहाँ आनन्दपूर्वक रहेंगे ! अथवा वे महात्मा हैं, आप्रकाम हैं, श्रीपति हैं; हम बनवासियों से उन्हें क्या प्रयोजन या और किसी से उनकी क्या आसक्ति. वे तो नित्य कतार्थ हैं. कतात्मा हैं! उद्धवर्जा, स्वेच्छाचारिग्री होने पर भी पिक्नला ने ठीक ही कहा था कि परम सख निराशा में ही है। हम यह बात न जानती हों, ऐसा नहीं है, जानती हैं; फिर भी श्रीकृष्ण को प्राप्त करने की आशा छोड़ी नहीं जाती। दुरत्यय है वह। हमारा भी क्या दोष, वे उनामश्लोक कहे जाते हैं, कीन उन्हें छोड़ने का उत्साह कर सकता है। वे रमा को नहीं चाहते, फिर भी वे चक्कता श्री उनके बच्च से एक चए। के लिये भी प्रथक नहीं होती। फिर यह कालिन्दी, ये गिरिराज, यह वन्दावन. ये गार्थे, यह वंशीध्वनि-इन सब में उनके जीवित. जामत स्मरण नित्य नेत्रों के सम्मुख हैं। बड़े भाई संकर्षण के साथ उन कृष्णचन्द्र ने यहाँ कितनी लीलाएँ की हैं। ये सब बार-बार उस नन्दनन्दन का हमें स्मरण कराते हैं। उन श्रीनिकेत जाल-जाज नन्हे-नन्हे चर्णों को हम कैसे भूज जायें ! हम कहाँ समर्थ हैं उन्हें मुलने में ! वह मन्द्र, गुर्थंद के समान भूमती गृति, वह लिखत उदार हास, वह लीला-बिलोकन, वह सुधासनी वाणी, कैसे भलें - कैसे भलें हम उन्हें।"

डूव गयी सावधानी, भूल गयी स्पृति, शरीर और स्थिति; कातर करठ कन्दन कर उठे— है ताथ! है रमानाथ! है ब्रजनाथ! है ब्रातिनाशन! तुम्हारा यह गोकुल-यह ब्रज संकट के समुद्र में डूबा जा रहा है! डूबा जा रहा है! ब्रचाओ! इसे बचा लो, गोबिन्द! गोबिन्द!

विस्मृति, कन्दन, अशु, स्वेद, करूप, मूर्छो, हास्य, उत्माद, सुवि, व्यङ्ग, प्रार्थना, स्वदन— इस स्रसीम अनुराग-सिन्धु का पार कहाँ है। बद्धव इसका कैसे पार पा सकते हैं। यह तो है ही सीमाहीन ! अनन्त ! अनन्त !

× я я яя яя प्रमाणावार—जज — अहूत है यह जज ! नर-नारी, इ.ढ.-युवा, बालक-रिग्रा, गायं-बढ़हे, सप्ट-पढ़ी, यहाँ तो तर-पर्यंत तक अंदुराग की घनीसूत प्रतिमाओं से कारते हैं। यह स्वयः स्वयं चिकत, स्वस्थित करता जज ! वियोग, आत्मविस्हृति, प्रेमोन्माद—जैसे यहाँ के कया ही कस दिव्य सुधा से निर्मित हुए हैं। एक स्वयं में कथ-कया में हा-हाकार उसक करती वियोग की महावाबुव-ब्वाला से संतप्त, सूर्ष्टित, सरुपाय और दूसरे स्वयद्भेजैसे स्मरास्वती का वैसव कंगाला हो गया इस स्वरा को वेशकर । यह सिकत और वियोग, कियोग को महावाक्षम करा कियोग की स्वरा को स्वरा के स्वरा कर स्वरा के स्वरा कर स्वरा की स्वरा करता है। चद्धव झानोपरेरा करने खाये थे—िछः! झान, कितना सुच्छ, कितना सुद्ध दे वह स्वद्धय-झान इस खायुत-सिन्जु के सामने। यहाँ किसी की भी चरण-रज का एक कण—झान उस कण से अपने को परिपृत करने की वाव्य्वा ही कर सकता है। ये वाता, यह सेया—झान का परमाराण्य इस वास्तव्य के लोभ में यहाँ उत्तल में बंधने आकर भी भूषित हुआ! इस लोह का वन्यन—अननत इसमें आबद्ध होने पर भी उत्तुल्ल होता है! ये गोप, ये गोप वालक—इन बालकों की सरलता, भोलापन, सीहाई—वह खानन्यपन, योगिजनेकप्रयेय इन्हें पीठ पर चड्डी चढ़ाकर, अपने को छतार्थ माने तो आख्यये क्या। ये गोपियाँ—ये गोप-कुमारियाँ—इनका अनुराग, इनकी तल्लीनता, इनका तल्लीकर चित्र—सिक्स महा योगी ने इस सीमाज्य की कल्पना की है। युग-युग की समाधि से जिसके श्रीचरणों को अन्तर से एक खण के लिये पाने का प्रयास किया जाता है, वही—वही नव-जलधर-सुन्दर इनके मन, प्राय, इदय, लोचनों में आ बसा है। ये उसे चेहा फरके भी हटा नहीं पाणी। 'वह कुझ खण भूला रहे तो स्वान, गो-सेवा, गृह-काये तो तनिक व्यवस्थित हों!' पर उसके श्रीचरण को आबद्ध हैं—अनुराग के असीम वन्यन में हटता से आबद्ध हैं वहां वहां वाही पाणी। वह कुझ खण भूला रहे तो स्वान, गो-सेवा, गृह-काये तो तनिक व्यवस्थित हों!' पर उसके श्रीचरण को आबद्ध हैं—अनुराग के असीम वन्यन में हटता से आबद्ध हैं यहां। वह चाहें तो भी जा कैसे सकता है।

गोपियाँ, गोप-कुमारियाँ—उद्भव को सबसे अधिक इन्हीं की कृपा प्राप्त हुई है। इन्हीं से बे इक सुन—समस सके हैं। बाबा—सेवा— वे वास्तरण की मूर्वियाँ, उनका स्तेत, उनका लालन— वे तो सममते हैं, 'यह बद्भव अभी बबा हो तो है। स्थाम की ही माँति बचा।' भला, वाबा—सवा से क्या। पूछा जाय, क्या कहा जाय। गोपगए भी उन्हें उसी स्तेह का दान करते हैं और बालक—भोक्षे चक्कल, नित्य आत्मविस्तृत गोप-बालक—ये सव तो सदा 'कर्त् बुलावा है! वह कन्हाई आता है! वह वंशी बजी!' इनका प्रमोन्माद पहिल होना जानता ही नहीं। इनका उन्हुक हास्य, उन्मद कीकृष्त और जाब वियोग जगेगा— जैसे शरीर में प्राध्य होन हों! ये किसी और देशकर भी जैसे हक्ष नहीं देखते, नहीं सुनते! उस समय तो इन्हें देखकर पाथाए भी द्रवित हो उठते हैं। उद्धवजी-जैसे गम्भीर-

प्रकृति परम विद्वान, ये बालकों के साथ कहाँ उछल सकते हैं। कैसे खेल सकते हैं।

गोरियाँ—गोषकुमारियाँ—सबसे अधिक चिकत किया है इन्होंने उद्भवती को। 'बाबा, मैया—वे तो बातमब्य की मूर्ति हैं। गोप बड़े सरल हैं, वे सभी से स्नेह करते हैं और गोप-बालक इन मोले बालकों में अनुराग असीम न बने तो बनेगा कहाँ, पर है कियाँ—कियों में ममस्त, कुटा-सिक हो तो प्रधान होती है; कहाँ ये बनवासिनी प्राम्या क्षियाँ, इनके लोक में सुने जानेवाले अनिविध्त आवार और कहाँ ये गोपकुमारियाँ—इनका यह परम पुरुष श्री कृष्णवन्द्र में दहतम ऐकान्तिक भाव! श्रीकृष्णवन्द्र में दहतम ऐकान्तिक भाव! श्रीकृष्णवन्द्र तो हैं ही समये! बिना जाने भी यदि श्रीवय का नियमपूर्वक सेवन हो तो वह रोग-नाश कर ही देगी। क्या हुआ जो ये रयामसुन्दर के परम तत्व का मनव नहीं करती! ये निरन्तर उन्हीं में मन लगाये उन्हीं सिबदानन्द्रयन का चिन्तन तो करती हैं।

बदुबजी का गोपियाँ सत्कार करती हैं। ये उन्हें श्रीकृष्ण्यन्त्र के चरित सुनाते हैं अपेर बनसे सुनते हैं। उनके आबोन्माद को निकट से देखने का सीभाग्य प्राप्त होता है। अब नि प्रवस्त ही उद्भवी अधिनादन करते हैं उन्हें। वे संज्ञित होती हैं, मना करती हैं—वे सिहमान्यों, वे नियुवनवन्दनीया—चदुबजी कैसे खोड़ दें यह सीभाग्य। उनका हदय बार बार कहता है—"'एच्बी पर शरीर जारण का बही परम फत है, जो गोप-सुन्दरियों ने प्राप्त किया है। निलिलात्मा श्रीगोजिन्द के शीचरणों में उनका माव रूढ़ हो गया है, जिस भाव को संसार के स्पर्य से भीत सुनिग्य और हम जोगो भी पाना चाहते हैं। इस भगदरकमान्य-स्स के साथ नाह्यस्था के जनम लेते की क्या दुलना !" नाह्यस्थ के श्रीवाद्विक कर्म कहाँ और क्या का यह दिव्य एस कहाँ।

'इन बियों की महिमा देखों, कहाँ तो ये आचार त्यका घनवासिनी नारियाँ और कहाँ परम पुरुष श्रीकृष्ण में इनका यह अनन्य अनुराग ! ठीक ही है—जैसे अनजान में भी असूत के सेवन से समस्त रोग वह हो ही जाते हैं. वैसे ही निरन्तर किसी भी भावसे भजन करने पर वे परम पुरुष क्या

करते ही हैं। उनका सानिध्य प्राप्त ही होता है।

अगवान् की कृपा का यह प्रवाह—'यह ब्रीकृष्ण की ऐकान्तिक कृपा तो वनमें सतत अनु-रागियों पद्मा को भी प्राप्त नहीं हुई; फिर पश्चमुरिशवाली देवाइनाओं को तो वह क्या प्राप्त होनी थी, को कृपा इन गोप-सुन्दरियों पर हुई। रास-कीड़ा में श्रीकृष्ण की भुजाओं का आलिङ्गन करके, उन भुजाओं को स्कृष्णें पर रखकर जो परमानन्द इन्होंने पाया, वह किसी अन्य को कहाँ तम्य है।'

'मैं—मैं तो चाहता हैं कि इन गोप-चालाओं की चरण-रेणु प्राप्त करने वाली इन सता गुरुमों, तृष्णादि में से ही कुछ होकर युन्दावन में पढ़ा रहूँ। सुके तो इनके चरण-रज चाहिये, जिन्होंने परम दस्स्वज स्वजन एवं श्रेष्ठ आर्य-मार्ग को ठुकराकर भी उन सुकुन्द में ऐसा निष्ठा प्राप्त की.

जिनको श्रतियाँ ढँढती ही रहती हैं।

'आगवती लस्मी जिन श्रीचरणों की नित्य सेवा करती हैं, आप्तकाम अगवान् ब्रह्मा, अगवान् रिष आदि जिनकी अर्थना करते हैं, सनकादि आत्माराम मुनिगण, परम योगेस्वर जिनका अन्ताः करण से निरन्तर ष्यान करते हैं, रास-गोष्ठी में अगवान् श्रीकृष्णधन्द्र के उन्हीं चरण-कमलों को अपने वच पर रख कर, उनका आजिङ्गन करके इन गोप मुन्दियों ने अपने ताप का निवारण किवा है! इनके सीभाग्य, इनको श्रेष्ठता की क्या करणना करे कोई!

भी तो तन्द्रवज की इन भुवनवन्द्या नारियों के श्रीचरणों के रज की वन्दना करता हूँ ! उन नारियों के पदरज की वन्दना—जिनके कष्ठ से निकला श्रीहरि की कथा का गान त्रिलोकी को पवित्र

करता रहता है।

बन्दना—गोप-वालाओं के पद-रज की वन्दना—पद-रज की ही तो बन्दना की जा सकती है। वे सम्युख पदवन्दन करने देने से रही। उन्हें संकोच में डालने का महापराध करने का साहस भी कैसे हो। वे बृष्णिकुल के मन्त्री, देवगुरु बृहरपित के साचान शिष्प, परम झानी उद्धव—और खब ये जब गोप-कुमारियाँ निकल जाती हैं कही से—उनके चरण-चिह्नों पर मस्तक रखते हैं, लोटते हैं चस रज में। फूट-फूटकर रोते हैं। विद्वल होते हैं वे धृलि-धृसर, परम कातर उद्धव—यह अवचरा है न !

×
×
इक चया—कुछ चए ही तो जैसे ज्यतीत हुए हैं अभी और उद्धव कहते हैं कि उन्हें सुपुरा
जाना है! उन्हें कई मास हो गये ब्रज में आये! अधिक्षणपुष्ट प्रतीचा करते होंगे! कई मास —कहाँ
लगते हैं ये कई मास ! कव प्रभात हुआ, कव गया दिन, कव रात्रि चली गयी—कहाँ पता लगा। अधि
कुष्णपुष्ट की चर्चा—उद्धवजी स्थाम की चर्चा करेंगे! मन तो वैसा ही प्यासा है। वेसे ही दौड़ आते हैं सब। अववासियों को छुद चुण्य हो तो बोते हैं ये छुछ मास ! लिकन दद्धवजी को जाना है—
इसाम प्रतीचा करता होगा उनकी। ये वृष्णि कुल के मन्त्री हैं, मयुरा में प्रतीचा तो होती होगी ही! बाबा ने, मैया ने, गोर्पो ने, बालकों ते, गोर्प्यों ने, खुमारियों ने—कभी किसी ने और कभी
किसी ने रोक लिया—कहाँ तक इस प्रकार रोका जा सकता है! जब अपना ही वह मयुरा जा बैठा, ये उद्धवजी कव रहेंग यहाँ। इनको अब रोकना भी कहाँ चित्र है। रथ प्रस्तुत हो गया है!
आज जायेंगे ये!

उद्भवजी—िकतना निष्ठर होता है कर्तव्य ! उन्हें जाना है, कर्तव्य है जाना ! ये वावा, यह सैया, ये गोप, ये वालक, ये गोपिकाएँ, यह बृन्दावन—यहाँ एक छुए। तक वनकर रह जाने के खिये उनका हृदय कन्दन कर रहा है और जाना है—जाना है यहाँ से !

उद्भवनी खाज जा रहे हैं—मधुरा जा रहे हैं—रयाम के समीप! 'यह पदुका दे देना, मेया!' 'यह नवनीत उसकी परम-प्रिय कामदा का है!' 'यह मयूर-पिच्छ'"' 'यह गुझा की माला खपने हाथों खाप पहना दें उन्हें! 'ये नन्हें पुष्प—ये उसकी खाजकों में उत्तमकर बने सुन्दर जरीं!' अपदार—हैं। 'ये नहते पुष्प—ये उसकी खाजकों में उत्तमकर बने सुन्दर जरीं!' अपदार—हैं। यह हृदय का घनीमहा स्नेट—ये क्या पदार्थ हैं! बाबा, मेया, गोप, गोप-बालक, गोपियाँ, बालिकाएँ—सभी के खपने-खपने उपहार हैं— अपने दंग के और

सभी को देने की अपनी पद्रति हैं! दे सकेंगे ये उपहार इन पद्रतियों से उद्भवजी ? वे तो कद्ध-करुठ, साथु-नयन देख भर रहे हैं। जुपचाप मस्तक फुकाये, विद्वल-वदन।

'कुष्णचन्द्र प्रसन्न रहे ! तिनिक व्यपना ध्यान रखे ! वह हमारी कोई चिन्ता न करे ! प्रसन्न रहे मोहन ! प्रसन्न रहे !' संदेश—संदेश के शब्द, भाव चाहे कितने भिन्न हों; एक ही तो संदेश है सबका ! यही एक बात तो कहनी है पूरे ब्रज को !

बद्धव जा रहे हैं— इस पूरे ब्रज का संदेश, उपहार लिये आज उद्धव जा रहे हैं! बाबा ने रथ पर वैठा दिया है उन्हें! वार-वार उतरना, वार-वार मिलना, वार-वार वन्दन और अब किसी प्रकार स्थ चला है। रथ के साथ ही तो चला है यह ब्रज! मैया मूर्छित हो गयी और ये दौड़ आये उद्धवजी! मैया—मैया भी चला ने आकर उन्हें विदा कर रहीं हैं! उन्हें सोहन के पास जाना चाहिये। वह प्रतीला करता होगा!

उपनन्दनीने सम्हाला अपने को ! कितनी दूर तक आ गये बन के लोग। ये गोपियाँ, ये पीछे लगी आती बालिकाएँ—अब तो यहीं से विदा देना चाहिये सबको ! विदा—बन से विदा! और विचारे उद्भवजी वार-बार विहल होते, बार-बार एक-एक के पदों पर गिरते हैं तो क्या आश्चर्य !

अरव आगे नहीं बढ़ते ! उद्धव सुड़-सुड़कर देखते हैं—'कोई बुला ले ! कोई पुकार ले ! कोई कहे एक दिन और करने को !' पर मधुरा में कृष्णचन्द्र प्रतीचा करता होगा।

'बह रथ का उसरी कलरा! वह घवजा! नह रथ से वड़ती धूलि गगन में ! चला गया— रथ चला गया! उद्भवजी भी गये!' जैसे आज ही कन्हेंया बज से मधुरा गया है! वही व्याकुलता, बढ़ी वेदना और मर्खा......!

× ×

'उद्भव श्राये! उद्भव ब्रज से आ रहे हैं!' पीतपट भूमि पर गिर गया! वनमाला उलक गयी! मयूर-मुकुट खिसककर और तिरहा हो उठा। दोनों भुजाएँ फैलाये स्थामसुन्दर दौड़ा।

बद्धवजी था रहे हैं! धूलि-धूमर मर्वाङ्ग-ज्ञज-रज में विह्नल होकर बार-बार लोट-पीट हुए, इनमा पर, रोमाखित शरीर, नेत्रों में अधुवारा, जैसे कुछ देखते ही नहीं! लाल-साल लोचन, चित्त-से इधर-उधर देखले—'कहाँ किस क्यारिवत स्थान में आ गये!' और ये प्रेमभूमि के पावन प्रसाद से परिपृत बद्धवजी-श्रीकृष्णचन्द्र ने भर लिया भुजाओं में!

उपहार, संदेश, उलाहने, वर्णन—यह सब आज की बात तो नहीं है। यह तो जीवन का मधुरतम संदेश है। यह तो अब सदा ही चलता रहना है। आज तो उद्धवजी विभोर हैं और उन्हें द्वरच से लगाकर यह नीलसुन्दर भूल गया है अपने को भी। यह दशाम के शारीर में लगी उन्हें कुछ के अब्बों की जन-रज यह रीमाख्न कीर यह अश्रवारा—यह सिलत-...........

### श्रीराधा

'या रोखरे श्रु तिगरं। हृदि योगमाजा पादाम्भुजे च सुलमा व्रजसुन्दरीयाम् । सा कापि सर्वजगतामीमरामसीमा कामाय नो मवतु गोपकिशोरमूर्तिः॥'

--श्रीकीलाशक

श्रीराधा—कीर्तिकुमारी—श्रीष्ट्रभानु-निस्नी—सीन्दर्य, सरलता, अनुराग की यह सुकुमार-मृति और यह वियोग, यह महाबाडव-प्रचयड वियोग! माता-पिता क्या करें, क्या वस है उनका! क्या क्षिया है उनकी यह हृदय-किलिका—यह अब जैसे इस विश्व में रहती ही नहीं। जहाँ वेहेंगी—कप्रक्त जीवन वहीं रिवर रहेंगे। एकटक अपनक निहारनी रहेगी, चाड़े जहाँ देखका में कुछ देखती हैं। कहाँ कुछ देखती हैं, कहाँ मुनती हैं, कहाँ कोई अनुभव करती हैं। यह नो जैसे उन्मादिनी हो गयी हैं। माता-पिता की व्यथा का पार नहीं। सिख्यों घेरे रहती हैं। कोई बलात् स्नान करा दे तो स्नान, मुख में कुछ दे दे तो भीजन और इस स्नान और भोजन का भी उसे क्या पता लगता हैं। स्याम! स्याममुन्दर! इसके अधर कॉपते-से ही रहते हैं। कुछ कही-सी—क्रब्छ जपनी-सी रहती हैं। कुछ

श्रीराधा—बह उन्मादिनी कीर्तिकन्या, प्रातः अरुणिदय जैसे एक चेतना देता है। इसुम, इिंग अचल, दूर्बांडूर, चन्दन—साकृनेज सिक्यों सजा देती हैं। यह अपने गवाच पर जब उन्युक्तनेज आ वैदती है—माता के प्राणों में एक टीस-मरी चीण शान्ति-रेखा खिच उठती है जैया कि उन्हों यह जाहबी-सी पावत-रूपा किसकी प्रतीचा कर उदता है—'हाय' उनकी यह जाहबी-सी पावत-रूपा किसकी प्रतीचा कर रहां है! यह पाजी—पगजी ही हो गयी!' किसलय-अरुण कर इसुम विकेरते हैं, टगों में हास्य आता है। जाजा और दिष-चन्दन के विन्दु—गायं चरने जा रही हैं। उनके लेकर गोपकुमार चले जा रही हैं अवन के नीचे से। पर उन गोपकुमारों के आगे प्रमृता, चूलता, इथर-अर अपने विशाल हगों से चपल-चपल देखता वह मयूर-मुख्टी—अर्चा का वह परम अपिकारी—पर श्रीराधा के कर और किसपर कुसुम-बृष्टि कर सकते हैं। किन टगों की कोर ने यह आनन्द-पुलक, यह सलज- स्मित व्यक्त कर वादी है — कीर्तिकन्या में। माता—बृद्धा गोपियाँ कहती हैं—'मोली वाखिका पणां डी हो गयी।'

पक बार फिर— वे ही रागारुण दिशाएँ, गोरज-पूत कपोत-रोम-कर्नुर कपिश गगन, वही गायों की हुंकार और एक बार फिर बज़ास आवा है इस उन्मादिनों में । फिर रज़-थाल लाजा से पूण होता है। फिर गवाच से मुग्नित मुकुमार मुम्तों की वर्षों होती है। यह सब तो ठीक; पर गोपकुमार तो इतने भृष्ट नहीं हैं। वे सब तो इसका अपनी सगी अनुजा के समान सम्मान करते हैं। किने जीण, किने म्लान हो गये हैं सब अपने सखा के जाने से और सार्थ गवाच में मुकुमार पाटल—कोई वन-कृमुम पता नहीं कहाँ से निकृम हो उठता है। दासियाँ—जब दूसरों की बावधानी ही कृत नवता पायी तो बेचारी दासियाँ हैं हैं न ! वह कुमुम—बह अम्लान मुर्गित कृमुम—अमरब वह कोई वेवअसाद ही होता है। हसे कितने आदर, कितने बज़ास से घारण करती हैं श्रीष्ट्रभानु-निव्ती अपने ससक पर।

ंभगवती महामाया भद्रकाली ! त्यामयी जगदम्या ! इस वालिका पर उनका अपार बान्यल्य है। इसने उनकी आराधना की और अब तो वे ही इस अबोध कन्या की रज्ञा करती हैं। श्रीराधा ४६६

डनका ब्यतुराग, धनका स्तेष्ट ही तो इस नवनीत की पुतती को इस महादाह में बचाये हैं। जब भी यह बचिक तस्त, विचित्र होती है, भगवती का बास्तस्य मुर्त हो उठता है। माता कीर्ति के लिये बपना समाधान है। महामाया भगवती उमा ही तो उनकी कन्या को ब्यतुत्र हकर भी पुष्पाभरण सूचित कर देती हैं। दे जगळानती, इस बची पर परमवास्तस्य है-उनका।

सिलयाँ—सिलयों की वेदना हिराया हो गयी है। उनकी यह प्राणाधिका अधीयशी—यह अब अपने आप में रहती ही नहीं। इसे जैसे सिलयों की, संसार की, शरीर की स्हति ही नहीं। इसे जैसे सिलयों की, संसार की, शरीर की स्हति ही नहीं होती। यह स्वान वदन, यह अनु-प्रवाह—यह विवर्ध देह—सिलयों के हृदय को जैसे कोई असल रहा हो बाहर करके। और यह प्रवाह होती है, प्रमुदित होती है, लिल-जिलकर हँसती है, जीवनदान-सा मिलता है वालिकाओं को।

श्रीराघा की यह वेगी, यह कुसुम-श्रक्तार—सिखायों क्या इतना नहीं पिह्यानती कि किन करों ने केरों में ये कुसुम लगाये हैं; इतनी डीजी, शिथिज वेगी कीन बाँचा करता है, किस कला के प्रतीक हैं ये कुसुमासरणा ! ईयां न्यान मन्यान करता है, किस कला के इस प्रताक हैं ये कुसुमासरणा ! ईयां न्यान मन्यान का जीवन है की वे इस प्रताब में रही हैं कि उनकी यह प्रिय सखी प्रताब रहें। इसी का खानन्य तो उनका जीवन है खौर यह कीतिंदा-कुमारी—यह तो वितरित करने के जिये ही जैसे उनके सम्य खायी। इसने तो सदा सहित्वों को आगो रखा—सदा, सब समय। यह न होती—वे रिसक-शेखर क्या देखते किसी कीरा इसी की हिंद किये उनके कमन्य-कोगों की कोर प्रमाती रही खौर यह तो जैसे नितय दूसरों के जिये ही खादोधमयी— खानुसह-पूर्ति रही हैं। खाज—खाज भी क्या कुपा प्राप्त है किसी को उन शुवन-मोहन को जीर जो प्राप्त हैं—इसी भावमयी का खनुमह नहीं हैं, किस कुतम हरव में यह भाव उदेशा। किंतु—किंतु यह जो खासलीना हो गयी है। यह जो खपने को मूल दी-सी गयी है। इसने जो सर्वथा हो वाह्य दशा से निवृत्ति के जी है—प्राप्त कन्यन करते हैं। वालकाएँ निरन्तर उत्तसर रहते हैं—किसी प्रकार उनकी सखी को सुल सिता। वह प्रसन्न रहे। उसके ये खर्चोन्मीजित हम, की जी अपर-की है।

M M M

श्रीराधा-सरत, भावमयी राषा, पता नहीं क्या-क्या वठता रहता है मानस में, पता नहीं क्या-क्या नेत्रों के सम्मूख श्राता रहता है--

'वे कमल-लोचन, कितने चपल, !कितने अनुरागपूर्ण ! कितना मुचास्तिग्य करठ—'तुम कहाँ रहती हो ! मैंने तो नहीं देखा कमी तुन्दें ! क्या नाम हे तुन्हारा ! कितना ममल या वायी में । खेलते-बेलते माई के या नन्दर्गांव बलो गयी थी । कहा देखा कमी तुन्दें ! क्या नाम तह मैंया महिस्सा कहाँ गया। नन्दहार से तिनक दूर एक कोर प्रतीचा ही तो करनी थी। वह मयूर-मुक्तुट, वह पीतपट, वह वह चतमाला, वह चपलतापूर्ण सीहाई—चे निकके द्वार से । मुक्ते संकुचित, भीत देखा होगा— दीह जाये थे । किसी को अपना लेना ही तो उत्तक सरकर है । कितनी रीमता से मेरा हाय ले लिया था एन्होंने अपने करों में । यह हाय—यह तो उसी दिन उत हाथों में चल गया। उनका आमह क्या हाता जा सकता है ! वे अनुरोध कर और टाल सके—कहाँ किस हत्य में राफि है । भीतर ले गये, मैया के समीप और मैया—यह तो मेरा हाये है न ! उसने जो वास्तव्य दिया, जिस प्रकार केष्ट्री मीतर ले गये, मैया के समीप और मैया—यह तो मेया ही है न ! उसने जो वास्तव्य दिया, जिस प्रकार केषी मुची "" जैसे एक-एक क्रिया मुते वन गयी है ।

"उनके साथ वह कोड़ा के दिन! कितना सम्मान करते वे। उनके सखा—उनके सभी सखा तो सम्मान करते, रनेह करके—जैसे सगी वहिन है वह सबों की। कितने रनेहमय, कितने मख़ हैं सब—सब माई ही तो हैं। सिक्षमाँ चपक्रता करती तो वे भी चिद्रा तेते उन्हें। परस्पर के विवाद का निर्णय कराने कार्त कोर केर हैं। परस्पर के विवाद का निर्णय कराने कार्त कोर करते कार्त करते कार्त करते कार्त केर करते चार जैसे सच्युच संकुचित हो उठते। 'कह दो!' ये उनके सखा करते 'पा से कह दूँगा!' और एक बार जैसे सच्युच संकुचित हो उठते। 'कह दो!' ये उनके पह चचन क्या भीतर से कर पाते थे!' जैसे कार्य भी वह रही है वही बाल-क्रीडा।

'राषा भाभी! राषा भाभी!' भद्र बढ़ा चपल है। वह चाहे जब चिड़ाने लगता है चौर नन्हा वोक—बह तो जब ताली बजाकर सम्मुख चाकर चिड़ाने का प्रयत्न करता है, रोष भी नहीं जा पता उस पर। उसे तो तब भी रनेह से पुणकारने को ही हृदय चाहता है। सब बड़े चैसे हैं। सब हँसते हैं। ये सिखयों भी तो मुस्काती हैं। वे भद्र से मानड़ने लगते हैं चौर तोक—मला, तोक को बीन डाँट सकता है! बह उनका लाड़ला स्नेहमय छोटा भाई—उसे तो हंसकर ही टाला जा सकता है। उसके चिड़ाने में भी कितना रस है। क्षीडा चल ही तो रही है। यह कीडा भी कभी कभी क्या गत हजा करती है।

'वे के जिरायों फोड़े देते हैं। जल लाने नहीं देते। सूठ ही सब उनका परिहास करती हैं। उनकी अपुकस्पा—उनकी उदारता—उनके स्परों के लिये आकुल प्राणों को वे सीफ उठाकर भी परिष्ठा कर देते हैं। उनहीं ने क्या करती होंगे का नाट्य नहीं क्या है? उनकी कॉपती-सी अडुलियाँ— भखा, कहीं कठोरता हो सकती है उन स्टुल करों से। उनकी हुए उनका प्रयास और असफल हो जाय—सखा उनका परिहास करें, प्राणु हसे कैसे सह सकेंगे ? उनका तो नाम होता है और अपने हो कर अपनी कलाशी जुदका देते हैं। क्या दोष है उनका ? ये सिख्यों कितना नेत्र बनाशी हैं। उनकी सिक्ट अपनी कलाशी जुदका देते हैं। क्या दोष है उनका तो आप स्ता सिक्ट प्राण्यों केत

पुलकित कर रहा है।

'वे बछड़े चराने जाने लगे हैं। सिर पर दही की मटकी घरे, सिख्यों के मध्य इधर-उधर किसे हुँदरे हैं आड़क लोचन ? वे खार्ये—कहीं से, किसी डुड़ से दोइकर खायें। मागे रोक कें खोर होनकर घन्य कर दें इस मटकी को।' कितनी स्वतियाँ—नहीं, नहीं, थे क्या स्पृतियाँ हैं? थे नेजों के सम्मुख, मन में, प्राया में निल्य-पूर्व खानन्द-कीडाएँ—जामन-कीडाएँ हो तो चला करती हैं थे। 'वह देमनत की भद्रकाली-पूजा, यह उनका यक्ष लेकर कदन्य पर जा दिपना और कितना खनुप्रह— अत में बूटि हो रही थी, जल में नमस्तान का खपराथ हो रहा था, नारियों के खयीत वस्त्र छठायें कटें वस वित्त ! कितना कट किया।' उनके डुड़ खपराथ मी हैं, यह कहाँ खाता है इस हुत्य में।

'ने रास की रात्रियों ! मयूर-मकुट लहराता और ऋकता। कितना सम्मान दिया उन्होंने । कृत्रिम रोष का नाट्य भी सद्ध नहीं था उन्हें | भूकृटि वंक हुई और ने जैसे अपराधी ही हों। उनका ससीम अनुतार और अनुकम्पा; क्यान्यमा नहीं किया। क्यान्यमा नहीं करते अपनों को प्रसन्न करने के लिये ने ' अनन्त अनुभूतियाँ हैं। अपार लीलाएँ हैं और वह मधुषामिनी—चधके संस्मरण

से वो त्रिभुवन के प्राण पवित्र होते हैं।

'आज—आज भी तो वे हो भुवन-मोहन हैं सम्मुख। वही तो स्मित-शोभित छटा है उनकी। वही तो फ़ुकता आता है मयूर(पिन्छ। वे वेशी) गूँथते हैं। ब्रह्मुमाभरणों से आह सजाते हैं। आजा! 'कितना मान देते हैं ये हृदययन।' नेत्र जहाँ जाते हैं, वही पन्द्रमुख हैंसता, वहीं मयूर-पिन्छ जहराता। सुरत्नी की मादक स्वर-जहरी गंजती ही रहती है अवशों में और यह तलसी की

पावन सुरभि-यह उनकी वनमाला की भूवन-पावन दिव्य गन्ध ।

"वे नहीं हैं तन में! वे मुजूर चन्ने गये। दूर-दूर हो गये वे हृदयेश!" एक स्यूति— एक विषमय, ज्यालामय स्पृति भी है। जैसे एक एक में सम्पूर्ण रूफ स्पृत्त जाता है, शारीर की अस्थियों तक सूख जाता है। शारीर की अस्थियों तक सूख जाती हैं। अधु—कम्य—निःश्वास—मृज्यों और उत्ताप! जैसे समस्त जातम प्रवस्य की महाविह में जन्ना जाता है। भस्म हो रहा है नद्वापट हो हाहाकार मचता है सखियों में, इस्री-सी चींकार करती दोड़ती है वे सेन्द्रमयी जननी कीतिंदा और वाया प्रथमातु जी सुनते ही मृतिन्से रह जाते हैं। जनकी बयो —जनकी वियोगमयी कुम्म-किस्ता। क्या देखता है उन्हें! उनके शारीर से जैसे वेतना पहले माग जाना चाहती है।

'उद्धवजी, आप यहाँ देख भर लें।' सखियों ने दूर से दरीन भर करा देना चाहा था उस दिन। यह वनमाला—उसकी दिव्य गन्ध, रयामसुन्दर के आहों की सुरिभ लिये ये पीलपट, उद्धव प्रज में उस हृदयहारी के उपकरणों से हो तो कार्ककृत हो कार्य थे। यह सुरभि—यह नासिका से जाकर हृदय को मधित करती सुरभि ! गोपकृमारियाँ क्या हुते भूल सकती हैं। तनिक-सी पतकें हिर्जी—पता नहीं देखा, नहीं देखा और सखियों का क्रन्दम, दासियों की व्यथाभरी चीत्कार— क्द्रज्ञजी ने हर से ही भूमिपर मसक रख दिया था उस दिन।

'यह स्ट्रिल-यह हालाहल-भरी स्ट्रिल भी खाती ही है और तब-पर कोई सुधास्तिन्य स्वर म्हिल प्राणों को प्रकारता है। किसी का चिर-परिचित हृदयहारी स्पर्ध जीवन को सहलाता है। कोई कहता है—मैं तो यह रहा। क्या खाका है? और तब वही उन्माद-भरी भन्नी, वही सलज हास्य, वही स्वर-धारा।

यह संयोग में वियोग—यह रसराज के आहू में महाभाव की मञ्जू महत्व-मूर्व-यह दियोग की महाज्वाला और संयोग की अमर ज्योत्का की पावन प्रतिमा। मन पर्व बुद्धि से परे यह प्रेम की अतब्य महिमामयी मूर्वि—त्रिभुवन इन पद्माहण अमल कोमल पावन-पर्दों में प्रख्व होकर घन्य हो जाता है।



#### भद्र

''त्व-ब्रैशनं त्रिभुवनाद्भुतमित्यवैमि यञ्चापलं च मम बागविवादगम्यम् । तत् किं करोमि विरयान्मुरलीविलास-मृग्धं मुलाश्कुवमदीचित्रमोच्चयास्थाम् ॥'

---लीकाशक

'भद्र ! कहाँ है मेरा भद्र !' वह दिन—वह दाठण दिन, वाबा मधुरा से जौटे त्रज में छोर श्वाम—स्याम नहीं बावा ? नहीं बावा शवाम ? दावानिन द्वाम कानत भी इससे इस दवनीय होता है। मैवा—पक पत्र में ही तो उसका समस्त रारीर जैसे रख्हीन हो गया था जौर वह सुमि पर गिरी—बीह, करूँ मैवा को देख सकता इस दशा में। 'मेवा!' किसके सुवास्तिय सरों ने उसके प्राणों को नवजीवन दिया था? पर—पर अद्र कहाँ ? 'कहाँ हैं मेरा अद्र !' अत्र तो कभी जान ही न सका कि उसका भी जौर कोई पर है, उसकी जौर भी कोई मैवा है। त्रजेश तो वहाँ हैं—वह बावा के पास भी नहीं, कहाँ गया ? कहाँ गया मधुरा से जाने पर ? खाज क्या भद्र भी न खाया ? वह भी जपने पर गया निकास हो, आदि कीन कहें!

'अद गोष्ठ में होगा!' कीन कहता है प्रायों के भीतर से १ कोई कहता है—'अद गोष्ठ में होगा! गोष्ठ में ही होगा! अद गोष्ठ में होगा और कुम्यु—कृष्य अद को लोड़कर क्या टिकता है ? अद्र, तोक, स्याम—स्य गोष्ठ में होंगे! वह चन्नल हैं, वह ही चपल हैं सब! गायों—गायों में ही इन सबके प्राया जैसे बसते हैं। मुख्य से—इतनी दूर से आये, अर्क होंगे, भूस लगी होगी—सब सीचे गोष्ठ आग गये! इन सबों को अपनी भूख, अपनी प्यास का पता कहाँ रहता है। स्याम! अद्र! अरे कहाँ हो सब!' मैया तो उन्मादिनी-सी तौड़ पढ़ी-सी गोष्ठ की और।

'श्याम नहीं जायगा !' भद्र-कमज़ज़ीचन, स्वर्धेगौर, नीलाम्बर-क्तरीय, पीतपट-परि-धान, क्र्युम-कीमल भद्र-एक एत-एक एल भी कहाँ लगा था ! जैसे वह चम्पकवर्ष गाइ नील-लोहित हो गया हो; अक्रयष्टि गिरी, सुकी, सुली और-अंश्वर ! भैया भद्र !' कन्तुँ ने ही तो क्यके करों को ले लिया था अपने करों में श्याम के विशाल हगों में ही तो खश्च भर आये थे !

'भद्र, तू रोता है ? हँची में भी रोता है !' कर्नू—बड़ा नटसट हैं यह कर्न्दैया। भवा, यह भी कोई हँसी है कि वह कहें कि बज़ नहीं जायगा वह। गोविन्द्—गो, गोप, गोवज का वह इन्द्र— वह बज़ होक्कर क्या नगर में निवास करेगा! माने भर किसका मयूर-युक्ट लहराता रहा! कौन मयुहार करता रहा भद्र की। नहीं बोलता—तू नहीं जायगा न, नहीं बोलता में तुमसे!' और वब मानी भद्र को मनाने में किसके कोमल कर व्यस्त बने रहे मार्ग भर!

'कन्हाई नहीं जाया !' कौन कहता है ? कौन कहता है यह ? अद्र देखने के योग्य है क्या ? श्याम नहीं जाया—मार्ग में क्या हुजा, नन्ही मुकोमल स्पृति में कहाँ तक क्यान्या रहे ! मधुरा का वैभव, वहाँ का सम्मान—कर्ं वहीं रह गया ! अद्र क्या मुख लेकर मैया के पास जाय ! कर्ं ! कर्त् ! जन्ते ! उसका प्राथपिय माई कर्ं —नहीं आया, नहीं आया वह !' अद्र —चृत्ति में सना, स्वाना मुक्त स्वयंक्षम !

'अह!' वही स्वर तो है! वही है--अला, प्राया कही आन्त हो सकते हैं इसे परखने में। कामदा पुकार रही है! नन्ता हुंकार कर रही है! धर्म गर्जन कर रहा है। 'अच्छा, अच्छा तो त्

गोष्ठ में द्विपेगा !' और भद्र कहाँ दुवेल है छन्दैया से कि पीछे रह जाय वह ।

'अद्र ! स्वाम ! तोक ! कहाँ हो सब ?' यह धूत्ति से सना काङ्ग, यह गोमय से लवपय वक्त, वे पत्तकों में उत्तकों उज्ज्वत बिन्दु कोर यह कितकता, हॅसता, कूदता अद्र ! मैया इसे क्या सहज्ज पकड़ तेती। मैया पत्ती हो गयी कौर अद्र—यह च्या में गृक्षों, कौर फिर क्यान कितकच्छा स्वाम अद्र ! यह क्या क्याने में हैं ? यह क्या प्रापता है ? कौन जाने सत्य क्या है; पर कितनी कठिनता से मैया ते क्यायी इसे उस दिन गृह में ! इसे— डाकेंड इसे ही जाने में क्या मैया को कठिनता हुई ?

"मधुरा से आया है यह रथ !" उस दिन कितनी प्रसमता हुई थी। "मधुरा से रब---मधुरा, कन्देया की मधुरा से---रवाम आया होता! कितनी आशा, कितने उल्लास से मद्र दौड़ा या इस दिन!

'खद्भव—वे ही नील खड़ा, वही सुकुट, वही पीतान्वर—हुं, क्या हुआ इससे ! यह तोक— यह तोक की अझकान्ति कहाँ ए.ये चढ़व और कर्नू का पीतपट—मद्र और श्यान में कब नित्त्वय हो सका कि कीन-सी कछनी किसकी है! नित्य हो तो दीनों के वस्त्र वरतते रहें हैं और सब्दर-पिच्छ—बहु तो श्यान के सिर एर ही शोभा देता है, या जब अपने करों से कर्नू अपने छोटे भाई की सजा देता हैं! चढ़व-चढ़व तो देसते रह गये थे ठक्सों। यह खटा, यह शोभा और यह माव।

'ये बाये हैं रथ में ! रवाम नहीं चाया! रवाम नहीं चाया मधुरा से !' रक के कस्त्र नाड़ियों में जहाँ-के-तहाँ रह गये! पत्रकं खुली-को-सुली रहीं और देह—जैसे कुछ अस्त्रन कुश मूर्तियाँ कहीं से अपने हो गयी! 'क्लू ! रवाम!' सलाओं के प्रास्त पुकारे और उत्तर निर्मते! मींचाँ की हुंकत, वंशी का अवनमोहन स्वर—किसने पुकारा था? कीन खुला रहा था? किसकी पुकार पर हैस्ति-किजको मांगे थे सब पीछे की और ?

चद्धव—बड़े अद्भुत आये थे वे बद्धव भी ! मयूरमुक्टर, पीतास्वर—कन्हेंबा का वेश और जब गायें नहीं चराना था, यह वेश क्यों बना रखा था ? गोपाल का वेश और गायें तो चराने आये नहीं कभी वे। एक दिन आकर कहते 'मुके भी ले लो !' भद्र क्या अस्वीकार कर देता ! भद्र—बालक-सलाओं के नायक भद्र की स्वीकृति ही तो स्थाम की स्वीकृति हैं! उद्धव—ये मयुरा के लोग—ये नागरिक, जब ये स्वयं नहीं बोलते, कोई कैसे बोले बनसे । ये उद्धव तो देखते ही उक्-से खड़े देखते रह जाते हैं! ये तो सार्यकाल पथ पर औरों के साथ प्रतीचा करते हैं नित्य !

'चद्वव जा रहे हैं। मधुरा जा रहे हैं। श्वाम के पास जा रहे हैं।' अन्ततः एक दिन तो सुनाशी पढ़ना ही था। 'चद्वय—श्याम के पास चद्वव! श्याम मधुरा में है।' वालकों के कर क्या वपहार है सकते हैं ? चनके नेत्र के अश्र तक तो सख जाते हैं एक चया में!

'ये पुष्प वन शलकों में वलका देना !' किसने कहा था, कौन बवा सकता है ! मद्र, तोक, सुबल- "प्यास नहीं ! त्याम वनके मध्य नहीं ! दे इसे सोच भी सकते हैं ! 'प्याम !' सुबते विस्ता- घर, म्लान होते सुखनद्र, सुरकाते प्राण और आधा—आधा पल—'भद्र ! तोक ! मैया !' कौन पुकार तेता है कहें ? किसकी सुरली क्रन्दन-सा कर उठती है ? वे किसके पीछे, देंसरे-कूदते दीड़ पढ़ते हैं?

'रवाम मधुरा में है! मल में नहीं—खब तक नहीं बाया वह !' यह प्रसन्तता की मुर्कि— चह मल में भाकर गोपाल बना चिर परपाहंस—यह रोते प्रायों में बानन्द की सुवाधारा वहा देने बाला मधुमझल! मधु और मझल-मधु और मझल दोनों ही का यह मुतंबिमह ही हो तो है! मूं भोग लगा!' कन्दाई कितने मान से खिलाता रहा है उसे! मधुमझल का कोतुक—उसकी मोदक-हचि—चानन्द, हास्य, विनोद की ही तो कोड़ा है वह और रवाम नहीं! मधु तो मीष्म से भी उत्तम हो उठा है! करूँ नहीं—कैसा मझल, कैसा विनोद! ये नित्य हँसते नेत्र—आज इन सुते— । अटे-फटे-से नेतों को देवकर पांचास भी वह चला है! 'कर्नू कही है!' यह गिरा सुबत ! सुबत-स्याम का यह परम अन्तरङ्ग ! ये जन्म गौर सुमन-सुक्रमार अञ्चा—ये क्या चृति में गिरते के लिये –इर प्रकार क्रान्त होने के लिये हैं कन्दाई इसी सुक को अपने पटुके से पेंब्रिता था! स्यामसुस्त का यह साकार प्राण और स्याम नहीं! एक पत्र—एक पत्र भी चेतना क्या कक्ष और सोचने को सावधान रह पाती है!

'रयाम—कितना सरल, कितना सीघा, कितना खरार!' आज कहाँ कोई अपराध दीखत है इस नटलट का। मैं वसे फिड़कता, उससे लड़ता और वह तिनक देर में मानो आ जाता! लड़-फांग्डकर भी एक चल पुश्यक नहीं हो पाता! चिद्रता—वह तभी तो चिद्राता था, जब में मध्यक होता! करूँ न चिद्राते था, जब में मध्यक होता! करूँ न चिद्राते था, नमाने च्या छल्ल ही दूर हो जाय, प्राय तड़पने लगते और उसके बिना क्या रहा जा सकता है! अपराध तो मेरा ही है! भला, रवाम कहीं अपराध कर सकता है!' आज लहीं—आज यह सब अपराध के है, उतना अवकारा नहीं! ये तो पुतानी वार्त हैं। ये तो तत किता में स्वाम अध्या में हैं। ये तो तत किता में स्वाम अध्या में हैं! जैसे तो तत किता में स्वाम अध्या में हैं। ये तो तत किता में स्वाम अध्या में हैं। जैसे तो ते तो हैं। अभी तो वह कमा जिसके पीठ पर—धुकोमल पीठ पर चड़ी कसी, जिस इन्दीवर-सुन्तर से लड़े, मगड़े, हेंसे-कुदे-खेले, जो प्रायों में बसा है, नहीं हैं वह रे वेदना की अगुभूति की समता भी कहाँ हैं हरव में ! ओदाम—कहता है के सान की यह गोरव-मृति—एक मोंका भी ज्या का सह सके, इतनी राफि कहाँ है इस सुक्रमार समत में 1 वह कम्प, यह वैवर्ष, यह गथी चेतना—वह गिरा लड्डट और यह शीराम......!

'कन्ँ ! भैया कन्ँ ! दादा रे!' यह तोक प्रकारता है। तोक प्रकारता है। तोक-श्यामसन्दर का यह परम स्नेह-लितत, यह उसी की इन्दीवर सुन्दर मृति-यह उसका छोटा भाई तोक। तोक-नन्हा, भोला, अबोध तोक ! यह क्या अपने वनूँ के वियोग की कल्पना सहने के लिये है ? यह श्याम के स्तेह का सखा-यह अज के लाड की प्रतिमा-यह दुःखी हो-दुःख देखा भी है इसने ? कन्हाई अपने करों से इसके कंघे पर अपना पटका सजाता। उसी का पीतपट कछनी बना है अब तक कटि में। चपल कन्हेंया--अपने छाटे भाई का शृङ्गार करने में भूल ही जाता अपने को। श्याम के कोमल करों की कला तोक के अलों में ही तो मर्त होती। इसी के अल पर तो वह अपने कोमलतर चित्र बनाता । श्रीरों को तो चिढाने का ही प्रयत्न करता है वह: पर तोक-तोक को कौन चिढा देगा ? तोक को हँसी में भी कोई छेड़े-किसमें साहस है इतना। कनूँ के विशाल लोचन-तोक किसी से करे. श्याम के लोचनों में पहले अरुशिया आयी धरी है। तोक-कन्हेंया इसके घन कटिल इन्तलों में पृत्य लगा दे. इसके लिये बनमाला गुँथ दे, इसका शृहार कर दे-कन्हैया ही कर दे। दसरों से तो यह एक पुष्प लेने से रहा और कनूँ-वही कहाँ अपने छोटे माई को सजाने, उसका शृङ्कार करने में तुप्त होता है। एक-एक कुसुम, एक-एक किसलय स्वयं लायेगा वह-तोक को सजाना हैं भीर दूसरे कहाँ ठीक सुमन चुन पाते हैं। 'तोक, तू मेरे केश नहीं सजायेगा ?' सारे सखा मिलकर सजा लें त्याम को, पर उसे संतोष होने से रहा। तोक को अपने सुमन-चयन में विलम्ब भी तो लगता है। नन्हा तोक--नन्हे-नन्हे सकुमार सुमन ही उसे रुचते हैं। अञ्जलिभर नन्हे सुमन और कन् के मेचक-स्निग्ध केशों में वह उलमा देगा। वह लाकर अपनी अञ्जलि उड़ेल देगा-बस ! कुछ कंधों पर, कुछ शरीर पर-कुछ तो केशों में चलक ही जायँगे। घन कृष्ण केशों में उलके तारक से नन्हे सुमन-तोक ताली बजाकर हसेगा, कृदेगा, नाचेगा और तोक यह शृङ्गार न कर ले-श्याम का केश शृक्षार पूरा होने से रहा। कनूँ - इसके तो प्राण ही जैसे तोक में बसते हैं। सखाओं से चिरकर सध्य में बैठेगा मोजन करने; बाम हथेली पर एक बास रख लेगा और तोक समीप आकर-सटकर न वठ जाय-कन्हेया क्या भोजन कर सकता है। कनूँ अपने करों से भोजन कराता है छोटे भाई को। इसकी हयेली के प्राप्त का आधे से अधिक पहले यह तोक के मुख में ही तो देता है। 'तोक बेठा है! त उसे मोजन नहीं करायेगा।' मैया जानती है, उसका नीलसुन्दर अपने छोटे माई को भूखा सनते ही भाग बायेगा। तोक दखरे के करों से भोजन करने से रहा। इसे वी किसी

प्रकार बैठा लेना है और तब स्थाम भी कुछ मुख में ते ही लेगा। तोक के करों के घास के लिये मुख बंद कर ले वह—यह कैसे हो सकता है।

तोक—यह वहजता, हँसता, नाचवा तोक! यह सबको चिदा आये, गोपियों को खँगूटे दिला आये, उतका मालन उठा लाये, मदको फोड़ खाये, सलाकों के हीके हिए। वे, उतके लकुट उठाकर कुझ में रल वे, कर देवा तो कि है। तो कि है। तो कि ते किया है। 'एक सिसत और वस! नत्वा भोजा तोक! की ति पढ़े ते कि है। तो कि है। ती कि ति तो कि है। सकता है जी तत वा पहने, लोकों के है। इसका दूर्वां त्व-राम अझ, पीठान्यर—बोके के ही पकड़े -कर्ते के घोले में ही पकड़ सकता है। इसका दूर्वां त्व-राम अझ, पीठान्यर—बोके हैं। हो कि ता है और तब पकड़ने, लोकों के ही कि हो हो की तो है के सकता है। एक हास्य-मंत्र। तोक को कोई छेड़े -कर्ताई के कॉपते अधर, कृदिल भू, अकरणाम प्रस्ता नपर तनहें तोक कै है! एक हास्य-मंत्र। तोक को कोई छेड़े भला! रयाम तो भूल से झोटे माई के पकड़े जाने पर कांग्रेग के आ कोई छेड़े, क्यों छेड़े भला! रयाम तो भूल से झोटे माई के पकड़े जाने पर कांग्रेग के आ जात है।

तोक—खेल में वह कही हार सकता है ? 'चित भी मेरी, पट भी मेरी !' वह तो बिजयी-ही-चित्रवी है ! नन्हा तोक पीठ पर बैठेगा—कीन इस सुख्यवपर को जाने दे ! तोक—सव्यार्थों का केन्द्रीभृत स्तेह, अब के वास्तरय की मूर्ति और खाज—खाज तोक पुकारता है ! अपने परमिय कर्नुं को पुकारता है ! 'कहाँ गया ' कहाँ खिस गया करें ? क्यों नहीं बोलता ? कर्नुं !भैया ! दादा दे !'

'कनूँ मथुरा है--मथुरा से श्राया ही नहीं वह !' हाय--तोक, पाटल-पृदुल तोक और

उसके नन्हे प्राण-'नहीं है ? नहीं आया कनूँ ?' अब.....

होर यह भद्र—सखाझों का यह नायक भद्र ! किसकी-किसकी व्यथा—किसकी-किसकी वेदना का वर्णन हो! ये कन्दन करती गौर्—ये गोपकुमार, गोमाता ही तो परमाराध्य हैं इनकी— ये गाँगुं हुम्म , बहुई कन्दन करते! 'गोपाल! गोपाल! गोपाल? गोपाल शासका अद्र कैसे एक च्रण सह ते इस व्यथा को।

'ये कंकाल से तरु, ये करटक लताएँ ! यह पत्रहीन बन, यह त्एएएट्य फुलसी-सी भूमि, यह निदारुण निदाय-यवन, ये प्रक्ष्मलित दिशाएँ ! यह हाहाकार करता गगन ! गायँ—कन्दन करती गायँ ! मुख्तितप्राय सला ! यह क्वाला !गोविन्द ! गोविन्द !' सुक्रमार अन्न-उसके विशाल नेत्र सलो केसले—यह गिरा वह । 'गोविन्य-गोविन्य नहीं है !'

30 4611/1 461 411 411 411 411 411 411

'भद्र ! भैया भद्र!' कौन अपने पीतपट से यह काक्कन अङ्ग पॉव्हने दौड़ आया है ! किसके

कमललोचन बड़े-बड़े बिन्दु गिराने लगे हैं! 'भद्र! तू स्वप्न देखता है, भैया!'

'तू सोता ही रहेंगा ?' हैं, कोन सीचता है चुटिया? कोन किलकता, चिहाता है! मधु-मझल चौंके नही तो क्या करे! में ठेरे खोंके के सारे मोदक चा लेता हूं।' सारे मोदक-चड़ा चपल है यह, कुछ कठिन मेहीं इसके लिये और मधुमझल चल दौड़ेगा ही। इस अपने नटखट सखा से अपना खोंका चचाना ही चाहिये बसे।

'धुवक, देख न गार्थे कितनी दूर वजी गयी हैं! ग्रुक्त हतनी दूर नहीं जाया जायगा! तू वठ—वठ तो तू!' कोन कहता है 'कोन खतुनय करता है ? किसके लेह-सने स्वर हैं थे। धुवक—कोह, गार्थे दूर वजी गयी, सचगुच दूर चजी गयी। धुवज—वसका करूँ कैसे हतनी दूर जा सकता है। कर्येया वके, क्या आवरकता है इसकी।

'दास ! तेरा कन्दुक कहाँ है, कुछ पता है तुके ?' कन्दुक-कन्दुक छिपा दिया इस चपक्ष ने । 'तू साँप पर सोने मत जा ! ते जा कन्दुक तेना है तो !' ना, दाम व्यव कन्दुक के लिये नहीं कनकोगा ! इस नटखट का क्या ठिकाना-उस दिन यह कन्दुक के पीछे इद में ही छूद पड़ा ! कन्तुक—पर कन्तुक वसका है न ! कहाँ—कहाँ श्रिपाया इसने ! क्या कहता है यह ! श्रीदाम क्यों ऐसे ही झोड़ दें ।

'आया! से, आ गया! देस तो—तेरी आसकों में लगाने को कितने सुन्दर कुसुम लाया हूँ!' तोक पुकारे और उत्तर न मिले! तिनक विसन्द हो गया—पुष्पों के लिये कुछ दूर चला गया वा—इतना ही तो।

ये लहरावी कुमुम-स्तवकों से कूमती लितिकाँ, ये फलभार से विनम्न तर, यह सृदुल हरित हुग्यराजि, यह मन्द शीतल सुरित समीर, ये हुंकारती गाये, फुरकते वस्त, गर्जन करते हुप्य-इन नाचले समूरों, राजार करते हुप्य-इन नाचले समूरों, राजार करते असरों, कलरत करते पित्रयों के सध्य यह हुन्दावन—अज का यह कातुल सौन्यूरों। प्रक्र में वियोग—हुन सेस-प्रतिकाकों में द्वया—एक पत्न की लहर, आवी और गयी! यह जा ही भर तो जाती है—स्वाम—यह इनका स्वाम, यह कदन्यमृत में लितित त्रिमङ्गी, यह लहराया मयुरसुकुट—यह आवी सुरकी शबरों पर! यह च्विन—यह विरवचेतना को एकाकार कर गुंजती च्विन! शास्त्र —पिरन्त यह स्वर-सहरी!

-\*:\*:

#### \_\_\_\_\_\_

''रागान्यगोपीजनवन्दिताभ्यां योगीन्द्रमृङ्गेन्द्रनिषेविताभ्याम् । आता ऋपङ्केरुहिव भ्रमाभ्यां स्वामिन् पदाभ्यामयमञ्जलिस्ते ॥'' —श्रीलीलाक

---সালালায়্র

## गोस्वामी तुखसीदासजी रचित

## श्रीरामचरितमानस

अद्वितीय और अजोकिक विजया नामक विस्तृत हिन्दी व्याख्या सहित गोस्वामी तुलसीत्तसजी को निकट से देखनेवाले, मानूस के दिग्गज विद्वान, काशी की विभूति

मानसराजहंस स्वर्गीय पं॰ श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी

के जीवन-च्यापी मानस अध्ययन, मनन तथा अनुभव की यह एक अनुठी देन

कविकुल चूड़ामिण गोरवामी तुलसीदासजी के रामचित मानस की बसंख्य टीकाएँ श्रीर व्याख्यांथें प्रकट हो जुली हैं। परन्तु स्तृतन्त्रवस्वतन्त्र, क्विताक्षिक वक्रवर्ती प्रिएडत श्रीमहादेवजी प्राचित, संस्कृत कालेल, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के शब्दों में बन्य सभी टीकाकार भात्रते हैं हैं। पर वेदावि-साझ, पुराण, इतिहास, समेशाक, तन्त्र और संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं के व्याकरण भादि में पिएडत श्रीविजयानन्द त्री त्रिपाठी ने गढ़रे गोते लगाये हैं जौर मानस के सब मोती संसार के सामने रख दिये हैं। पूज्य स्वामी कर्रपात्रीजी महाराज का कथन है कि त्रिपाठीजी की इस व्याख्या में पायिव्यपूर्ण शाक्षीय मर्थादाओं के अनुसार विषय का प्रवास कर के स्वस्त स्वयस प्रवास के सामन स्वत्व हो। के अनुसार विषय का प्रवास कर कि अनुसार विषय का प्रविपादन किया है, जिबसे सदाचरण, धर्माचरण तथा भिक्जान-तिष्ठा का प्रमाव मत्तवला है। उपरोक्त परिवादन किया है, जिबसे सदाचरण, धर्माचरण तथा भिक्जान-तिष्ठा का प्रमाव मत्तवला है। उपरोक्त परिवादन किया है, जिससे सदाचरण, धर्माचरण तथा भिक्जान कि स्वत्व स्वत्

विश्वनायओं महाराज की ससीम रूपा से त्रिपाठीओं महाराज की यह अन्तरी देन इसी तुबसी जयन्ती के पुनीत अवसर पर प्रकाशित हो गई है। सन्पूर्ण पुस्तक पक्षी कपने की तीन जिल्हों में नवनाभिराम, अपाई के सहित वहें साइज के २००० ग्रुप्तों में समाप्त हुई है। सिषत्र पुस्तक का मृत्य २०) रुपयां, एक्सा गया है। इता बढ़ा प्रस्तक वहां सहया में आपना संभव नहीं हो सकता, फिर भी सैकड़ों प्रतियों के आंदर हमें पहते ही मिला गये हैं। अवपय मानस के प्रेमी मानसराजहंस कि के प्रसास को प्राप्त करने में विलम्ब न करें।

जाक प्रसाद का प्राप्त करने संविल्म्य न कर।

मोतीलाल बनारसीदास-संस्कृत-हिन्दी पुस्तक विकेता-नेपालीखपरा, पो० व० ७४, बनारस

# हमारे यहां

हर प्रकार को संस्कृत तथा हिन्दी की पुस्तकें—

जैसे—चेद, वेदांग, पुराण, घर्मशास्त्र, कर्मकोड, दर्शन, व्याकरण, काव्य, नाटक, मंत्रशास्त्र, ज्योतिय, चिकित्सा, स्तोत्र, जैन, बीद्ध तथा हिन्दी मापा के हर विषय के तथा हर स्थानों के खपे ग्रन्थ बहुत रियायत से मिस्रते हैं। एक बार परीचा कर देखें।

## मोतीलाल बनारसीदास

संस्कृत-हिन्दी पुस्तक विश्रेता---पोस्ट बक्स नं० ७५ नेपालीखपरा, बनारस

<del>8888888888888888888888888888888</del>

वीर सेवा मन्दिर पुस्तकालय

, 259 GE